27980

# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

३ (१८९८**–**१९०३)





प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार स्रोत या प्रकाशनकी तिथिके साथ किया गया है। संदर्भ पहले खण्डके अगस्त १९५८ के संस्करण और दूसरे खण्डके मार्च १९५९ के संस्करणसे लिये हैं। आत्मकथाके संदर्भ गांधीजीकी मूल गुजराती पुस्तक सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा की नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित १९५२ की नौवीं आवृत्तिसे लिये हैं।

पुस्तकके अन्तमें सामग्रीके साधन-सूत्र, खण्डके कालसे सम्बन्धित तारीखवार जीवन-वृत्तान्त और व्यक्तियों, स्थानों, कानूनों तथा महत्त्वपूर्ण संदर्भोंपर टिप्पणियाँ दी गयी हैं। अन्तमें एक विस्तृत सांकेतिका भी है।

साधन-सूत्रके तीर पर वतायी गई संख्याओंके साथ 'एस० एन० ' संकेतका अर्थ है सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध मूल कागज-पत्रोंकी कमसंख्या। इन कागज-पत्रोंकी फोटो-नकलें गांधी स्मारक-संग्रहालय, नई दिल्लीमें सुरक्षित हैं। इसी प्रकार 'जी० एन०' का अर्थ है, वे मूल कागज जो ब्रेशनल आर्काइब्ज, नई दिल्लीमें उपलब्ध हैं। इनकी फोटो-नकलें भी गांधी स्मारक संग्रहालयमें सुरक्षित हैं। 'सी० डब्ल्यू०' संकेत उन कागज-पत्रोंका है जिन्हें सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी) ने प्राप्त किया है। इनकी फोटो-नकलें नेशनल आर्का-ईब्जमें उपलब्ध हैं।

प्रस्तुत खण्ड आकारमें पहले दो खण्डोंसे बड़ा है। यह परिवर्तन ग्रन्थमालाकी खण्ड-संख्या घटाने और पाठकोंको एक ही खण्डमें अधिक पाठ्यसामग्री देनेके विचारसे किया गया है।



गांधीजी, १९०० -- जोहानिसवर्गमें

| ३२. दक्षिण आफ्रिकामें प्लेगका आतंक (२०-३-१८९९)                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| ३३. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२२-३-१८९९)                           | ५३            |
| ३४. प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनको (१६-३-१८९९)                | , ६७          |
| ३५. ट्रान्सवालके भारतीय (१७–५–१८९९)                             | ६८            |
| ३६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१८–५–१८९९)                           | ७४            |
| ३७. पत्र : उपनिवेश-सिचवको (१९–५–१८९९)                           | ७७            |
| ३८. रानीको तार: उनके जन्मदिनपर (१९-५-१८९९)                      | ८०            |
| ३९. प्रार्थनापत्र : चेम्बरलेनको (२७-५-१८९९ के पूर्व)            | ८०            |
| ४०. पत्र : विलियम वेडरबर्नको (२७-५-१८९९)                        | ८१            |
| ४१. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२९–५–१८९९)                           | ሪሄ            |
| ४२. तार: उपनिवेश-सचिवको (३०–६–१८९९)                             | ८५            |
| ४३. अभिनन्दनपत्र: सेवानिवृत्त होनेवाले मजिस्ट्रेटको (५-७-१८९९)  | ८५            |
| ४४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (६-७-१८९९)                            | ८६            |
| ४५. दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रश्न (१२-७-१८९९)                 | ८७            |
| ४६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१३-७-१८९९)                           | ८९            |
| ४७. पत्र : ब्रिटिश एजेंटको (२१-७-१८९९)                          | ९३            |
| ४८. 'स्टार' के प्रतिनिधिकी भेंट (२७-७-१८९९ के पूर्व)            | ९३            |
| , ४९. प्रार्थनापत्र : नेटालके गवर्नरको (३१–७–१८९९)              | ९८            |
| ५०. तार : उपनिवेश-सचिवको (९–९–१८९९)                             | ९८<br>१०४     |
| ५१. एक परिपत्र (१६-९-१८९९)                                      | १०४<br>१०५    |
| ५२. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी दूसरी कार्यवाही (११–१०–१८९१ के बाट) | १०५<br>१०६    |
| ५३. भारतीय शरणार्थियोंकी सहायता (१४-१०-१८९९)                    | १२०           |
| ५४. कांग्रेसका प्रस्ताव: शरणार्थियोंके सम्बन्धमें (१६-१०-१८९९)  | १२ः           |
| ५५. भारतीयोंका सहायता-प्रस्ताव (१९–१०–१८९९)                     | <b>१</b> २    |
| ५६ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय (२७-१०-१८९९)                         | . \$5         |
| ५७. पत्र : विलियम पामरको (१३-११-१८९९ के बाद)                    | <b>%</b> :    |
| ५८. डर्बेन-निधिमें चन्दा (१७–११–१८९९)                           | . <b>\$</b> : |
| ५६. नेटालके भारतीय व्यापारी (१८–११–१८९९)                        | १             |
| ६०. पत्र : विलियम पामरको (२४–११–१८९९)                           | \$            |
| ६१. तार : उपनिवेश-सिचवको (२–१२–१८९९)                            |               |
| ६२. तार : उपनिवेश-सचिवको (४–१२–१८९९)                            |               |
| ६३. पत्र : नेटालके धर्माध्यक्ष बेन्सको (११–१२–१८९९ के पूर्व)    |               |
| ६४. तार: प्रागजी भीमभाईको (११-१२-१८९९)                          |               |
| ६५. तार: उपनिवेश-प्रचिवको (११–१२–१८९९)                          |               |
| ६६. भारतीय आहत-सहायक दल (१३–१२–१८९९)                            | 57~           |
| ६७. पत्र : डोनोलीको (१३–१२–१८९९ के वाद)                         | १३९           |
| ६८. पत्र : पी० एफ० क्लेरेन्सको (२७-१२-१८९९)                     | १४०           |
| ६९. हिसावका व्योरा (२७-१२-१८९९ के वाद)                          | १४२           |
| ७०. तार: कर्नल गालवेको (७–१–१९०० के पूर्व)                      | १४३           |

## सम्पूर्ण गांधी वाङ्

₹ (१८९८**-**१९०३)



प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार

| १८८. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१–५–१९०२)                |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| १८९. टिप्पणियाँ: भारतीय प्रश्नपर (६-५-१९०२)           | २६१      |
| १९०. पत्र: अव्दुल कादरको (७-५-१९०२)                   | २६२      |
| १९१. नेटालके भारतीय (१०-५-१९०२)                       | २६६      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | २६६      |
| १९२. पत्र : श्री दिनशा वाछाको (१८–५–१९०२)             | २६८      |
| १९३. पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएशनको (१८–५–१९०२)        | २६८      |
| १९४. पत्र: मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको (१८-५-१९०२)      | २६९      |
| १९५. नेटालके भारतीय (२०-५-१९०२)                       | २७०      |
| १९६. भारत और नेटाल (३१-५-१९०२)                        | २७२      |
| १९७. पत्र : जेम्स गॉडफ्रेको (३–६–१९०२ के पूर्व)       | २७४      |
| १९८. पत्र: नाजर तथा खानको (३–६–१९०२)                  | २७५      |
| १९९. पत्र: मदनजीतको (३–६–१९०२)                        | २७७      |
| २००. प्रार्थनापत्र : लॉर्ड हैमिल्टनको (५–६–१९०२)      | २७७      |
| २०१ पत्र : मेहताको (३०-६-१९०२ के पूर्व)               | २८०      |
| २०२. पत्र : दलपतराम भवानजी शुक्लको (११-७-१९०२ के बाद) | २८१      |
| २०३. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१-८-१९०२)                | २८१      |
| २०४. पत्र : देवचन्द पारेखको (६-८-१९०२)                | २८२      |
| २०५. पत्र : दलपतराम भवानजी शुक्लको (३-११-१९०२)        | २८३      |
| २०६. पत्र : द्लपतराम् भवानजी शुक्लको (८–११–१९०२)      | २८४      |
| .२०७. पत्र: गो० कृ० गोखलेको (१४-११-१९०२)              | २८५      |
| २०८. शिष्टमण्डल : चेम्बर्लेनकी सेवामें (२५–१२–१९०२)   | २८५      |
| २०९. प्रार्थनापत्र : चेम्बरलेनको (२७–१२–१९०२)         | २८६      |
| २१०. पत्र : उपनिवेश-्सचिवको (२-१-१९०३)                | २९० ं    |
| २११. पत्र : ट्रान्सवालके गवर्नरको (६–१–१९०३)          | २९१      |
| २१२. अभिनन्दनपत्र: चेम्बरलेनको (७-१-१९०३)             | २९२      |
| २१३. प्रार्थनापत्र : लॉर्ड कर्जनको (?-१-१९०३)         | २९६      |
| २१४. पत्र : दादाभाई नौरोजीको (३०-१-१९०३)              | २९९      |
| २१५. पत्र : छगनलाल गांधीको (५–२–१९०३)                 | ३००      |
| २१६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१८–२–१९०३)                | ३०१      |
| २१७. भारतीय प्रश्न (२३–२–१९०३)                        | ३०२      |
| २१८. पत्र: गो० कृ० गोखलेको (२३-२-१९०३)                | ३०४      |
| २१९. नये उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी स्थिति (१६-३-१९०३)   | ३०५      |
| २२०. पत्र : "वेजिटेरियन " को (२१–३–१९०३ के बाद)       | ३०८      |
| २२१. पत्र : विलियम वेडरबर्नको (२२–३–१९०३)             | ३०६      |
| २२२. पत्र : दादाभाई नौरोजीको (३०–३–१९०३)              | ₹ 0 ′    |
| २२३. ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थिति (३०–३–१९०३)      | ₹ १      |
| २२४. ट्रान्सवालवासी भारतीय (६–४–१९०३)                 | ३१       |
| २२५. दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश भारतीय (१२-४-१९०३)        | ą        |
| २२६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२५–४–१९०३)                | <b>३</b> |

अप्रैल १९६० (वैशाख १८८२ शक)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदावाद, १९५९

साढ़ें सात रुपये

कापीराइट नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-८ द्वारा प्रकाशित विभाग, विल्ली-८ द्वारा प्रकाशित अीर जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

#### ४. अभिनन्दनपत्र: जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ़्रेको

यह अभिनन्दनपत्र गांधीजीका लिखा हुआ है और मार्च १८, १८९८ को डर्वनके भारतीयोंकी एक सभामें श्री जां० वि० गांडफ़ेको अपित किया गया था । गांधीजी इसपर हस्ताक्षर करनेवालोंमें भी शामिल थे ।

[मार्च १८, १८९८ के पूर्व ]

श्रीमान् जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ़ें डर्वन

प्रिय श्री गाँडफ़ें,

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले भारतीय, उपनिवेशकी हाल ही की नागरिक सेवा (सिविल सर्विसेज) परीक्षामें आपकी सफलतापर इस पत्र द्वारा आपका अभिनन्दन करते हैं। उपनिवेशके भारतीयोंमें इस परीक्षामें बैठने और उत्तीर्ण होनेवाले आप पहले व्यक्ति हैं, इसलिए भारतीय समाज इस घटनाको बहुत महत्त्वपूर्ण मानता है। आप पहले असफल हो चुके हैं — यह, हमारे खयालसे, आपके लिए प्रशंसाकी वस्तु है। इससे मालूम होता है कि आपने कठिनाइयों और अस-फलताओं के बावजूद प्रयत्न नहीं छोड़ा। किठनाइयाँ और असफलताएँ तो सफलताकी सीढियाँ हैं। हम यहाँ यह उल्लेख करना भूल नहीं सकते कि श्री सुभान गाँडफ़्रे भी भारतीय समाजके धन्यवादके पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अध्ययन करनेका अवसर दिया। जैसे आपने यह दिखाया है कि अवसर मिलनेपर इस उपनिवेशका एक भारतीय युवक अध्ययनके क्षेत्रमें क्या कर सकता है, वैसे ही उन्होंने उपनिवेशके अन्य भारतीय माता-पिताओंके सामने वास्तवमें एक उदाहरण पेश कर दिया है कि अपने बच्चोंको शिक्षा दिलानेके लिए पिताको क्या करना चाहिए। बच्चोंको शिक्षा देनेके सम्बन्धमें उनकी उदारताका एक और भी अधिक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि उन्होंने आपके सबसे बड़े भाईको चिकित्साशास्त्रका अध्ययन करनेके लिए ग्लासगो भेजा है। हमें यह जानकर हर्ष है कि नागरिक सेवा-परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनेसे ही आपकी महत्त्वाकांक्षाका अन्त नहीं हुआ, बल्कि आप अब भी बहुत आगे तक अपना अध्ययन जारी रखनेकी इच्छा कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमात्मा आपको दीर्घ जीवन और स्वांस्थ्य प्रदान करे, जिससे आप अपनी अभिलाषाएँ पूर्ण कर सकें। हम आशा करते हैं कि उपनिवेशके अन्य भारतीय युवक आपकी लगन और परिश्रमशीलताका अनुकरण करेंगे और आपकी सफलता उन्हें प्रोत्साहित करनेवाली होगी।

भापके सच्चे शुभचिन्तक और मित्र

[अंग्रेजीसे]

नेटाल ऐंडवर्टाइज़र, १९-३-१८९८

#### भूमिका

सन् १८९८ से १९०३ तक गांधीजी दक्षिण आफ्रिकामें रहे। केवल एक वर्ष (१९०१-१९०२) वे यहां नहीं थे — भारतमें थे। ये वर्ष भारतीयोंके हितकी दृष्टिसे गांधीजीकी सरगर्म कोशिशों के पर्ष थे। यह उनके व्यक्तिगत और सार्वजिनक जीवनका महत्त्वपूर्ण समय था। इन दिनों अपने जीयनको अधिकाधिक सरल बनाने और अपने देशभाइयोंकी सेवा करनेकी प्रेरणा उन्होंने निरन्तर बढ़ती हुई अनुभवकी। डर्जनके भारतीय अस्पतालमें रोज घंटे-दो-घंटे उन्होंने सहायककी तरह काम किया और गिरमिटिया भारतीयोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें आये। उन्होंने वच्चोंकी हिफाजत और तीमारदारीमें भी विशेष दिलचस्पी ली।

सन् १८९८ में नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सदस्य-संख्या वढ़ाने और उसके लिए कोश निर्माण करनेमें उन्होंने वड़ी मेहनतकी। सन् १८९९ में जब वोअर-युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने भारतीय आहत-सहायक दलका संगठन किया और नेटाल-सरकारको उसकी सेवाएँ दे दीं। तब उन्हें अपने ब्रिटिश नागरिक होनेका अभिमान था। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर प्रायः यह दोष मढ़ा जाना था कि वे केवल धन-संग्रहमें लगे हुए स्वार्थी लोग हैं। गांधीजी इस आरोप को गलत सिद्ध करनेके लिए विकल थे। मोर्चे पर अक्सर गोलियोंकी बौछार में छः सप्ताह रहकर गांधीजी और दलके शेप लोगोंने जो सेवाएँ कीं, उनकी सबने प्रशंसा की। कलकत्तेके अपने एक भाषण में उन्होंने मोर्चे पर प्राप्त सम्पन्न अनुभवका जिक्र किया था। उन्होंने वहाँकी पूर्ण व्यवस्था और पवित्र निस्तव्यताका मिलान ट्रैपिस्ट मठोंके जीवनसे किया और कहा: "तब फौजी सिपाही निरप्याद रूपसे प्यारा था... उन्हें अर्जुनके समान विशुद्ध कर्त्तव्यकी भावना युद्धक्षेत्रमें ले गई थी। और इसने कितने जंगली, घमंडी और उद्धत जनोंको सिखाकर भगवानके नम्र जीवोंमें नहीं वदल दिया है?"

अक्टूबर १९०१ में गांधीजीने माना कि दक्षिण आफ्रिकामें उनका काम खत्म हो चुका है। और उन्होंने भारत लीटना निश्चित किया। अपने मनका स्नेह और आदर व्यक्त करते हुए भारतीयोंने उन्हें मानपत्र और बहुमूल्य भेंटें दीं। इस धनराशिको गांधीजीने एक वैंकमें जमा करके एक न्यास (ट्रस्ट) बना दिया कि वह पैसा दक्षिण आफ्रिकामें सार्वजनिक कार्योंमें लगाया जा सके। यदि उनकी सेवाओंकी आवश्यकता पड़े तो लीटनेका वचन देकर बड़ी कठिनाई से गांधीजी भारत रवाना हो सके।

देशमें आकर गांघीजी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें कलकत्ता गये और उन्होंने दक्षिण आफ्रिकापर प्रस्ताव पेश किया। वहाँ भारतीयोंकी अवस्थाके वारेमें उन्होंने सार्व-जिनक सभाओंमें भाषण दिये और वे अनेक प्रमुख भारतीय नेताओंसे मिले। गोखलेसे उन्हें विशेष लगाव हुआ। उनके साथ वे कलकत्तेमें एक महीना रहे।

राजकोट लोटकर उन्होंने वकालत जमानेका प्रयत्न किया; किन्तु प्रारम्भिक कठिनाइयाँ आती रहीं। प्रायः भारतीय समाचारपत्रोंमें लिखकर दक्षिण आफ्रिकाकी बढ़ती हुई परेशानियों पर वे चिन्ता व्यक्त करते रहे। वे दक्षिण आफ्रिका-स्थित अपने सहयोगियोंसे बरावर सम्पर्क वनाये रहे और वहाँकी परिस्थितियोंकी जानकारी प्राप्त करते रहे।

जव राजकोटमें प्लेगका खतरा हुआ, वे प्लेग-स्वयंसेवक समितिके मन्त्री बने। कुछ समयके वाद वम्बई जाकर उन्होंने अपनी वकालतको यशस्वी वनानेकी ओर घ्यान स्विया।

## ७. टिप्पणियाँ: परीक्षात्मक मुकदमेपर

यह और इसके वादके शीर्षककी सामग्री गांधीजीने परीक्षात्मक मुक्दमेमें तैयव हाजी खान मुहम्मदकी ओरसे पैरवी करनेवाले वकीलकी मददके लिए लिखी थी।

[अप्रैल ४, १८९८ के पूर्व]

प्रिटोरियामें मेरे सामने सरकारी वकीलने जो सम्मित प्रकट की थी उसका आदर करते हुए भी मेरा निवेदन है कि जिन भारतीयोंपर यह कानून लागू करनेका प्रयत्न किया जा रहा है वे, अधिनियमकी उपधारा १ के अनुसार, इसके अन्तर्गत नहीं आते।

वह धारा है: "यह कानून एशियाके उन लोगोंपर लागू होगा जो किसी आदिम जातिके हों। तथाकथित कुली, अरव, मलायी और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजन भी उनमें ही गिने जायेंगे।"

मैं मानता हूँ कि इस धारामें आये हुए विभिन्न शब्दोंका अर्थ, अगर कानूनमें ही उनकी व्याख्या न हो तो, अदालत वही मानेगी जो कि 'शब्द-कोश' जैसे किसी प्रामाणिक ग्रन्थमें दिया होगा। आम लोग अज्ञान अथवा पक्षपातके कारण इनका जो अर्थ लगाने लगेंगे उसे अदालत नहीं मानेगी।

यदि यह ठीक हो, तो 'एशियाकी आदिम जातियों' का मतलब इतिहासका कोई ग्रन्थ देखनेसे ही ज्ञात हो सकता है। हंटरके 'इंडियन एम्पायर' [भारतीय साम्राज्य] ग्रन्थका तीसरा और चौथा अध्याय देखते ही पता चल जाता है कि आदिम जातियाँ कौन-सी हैं और कौन-सी नहीं। वहाँ यह बात इतनी स्पष्टतासे बताई गई है कि दोनोंमें अन्तर करनेमें भूल किसीसे भी नहीं हो सकती। पुस्तकसे एकदम पता चल जायेगा कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय इंडो-जर्मन नस्लके, अथवा अधिक ठीक शब्दका प्रयोग करें तो, आर्य वंशके हैं। मैं जहाँतक जानता हूँ, इस विचारका विरोध किसी अधिकारी विद्वानने नहीं किया। मॉरिस और मैक्स-मूलरकी पुस्तकोंमें भी इसी विचारका समर्थन किया गया है। ये पुस्तकों प्रिटोरियामें सरलतासे मिल सकती हैं। यदि इन शब्दोंका यह अर्थ नहीं माना जाता तो मैं नहीं समझता कि इनका और क्या अर्थ करना चाहिए।

'ग्रीन बुक्स'' [हरी किताबों] को देखनेसे पता चलेगा कि सर हर्क्युंलीज राबिन्सन ने भी (मुझे नामका निश्चय नहीं है) कुछ इसी प्रकारके कारणोंसे भारतीय व्यापारियोंको इस धाराका अपवाद माना है। और यदि गणराज्यके भारतीयों की गणना "एशियाकी आदिम जातियों" में नहीं की जाती, तो उन्हें कुलियों, अरवों, मलाइयों और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजनोंमें तो गिना ही नहीं जा सकता।

वे कुली या अरब हैं या नहीं? यदि पुस्तकों और खरीतोंपर भरोसा किया जाये तो वे इन दोनोंमें से कुछ भी नहीं हैं। यहाँ कोष्ठकमें इतना और बढ़ा देना चाहिए कि यदि यह कानून सचमुच भारतीयोंपर भी लागू करनेका इरादा होता तो उनका नाम भी इसमें

- १. देखिए अगले शीर्षेक्षकी सामग्रीका अन्तिम अनुच्छेद ।
- २. १८८५ का कानून ३, जैसा १८८६ में संशोधित हुआ था।
- ३. गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें हाशियामें यह लिखा हुआ है: "ग्रीन वुक नं० १, १८९४, पृष्ठ २८, अनुच्छेद ७ व ८, और पृष्ठ ३६ भी।"

नवम्बर १९०२ में उपनिवेश-मंत्री श्री नेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिका जा रहे थे, अतः वहांने भारतीयोंने गांधीजीसे लीटनेका आग्रह किया। अपने जीवनकी इस अनिश्चितताके समयमें उन्होंने प्रभुके रूप सत्यकी ध्रुवतामें अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस अवसरका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, "इस [संसार] में जो एक परमतत्त्व निश्चित रूपसे निहित है, यदि उसकी झाँकी सथ सके, उसपर श्रद्धा रहे, तभी जीना सार्थक है। उसकी खोज ही परम पुरुपार्थ है।" (गुजराती आत्मकथा, १९५२, पृष्ट २५०)। उनका दक्षिण आफ्रिका लीटना इस खोजका संकल्प था।

दिसम्बर बत्म होते-होते वे उर्वन पहुँचे। उन्होंने देखा कि ट्रान्सवालमें नये एशियाई विभागके द्वारा भारतीयोंपर पुराने वोअर-नियम अभूतपूर्व कठोरतासे लागू किये जा रहे हैं। उन्होंने चेम्बर-लेनके समक्ष एक प्रतिनिधमण्डलका नेतृत्व किया और दिशण आफ्रिकामें भारतीयोंपर लादी गई वैधानिक निर्योग्यताओंको सामने रखा। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके धुँधले भविष्यकी संभावना से उन्होंने भारत लीटना मुलतवी करके जोहानिसवर्गमें रहना तय किया। ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयकी सनद लेकर वे फिर से भारतीयोंकी शिकायतों को दूर करानेके लिए अनेक मोर्चों-पर काम करने लगे। गोखलेको लिखे गये एक पत्रमें वहाँके आन्दोलनकी बढ़ती हुई गतिके वारेमें उन्होंने कहा, "संघर्ष मेरी अपेक्षासे बहुत अधिक जोरदार है।"

इस समय उनका व्यक्तिगत जीवन आत्म-निरीक्षणके एक नये दौरसे गुजरा। जिस तरह दिक्षण आफ्रिकाके पहले निवासमें ईसाई मतने उनकी धार्मिक जिज्ञासाको प्रभावित किया था, उसी तरह इस बार थियाँसफ़ीने उन्हें प्रभावित किया और वे हिन्दू धर्मशास्त्रोंके गम्भीर अध्ययनकी ओर प्रेरित हुए। गीता उनके लिए "आचारकी प्रौढ़ मार्गदिशका," "धार्मिक कोश" हो गई और उन्होंने उसे कंठस्थ कर लिया। अपरिग्रहके विचारने उनके मनको इतना जकड़ा कि उन्होंने अपनी बीमाकी पालिसी रद करा दी। उन्होंने निश्चय किया, अबसे उनके पास जो वचेगा जनताकी सेवामें खर्च होगा। इस निर्णयसे उनके बड़े भाई श्री लक्ष्मीदास और उनके बीच गम्भीर गलतफहमी पैदा हो गई, जो श्री लक्ष्मीदासकी मृत्युके कुछ ही पहले मिटी।

जोंहानिसवर्गमें प्लेग फैलनेपर फिर सार्वजनिक सेवाका अवसर आया। सहयोगियोंके एक छोटे-से दलके साथ नगरपालिकाकी ओरसे प्रवन्य होने तक वे स्वभावके अनुसार जोखिम उठाकर वीमारोंकी सेवामें लग गये। भारतीय वस्तीसे गिरिमिटिया मजदूरोंको हटाकर क्लिप्सपूट फार्म के तम्बुओंमें कर दिया गया था। गांधीजी रोज वहाँ जाते थे और उनकी विपित्तमें उन्हें घीरज वैंधाते थे। प्लेगके बारेमें उन्होंने समाचारपत्रोंमें एक चिट्ठी लिखी और उसके कारण वे दो यूरो-पीयोंके सम्पर्कमें आये: पादरी जोसफ डोक और हेनरी पोलक। बादमें ये उनके मित्र और सहयोगी वन गये। अलवर्ट वेस्टसे उनकी पहचान नयी-नयी हुई थी; इस पत्रके कारण वे भी और पास आये।

गांधीजीकी प्रेरणा से जून १९०३ में डर्वनसे इंडियन ओपिनियनका प्रकाशन शुरू हुआ। दिक्षण आफ्रिकी भारतीयोंके आन्दोलनमें इससे नवजीवन आया। भारतीय समाजको "उसकी भावनाएँ प्रकट करनेवाला और विशेष रूपसे उसके हितमें संलग्न" मुखपत्र मिल गया।

यद्यपि सम्पादककी जगह इस पत्रमें कभी गांधीजीका नाम नहीं रहा फिर भी यह जानना आवश्यक और दिलचस्प होगा कि उन्होंने इंडियन ओिपिनियनकी जिम्मेदारी अपनी मानी थी। उन्होंने इस पत्रके बारेमें आत्मकथामें लिखा है:

सम्पादकत्व का सच्चा भार मुझ पर ही पड़ा। बहुत हद तक, मेरे भाग्य में हमेशा दूरसे ही अखबार चलाना रहा है। मनसुखलाल नाजर [प्रथम सम्पादक] तन्त्र चला उन्हें ठीक ठहराया था। मेरी अन्दरूनी इलाकोंकी दूकानोंको माल, भेजनेके लिए परवाना निहायत जरूरी नहीं है। किर भी में परवाना चाहता हूँ, ताकि मेरा डर्वनमें रहनेका खर्च पूरा हो जाये। मुझे डर्वनमें मकान रखना ही पहता है, क्योंकि मुझे बार-बार अपने कारोबारके सम्बन्धमें काईहाइड तथा अमिलगा जाना पदता है और मेरी पत्नी मेरे साथ इन स्थानोंकी यात्रा बहुत सहूल्यितसे नहीं कर पाती। अमिलगामें मेरी दो दूकानें हैं। डर्वनमें दूकान चलानेका परवाना मेरे पास कभी नहीं रहा। अमिलगाकी दूकानें मेरे पास १५ वर्धते अधिकारे हैं और इस बीच मैंने अपना सारा माल डर्वनमें खरीदा है। अगर परिपद परवाना देनेते इनकार कर दे तो मुझे अपनी अन्दरूनी हल्कोंकी दूकानें बन्द नहीं करनी पहेंगी। मेरी पत्नी पाँच माहसे नेटालमें है। मेरा विवाह ८ वर्ष पूर्व भारतमें हुआ था और उसके बाद भी मेंने भारतकी यात्रा की है।

अन्दुल फादिरको गवाहीके लिए बुलाया गया । वे मुहम्मद फासिम एँड फम्पनी नामकी पेड़ीके व्यवस्थापक-साझेदार हैं। यह कम्पनी उस मकानकी मालिक हैं, जिसके लिए परवानेकी अर्जी दी गई है। अन्दुल फादिरने फहा कि किराया १० पींड तय किया गया है। कर इसके अलावा है। इस दूकानके लिए पहले परवाना रह चुका है। डर्बनमें मेरी तीन या चार जायदार्दें हैं। उनकी कीमत १८,००० और २०,००० पोंडके बीच है। इन जायदादोंका अधिकतर हिस्सा किरायेपर दिया जाता है। अगर उस्मानको परवाना न मिला तो मुझे उस खास दूकानके किरायेकी हानि होगी। में अर्जदारको लम्बे अरसेसे जानता हूँ। में जानता हूँ कि वह एक अच्छा किरायेदार होगा।

इसके आगे, अर्जेदारकी प्रतिष्ठाके बारेमें एक अन्य भारतीय व्यापारीने गवाही दी।

श्री गांधीने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने परिपदके सामने दलीलें की थीं तब, दुर्भाग्यवश, वे परिषदको यह नहीं जैंचा सके थे कि मकान-मालिकके हितोंका खयाल किया जाना चाहिए। उस दिन मुहम्मद कासिम ऐंड कम्पनीके व्यवस्थापक-साझेदारने परिपदको वताया था कि उन्हें उस दूकानके लिए जो किरायेदार मिल सकते हैं उनमें वर्तमान अर्जदार सबसे अच्छा है। और यह कि, उनके पास १८,००० पींडकी जायदाद है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अर्जदार जैसे लोगोंको किराये पर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा या कि अगर अर्जदारको परवाना न दिया गया तो उन्हें अपनी दुकानके लिए कोई किरायेदार न मिल सकेगा। स्पष्ट है कि, मकान-मालिकके हितोंका खयाल होना ही चाहिए। श्री अव्दुल कादिर नगरके उतने ही अच्छे करदाता हैं, जितना कि कोई भी दूसरा व्यक्ति। और उनकी आवाज परिपदको सुननी ही चाहिए। अब्दुल कादिरको अर्जदार एक ऐसा किरायेदार मिला है, जिसे वे लम्ब अरसेसे जानते हैं। और अगर परवाना देनेसे इनकार किया गया तो मकान-मालिकको तकलीफ होगी। मकान केवल दूकानके लायक है और उसे किसी दूसरे प्रयोजनके लिए किरावेपर उठाना मकान-मालिकके लिए सम्भव न होगा। इस वातकी गवाही पेश की जा चुकी है कि पहले उस दूकानके लिए परवाना जारी रहा है। और श्री मैकविलियम ने, जो एक विलकुल बेलाग गवाह थे, कहा है कि दूकान साफ-सुथरी और शोभास्पद है। इन परिस्थितियोंमें, उन्होंने आशा व्यक्त की, परिपद मकान-मालिकके हितोंको उचित महत्त्व देगी। जहाँतक स्वयं अर्जदारका सम्बन्घ है, प्रमाण पेश किया जा चुका है कि उसकी गवाही सही है और वह उर्वनमें मकान रखनेका खर्च निकालनेके लिए यहाँ कुछ व्यापार करना चाहता है। अर्जदार पूर्णतः शिष्ट, इज्जतदार और अपने व्यवहारमें खरा व्यक्ति है। वह अपनी बातें समझानेके लिए अंग्रेजीमें काफी वातचीत कर सकता है और अपना हिसाव अंग्रेजीमें रख सकता है। उसकी हिसावकी कितावें पहले मंजूर की जा चुकी हैं और उनका [गांधीजीका] खयाल या कि परिपद मंजूर करेगी, अर्जदार जांच में वहुत खरा उतरा है। दूकान या अर्जदार किसीके वारेमें रंच-मात्र भी आपत्ति नहीं हो सकती। परवाना-अधिकारीको अपने कारणोंमें जो-बुछ वताना अच्छा छगा है, उनके अलावा अर्जदारमें और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और, परिपदके प्रति पुरे नन्मानके साथ

नहीं सकते थे यह बात नहीं है. . . किन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अटपटे प्रक्तींपर मेरे रहते हुए स्वतन्त्र लेख लिखनेका उन्होंने साहस ही नहीं किया। मेरी विवेकशिवतपर उन्हें अतिशय विश्वास था इसलिए लिखनेके सारे विषयोंपर सम्पादकीय लिखनेका वोश मुझपर डाल देते थे। . . . मैं पत्रका सम्पादक नहीं था फिर भी उसकी सामग्री की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। (गुजराती आत्मकथा, १९५२; पृष्ठ २८२)।

इसके बाद गांधीजी हमें इंडियन ओपिनियनका महत्त्व वताते हैं:

जवतक [यह पत्र] मेरे हाथमें रहा तवतक इसमें होनेवाले फेरफार मेरी जिन्दगी के फेरफारोंको सूचित करते थे। जैसे अब यंग इंडिया और नवजीवन मेरे जीवनके िकतने ही अंशोंका निचोड़ हैं, इसी प्रकार उस समय इंडियन ओपिनियन था। मैं प्रति सप्ताह उसमें अपनी आत्मा उँडेलता और जिसे सत्याग्रह मानता उसे समझानेका प्रयत्न करता। जेलके समयको छोड़कर दस वर्षों तक, अर्थात् १९१४ तक इंडियन ओपिनियनका कदाचित् ही कोई ऐसा अंक होगा जिसमें मंने कुछ न लिखा हो। इसमें एक भी शब्द मंने विना विचारे, विना तोले लिखा हो, या किसीको केवल खुश्च ही करनेके लिए लिखा हो, या जान-वूझकर अतिशयोगित की हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। मेरे लिए यह पत्र संयमकी तालीम वन गया और मित्रोंके लिए मेरे विचारोंको जाननेका साधन . . . । (गुजराती आत्मकया, १९५२; पूछ २८३-८४)।

इस अविधमें दक्षिण आफिकामें भारतीयोंके मसले और गांधीजी द्वारा उन्हें हल करनेके त्नकी पद्धित पहले वर्षोंके अनुसार रही। नये भारतीय विरोधी कायदे, या जो थे, उनमें जाित-पर आधारित प्रतिक्रियावादी संशोधन पास किये जाते रहे या लागू किये जाते रहे, और का विरोध करना पड़ा। इन कायदोंका प्रवास-परवानों, विस्तयों और वाजारों, गिरिमिटिया दूरों, अनुमितपत्रों और मताधिकार पर असर पड़ा। ये सब वातें दक्षिण आफिकी भारोंके सामाजिक और आर्थिक जीवनको छूती थीं। इन सवपर गांधीजीने अपने उस समयके किके मुताबिक नगरपिरपदों, अनुमितपत्र कार्यालयों, प्रवास-विभाग, एशियाई विभाग, स्थानीय गिनसभाओं, गवनर, उच्चायुक्त और उपनिवेश-कार्यालयके अधिकारियों को प्रार्थनापत्र भेजनेकी तिका अनुसरण किया। अपेक्षाकृत बड़ी, जिन नीतिगत वातोंका सम्बन्ध शाही सरकारसे । था उनको लेकर उपनिवेश सिचवको प्रार्थनापत्र भेजते थे, अथवा उनतक शिष्टमण्डलका त्य करते थे। जिस अवसरपर वे भारत सरकारका हस्तक्षेप चाहते थे, भारतके वाइसराय पास मामला ले जाते थे।

जिस दूसरे मोर्चेपर गांधीजी भारतीयोंकी तकलीफें दूर करनेकी लड़ाई लड़ते रहे, वह था नीय समाचारपत्रों का। इन्हें वे पत्र लिखते और मुलाकातें देते थे। जब वे सभाओंमें वोलते र विशेपतः जब इंडियन ओपिनयन मुखपत्रकी तरह उनके पास था, वे अपने देशवासियोंको अपने ारने-सेंवारनेके लिए आत्मिनरीक्षणकी प्रेरणा देते, जिससे वे अपने प्रश्नको शिक्तशाली बनाकर य पा सकें। भारत और इंग्लैंडमें मित्रों और समाचारपत्रोंको वे प्रायः दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिके उतार-चढ़ावोंपर पत्र, विवरण और वक्तव्य भेजते रहते थे। गांधीजीके सार्वजनिक र्यका सामान्य स्वरूप ऐसा था।

जब सन् १८९७ का विकेता-परवाना अधिनियम पास हुआ तब १८९८ के अन्त-अन्तमें रीजीने उसके हानिकारक प्रभावको स्पष्ट करते हुए एक अच्छा सप्रमाण स्मरणपत्र श्री चेम्बरलेनके नगर-परिषदके सामने अपीलकी सुनवाई फिरसे हुई। इस बार कागजातकी नकल दे दी गई। और जब परवाना-अधिकारीसे पूछा गया कि परवाना देनेसे इनकार करनेके और कारण क्या हैं, तो उसने कहा: "अर्जदार जिस तरहका व्यापार कर रहा है उसकी पर्याप्त व्यवस्था उपनगरों और विस्तियोंमें मौजूद है। उसे डर्बनमें व्यापार करनेका कोई अधिकार नहीं है।" परवाना-अधिकारीका निर्णय बहाल रखा गया। इसके लिए एक परिषद-सदस्यने प्रस्ताव किया कि, "जो परवाने अवतक दिये जा चुके हैं उनका शतमान आबादीकी जरूरत से ज्यादा है। इस दृष्टिसे परवाना देना अवांछनीय है।" परिषदने इन वातोंका कोई खयाल नहीं किया कि जिस स्थानके लिए परवाना माँगा गया था वहाँ कुछ ही महीने पहले एक दूकानदार मौजूद था। वह डर्बनसे चला गया था, इसलिए परवानोंकी संख्या बढ़ानेका कोई प्रश्न नहीं था। साथ ही, मकान-मालिक भारतीय हैं, उनके भी प्रतिनिधि परिषदमें हैं, और उन्हें भी हक है कि परिषद उनके हितोंका खयाल करे। सम्बद्ध मकान सिर्फ दूकानके लिए उपयुक्त है। वह आज तक करीव-करीव खाली पड़ा है और इससे उसके मालिकको अवतक ३५ पींडकी हानि हो चुकी है। प्रार्थी इसके साथ परिषदकी पहली कार्रवाईकी नकल नत्थी कर रहे हैं (परिशिष्ट क)। इससे कार्रवाई-सम्बन्धी भावना स्पष्ट हो जाती है।

मुहम्मद मजम ऐंड कम्पनीने परवाना-अधिकारीको एक ऐसे मकानमें व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी दी, जिसके मालिक एक भारतीय सज्जन हैं। इन सज्जनकी डर्बनमें बहुत-सी मिल्क मुतलक जायदाद है और इनकी आमदनीका मुख्य जिरया ही व्यापारियोंको अपने मकान किरायेपर देना है। परवाना-अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। इसके कारण वैसे ही दिये, जैसे ऊपर बताये गये हैं। इसपर मकान-मालिकने परवाना-अधिकारीके निर्णयके खिलाफ नगर-परिषदके सामने अपील की। नगर-परिषदने अपील खारिज कर दी। फलतः मकान-मालिकको अपने मकानका किराया घटा देना पड़ा। और मुहम्मद मजम ऐंड कम्पनी तो बिलकुल कंगाल हो गई है। उसके सब साझेदारोंको पूरी तरह अपने एक साझे-दारके कामपर निर्भर करना पड़ता है। वह साझेदार टीनसाज है।

हाशम मुहम्मदका पेशा फेरी लगाना है। वह पहले भी डर्वनमें फेरीवाला रह चुका है। वह परवाना-अधिकारीके पास और वहाँसे नगर-परिषदके पास गया; परन्तु उसे फेरी लगानेका विशेषाधिकार देनेसे इनकार कर दिया गया। उसने परिषदको वताया कि उसे यह विशेषाधिकार देनेसे इनकार करनेका अर्थ उसे मुखमरीका वरण करनेको कहनेके वरावर होगा। वह दूसरे उपायोंसे रोटी कमानेकी कोशिश कर चुका है, परन्तु सफल नहीं हुआ। कोई दूसरा काम करनेके लिए उसके पास पूंजी नहीं है। उसने परिषदको यह भी बताया कि किसी यूरो-पीयके साथ उसकी कोई स्पर्धा नहीं है; फेरीका काम करना तो करीव-करीव भारतीयोंकी ही विशेषता है और वे उसके वह काम करने पर कोई आपत्ति नहीं करते। परन्तु ये सब मिन्नतें वेकार हुई।

श्री दादा उस्मान पन्द्रह वर्षसे ज्यादा हो गये, इस उपनिवेशमें हैं। उन्होंने काफी अच्छी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है। पहले वे दक्षिण आफ्रिकाकी तत्कालीन प्रमुख व्यापारिक पेढ़ीसे सम्वन्य रखते थे। अब इस उपनिवेशके अमिंसगा और ट्रान्सवालके फ्राईहाइड नामक स्थानोंमें उनका व्यापार चलता है। इस वर्ष उन्होंने भारतसे अपनी पत्नी और वच्चोंको बुलवाया। परन्तु ऊपरकी दोनों जगहोंमें उनकी पत्नीको उपयुक्त संगी-साथी नहीं मिले। फिर परिवारके आ जानेसे उनका खर्च भी बढ़ गया। इन दोनों वृष्टियोंसे उन्होंने डर्बनमें वसनेका इरादा किया।

१. "दादा उस्मानका मुकदमा," सितम्बर १४, १८९८ ।

सामने पेश किया। सोमनाथ महाराज और दादा उस्मानको परवाना देनेसे इनकार करने वाले दो प्रमुख मामलोंकी उन्होंने खुद पैरवी की; किन्तु वे दोनोंमें असफल हुए।

अधिकारियोंके सामने प्रायः मामले पेश करनेके अतिरिक्त गांघीजीने इंडियन ओपिनियनके स्तम्भोमें दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशोंमें परवाना देनेकी नीतिकी आलोचना करते हुए अनेक लेख लिखे। उन्होंने श्री चेम्बरलेनकी आलोचना की कि वे दक्षिण आफ्रिकामें श्रीपनिवेशिक नीतिका, चाहे वह ब्रिटिश परम्पराओंका स्पष्ट भंग भी करे, विरोध करना नहीं चाहते (१०-९-१९०३)। विकेता-परवाना अधिनियम पास होनेके छः वर्ष वाद तक और विशेषतः ्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीके ब्रिटिश-सत्ताके अन्तर्गत आनेके बाद उसके दुष्प्रयोग से, ट्रान्तपाल जार जारण राजर पालापाप । आल्या-तरााण जन्तापत जापण वाद उसम दुल्यवा। ता उनकी यह घारणा हुई कि "यह नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए दूसरे जीवन-संघर्षका

प्रवास, भारतीयोंके सामने दूसरी वड़ी समस्या थी। जहाज-यात्राका पास और भारतीय आगन्तुकोंपर लगाये जानेवाले शुल्क जैसे कुछ अपेक्षाकृत छोटे प्रतिबन्धोंको गांघीजी लिख-शायद आरम्भ-मात्र हो।" लिखाकर दूर करा सके थे, या उनमें सुधार करा सके थे। किन्तु तत्कालीन प्रवासी कानूनोंमें संशोधनोंके द्वारा भारतीय प्रवासियों पर प्रायः गंभीर प्रतिवन्ध लादे जाते थे। केप उपनिवेशके प्रवास-कानून अपेक्षाकृत ज्यादा उदारतापूर्ण थे और गांघीजी नेटालमें ऐसे ही कानून मंजूर

ट्रान्सवाल सरकारकी पृथक्करण-नीति, जिसने भारतीयोंको वस्तियों और बाजारों सीमित करनेके आगृहपूर्ण प्रयत्नका रूप हे लिया था, भारतीयोंकी अन्य गंभीर समस्या थी। ट्रान करनेके लिए तैयार थे। वालके सर्वोच्च न्यायालयके इस फैसले ने, कि कानून ३, १८८५ के अन्तर्गत सरकार भारतीयों वस्तियोंमें रहने और व्यापार करने पर वाघ्य कर सकती है, गांघीजीको बहुत वेचैन कर दिया और इस विपयको लेकर उन्होंने अधिकारियों, ब्रिटिश मित्रों, इंडिया और वाइसरायको भी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको अनेक निवेदन भेजे। चेम्बरलेन और जोहानिसवर्गके ब्रिटिश एजेंट त्राचा पारणाच प्रचान वात्रपात प्रार्थनापत्र इस खण्डमें हैं। यूरोपीयों द्वारा प्रार्थनापत्र (अप्रैल को लिखे गये पत्रोंके अतिरिक्त ये प्रार्थनापत्र इस खण्डमें हैं। यूरोपीयों द्वारा प्रार्थनापत्र १९०३) इस वातका उदाहरण है कि वस्ती-सूचनाके विरुद्ध गांधीजीने समझदार यूरोपीय-मत

डर्वनके महापौरने जव ट्रान्सवाल वस्ती-कानून और बाजार-सूचनाके अनुसरणपर कानूनको भारतीयोंके खिलाफ़ सख्त बनाना चाहा तब गांधीजीने इसे "नेटालमें पुराने घृणित कानूनोंको को किस प्रकार गति दी थी। साखिल करनेका एक असामियक प्रयत्न" कहकर इसकी निन्दा की (ईडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३)। केप कालोनीके ऐसे ही एक कानूनकी गांधीजीने विरोधपूर्ण टीका की; किन्तु साथ ही उपनिवेशके भारतीयोंसे भीड़भाड़ और गन्दगीसे वचनेकी प्रार्थना की (इंडियन

इस अवधिमें भारतीय गिरमिटिया मजदूर वड़ी संख्यामें अनेक अड़चनें और प्रतिबन्ध सहते रहे। गांघीजीने घोषित किया कि यूरोपीयोंकी इच्छाके विरुद्ध गिरमिटिया मजदूरोंका प्रवास नहीं ओपिनियन, १६-७-१९०३)। होना चाहिए, किन्तु अनिवार्य वापसीकी शर्तके साथ गिरमिटिया मजदूरोंकी कोई भी प्रवास-योजना स्वीकार नहीं की जानी चाहिए (इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३)। जब ट्रान्सवालके वड़े-वड़े खान-मालिकोंने २,००,००० चीनी मजदूरोंके आयातका प्रस्ताव रखा तव गांधीजीन मानवताके आधार पर इस प्रस्तावका विरोध किया और माँगकी कि पृथक् वाड़ोंमें निवास जैसी अमानवीय शर्ते लगाकर दक्षिण आफ्रिकाकी गोरी कौम चीनियोंका अधःपतन न होने दे (इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३)।

मालका हिसाव और बीजक-बही रखता हूँ। मैं हिसाबकी सिंगल और डबल एंट्रीकी , पद्धति जानता हूँ।

मकान-मालिक श्री अब्दुल कादिरने कहा:

में एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीका प्रजन्थक हूँ।... (जिसकी बात चल रही है) उस दूकानके लिए पहले परवाना जारी था। परवाना टिमोलको ियला था। उर्बन में भेरे ३ या ४ मकान हैं। मूल्यांकन-सूची में उनकी कुल कीमत १८,००० या २०,००० पौंड है। इस जायदादका ज्यादातर हिस्सा में किरायेदारोंको किराये पर देता हूँ। अगर दादा उस्मानको परवाना नहीं मिलता तो मुझे किरायेकी हानि उठानी पड़ेगी। वे बहुत अच्छे किरायेदार हैं।...में उन्हें लम्बे अरसे से जानता हूँ। उनका रहन-सहन अच्छा है। उनके घरमें साज-सामान बहुत है।...में परवाना-अधिकारीके फैसलेसे सन्तुष्ट नहीं हूँ।

आपने उपनिवेशोंके प्रधानमंत्रियोंके सामने "अवांछित व्यक्ति" की जो व्याख्या की थी उसकी परिषदको याद दिलाई गई। व्याख्या यह थी: "इसिलए कि कोई आदमी हमसे भिन्न रंगका है, वह जरूरी तौरपर अवांछिनीय प्रवासी नहीं है। अवांछिनीय तो वह है, जो गन्दा है, या दुराचारी है, या कंगाल है, या जिसके बारेमें कोई अन्य आपित है, जिसकी व्याख्या संसद के कानून द्वारा की जा सकती है।" परन्तु यह सब केवल अरण्य-रोदन सिद्ध हुआ। जिस परिषद-सदस्य ने १८९७ में प्रदर्शन-समितिका झण्डा उठाया था और जो कूरलेंड तथा नादरीके भारतीय यात्रियोंको "जरूरत होनेपर बल प्रयोग द्वारा" लौटानेके लिए तैयार था, वह "कायल नहीं हुआ" कि परवाना-अधिकारीकी कार्रवाई गलत है। और उसने प्रस्ताव किया कि उसके निर्णयकी पुष्टि कर दी जाये। प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए खड़ा होनेको कोई तैयार नहीं था, और थोड़ी देरके लिए ऐसा मालूम हुआ कि परिषद न्याय करनेको तैयार है। परन्तु आखिर एक अन्य सदस्य श्री कालिन्स सहायताको बढ़े और उन्होंने निम्नलिखित भाषणके द्वारा प्रस्तावका समर्थन किया:

उन्हें आश्चर्य नहीं कि परिषद परवाना देनेसे इनकार करनेको बहुत अगिच्छुक है। परन्तु उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परवाना देनेसे इनकार कर दिया जायेगा। [ उनके कथनानुसार ] कारण यह नहीं है कि अर्जदार या व्यापारका प्रस्तावित स्थान अयोग्य है, बिल्क यह है कि अर्जदार एक भारतीय है। श्री गांधीने जो-कुछ कहा है वह बिलकुल सच है और उन्हें (श्री कालिन्सको) यह कहनेमें कुछ राहत महसूत हुई कि अधिकतर परवाने देनेसे इस आधारपर इनकार किया गया है कि अर्जदार भारतीय हैं। परिषदको एक ऐसी नीति अमलमें लानी पड़ रही है जिसे संसदने जरूरी समझा है। इससे परिषद बड़ी अप्रिय स्थितिमें पड़ गई है। नेदाली जनताके प्रतिनिधिके रूपमें संसद इस निर्णयपर पहुँची है कि भारतीयोंका डर्बनके व्यापारपर अपना प्रभुत्व बढ़ाना अवांछनीय है। इसलिए परिषदको ये परवाने देनेसे इनकार करनेके लिये लगभग वाध्य हो जाना पड़ा है, जो अन्यथा आपित्तजनक नहीं है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूपसे में सानता हूँ कि परिषदके सामने उपस्थित होकर परवाना माँगनेके लिए अर्जदार एक

१. देंखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९३।

मताधिकारतर प्रतिवन्ध दक्षिण आफिकामें भारतीय परिस्थितिका एक स्थायी अंग था। जय द्रान्सवाल-सरकारने निर्धाचित नगर-परिपदोंके अध्यादेशके मसविदेमें भारतीयोंको मतदानके अधिकारसे वंचित करनेका संशोधन करना चाहा तब गांधीजीने विधान-सभाको रंगके आधारपर इस भेदभायका विरोध करते हुए प्रार्थनापत्र भेजा (जून १०, १९०३)।

दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके सामने उपस्थित इन प्रमुख समस्याओंके अतिरिक्त गांधीजीने गिरिनिटिया मजुदूरोंके बच्चोंपर व्यक्तिन्कर, भारतीय रिक्शा-चालकोंपर रोक, हाइडेलवर्गमें भारतीय व्यापारियोंपर पुलिसके अत्याचार, और अमतलीमें भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध गोरी-जनकाकी उत्तेशना जैसी अनेक दुसरे स्तरकी समस्याओंको भी हाथमें लिया।

गांधीजीके इस कालके सार्वजिनक अथवा व्यक्तिगत कथन अथवा लेखनका प्रधान लक्षण प्रिटिश विधानमें उनका अविच्छिन्न विश्वास, प्रिटिश नागरिकताके लाभों और राष्ट्रोंके परिवारके खामें साम्राज्यपर निष्ठा था। उनका सम्राज्ञीके जन्म-दिवसोंपर वधाइयाँ भेजना, सम्राज्ञीके देहावतानपर शोक-तभाओंका आयोजन करना, ब्रिटिश प्रजाके समान नागरिकताके अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अपने पत्रों और निवेदनोंमें वारंवार उल्लेख, सम्राज्ञीकी घोषणा, १८५८, का निरन्तर उद्घोप, बोअर-युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलका प्रस्ताव और सेवा-कार्य आदि सभी वातोंका प्रेरणा-बिन्दु उनकी साम्राज्य-भावना थी। अक्टूबर १९०१ में अपनी विदाईके समयके भाषगमें उन्होंने कहा, "दक्षिण आफिकामें आवश्यकता गोरे लोगोंके देशकी नहीं, गोरे भ्रातृमण्डलको भी नहीं, विक एक साम्राज्य भ्रातृमण्डल की है।"

१९०३ के द्वितीयां समें घटनाओं ने ब्रिटिश सद्भावके प्रति उनके मनमें सन्देह अंकुरित कर दिया। किन्तु धैयंपूर्वक निवेदन करनेकी पद्धतिसे निष्क्रिय प्रतिरोव और सिकंय सत्याग्रह अब भी दूर था।

योग्यतम व्यक्ति है और उसे परवाना न देना उसके प्रति अन्याय है। परन्तु उपनिवेशकी नीतिके तीरपर यह जरूरी पाया गया है कि इन परवानोंकी संख्या वढ़ाई न जाये। (नेटाल ऐडवर्टाइज़र, १३ सितम्बर, १८९१)।

यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि नेटालके लोकनिष्ठ लोगोंमें श्री कॉलिन्स एक प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अक्सर परिषद के उपाव्यक्ष (डिप्टी मेयर) का स्थान ग्रहण किया है और वे एकाधिक वार स्थानापन्न अध्यक्ष (मेयर) भी रहे हैं। यह निर्णय ऐसे व्यक्ति ने किया, इसिलए अत्यन्त दु:खद और उतना ही महत्त्वपूर्ण भी था। हमारा आदरपूर्वक निवेदन है कि यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीने नेटाल-संसदकी भावना सही-सही व्यक्त की थी तो, जैसा कि वादमें प्रकट होगा, संसदका मंशा उतनी दूरी तक जानेका कभी नहीं था, जितनी दूरी तक श्री कॉलिन्स चले गये। संसदका मंशा नये आनेवाले भारतीयोंको — सब नये भारतीयोंको कदापि नहीं — परवाने प्राप्त करनेसे रोकनेका था। और प्रार्थियोंको दृढ़ विश्वास है कि श्री कॉलिन्सने कानूनका जो अर्थ लगाया है, वही यदि सम्राज्ञी-सरकारके सामने पेश किया गया होता तो उसे सम्राज्ञीकी अनुमति कदापि न मिलती। मालूम होता है, श्री कॉलिन्स मानते हैं कि संसद नेटालके केवल यूरोपीय समाजका प्रतिनिधित्व करती है। प्रार्थी तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यदि यह सच है, तो शोक का विषय है। जब भारतीयोंका मताधिकार सर्वथा छीन लेनेका प्रयत्न किया गया उस समय उन्हें दूसरी ही बात बताई गई थी। फिर, श्री कॉलिन्सने समझा कि विचाराधीन परवाना दे देनेका अर्थ परवानोंकी संख्यामें वृद्धि करना होगा। परन्तु सच तो यह है कि जिस मकानके लिए परवाना माँगा गया उसका इस सालके लिए परवाना था ही। वह इसलिए खाली हो गया था कि परवानेवालेको घाटा हुआ और उसने व्यापार वन्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अर्जदारको परवाना देनेसे नगर (वरो)में परवानोंकी संख्यामें बढ़ती न होती।

एक अन्य परिपद-सदस्य और डर्वनके प्रमुख वकील श्री लैविस्टर सारी कार्रवाईसे इतने आजिज आ गये कि उन्होंने अपनी भावनाओंको इस प्रकार व्यक्त किया:

इस प्रकारको अपीलोंमें जिस जलटी-सीधी नीतिका अनुसरण किया जाता है उसके कारण वे जानवूझकर बैठकोंमें हाजिर नहीं होते। परिषद-सदस्योंसे जो गन्दा काम करनेको कहा गया है उससे उन्होंने मतभेद व्यक्त किया। अगर परिषद-सदस्यों (वर्गेसों) का मतलब ऐसे सब परवाने बन्द कर देना है तो ऐसा करनेका साफ रास्ता मौजूद है। वह है — विधानसभासे भारतीयोंको परवाने देनेके विरुद्ध कानून बनवा लेना। परन्तु जब हम अपील सुननेवाली अदालतको हैसियतसे बैठे हैं तब, जबतक विपरीत निर्णयके लिए उचित कारण मौजूद न हों, परवाना देना ही चाहिए। (नेटाल ऐडवर्टाइज़र, वहीं तारिख)।

श्री लैविस्टर, जैसा कि उन्होंने कहा, जानवूझ कर देरसे आये थे। इसलिए वे मत नहीं दे सके। फलतः प्रस्ताव सर्वसम्मितिसे स्वीकृत हो गया और अपील खारिज कर दी गई। प्रार्थियोंकी नम्न रायमें उपर्युक्त मामलेसे ज्यादा मजबूत मामलेकी, या डर्वन नगर-परिपदने जो अन्याय किया है उससे वड़े अन्यायकी कल्पना करना करीव-करीव असम्भव है। फिर यह

१. मूल छपी हुई अंग्रेजी प्रतिमें तारील गल्त छपी मालूम होती है। देखिए "दादा उस्मानका मुक्दमा," सितम्बर १४, १८९८।

II Ī



नगर-परिषद एक ब्रिटिश उपनिवेशकी है। और यह एक न्यायालयके रूपमें अपील सुननेके लिए बैठी थी। इसने अस्वच्छताको और वेईमानीके व्यापारको प्रोत्साहन दिया है। अब प्रार्थी भारतीय समाजके ज्यादा कमजोर सदस्योंको क्या उत्साह दिलाएँ? वे ज्यादा कमजोर सदस्य कह सकते हैं: "आप हमसे स्वच्छताके आधुनिक तरीके अपनाने और ज्यादा अच्छी तरह रहनेको कहते हैं। और आप आश्वासन देते हैं कि सरकार हमारे साथ न्यायका व्यवहार करेगी। हम इसपर विश्वास नहीं करते। क्या आपके दादा उस्मानका रहन-सहन उनके ही स्तरके किसी भी यूरोपीयके बराबर नहीं है? क्या नगर-परिषदने इसका कोई खयाल किया है? नहीं। हम अच्छे रहें या बुरे रहें, हमारी हालत न अच्छी होगी न बुरी होगी।" यूरोपीय उपनिवेशी पुकार-पुकार कर कहते आ रहे हैं कि उन्हें आधुनिक इंगते रहनेवाले इज्जत-दार भारतीयोंके बारेमें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्राधियोंने हमेशा ही यह कहा है कि कथित अस्वच्छताके आधारपर जो आपत्तियाँ की जाती हैं, वे झूठी हैं। और साफ है कि डर्बन नगर-परिषदने हमारा यह दावा सही साबित कर दिया है।

तथापि, न्यूकैंसिल नगर-परिषद डर्बनकी परिषदसे भी कुछ आगे बढ़ गई है। उसके परवाना-अधिकारीने पिछले साल परवाना पाये हुए आठ भारतीय दूकानदारोंमें से हर एकको इस वर्ष कानूनके अनुसार परवाने देनेसे इनकार कर दिया है। दीख पड़ता है कि उसे ऐसा करनेका आदेश दिया गया था। इस तरह तमाम लोगोंको परवाने न देनेसे उपनिवेशके भारतीय व्यापारियोंके दिलोंमें आतंक छा गया है। इन दूकानदारोंका कारबार स्थिगत होनेसे न केवल ये और इनके आश्रित ही मारे जायेंगे, बल्कि डर्बनकी कुछ पेढ़ियाँ भी, जो उनका पोयण करती हैं, बैठ जायेंगी। इन लोगोंकी पूँजी उस समय दस हजार पौंडसे अधिक कूती गई थी। और उनपर सीधे आश्रित रहनेवाले लोगोंकी संख्या चालीससे अधिक थी। इसलिए नगर-परिषदके सामने अपील करनेके लिए भारी खर्च उठाकर एक प्रमुख वकील श्री लॉटनको नियुक्त किया गया। फलतः (आठ दुकानदारोंके) नौमें से छः परवाने मंजूर किये गये। शेष तीन व्यक्तियोंने, जिन्हें परवाने देनेसे इनकार किया गया, सर्वोच्च न्यायालयमें अपील की। परन्तु उसने बहुमतसे अपील नामंजूर कर दी। कारण यह बताया गया कि कानूनकी पाँचवीं धाराके अनुसार सर्वोच्च न्यायालयको उसपर विचार करनेका अधिकार नहीं है। चूँकि बात बहुत महत्त्वकी थी और चूँकि मुख्य न्यायाधीशने शेष दो न्यायाधीशोंसे मतभेद व्यक्त करते हुए वादियोंके पक्षमें राय दी थी, इसलिए मामलेको सम्राज्ञीकी न्याय-परिषद (प्रीवी कौंसिल) के सामने ले जाया गया। वादियोंके वकीलोंके पाससे लन्दनसे आये हुए एक तारमें बताया गया है कि अपील खारिज हो गई है। न्यायके नाते कहना ही होगा कि न्यूकैसिल नगर-परिषदने क्रुपा करके तीनों वादियोंको अपीलके दौरानमें अपना कारबार जारी रखने दिया है। परन्तु उसकी नीति स्पष्ट है। अगर वह शिष्टताके साथ तथा आन्दोलन खड़ा किये विना न्यूकैसिलसे भारतीयोंका सफाया कर सकती तो उसने पीड़ित पक्षपर होनेवाले परिणामोंका खयाल किये बिना वैसा कर डाला होता। परवाना-अधिकारीने परवाने देनेसे इनकार करनेके जो कारण बताये थे वे उपर्युक्त सभी मामलोंमें एक ही थे — अर्थात्, "इस अर्जीके सम्ब-न्धमें सकाई-दारोगाने १८९७ के कानून १८ के नियमोंके खण्ड ४ की शतोंके अनुसार जो रिपोर्ट तैयार की है वह प्रतिकूल है और सम्बद्ध मकान कानूनके खण्ड ८ के अनुसार इन्छित व्यापारके योग्य नहीं है। इसलिए मैंने अर्जीको नामंजूर कर दिया।" परवाना देनेसे इनकार होनेके पहले किसी भी अर्जदारको सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट या परवाना-अधिकारीके कारणोंका कोई ज्ञान नहीं था। उनसे अपने मकानोंमें किसी तरहका सुधार या फेरफार करनेको भी

#### आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखितके ऋणी हैं: गांधी स्मारक-निधि, नेशनल आर्काइन्ज तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका पुस्तकालय, नई दिल्ली; नवजीवन ट्रस्ट तथा सावरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, अहमदावाद; कलोनियल आफ़िस पुस्तकालय तथा इंडियन आफिस पुस्तकालय, लन्दन; प्रिटोरिया तथा पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइन्ज, और डर्बन नगर-परिषद, दक्षिण आफ़िका; भारत सेवक समिति, पूना; श्री छगनलाल गांधी, श्री डी॰ जी॰ तेंदुलकर तथा महात्मा के प्रकाशक; श्री प्रभुदास गांधी और माई चाइल्डहुड विद् गांधीजीके प्रकाशक; श्री वी॰ बख्तावरसिंह माँरीशस और समाचारपत्र: इंग्लिशमेंन, इंडिया, ल-रोडिक्ल, र्टेंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेजिटोरियन और वायस ऑफ इंडिया।

अनुसंधान और संदर्भकी सूचनाएँ देनेके.लिए गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय तथा गुजरात समाचार-कार्यालय, अहमदावाद; एशियाटिक पुस्तकालय तथा चाम्चे क्रानिकल-कार्यालय, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई समाचार तथा गुजराती प्रेस, वम्बई; राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अमृत वाजार पत्रिका-कार्यालय, कलकत्ता; विधानसभा पुस्तकालय तथा इंडियन कींसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय और ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय हमारे धन्यवादके पात्र हैं। एक और सज्जन हैं श्री ओ'ही। वे औपनिवेशिक देशभक्त संघ (कलोनियल पैट्रिऑटिक यूनियन) के अवैतिनिक मन्त्री भी हैं। उनका स्पष्टतः स्वीकृत लक्ष्य एशियाइयोंकी और अधिक भरमारको रोकना है। वे कहते हैं:

में नहीं समझता कि इस कानूनका अमल विधानमण्डलकी भावनाके अनुसार किया जा रहा है। उस समयके प्रधानमंत्रीने, जिन्होंने विधेयक पेश किया था, कहा था: 'इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगोंपर असर करनेका है, जिनका निपटारा प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत किया जाता है। जहाजवालोंको अगर मालूम हो कि इन्हें उतारने नहीं दिया जायेगा तो वे इन्हें नहीं लायेंगे। और अगर लोगोंको मालूम हो कि उन्हें परवाने नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार करने के लिए यहां आयेंगे ही नहीं।'

बहुत दिन नहीं हुए कि मेरे पास इसी तरहका एक मामला उपस्थित हुआ था। एक चीनी राष्ट्रिक उपनिवेशमें तेरह वर्षोंसे रह रहा था। उसे परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया। मुझे निश्चय है कि इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ यह था कि वह चीनी राष्ट्रिक था। डबंन-सम्बन्धी आंकड़ोंसे मालूम होता है कि गत दस वर्षोंके अन्दर इस शहरका फैलाव और आवादी दूनीसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीको जिसने अपना भाग्य उपनिवेशके साथ जोड़ दिया था— एक ऐसे आदमीको, जिसका चित्र निष्कलंक था, जो उस समय इस उपनिवेशमें आया था जबिक यहाँ आजके १०० मनुष्योंकी जगह केवल ४० मनुष्य निवास करते थे— डवंनमें ईमानदारीके साथ जीविका उपाणित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके चित्रका और इस बातका कोई खयाल नहीं किया गया कि वह लम्बे अरसेसे उपनिवेशमें रह रहा है। इसी तरह, मैंने देखा है कि न्यूकैसिलमें एक भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया। वह १५ वर्षोंसे नेटालमें रह रहा था। अगर किसी यूरोपीयने उसी परवानेकी अर्जी दी होती तो उसे वह दे दिया जाता। यह उचित नहीं है।

श्री रेनॉड ऐंड रॉबिन्सनकी पेढ़ीवाले दूसरी बातोंके साथ-साथ कहते हैं:

परन्तु, हमारी रायमें, प्रस्तुत अधिनियमका मुख्य दोष यह है कि उसमें नगर परिषदके निर्णयकी अपील करनेकी गुंजाइश नहीं रखी गई। इससे परवानोंके अर्जदार पर अन्याय हुआ है, और आगे भी हो सकता है।

जब यह छप रहा था, श्री जी॰ ए॰ डी 'आर॰ लैबिस्टरकी राय प्राप्त हुई। वह इ साथ संलग्न हैं (परिशिष्ट छ')।

"कन्सिस्टेन्सी" ['सुसंगत'] ने टाइम्स आफ़ नेटालमें (जिसे सरकारका मुखपत्र मान। जाता है) एक पत्र लिखा है। उनके पत्र (परिशिष्ट ज) से मालूम होगा कि वे, २० वर्ष से अधिक हुए, उपनिवेशमें रह रहे हैं और एक व्यापारी हैं। उन्होंने कहा है:

वेशक आप उनसे (भारतीय व्यापारियोंसे) सफाईके कड़ेसे कड़े नियमोंका पालन कराइए, उनका हिसाब-किताब अंग्रेजीमें रखवाइए और अन्य काम भी वैसे ही करवा-इए, जैसे कि अंग्रेज व्यापारी करते हैं; परन्तु जब वे इन सब माँगोंको पूरा कर दें तब

13

•

•

·

£, 5,

और उसमें से अधिकांशका उपयोग किसी दूसरे कामके लिए नहीं हो सकता। इनमें से अगर कुछ दूकानें भी बन्द हो गईं तो बरबादी हो जायेगी। ये तो सिर्फ नमूनेके उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण और भी बहुतसे दिये जा सकते हैं।

प्राथियोंको वचपनसे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि सम्राज्ञीके सब राज्योंमें जान और मालकी पूरी सुरक्षा है। जहाँतक मालकी सुरक्षाका सम्बन्ध है, इस विश्वासको इस उपनिवेशमें जबरदस्त धक्का पहुँचा है। क्योंकि आपके प्राथियोंका नम्र निवेदन है, किसीकी जायदादका एकमात्र सम्भव उपयोगके साधनसे वंचित किया जाना उस जायदादके विलकुल छीन लिये जानेसे कम नहीं है।

कहा गया है कि स्वशासित उनिवेशों सम्प्राज्ञी-सरकारका हस्तक्षेप करनेका अधिकार बहुत सीमित है। आपके प्रार्थी तो मानते हैं कि वह कितना भी सीमित क्यों न हो, ट्रान्सवालमें हस्तक्षेप करनेके लिए जितना है, स्वशासित उपनिवेशों में हस्तक्षेप करनेके लिए उससे कम नहीं है। दुर्भाग्यवश प्राध्योंको एक ऐसे कानूनका सामना करना पड़ रहा है, जिसे सम्राज्ञी स्वीकृति प्रदान कर चुकी हैं। परन्तु प्राध्योंका खयाल है कि जब सम्राज्ञीको कानूनको अस्वीकार करनेके अधिकारका प्रयोग न करनेकी सलाह दी गई थी, उस समय यह नहीं सोचा गया था कि उस कानून द्वारा दिये गये अधिकारोंका इतना दुरुपयोग किया जायेगा, जितना कि, निवेदन है, किया गया है।

प्रार्थी अत्यन्त आदरके साथ निवेदन करते हैं कि ऊपर जो-कुछ कहा गया है वह इसके लिए काफी होगा कि सम्राज्ञी-सरकार उपनिवेशकी सरकारको एक जोरदार उलहना और परामशंदे कि वह कानूनमें ऐसे संशोधन करे जिनसे ऊपर वर्णन किये हुए अन्यायकी पुनरावृत्ति अत्तम्भव हो जाये और वह कानून उदात्त ब्रिटिश परम्पराओं अनुरूप भी वन जाये।

परन्तु, यह सम्भव न हो तो प्रार्थी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि: सभी मानते हैं कि उपनिवेशकों प्रगतिके लिए भारतीय मजदूर अनिवायं हैं। उनके उपयोगके जिस विशेषा-िधकारका उपभोग उपनिवेश कर रहा है, उसका उपभोग उसे अब न करने विया जाये। टाइम्स आफ़ नेटालने, ऊपर दिये हुए उद्धरणमें आशंका प्रकट की ही है कि यदि परवाना-अधिकारियोंने अन्याय किया तो भारतसे गिरिमिटिया मजदूरोंको भेजना वन्द कर दिया जायेगा। ग्रइम्स (लन्दन), ईस्ट इंडिया असोसिएशन, सर लेपेल ग्रिफिन, डॉ॰ कस्ट, भारतकी प्रमुख स्थाओं और सारेके सारे भारतीय और आंग्ल-भारतीय पत्रोंने पहले ही यह उपाय सुझा खा है। परन्तु अवतक, मालूम होता है, सम्राभी-सरकारने उसे स्वीकार करनेकी कृपा नहीं हो। प्रार्थियोंका नम्न निवेदन है कि जो दु:खड़े सही माने जा चुके हैं उनको अगर दूर नहीं किया जाता, तो इस तरह मजदूर भेजना वन्द करनेके पक्षमें इससे ज्यादा जोरदार कारण और नया हो सकते हैं?

प्रार्थी जानते नहीं कि भारतीय व्यापारियोंके लिए आगामी वर्षका आरम्भ कैसे होगा। परन्तु हर दूकानदार चिन्तामग्न और येचैन हो रहा है। दुविधा भयंकर है। वड़ी-वड़ी पेढ़ियोंको डर हो गया है कि उनके ग्राहकों (छोटे दूकानदारों) को परवाने नहीं दिये जायेंगे। इसके अलावा, उनको परवाना-अधिकारियोंपर अंकुश लगवानेकी जो एक मात्र आशा थी वह भी सम्राज्ञीकी न्याय-परिपदने उनसे हर ली है। इन कारणोंसे वे हताश हो गई हैं और अपना माल निकालनेमें हिचक रही हैं।

7.

१. १८३८-१९०८; भारतीय नागरिक सेवाके एक हाकिम और प्रशासक; १८९१ से छेकर मृत्युतक पूर्व भारत संव (१९८ इंडिया असोसिण्शन) के अध्यक्ष ।

#### पाठकोंको सूचना

पहले दोनों खण्डोंकी तरह इस खण्डमें भी ऐसे अनेक प्रार्थनापत्र और स्मरणपत्र शामिल हैं जिनपर हस्ताक्षर दूसरोंके हैं किन्तु जिनका मसिवदा निस्सन्देह गांधीजीने लिखा था। इस मान्यताके कारण पहले खण्डके उन्नीसनें पृष्ठपर कुछ विस्तारसे दिये जा चुके हैं। इस खण्डमें पृष्ठ २९० पर आये हुए वादके एक प्रलेखसे भी यह स्पष्ट होता है कि उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये सन् १८९४ से १९०१ तक के अधिकतर प्रार्थनापत्र गांधीजीने तैयार किये थे।

इंडियन ओपिनियनके वे लेख भी जिन पर गाँधीजीका नाम नहीं था किन्तु जिन्हें श्री छगनलाल गांधी और स्व० श्री एच० एस० एल० पोलकने गांधीजी द्वारा • लिखित तय किया, इस खण्डमें शामिल किये गये हैं। इंडियन ओपिनियन और दक्षिण आफिकाकी अन्य प्रवृत्तियोंमें ये दोनों सज्जन गांधीजीके सहयोगी थे और सन् १९५६—५७ में इस ग्रंथमालाके सम्पादकोंका भी हाथ वँटाते थे। गांधीजी इंडियन ओपिनियनमें लिखते थे इसका सर्वसामान्य प्रमाण हमें 'आत्मकथा' से मिलता ही है; तो भी कोई विशिष्ट अंश उनका है या नहीं इसके पक्ष या विपक्षमें प्रमाण मिलने पर उसे परखा गया है। इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें गांधीजी के जो गुजराती लेख थे उनके अनुवाद भी दे दिये गये हैं। ये विश्वस्त आधारों पर गांवीजिके माने गये हैं।

इस खण्डमें अनेक पत्र और प्रलेख मूल अथवा फोटो-नकलोंके रूपमें पाई जानेवाली हस्ता-क्षरहीन दफ्तरी नकलोंके आधारपर शामिल किये गये हैं। किसी-किसी प्रलेख पर बहुत-से हस्ताक्षर थे। उनमें से जो प्रमुख थे केवल उन्हें ही लिया है।

दिलचस्प उदाहरणोंके तौर पर खालिस वकालत के पेशेसे सम्विन्यत कुछ प्रलेख भी लिये गये हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें गांधीजी ने उन दूसरे वकीलोंके मार्गदर्शनके लिए तैयार किया था जो भेदभाव पर आधारित कायदों या रिवाजोंसे सम्बन्धित मुकदमोंमें पैरवी कर रहे थे।

सामग्रीको उद्धृत करनेमें दृढ़तासे मूलका अनुसरण करनेका प्रयत्न किया गया है। छापे की स्पष्ट भूलोंको सुधारा है और मूलमें व्यवहृत शब्दोंके संक्षिप्त रूपोंके स्थानपर पूरे रूप दिये गये हैं।

अखवारों या पत्र-पत्रिकाओं के लेखों के अतिरिक्त लिखने की तारीख, जैसे चिट्ठियों में लिखी जाती है उस तरह, सदा दाहिने कोने पर ऊपर दी गई है। मूलमें यदि वह नीचे थी तो भी उसे ऊपर ही कर दिया है। जहाँ मूल पर कोई तिथि नहीं थी वहाँ चौकोर कोष्ठकों में संभाव्य तिथि रख दी गई है और कभी आवश्यकतानुसार इसका कारण समझाया गया है। अन्तमें दी गई तिथि प्रकाशन की है। व्यक्तिगत पत्रों में, पत्र जिन्हें लिखे गये हैं उनके नाम शीर्पकमें दिये गये हैं। सामग्रीके सूत्रका उल्लेख उसके अन्तमें किया गया है।

मूलकी भूमिकामें, पादिटप्पणियोंमें और मूलके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें तथा छोटे अक्ष-रोंमें जो सामग्री है वह सम्पादकीय है। गोल कोष्ठक मूलानुसारी हैं। जहाँ गांघीजीने मूलमें दूसरों के या अपने ही लेखों, वक्तव्यों और विवरणोंके उद्धरण दिये हैं, वहाँ उन्हें हाशिया छोड़कर अलग अनुच्छेदमें गहरी स्याहीसे छापा है।

पाठ और शब्दोंको समझनेमें सहायक अधिकांश सूचनाएँ पादिटप्पणियोंमें दी गई हैं। पादिटप्पणियोंमें इसी खण्डमें अन्यत्र प्रकाशित सामग्रीका उल्लेख अंश, शीर्पक अथवा उसके मूल हमारा खयाल है कि इसमें हमें और कुछ भी जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। आशा है कि आप पहलेके समान अब भी हमारी ओरसे प्रयत्न करनेकी और वर्तमान दुःखदायी अवस्थाका शीघ्र अन्त करवानेकी कृपा करेंगे।

> भाषके भाशकारी सेवक, अब्दुल कादिर (एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कं०) तथा ३० अन्य

एक मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२५२) से।

## ५०. तार : उपनिवेश-सचिवको

सितम्बर ९, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

पत्र' मिला, घन्यवाद। रोजाना चिन्तापूर्वक पूछताछ हो रही है। तुरन्त सहायता आवश्यक'। सुना है ब्रिटिश एजेंट भी सरकारके पास पहुँचे। सादर निवेदन, सुझावके अनुसार भारतीयोंको आने देनेमें कोई हानि नहीं। लड़ाई'के वाद प्रतिवन्ध ढीले किये जायें तो समय निकल चुकेगा। अच्छे अच्छे लोग रैंड त्याग रहे हैं, तब घटनाओंको भारतीय चुपचाप बैठे देख नहीं सकते। ब्रिटिश प्रजाजन आपत्तिसे वचनेके लिए ब्रिटिश भूमिमें न जा सकें इसका दु:ख अवर्णनीय है।

गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२८८) से।

१. गांधीजीका वह पत्र, जिसका कि यह उत्तर था, उपलब्ध नहीं है।

२. ट्रान्सवाळसे नेटाळमें भारतीयोंके प्रवेशको विनियमित करनेवाळे प्रवासी प्रतिवन्धक अधिनियम के लागू करनेमें दिळाईकी प्रार्थना की गई थी।

३. उस समय वीअर युद्ध छिड़ने ही वाला था ।

## ५२. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी दूसरी कार्यवाही

[अबद्भवर ११, १८९९ के बाद]

पहली कार्यवाही कांग्रेसकी स्थापनाके एक वर्ष वाद अगस्त १८९५ में प्रकाशित की गई थी। अनेक कारणोंसे इस वीच दूसरी कार्यवाही तैयार करना सम्भव नहीं हुआ।

#### आय-त्यय

इसके साथ नत्थी किये गये पर्ने से सदस्य एक नजरमें जान सकेंगे कि तीन वर्षों में कितना खर्च हुआ है। इससे मालूम हो जायेगा कि मुख्य-मुख्य रकमें प्रदर्शन-संकट के समय खर्च की गई थीं। अकेले प्रार्थनापत्र पर ही लगभग १०० पींड खर्च आ गया था। यदि इन वर्षीमें १८९४-९५ की अपेक्षा औसतन अधिक व्यय हुआ है, तो आयमें भी वहुत वृद्धि हुई है। पहली कार्य-वाहीके प्रकाशनका एक अच्छा और शायद सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि कांग्रेसने तुरन्त निर्णय कर दिया कि सारे सालका चन्दा पेशगी अदा किया जाये; और हर महीने चन्दा एकत्र करनेका झंझटभरा तरीका छोड़ दिया गया। फलतः १८९५-९६ का चन्दा एकदम वसूल हो गया; और १८९६ में कुछ कार्यकर्ताओंने जो सरगर्मी दिखाई वह सचमुच आश्चर्य-जनक थी। उन्होंने न केवल अपना समय दिया, बल्कि उनमें जो समर्थ थे वे चन्दा एकत्र करनेके लिए इधर-उधर जानेको अपनी गाड़ियाँ भी साथमें ले आये। इस सम्बन्धमें स्टैंजरकी यात्रा सवसे अधिक स्मरणीय है। अध्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदम, श्री अब्दुल कादिर, श्री दाऊद मुहम्मद, श्री रुस्तमजी, श्री हाशम जुम्मा, श्री मदनजीत, श्री पारुक, श्री हुसेन मीरन और श्री कयराडाने अवैतनिक मन्त्रीको साथ लेकर वेरुलम, टोंगाट, अमलाटी, स्टैंजर तथा परेके जिलेका दौरा किया। इस दौरेके लिए अध्यक्ष श्री मुहम्मद दाऊद तथा श्री अब्दुल कादिरने अपनी गाड़ियाँ दीं। टोंगाटमें श्री कासिम भानको सदस्य बनानेके लिए ये सदस्य उनकी दूकानमें आधी राततक धरना देकर वैठे रहे। उन्होंने यह परवाह भी नहीं की कि भोजन किया है या नहीं। मगर श्री कार्सिम अपने हठ पर अड़े रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं को वापस जाना पड़ा। किन्तु उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वे अगली सुबह अपना काम दूनी शक्तिसे कर सकें। उनमें से एक सदस्य तो बहुत सवेरे उठकर, चायकी वृदतक मुंहमें डाले बिना ही, उनकी दुकानमें जा डटा। अन्य सदस्य भी विना कुछ खाये वहाँ दोपहरतक वैठे रहे। उन्होंने दूकानको तभी छोड़ा जब कि श्री भान सदस्य वन गये और उन्होंने अपना चन्दा दे दिया। इसके बाद वे दूसरे स्टेशनको गये। रास्तेमें श्री हाशिम जुम्मा अपने घोड़ेसे गिर पड़े और कुछ क्षणोंतक विलकुल बेहोश रहे।

१. यह कार्यवाहीका मसविदा है जिसमें गांधीजीके हाथसे किये गये वहुत-से संशोधन हैं। इसकी कोई अन्य प्रति उपलब्ध नहीं। यह कार्यवाही विभिन्त समयोंमें अलग-अलग अंशोंमें लिखी गई थी और अक्टूबर ११, १८९९ के बाद पूरी हुई। इसी तारीखको बोअर-युद्ध छिड़ा था, जिसका उल्लेख पृष्ठ ११८ पर किया गया है।

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २३५-२४३ ।

३. यह उपलब्ध नहीं है।

४. यहाँपर भारतीय-विरोधी उस प्रदर्शनका उल्लेख है जो जनवरी १३, १८९७ को डर्वनमें गांधीजी तथा उनके भारतीय सहयात्रियोंके जहाजसे उतरते समय किया गया था । देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७८-७९ ।

५. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७ और मागे । 🛒

## विषय-सूची

\*\*\*

| <b>荪o</b> ₹ | <del>j</del> o                                                 | पृष्ठ         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|             | भूमिका                                                         | و٠٠           |
|             | आभार                                                           |               |
|             | पाठकोंको सूचना                                                 |               |
| ₹.          | पत्र : ब्रिटिश एजेंटको (२८–२–१८९८)                             | १             |
|             | सोमनाथ महाराजका मुकदमा (२-३-१८९८)                              | •<br>₹        |
| ₹.          | अर्जी: जुर्मानेकी वापसीके लिए (९-३-१८९८)                       | <b>પ</b>      |
|             | अभिनन्दनपत्र : जॉर्ज विन्सेंट ग्रॉडफ्रेको (१८–३–१८९८ के पूर्व) | Ę             |
| ५.          | पत्र : जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ्रेको (१८-३-१८९८ के पूर्व)           | ,<br><i>e</i> |
|             | एक हिसाव (२५-३-१८९८)                                           | ৩             |
|             | टिप्पणियाँ : परीक्षात्मक मुकदमेपर (४-४-१८९८ के पूर्व)          | ۷             |
| ८.          | टिप्पणियाँ: परीक्षात्मक मुकदमेपर (४-४-१८९८)                    | १०            |
| ٩.          | पत्र : औपनिवेशिक सचिवको (२१–७–१८९८)                            | ₹₹            |
|             | तार: भारतके वाइसरायको (१९-८-१८९८)                              | १४            |
|             | प्रार्थनापत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको (२२-८-१८९८)        | १४            |
| १२.         | पत्र : लॉर्ड हैमिल्टनको (२५-८-१८९८)                            | १६            |
| १३.         | तार: मंचरजी भावनगरीको (३०-८-१८९८)                              | १७            |
| १४.         | तार: 'इंडिया' को (३०-८-१८९८)                                   | १७            |
| १५.         | दादा उस्मानका मुकदमा (१४-९-१८९८)                               | १८            |
| १६.         | सूचना: कांग्रेसकी बैठककी (१५-९-१८९८)                           | २२            |
| १७.         | तार : औपनिवेशिक सचिवको (३–११–१८९८)                             | २२            |
| १८.         | प्रार्थनापत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको (२८–११–१८९८)       | २३            |
|             | तार : 'इंडिया ' को (५–१२–१८९८)                                 | ०२४           |
| २०.         | मामले का सार: वकीलकी सलाहके लिए (२२–१२–१८९८)                   | २५            |
| २१.         | प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनको (३१–१२–१८९८)                  | २६            |
|             | पत्र : प्रार्थनापत्र भेजते हुए (११–१–१८९९)                     | <b>५</b> ४    |
| २३.         | पत्र : दलपतराम भवानजी शुल्कको (१७–१–१८९९)                      | ५४            |
|             | भारतके पत्रों और लोक सेवकोंको (२१-१-१८९९)                      | ५५            |
|             | प्रार्थनापत्र : लॉर्ड कर्जनको (२७–१–१८९९)                      | ५६            |
|             | पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२०–२–१८९९)                              | ५७            |
|             | पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२८–२–१८९९)                              | ५८            |
|             | तार : उपनिवेश-सचिवको (२८–२–१८९९)                               | . ५८          |
| -           | पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१-३-१८९९)                               | ५९            |
|             | पत्र : नगर-परिषदको (८–३–१८९९ के पूर्व)                         | . ६०          |
| ३१.         | रोडेशियाके भारतीय व्यापारी (११-३-१८९९)                         | ६०            |

इसी महीने हमारा परिचय ब्रिटिश संसदके एक अनुदार दलीय सदस्य श्री अर्नेस्ट हैचसे हुआ। वे दक्षिण आफिकाका भ्रमण कर रहे थे। जोहानिसवर्गके कुछ लोगोंने उन्हें भारतीय विस्तियोंमें ले जाकर वहाँका सबसे गन्दा मुहल्ला दिखाया। इसपर अखवारोंने लिखा कि श्री हैचने जो कुछ देखा उससे उन्हें बहुत घृणा हुई और वे भारतीयोंके प्रश्नका अध्ययन करने-वाले हैं। जोहानिसवर्गसे वे डर्बन आये। कांग्रेसके कुछ सदस्योंने यह वाजिब समझा कि उनसे मिलकर इस प्रश्नपर भारतीयोंका दृष्टिकोण उनके सामने रखा जाये। करीब ५० भारतीय प्रतिनिधियोंका एक शिष्टमण्डल उनसे मिला। जो-कुछ उनसे कहा गया उसका उन्होंने अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया और वादा किया कि इंग्लैण्डमें उनसे जो-कुछ हो सकेगा, वे करेंगे। उनकी रायमें हम नरमीके साथ अपना कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका अनुमोदन किया। श्री हैचको कुछ अनोखी भारतीय वस्तुएँ भेंट की गई।

मताधिकारका प्रश्न अभी हल हुआ ही नहीं था, और १८९५के उत्तर भागमें अखवारोंने इसपर खूव चर्चा की। उस समय मालूम पड़ता था, हर व्यक्ति समझता है कि भारतीय किसी ऐसे नये विशेषाधिकारका दावा करनेकी कोषिश कर रहे हैं, जिससे अवतक उन्हें वंचित रखा गया था; कि, वे चाहते हैं, प्रत्येक भारतीयको मत देनेका अधिकार मिले, जबिक भारतमें उन्हें वैसा करनेका कभी भी कोई अधिकार नहीं मिला; कि यदि दक्षिण आफ्रिकाके वतिनयोंको यह अधिकार नहीं मिल सकता तो किसी भारतीयको कैसे मिल सकता है? इन सब गलत-वयानियोंका जवाब देना और गलतफहिमयोंको दूर करना विलकुल जरूरी हो गया है। भारतीयोंका मताधिकार: दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक अंग्रेजके नाम अपील के नामसे एक पुस्तिका तैयार की गई। उसकी सात हजार प्रतियों छापी गई। उनमें से एक हजार प्रतियोंकी कीमत श्री अब्दुल करीम हाजीने दी और उन्हें दूर-दूरतक वितरित किया गया। कुछ इंग्लंडमें भी वाँटी गई। वहुत-से दक्षिण आफ्रिकी अखवारोंने इस पुस्तिका पर लिखा, जिससे उनमें कुछ तो सहानुभूतिपूर्ण, कुछ कदुतापूर्ण तथा कुछ अत्यन्त उपेक्षापूर्ण पत्र प्रकाशित हुए। लंदन टाइन्सने इसपर एक विशेष लेख प्रकाशित किया और उसमें लेखकने पुस्तिकाके सभी मुझाव स्वीकार कर लिए। यह दिसम्बर १८९५ की बात है।

१८९६ के आरम्भमें कांग्रेसने जो प्रश्न उपनिवेश-मन्त्रीके सामने रखे थे उनमें से ज्यादा-तर अवतक अनिर्णीत ही थे; इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सारी स्थितिका एक सिहा-वलोकन अपने भारत तथा लंदनके मित्रोंके सामने पेश किया जाये। एक सामान्य पत्र तैयार किया गया और नेटालके प्रतिनिधि भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे उसे उनके पास भेज दिया गया। लगभग उसी समय जूलूलैंडमें बसाये गये नये नगर नोंदवेनी-सम्बन्धी विनियम प्रकाशित हुए थे। उनमें व्यवस्था की गई थी कि उस नगरमें भारतीय मकानके लिए जमीन न तो खरीद सकते हैं और न रख सकते हैं। जैसे ही वे विनियम सरकारी गजटमें प्रकाशित हुए इस भेदभावके खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए एक प्रार्थनापत्र तैयार करके परमश्रेष्ठ गवर्नरको भेजा गया। नेटाल मक्युंरीने हमारे दावेको न्यायानुकूल माना। फिर भी परमश्रेष्ठ इस पावन्दीको नहीं हटा सके।

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २६०।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९ ।

४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९-३०१।

प्रार्थनापत्र विधानसभाको दिया गया था'। इससे विधानसभाके कुछ सदस्योंने विवेयकका इतना अधिक विरोध किया कि एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि विधेयक नामंजूर ही हो जायेगा। तब सर जान रॉबिन्सनने श्री चेम्बरलेनको एक तार भेजकर उनसे संस्थाओंके पूर्व 'संसदीय मताधिकारपर आधारित'। यह वाक्यखंड जोड़नेकी अनुमित प्राप्त कर ली। इस परिवर्धनसे विरोधी-पक्ष वहुत कमजोर पड़ गया और विवानपरिषदमें हमारे प्रार्थनापत्रके पेश होनेपर भी दोनों सदनोंने इस विवेयकको पास कर दिया। इस वादिववादके समय श्री लॉटनने नेटाल एढवर्टीइज़रको एक पत्र लिखकर अपना मत प्रकट किया कि उक्त परिवर्धनके वावजूद विधेयक, जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, वेकार ही रहेगा। विधेयक गवर्नरको अधिकार देता है कि वह इसके अन्तर्गत आनेवालोंको विशेष छूट देना चाहे तो दे सकता है। इस विधेयकका विरोध करते हुए एक प्रार्थनापत्र उपनिवेशमन्त्रीको भेजा गया, किन्तु इसपर शाही स्वीकृतिकी मुहर लग चुकी है और अब यह देशका कानून वन गया है। इसके लिए हमें पूरा अधिकार है कि हम किसी भी समय परीक्षात्मक मुकदमा दायर कर यह जान सकेंगे कि जिस तरहकी संस्थाएँ विधेयकमें बताई गई हैं वैसी भारतमें हैं या नहीं। साथ ही हम विशेष छूटके लिए गवर्नरसे प्रार्थना भी कर सकेंगे। अभीतक इन दोनोंमें से किसीकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम सदैवसे प्रतिवाद करते आ रहे हैं कि हम राजनोतिक सत्ता नहीं चाहते, विलक उस अपमानपर क्षोभ अनुभव करते हैं जो कि पहले विधेयकमें भरा हुआ था। स्पष्ट है कि सम्राज्ञीकी सरकारने हमारी इस आपत्तिको मान लिया है।

मार्च १८९६ में श्री अब्दुल कादिरके घर पुत्र-जन्मका उल्लेख एक विशेष अनुच्छेदके लायक है। जन्म-समारोह कांग्रेसके सभाभवनमें मनाया गया। उसमें ५०० से भी अधिक लोग जमा हुए थे। सभाभवनमें खूब रोशनी की गई थी। श्री अब्दुल कादिरने कांग्रेसको ७ पौंड दान दिये। इसका अनुसरण और लोगोंने भी किया। उस अवसरपर जो दान दिया गया उसकी रकम ५८ पौंड तक पहुँच गई।

श्री अब्दुल्ला हाजी आदमकी अघ्यक्षताके कालमें इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया या कि जो सदस्य कांग्रेसके लिए २५ पौंड या इससे अधिक रकम जमा करे, उसे चाँदीका पदक मेंट किया जाये। पदकोंकी प्रथा शुरू करनेपर बहुत-से सदस्योंने अप्रैल १८९६ से पहले ही अपनेको इस सम्मानका अधिकारी बना लिया था। इस सम्बन्धमें श्री दाऊद मुहम्मद सबसे आगे थे। और सबकी इच्छा थी कि उनके कार्यके सम्बन्धमें यह प्रस्ताव अमलमें लाया जाये। फलतः एक विशेष बैठक बुलाई गई और एक प्रमाणपत्रके साथ उन्हें चाँदीका पदक भेंट किया गया। पदकमें उपयुक्त शब्द खुदे हुए थे।

इस समयतक घरेलू कारणोंसे अवैतिनिक मन्त्रीका कुछ समयके लिए भारत जाना जरूरी हो गया। कांग्रेसने निर्णय किया कि वे अपनी भारत-यात्राका लाभ उठाकर दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंको भारतीय जनताके सामने रखें। फलतः उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किये जानेका एक पत्र दिया गया और साथमें ७५ पौंडकी एक हुंडी भी दी गई, ताकि वे इसका

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-३२८ ।

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३३ ।

३. प्रार्थनापत्र विधानसभाको भेजा गया था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-३८ ।

४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-५४।

५. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ५८-५९ ।

```
७१. आहत-सहायक दल (३०-१-१९००)
                                                                     १४४
 ७२. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (२२-२-१९००)
                                                                     १४४
 ७३. तार: उपनिवेश-सचिवको (१-३-१९००)
                                                                     १४५
 ७४. सर वि० वि० हंटरकी मृत्युपर (८-३-१९००)
                                                                     १४५
 ७५. आम सभाका निमन्त्रण (१०-३-१९००)
                                                                     १४६
 ७६. ब्रिटिश सेनापतियोंका अभिनन्दन (१४-३-१९००)
                                                                     १४६
 ७७. नेटालमें भारतीय आहत-सहायक दल (१४-३-१९०० के बाद)
                                                                    १४७
 ७८. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (१७-३-१९००)
                                                                    १५२
 ७९. त्रिटिश सेनापतियोंका अभिनन्दन (२६-३-१९०० के पूर्व)
                                                                    १५३
 ८०. भारतीय अस्पताल (११-४-१९००)
                                                                    १५५
 ८१. धनके लिए अपील (११-४-१९००)
                                                                    १५६
 ८२. भारतीय आहत-सहायक दल (१८-४-१९००)
                                                                    १५७
 ८३. पत्र: आहत-सहायक दलके नायकोंको (२०-४-१९००)
                                                                    १५९
 ८४. पत्र: डोली-वाहकोंको (२४-४-१९००)
                                                                    १५९
 ८५. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (२१-५-१९००)
                                                                    १६०
 ८६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (११-६-१९००)
                                                                    १६१
 ८७. परिपत्र: धन्यवादके प्रस्तावके लिए (१३-७-१९००)
                                                                    १६१
 ८८. तार: गवर्नरके सचिवको (२६-७-१९००)
                                                                    १६२
 ८९. भारतका अकाल (३०-७-१९००)
                                                                    १६२
 ९०. पत्र: उपनिवेश-सिचवको (३१-७-१९००)
                                                                    १६४
 ९१. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (३१-७-१९००)
                                                                    १६४
 ९२. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (२-८-१९००)
                                                                    १६५
 ९३. तार: गवर्नरके सचिवको (४-८-१९००)
                                                                    १६६
 ९४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (११-८-१९००)
                                                                    १६६
 ९५. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (१३-८-१९००)
                                                                    १६७
 ९६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (१४-८-१९००)
                                                                    १६७
 ९७. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१८-८-१९००)
                                                                    १६८
 ९८. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (३०-८-१९००)
                                                                    १६९
 ९९. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (३-९-१९००)
                                                                    १७०
१००. टिप्पणियाँ (३-९-१९०० के बाद)
                                                                    १७०
१०१. पत्र : टाउन क्लार्कको (२४–९–१९००)
                                                                   १७७
१०२. पत्र: दादाभाई नौरोजीको (८-१०-१९००)
                                                                   १७८
१०३. पत्र: उपनिवेश-सचिवको (२६-१०-१९००)
                                                                   260
१०४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (८-११-१९००)
                                                                   १८०
१०५. तार: गवर्नरके सचिवको (३०-११-१९००)
                                                                   १८१
१०६. तार: "गुल" को (६-१२-१९००)
                                                                   १८२
१०७. भाषण: भारतीय विद्यालयमें (२१-१२-१९००)
                                                                   १८२
१०८. प्रार्थनापत्र : नेटालके गवर्नरको (२४-१२-१९०० के पूर्व)
                                                                   १८३
                                                                   १८४
१०९. पत्र : प्रवासी-संरक्षकको (१६-१-१९०१)
```

किये। राजा सर रामस्वामी मुदिलियार सर्वप्रथम हस्ताक्षर करनेवाले थे। माननीय श्री आनन्दाचारलुने सभाकी अध्यक्षता की। सभाभवन खचाखच भरा हुआ था। भापणके पढ़े जानेके वाद
सर्वसम्मितिसे वैसे ही प्रस्ताव पास किये गये जैसे कि वम्बईमें पास हुए थे। एक विशेप प्रस्ताव भी
मंजूर किया गया, जिसमें सुझाव था कि गिरमिटिया मजदूरोंको नेटाल भेजना वन्द कर दिया
जाये। श्री ऐडम्स, श्री परमेश्वरम् पिल्ले तथा श्री पार्यसारथी नायडूने प्रस्तावपर भाषण दिये।
सभी प्रमुख दैनिक पत्रोंने पूरी कार्यवाही प्रकाशित की। सभा समाप्त होनेपर उक्त पुस्तिकाके
लिए ऐसी छीना-झपटी हुई कि सभी उपलब्ध प्रतियां समाप्त हो गई और जनताकी मांग
पूरी करनेके लिए मद्रासमें २००० प्रतियां और छपाई गई। लंदन टाइग्सके शिमला-संवाददाताका
तार उस पत्रमें प्रकाशित होनेके बाद नेटालके एजेंट-जनरल, सर (उस समय श्री) वाल्टर पीससे
मेंट की गई और उन्होंने जवावमें वताया कि शिकायत कोई है ही नहीं, और उन्होंने बहुत-सी
अन्य वातें भी कहीं। मद्रासमें दिये गये भाषणकी विशेषता यह थी कि उसमें सर वाल्टर
पीसको विस्तारके साथ उत्तर दिया गया था। पुस्तिकाके दूसरे संस्करणमें यह उत्तर परिशिष्टके
रूपमें छापा गया था।

पखनारे भर मद्रासमें ठहरनेके बाद अवैतिनक मन्त्री कलकता चले गये। वहाँ उन्होंने लोकमतके नेताओंसे भेंट की। इंग्लिशमेंन, इंडियन मिरर, स्टेट्समेंन तथा अन्य अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओंके पत्रोंने सहानुभूतिपूणं टीका-टिप्पणियाँ लिखीं। ब्रिटिश भारत संघ (ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन) की सिमितिने अवैतिनक मन्त्रीका भाषण सुननेके लिए एक बैठक की और निर्णय किया कि भारतमन्त्रीको भेजनेके लिए एक स्मरणपत्र मंजूर किया जाये। सार्वजनिक सभा करनेकी तैयारी हो ही रही थी कि नेटालसे एक तार प्राप्त हुआ, जिसमें अवैतिनक मन्त्रीको तुरन्त वापस बुलाया गया था। इसलिए सभाका विचार छोड़ देना पड़ा और वे कलकत्तेसे वम्वईको रवाना हो गये। तथापि, पूनामें वहाँकी सार्वजनिक सभाके तत्त्वावधानमें एक सभा की गई। प्रोफेसर भाण्डारकर उसके अव्यक्ष थे। सभाने वैसे ही प्रस्ताव पास किये जैसे कि मद्रासमें हुए थे। उनपर प्रो० गोखले, माननीय श्री तिलक तथा . . ! ने भाषण किये।

अवैतिनक मन्त्री २७ नवम्बर, १८९६ को क्रूर्लैंड जहाज द्वारा भारतसे रवाना हुए। टाइम्सके शिमला संवादवाताके उपर्युक्त तारका सारांश रायटरने दक्षिण आफ्रिकी पत्रोंको भेज दिया था। इस सारांशने भारतमें प्रचारित पुस्तिकाके बारेमें ऐसी भावना पैदा की, जिसका समर्थन पुस्तिकाके पढ़नेसे नहीं हो सकता। फिर भी उसने यूरोपीय उपनिवेशियोंको नाराज कर दिया। समाचारपत्रोंने उग्र लेख प्रकाशित किये। इससे संगठित रूपमें एशियाई-विरोधी आन्दोलका जन्म हुआ और देशभक्त उपनिवेशी संघ (कलोनियल पैट्रिआटिक यूनियन) की स्थापना हुई। ऐसा मालूम पड़ता है कि लेखोंके प्रकाशित होते ही उक्त पुस्तिकाकी प्रतियाँ, जो यहाँ भेज दी गई थीं, पत्रोंको दी गई। तब उन्होंने स्थितिको यथार्थ दृष्टिसे देखा और स्वीकार किया कि पुस्तिकाके विरुद्ध जिस उग्र भाषाका उपयोग किया गया उसे उचित सिद्ध करनेके लिए उसमें कुछ भी नहीं था। फिर भी आन्दोलन जारी रहा। संघने बढ़ा-चढ़ाकर ऐसे वक्तव्य दिये जो जनताके दिमागको भड़का सकते थे। इसी बीच क्रूरलेंड वहाँ पहुँच। उससे कुछ घण्टे पहले नादरी वहाँ पहुँच चुका था। वह भी भारतीय मुसाफिरोंको लेकर आया था। २३ दिनका लम्बा सूतक (क्वारटीन), प्रदर्शन-समितिका संगठन, भारतीयोंको उतरनेसे रोकनेके लिए समितिके लोगोंका जुलूस बनाकर जहाजघाट तक जाना, मुसाफिरोंका तटपर उतरना, अवैतिनक

१. दूसरे वक्ता प्रोफेसर ए० एस० साठे थे।

२. जहाज वम्बईसे नवम्बर ३० को छूटा था; देखिए खण्ड २, पृष्ठ २०६ ।

#### गठारह

| ११०. महाराना विक्टारियाका मृत्यु (२३–१–१९०१)             |       | १८५ |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| १११. महारानीकी मृत्युपर शोक (१–२–१९०१)                   |       | १८५ |
| ११२. महारानीकी मृत्युपर शोक (१–२–१९०१)                   |       | १८६ |
| ११३. महारानी विक्टोरियाको श्रद्धांजिल (२–२–१९०१)         | ٠.    | १८६ |
| ११४. तार: तैयवको (५–२–१९०१)                              |       | १८७ |
| ११५. तारः तैयवको (६–२–१९०१)                              | ÷     | १८७ |
| ११६. तार: तैयवको (९-२-१९०१)                              | ,     | १८८ |
| ११७. अकाल-निधि (१६–२–१९०१)                               |       | १८८ |
| ११८. तार: उपनिवेश-सचिवको (७–३–१९०१)                      |       | १८९ |
| ११९. तार : जपनिवेश-सचिवको (८–३–१९०१)                     | * 1   | १९० |
| १२०. भारतीय विद्यालयोंके मुखियोंको (१९–३–१९०१)           | ş     | १९० |
| १२१. तार : उच्चायुक्तको (२५–३–१९०१)                      | a - 1 | १९१ |
| १२२. तार : परवानोंके वारेमें (२५–३–१९०१)                 | ` 8   | १९२ |
| १२३. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (३०–३–१९०१)                   | 8     | १९३ |
| १२४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (३०–३–१९०१)                   | 8     | १९३ |
| १२५. तार: परवानोंके वारेमें (१६–४–१९०१)                  | ?     | १९४ |
| १२६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१८–४–१९०१)                   | ?     | ९५  |
| १२७. एक परिपत्र (२०-४-१९०१)                              | १     | १९५ |
| १२८ः अभिनन्दनपत्रः बम्बईके भूतपूर्व गवर्नरको (२०–४–१९०१) | ٠,٠ १ | ९९  |
| १२९. भारतीय और परवाने (२७–४–१९०१)                        | १     | ९९  |
| १३०. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (३०–४–१९०१)                   | २     | ०१  |
| १३१. पत्र : बम्बई-सरकारको (४–५–१९०१)                     | , ₹   | ०२  |
| १३२. प्रार्थनापत्र : सैनिक गवर्नरको (९–५–१९०१)           | ं २   | ०३  |
| १३३. पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएशनको (१८–५–१९०१)           | • २   | ०४  |
| १३४. तार: अनुमतिपत्रोंके वारेमें (२१–५–१९०१)             | ٠ २   | ०५  |
| १३५. पत्र : अनुमितपत्रोंके वारेमें (२१–५–१९०१)           | २     | οų  |
| १३६. तार : तैयवको (२१–५–१९०१)                            |       | ०६  |
| १३७. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको (२१-५-१९०१)                 | २     | ०६  |
| १३८. पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२१–५–१९०१)                   | . २   | ०७  |
| १३९. तार: तैयवको (१–६–१९०१)                              | •     | 06  |
| १४०. अनुमतिपत्रोंके लिए संयुक्त कार्रवाई (१–६–१९०१)      |       |     |
| १४१. एक चेकके बारेमें दफ्तरी टीप (२-६-१९०१)              |       |     |
| १४२. तार: अनुमित-पत्रोंके बारेमें (१४-६-१९०१)            |       |     |
| १४३. तार: अनुमति-पत्रोंके बारेमें (२०–६–१९०१)            |       |     |
| १४४. पत्र : मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको (२२–६–१९०१)        | • २   | ? ? |
| १४५. भाषण : भारतीय विद्यालयमें (२८–६–१९०१ के पूर्व)      | ः २   | १२  |
| १४६. तारः अनुमति-पत्रोंके वारेमें (२-७-१९०१)             |       |     |
| १४७. तार : उपनिवेश-सचिवको (२६–७–१९०१)                    | ∵ र्  | १३  |
| १४८. तार: हेनरी वेलको (८-८-१९०१)                         |       |     |

### ५४. कांग्रेसका प्रस्ताव : शरणाथियोंके सम्बन्धमें

हर्वन

अक्टूबर १६, १८९९

निश्चय किया गया कि: ट्रान्सवालसे निकले हुए जो ब्रिटिश भारतीय शरणार्थी इस समय डेलागोआ-बेमें हैं उन्हें नेटाल आने और इस संकट-कालमें यहाँ रहनेकी सुविधा देनेकी कृपाके लिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस सरकारको हार्दिक धन्यवाद देती है।

यह भी कि: अध्यक्षसे निवेदन किया जाये कि वे इस प्रस्तावकी एक प्रति सूचनायं नेटाल-सरकारको भेज दें।

[अंग्रेजीसे ]

(ह॰) अब्दुल कादिर

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, साउथ आफ़िका, जनरल १८९९।

### ५५. भारतीयोंका सहायता-प्रस्ताव

[ ढर्नेन ] अक्टूवर १९, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव मैरित्सबर्ग श्रीमन,

डर्बनके अंग्रेजी बोल सकनेवाले लगभग १०० भारतीयोंने कुछ ही घंटेकी सूचना मिलनेपर १७ तारीखको एकत्र होकर यह विचार किया. था कि इस समय साम्राज्य-सरकार और दक्षिण-आफिकाके दो गणराज्योंमें जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें हमें सरकार या साम्राज्य-अधिकारियोंको अपनी सेवाएँ विना किसी शर्त अथवा किन्तु-परन्तुके भेंट करनी चाहिए या नहीं।

फलत:, मुझे इस पत्रके साथ उन लोगोंमें से कुछके नामोंकी एक तालिका भेजनेका मान प्राप्त हुआ है, जो बिना किसी शर्तके अपनी सेवाएँ देनेको उद्यत हैं। डॉ॰ प्रिंसने इन सबकी बारीकीसे जाँच कर ली है।

शेष स्वयंसेवकोंकी जाँच वे कल करेंगे और उनमें से १० के परीक्षामें सफल हो जानेकी आशा है। परन्तु क्योंकि समयका मूल्य बहुत है, इसलिए अधूरी तालिका ही भेज देना उचित समझा गया।

ये प्रार्थी अपनी सेवाएँ विना किसी वेतनके प्रदान कर रहे हैं। यह अधिकारियोंके इच्छाधीन है कि वे जैसा उचित या आवश्यक समझें, इनमें से कुछकी या सबकी सेवा स्वीकार कर लें।

- १. इसे नेटालके गवर्नरने लंदन भेज दिया था।
- २. देखिए अगला पृष्ठ ।

#### उन्नीस

| १४९. | तार : सी० वर्डको (८–८–१९०१)                                  | 201                 |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | अभिनन्दन-पत्र : शाही मेहमानोंको (१३–८–१९०१)                  | <b>२१४</b>          |
|      | भारतीय और डचूक (२१-८-१९०१)                                   | <b>२१५</b>          |
|      | भारतीय या कुली (११–९–१९०१)                                   | <b>२१६</b>          |
|      | पत्र : टाउन क्लार्कको (१७-९-१९०१)                            | <b>२१७</b>          |
|      | नेटाल भारतीय कांग्रेसका चिट्ठा (?-९-१९०१)                    | .२१७<br>२१८         |
|      | टिप्पणी: वकीलकी सलाहके लिए (२-१०-१९०१)                       | २१९<br>२१९          |
|      | पत्र : उपिनवेश-सिचवको (८-१०-१९०१)                            | 77 <i>0</i>         |
|      | विदाई-सभामें भाषण (१५-१०-१९०२)                               | २२१<br>२२१          |
|      | तार: उपनिवेश-सचिवको (१८–१०–१९०१)                             | 773                 |
|      | पत्र: पारसी रुस्तमजीको (१८-१०-१९०१)                          | २२३<br>२ <b>२</b> ३ |
|      | पत्र : उपिनवेश-सिचवको (१८-१०-१९०१)                           | 774<br>774          |
|      | अभिनन्दन-पत्र: लॉर्ड मिलनरको (१८–१०–१९०१)                    | 777<br>774          |
|      | भावण: मॉरिशसमें (१३-११-१९०१)                                 | २२६                 |
|      | अपील : वाइसरायकी सेवामें शिष्टमण्डल भेजनेके लिए (१९-१२-१९०१) | <b>२२७</b>          |
|      | भाषण: कलकत्ता कांग्रेसमें (२७-१२-१९०१)                       | २२ <b>९</b>         |
|      | भाषण: कलकत्तेकी सभामें (१९-१-१९०२)                           | <b>२३२</b>          |
|      | पत्र : छगनलाल गांधीको (२३–१-१९०२)                            | २३४                 |
|      | पत्र : दलपतराम भवानजी शुक्लको (२५-१-१९०२)                    | २३५                 |
|      | कलकत्तेमें भाषण (२७-१-१९०२)                                  | २३५                 |
|      | पत्र : गो० कृ० गोखलेको (३०-१-१९०२)                           | २४१                 |
|      | पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२-२-१९०२)                            | २४२                 |
|      | पत्र : पुरुषोत्तम भाईचन्द देसाईको (२६-२-१९०२ के वाद)         | २४३                 |
|      | पत्र : देवकरन मूलजीको (२६–२–१९०२ के वाद)                     | २४३                 |
|      | पत्र : पारसी हस्तमजीको (१-३-१९०२)                            | २४४                 |
| १७४. | पत्र : गो० कृ० गोखलेको (४-३-१९०२)                            | २४५                 |
| १७५. | पत्र : पुलिस कमिश्नरको (१२–३–१९०२)                           | २४७                 |
| १७६. | पत्र : विलियम स्प्रॉस्टन केनको (२६–३–१९०२)                   | २४७                 |
| १७७. | टिप्पणियाँ : भारतीयोंकी स्थितिपर (२७–३–१९०२)                 | २४९                 |
|      | पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२७–३–१९०२)                           | . २५१               |
| १७९. | आवरकपत्र : "टिप्पणियों " के लिए (३०–३–१९०२)                  | २५२                 |
| १८०. | पत्र : मंचरजी भावनगरीको (३०–३–१९०२)                          | २५३                 |
| १८१. | पत्र : खान और नाजरको (३१–३–१९०२)                             | २५४                 |
| १८२. | पत्र : मॉरिसको (३१–३–१९०२)                                   | २५५                 |
| १८३. | पत्र : गो० कृ० गोखलेको (८–४–१९०२)                            | २५६                 |
|      | पत्र : गो० का० पारेखको (१६–४–१९०२)                           | २५६                 |
| •    | दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय (२२-४-१९०२)                          | २५७                 |
| •    | पत्र : गो॰ कृ॰ गोखलेको (२२-४-१९०२)                           | २६०                 |
|      | पत्र : जॉ॰ रॉविन्सनको (२७-४-१९०२)                            | २६०                 |

मार्गमें उर्वनसे गुजरे तो उसे २५ पींड जमा करनेपर और अगर वह ज्यादासे ज्यादा छः सप्ताहतक नेटालमें ठहरना चाहे तो १० पींड जमा करने पर परवाना दिया जाता था। ऐसे प्रत्येक परवानेपर पहली बार एक पींडका शुल्क लगाया गया। इस तरह, अगर कोई गरीव भारतीय भारत जानेके लिए डर्बनमें जहाजपर सवार होना चाहता तो वह न सिर्फ जमा करनेके लिए २५ पौंड बल्कि सरकारको देनेके लिए भी १ पौंड जुटानेके लिए लाचार था; जबकि उसे जहाजकी छत (डेक) पर भारततक यात्रा करनेका किराया ज्यादासे ज्यादा पाँच गिनी और, कभी-कभी तो, सिर्फ दो गिनी ही देना पड़ता था। यह शुल्क लगानेके, और नेटालमें ठहरनेवालीं तथा डर्बनसे सिर्फ जहाजपर सवार होनेवालोंके परवानोंके लिए जमा की जानेवाली रक्तमोंमें जो अन्तर था उसके, विरोधमें अजियोंपर अजियाँ भेजी गई। परन्तु सरकारने कहा कि १ पींडका शल्क आवश्यक है, क्योंकि परवाने एक रिआयतके रूपमें दिये जाते हैं और उनसे सरकारका काम बहुत बढ़ता है; और जहाजपर सवार होनेके परवानोंके लिए ज्यादा रकम जमा करानेका आग्रह इसलिए रखा गया है कि सरकार उस रकमसे परवानेवालोंके लिए टिकट खरीदती है। परवानेवालोंने तो सरकारसे इस उपकारकी माँग कभी नहीं की और न कभी उसकी सराहना ही की। इसके विपरीत, अर्जदारोंका दावा था कि ऐसे परवानोंका दिया जाना विलकुल आवश्यक है और यह जरूरत पूरी-पूरी उस कठोरतासे पैदा हुई है, जिससे प्रवासी-प्रतिवन्घक अधिनियम (इमिग्रेशन रिजस्ट्रेशन ऐक्ट) को कार्यान्वित किया जाता है। उनका कहना था कि कानून तो प्रवासको — अर्थात् स्थायी निवासके लिए आनेको, न कि अस्यायी रूपसे ठहरनेके लिए आनेको — मना करता है और, इसलिए उन्होंने परवानोंकी प्रथाको रिआयत माननेसे आदरपूर्वक इनकार कर दिया।

परन्तु, जवतक सरकारपर बहुत दबाव नहीं डाला गया और जबतक विकेता-परवाना अधिनियम-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रमें अर्जदारोंने यह धमकी नहीं दी कि वे ब्रिटिश अधिकारियोंको प्रार्थनापत्र भेजेंगे तबतक सरकार नहीं मानी। वादमें उसने १ पौंडका शुल्क उठा लिया और जहाजपर सवार होनेके परवानोंकी २५ पींड जमानतको घटाकर १० पींड कर दिया। फलतः, जब ट्रान्सवालके भारतीयोंने राहतके लिए अपील की उस समय प्रत्येक यात्री या जहाजपर सवार होनेके परवानेपर १० पौंड शुल्क वसूल किया जाता था। (इस तरह, एक दूकानदारको जिसके, मान लीजिए, पाँच नौकर हैं, न सिर्फ अपना सारा माल पीछे छोड़ देना पड़ता, न सिर्फ लम्बे युद्धके दौरानमें भरण-पोषणका प्रवन्ध करना पड़ता — सो भी, किसी व्यापारकी संभावनाके विना — और न सिर्फ यात्रा तथा फुटकर खर्चके लिए धन जुटाना पड़ता, बल्कि आतंकके समयमें, ट्रान्स-वाल छोड़ने के पहले, सरकारी खजाने में जमा करने के लिए ६० पौंड भी पास रख लेने पड़ते — जो घोर मुसीवतके समय असम्भवपाय हो सकता है)। यह घ्यान देने योग्य बात है कि ये परवाने — यद्यपि हमें स्वीकार करना ही चाहिए कि ये अर्जी देनेपर बिना किसी कठिनाईके दे दिये जाते हैं — देना-न-देना उन अफसरोंके इच्छाधीन है, जो इन्हें देनेके लिए नियुक्त किये गये हैं। सम्बद्ध भारतीयोंने तो सिर्फ यह माँग की थी कि १० पौंडका शुल्क मुल्तवी कर दिया जाये और सिर्फ संकट-कालमें उन्हें नेटालमें प्रवेश करने तथा रहनेकी अनुमति दी जाये। सरकारने पहले-पहल उसका जो रूखा उत्तर दिया उससे न सिर्फ जोहानिसबर्गके भारतीयोंको, बल्कि न्याय-बुद्धिवाले अनेक अंग्रेजोंको भी धक्का पहुँचा। मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश उप-राजप्रतिनिधि बहुत नाराज थे। बोअरोंके पत्र त्टेंडर्ड ऐंड डिगर्स न्यूज़्ने एक घज्जियाँ उड़ा देनेवाले लेखमें नेटालकी हँसी उड़ाई थी और साम्राज्य-सरकारके ट्रान्सवालको डचेतर यूरोपीयोंके प्रति न्याय करनेके लिए दवाने और नेटालको ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने देनेमें जो विसंगति है,

Request to grant furnissin or Dr. Booth to accompany the lost nucles by Kein Broth references the form they the Act with you in your worked the till the grangest out by our the branch has being topa winders to feel the feel the fight and the French to configuration for the same can say the los which he mould not come accompany the conto profite present the maybe on while it a them is a real recorporation. I want the supposed with difference in the supposed to the sup locan that In suphimit to fine on the fools wind color of the firethe contraction to the knowledge Anorem has fette greatest make to hut of four town to hatto it on be company She was to are into your the great everytise are the would mispine in the the first have White intermedication that he end were Firm of the lot of our world the river was est steep mighten cultivated Athe en wint the lease en insufference content to the Bankle 20 miles you was a some some service by theopho the he property durant In hells here souther to her Carries control the worther folder Mender of and In Front to be red to he the remains a comparate the man one of Received in in and liveled resonance allie from any great lingth of the Purhabayont worth Lad the pleased to gove at the head one age Airenteren J. rugary your line such

#### खकीस

```
२२७. भारतीयोंके साथ व्यवहार (२७-४-१९०३)
                                                                       ३१७
 २२८ पत्र: लेपिटनेंट गवर्नरको (१-५-१९०३)
                                                                       386
 २२९. तार: "इंडिया" को (९-५-१९०३)
                                                                       ३२०
 २३०. टिप्पणियां: अवतककी स्थितिपर (९-५-१९०३)
                                                                       ३२१
 २३१. पत्र: दादाभाई नौरोजीको (१०-५-१९०३)
                                                                       ३२२
 २३२. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१०–५–१९०३)
                                                                      ३२३
 २३३. टिप्पणियां (१६-५-१९०३)
                                                                      ३२४
 २३४. त्रिटिश भारतीय संघ और लॉर्ड मिलनर (११-६-१९०३)
                                                                      ३२४
 २३५. ट्रान्सवालको स्थिति (२४-५-१९०३)
                                                                      ३३२
 २३६. पत्र: दादाभाई नौरोजीको (२४-५-१९०३)
                                                                      ३३४
 २३७. टिप्पणियाँ (३१-५-१९०३)
                                                                      ३३५
 २३८. पत्र: दादाभाई नीरोजीको (३१-५-१९०३)
                                                                      ३३६
 २३९. अपनी वात (४-६-१९०३)
                                                                      ३३६
 २४०. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय (४-६-१९०३)
                                                                      ३३७
 २४१. क्या यह न्याय है ? (४-६-१९०३)
                                                                      380
 २४२. अच्छी विसंगति (४-६-१९०३)
                                                                      ३४०
 २४३. देर आयद दुरस्त आयद (४-६-१९०३)
                                                                      ३४१
 २४४. कथनी और करनी (४-६-१९०३)
                                                                      ३४२
 २४५. मेयरकी तजवीज (४-६-१९०३)
                                                                      ३४३
 २४६. तार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको (६-६-१९०३)
                                                                      384
 २४७. ट्रान्सवालको स्थिति (६-६-१९०३)
                                                                      ३४५
 २४८. प्रार्थनापत्र: ट्रान्सवालके गवर्नरको (८-६-१९०३)
                                                                      ३४७
 २४९. प्रार्थनापत्र : नेटाल विधानसभाको (१०-६-१९०३)
                                                                      ३५६
 २५०. दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश भारतीय (११-६-१९०३)
                                                                      ३५८
. २५१. वाघ और मेमना (११–६–१९०३)
                                                                      ३५९
 २५२. एशियाई प्रश्नपर लॉर्ड मिलनर (११-६-१९०३)
                                                                     ३६१
 २५३. "किस पैमानेसे" आदि (११-६-१९०३)
                                                                     ३६२
 २५४. दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश भारतीय (१८-६-१९०३)
                                                                     ३६३
 २५५. साम्राज्य-भाव या मनमानी ? (१८-६-१९०३)
                                                                     ३६४
 २५६. "वैद्यजी, अपना इलाज करें" (१८-६-१९०३)
                                                                     ३६७
 २५७. इस सबका नतीजा क्या होगा? (१८-६-१९०३)
                                                                     ३६८
 २५८. तथ्योंका अध्ययन (१८-६-१९०३)
                                                                     ३६८
 २५९. प्रवासी विधेयक (२३-६-१९०३)
                                                                     ०७६
 २६०. चित्रका उजला पहलू (२५-६-१९०३)
                                                                     ३७२
 २६१. नया कदम (२५-६-१९०३)
                                                                     ३७४
 २६२. केप-प्रवासी भारतीय और सर पीटर फॉर (२५-६-१९०३)
                                                                     ३७६
 २६३. भारतीय प्रश्नपर श्री चेम्बरलेन (२५-६-१९०३)
                                                                     ३७६
 २६४. अस्वच्छ रिपोर्ट (२५-६-१९०३)
                                                                     १७७
 २६५. पत्र: हरिदास वस्तचन्द वोराको (३०-६-१९०३)
                                                                     ३७८
```

#### ९९. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी लेन हर्वन सितम्बर ३, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग श्रीमन,

10: 1 10 L 10

मुझे डोसा देसा सम्बन्धी पत्र-व्यवहारके सिलिसिलेमें आपको सूचित करना है कि हलफनामा-लेखकने अपनी विश्वसनीयताका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया, और उसे इस अर्जीके समर्थनमें पेश करनेपर प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीने अब प्रमाणपत्र दे दिया है।

तथापि, मेरी नम्र रायमें, इस अर्जीके निबटारेसे मेरे पिछली ३० तारीखके पत्रमें उल्लिखित नवीनीकरण-सम्बन्धी सामान्य प्रश्नका निबटारा नहीं होता।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्जा, सी० एस० ओ० ६०६३/१९००।

#### १००. टिप्पणियाँ

#### दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर टिप्पणियाँ'

[सितम्बर ३, १९०० के वाट

दक्षिण आफ्रिका-सम्बन्धी प्रश्नोंका निर्णय निकट भिवष्यमें हो जानेकी सम्भावना इसिलए एक सुझाव दिया जा रहा है कि दक्षिण आफ्रिकामें वसे हुए भारतीयोंके जो इंग्लैण्डमें रहते हैं उनको दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके विषयमें नवीनतम त परिचित करा दिया जाये, जिससे वे मामलेको विचारके लिए सम्बद्ध अधिकारियोंके उपस्थित कर सकें। एक सुझाव यह भी है कि उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र करके, उसका समर्थन सार्वजिनक सभाओं द्वारा कर दिया जाये जिससे कि इंग्लैण्डके कार्य-कत्तिओंका वल बढ़े। इस दूसरे सुझावको, भले प्रकार विचारके पश्चात्, छोड़ देनेका निश्चय

१. यह "एक नेटाल संवाददाता" से प्राप्त रूपमें १२-१०-१९०० के इंडिया में प्रकाशित हुआ था।

२. यह तारीख "टिप्पणियों "में किये गये प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम (देखिए पृष्ठ १७३-१७४) सम्बन्धी उक्लेखके आधारपर निश्चित की गई है। उपनिवेश-सिचवको लिखे गये जुलाई ३१, अगस्त १८ तथा ३० एवं सितम्बर ३, १९०० के पत्रोंमें इस अधिनियमके अन्तर्गत एक विशिष्ट मामलेपर विचार किया गया है।

| २६६. पत्र : छगनलाल गांधीको (३०-६-१९०३)                     | ३७९         |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| २६७. आय-व्ययका चिट्ठा (२-७-१९०३)                           | , ३८०       |
| २६८. सच्चा साम्राज्य-भाव (२-७-१९०३)                        | ३८१         |
| २६९. पत्र: गो० कृ० गोखलेको (४-७-१९०३)                      | ३८२         |
| २७०. १८५८ की घोषणा (९-७-१९०३)                              | ₹८३         |
| २७१. ट्रान्सवालमें मजदूरोंका प्रश्न (९-७-१९०३)             | ३८५         |
| २७२. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक (९-७-१९०३)                  | • ३८७       |
| २७३. प्लेग (९-७-१९०३)                                      | ३८८         |
| २७४. खास वंकालत (९–७–१९०३)                                 | ३८९         |
| २७५. प्रार्थना-पत्र : नेटाल विधानपरिषदको (११–७–१९०३)       | ३९०         |
| २७६. ऑरेंज रिवर उपनिवेश (१६-७-१९०३)                        | ३९०         |
| २७७. मजदूर आयातक संघ (१६-७-१९०३)                           | <b>३</b> ९२ |
| २७८. मेयरोंका शिष्टमंडल: सर पीटर फॉरकी सेवामें (१६-७-१९०३) | ३९४         |
| २७९. केपमें भारतीय 'बाजार की तजवीज (१६-७-१९०३)             | ३९५         |
| २८०. शावास (१६–७–१९०३)                                     | ३९६         |
| २८१. ट्रान्सवालकी स्थितिपर (१८-७-१९०३)                     | ३९७         |
| २८२. मुकदमेका सार: वकीलकी रायके लिए (२१-७-१९०३)            | ३९९         |
| २८३. पेशगी कानून (२३-७-१९०३)                               | ३९९         |
| २८४. लंदनकी सभा (२३-७-१९०३)                                | ४०१         |
| २८५. ईस्ट रैंड पहरेदार संघ (२३-७-१९०३)                     | ४०३         |
| २८६. एहतियात या उत्पीड़न? (२३-७-१९०३)                      | ४०४         |
| २८७. रंगके सवालपर फिर लॉर्ड मिलनर (२३–७–१९०३)              | ४०५         |
| २८८. ट्रान्सवालके 'बाजार' (२३–७–१९०३)                      | ४०६ .       |
| २८९. टिप्पणियाँ (२५-७-१९०३)                                | ४०७         |
| २९०. साम्राज्यकी दासी (३०-७-१९०३)                          | ४०९.        |
| २९१. लंदनकी सभा: २ (३०-७-१९०३)                             | ४११         |
| २९२. कसौटीपर (३०-७-१९०३)                                   | ४१३         |
| २९३. लॉर्ड मिलनर और फेरीवाले आदि (३०-७-१९०३)               | ४१५         |
| २९४. पत्र : उपनिवेश-सिचवको (१-८-१९०३)                      | ४१६         |
| २९५. टिप्पणियाँ (३-८-१९०३)                                 | ४१८         |
| २९६. तार: ब्रिटिश समितिको (४-८-१९०३)                       | ४२०         |
| २९७. श्री चेम्बरलेनका खरीता (६–८–१९०३)                     | ४२१         |
| २९८. लंदनकी सभा: ३ (६-८-१९०३)                              | ४२३         |
| २९९. प्रवासी-प्रतिबन्धक विघेयक (६–८–१९०३)                  | ४२४         |
| ३००. पॉचेफ़स्ट्रूमके भारतीय (६–८–१९०३)                     | ४२५         |
| ३०१. जल्दबाजी (६–८–१९०३)                                   | ४२६         |
| ३०२. अजीबोगरीब सरगरमी (६-८-१९०३)                           | ४२६         |
| ३०३. विनयसे विजय (६–८–१९०३)                                | ४२७         |
| ३०४. विभ्रम (६-८-१९०३)                                     | ४२८         |
|                                                            |             |

स्वयंसेवकोंका संगठन करके जो निःस्वार्थ और अति उपयोगी काम किया, उसके लिए में उनका जितना भी हार्दिक धन्यवाद करूँ वह थोड़ा ही होगा। उन्होंने यह कठिन कार्य ऐसे समय किया जब कि इसकी भारी आवश्यकता थी; और अनुभवसे पता लगा कि यह काम जोखिमसे भी खाली नहीं था। जिस-जिसने यह सेवा की वे सब समाजकी कृतज्ञताके पात्र है।

भारतीयोंने देशभक्त महिला संघ (विमन्स पैट्रिऑटिक लीग)के कोशमें भी एक रकम (५७ पौंडसे ऊपर) दी, जिसे बहुत अच्छी रकम बतलाया गया है। नेटाल मक्युंरीने इसके विषयमें लिखा थाः

स्त्रियोंकी देशभक्त-निधिमें धनके इस दानसे जो, विशेष रूपसे, रणभूमिपर बीमार अर घायल स्वयंसेवकोंकी सेवाके लिए दिया गया है, भारतीयोंकी भावनाओंकी बहुत ही स्वागतके योग्य और मुखर अभिन्यित हुई है। उनके विचारसे भारतीय शरणायियोंके विशाल समूहको ही सहायता दे देना -- जैसा कि वे खुले हाथों कर रहे हैं -- काफी नहीं है; बल्कि उन्हें, हमारा खयाल है, सम्राज्ञीके प्रति और जिस देशमें आकर वे रह रहे हैं उसके प्रति अपनी भिवतके प्रतीकके रूपमें यह अतिरिक्त दान देना जरूरी मालूम हुआ है। हमारी आवादीका यह अंश — जिसकी ओरसे अक्सर बहुत कम बोला जाता है — जिस सच्ची भावनासे उत्प्राणित है, उसे ऐसे राजभिवत-प्रदर्शनसे ज्यादा भली भाँति और कोई भी बात व्यक्त नहीं कर सकती।

भारतीय स्त्रियोंने इस सेवा-कार्यमें योग, घायलोंके लिए तिकयोंके गिलाफ और रूमाल आदि वनाकर, दिया था। इनके लिए कपड़ा भी भारतीय व्यापारियोंने दिया था, जोकि उनके ऊपर उल्लिखित दानके अतिरिक्त था। इस सारे कठिन समयमें, भारतीय अपने देशवासी उन हजारों शरणार्थियोंकी भी सहायता करते रहे जो कि ट्रान्सवाल और इस उपनिवेशके वोअर-अधिकृत भागोंसे आये ये। और यह सब उन्होंने, लंदनसे आये हुए और यहाँ एकत्र किये हुए धनमें से कुछ भी लिये विना किया। उस धनकी व्यवस्था शरणार्थी-सहायक सिमिति द्वारा पृथक् की जाती रही।

डर्वनके मेयरने इस सेवाकी प्रशंसा (गत मार्चमें कहे हुए ) इन शब्दोंमें की थी:

इस अवसरपर मेयरने भारतीय लोगोंको उनकी गत चार महोनोंके लगभगव राजभिवतके लिए घन्यवाद दिया। उनके बहुत-से बन्धुओंको उपनिवेशके ऊपरी भाग छो कर, शरण लेनेके लिए, यहाँ आना पड़ा था। उन्हें इन्होंने अपने आपमें मिला लिया, अ उनके निर्वाहका व्यय भी ये ही उठाते रहे। इस सबके लिए मेयरने उनको हार्दिक ध

यहाँ इस वातका उल्लेख भी विना किसी अभिमानके किया जा सकता है कि ये सव र कोई पारितोषिक पानेकी इच्छासे नहीं की गई थीं। व्रिटिश प्रजा होनेके कारण विशेषाधिक दावा करते हुए हम इन कर्तव्योंकी ओरसे मुँह नहीं मोड़ सकते थे। तिसपर ये सेव नि:सन्देह तुच्छ ही थीं। इनका इनाम कुछ हो भी नहीं सकता था।

यह उल्लेखनीय होगा कि कैप्टेन ल्यूमान, आई० एम० एस० ने जो भारतीय सैन्य-कोश (इंडियन कैम्प फालोअर्स फंड) खोला था, उसमें भी स्थानिक भारतीयोंने अच्छी सहा थी। उनका दान ५० पींडसे ऊपर या। उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंने इसी प्रयोजनसे ए

```
२०५ मही विचार आयरपण (६-८-१९०३)
                                                                     830
२०६. सारकी व्यास्या (१०-८-१९०३)
                                                                     ४३१
२०७ साली : लॉर्ड मिलनरके अस्पच्छता-ग्रम्थाणी आरोपके विरुद्ध (१३-८-१९०३)
                                                                     ४३२
३०८ भग निवास्त (१३-८-१९०३)
                                                                     ४३७
३०९ चेटाजनम स्मानिक निकाय (१३-८-१९०३)
                                                                     ४३९
३१०: आगिरो जवाव (१३-८-१९०३)
                                                                     ४३९
३११. मुनीवतीके फायदे (२०-८-१९०३)
                                                                     860
११२. ४क्षिप आफ्रिकाके स्थायी यकील (२०-८-१९०३)
                                                                     883
३१३. पुरंकत ? (२०-८-१९०३)
                                                                     'የሄ३
३१४. आसंनाद (२०-८-१९०३)
                                                                     888
३१५ जन्मनिषव और गैर-शरणाखी (२०-८-१९०३)
                                                                     884
३१६) द्रास्त्रभावमें भारतीय ब्यापारिक परवाने (२२-८-१९०३)
                                                                    ४४६
२१७ प्रार्थनान्पतः श्री चेम्बरलेनको (२४-८-१९०३)
                                                                     888
३१८. पूर्वप्रह मुश्रिस्तमं दूर होते हैं (२७-८-१९०३)
                                                                     ४५०
३१९. खाँडे मिलनएका सरीता (२७-८-१९०३)
                                                                    ४५२
३२०. भारतीय प्रस्तपर अधिक प्रकाश (२७-८-१९०३)
                                                                    848
३२१. जूर अन्याय (२७-८-१९०३)
                                                                    ४५५
३२२. महॅगो छूट (२७-८-१९०३)
                                                                    ४५६
३२३. लॉर्ड मैलिगबरी (३-९-१९०३)
                                                                    ४५७
३२% असन् सांडगांड (३-९-१९०३)
                                                                    ४५९
३२५. द्रान्सवालके परवाने (३-९-१९०३)
                                                                    ४६१
३२६. भारतीय मजदूर और मॉरिशस (३-९-१९०३)
                                                                    ४६२
३२७. नेटाकता गोरच (३-९-१९०३)
                                                                    ४६३
३२८. वॉन्सवर्गमे पृथक् यस्ती (३-९-१९०३)
                                                                    ४६५
३२९. पत्र : दादानाई नोरोजीको (७-९-१९०३)
                                                                    ४६५
३३०. विकेतानारवाना अधिनियन पुनरुज्जीवितः १ (१०-९-१९०३)
                                                                    ४६७
३३१. गुटामने कॉलेज-अध्यक्ष (१०-९-१९०३)
                                                                    ४६८
३३२. निर्तागटिया मजदूर (१०-९-१९०३)
                                                                    ४७१
३३३. ऑरंज रिवर कालांनी (१०-९-१९०३)
                                                                    ४७२
३३४. पॉनिफ़स्ट्रम पीछा नहीं छोड़ेगा ? (१०-९-१९०३)
                                                                    ४७२
३३५. जापानी मूतक-नियम (१०-९-१९०३)
                                                                    ४७३
३३६. विकेता-परधाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: २ (१७-९-१९०३)
                                                                    ४७४
३३७. मजदूरोंकी जवरन वापसी (१७-९-१९०३)
                                                                    ४७५
३३८. घोर पूर्वग्रह (१७-९-१९०३)
                                                                    ४७८
३३९. भारतीय कला (१७-९-१९०३)
                                                                    ४७८
३४०. टिप्पणियां (२१-९-१९०३)
                                                                    809
३४१. विकेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: ३ (२४-९-१९०३)
                                                                    ४८०
३४२. ट्रान्सवालमें मजदूरोंका सवाल (२४-९-१९०३)
                                                                    ४८३
३४३. मजिस्ट्रेट, थी स्टुअटं (२४-९-१९०३)
                                                                    ४८६
```

. . .

. .

. . .

.71

11

100

. . .

बीतनेके साथ दृढ़से दृढ़तर होता गया है। इस सबका परिणाम व्यवहारमें यह है कि सम्पन्न लोगोंक अतिरिक्त सब लोगोंके लिए उपनिवेशमें आनेके द्वार वन्द हो गये हैं। इस सम्बन्धमें, सरकारकी ओरसे सफाई यह दी जाती है कि जो लोग अधिवासका प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं उनके लिए, उपनिवेशसे बाहर जानेसे पूर्व, अपने हस्ताक्षरोंसे प्रार्थनापत्र देना कुछ कठिन नहीं होना चाहिए। यह सफाई सर्वथा संगत हो जाती, यदि नई पाबन्दी केवल उन लोगोंपर लगाई जाती जो कि अबके बाद उपनिवेशसे बाहर जानेवाले होते। जो पहलेसे उपनिवेशके बाहर है उनकी इसके कारण अवश्य ही भारी हानि हो जायेगी। भारतमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि यह प्रमाण-पत्र लेना चाहे, तो उसे एक वर्षतक भी राह देखनी पड़ सकती है। भारत और दक्षिण-आफ्रिकाके बीचमें डाकका आना-जाना जितना हो सकता है उतना अनियमित है। तिसपर इस बातका कोई निश्चय नहीं कि प्रवासी-अधिकारीके पास प्रार्थनापत्र पहुँच जानेपर अधि-वासका प्रमाणपत्र मिल ही जायेगा; क्योंकि यह असम्भव नहीं है — ऐसा पहले कई वार हो चका है — कि प्रार्थनापत्रको कोई वास्तविक अथवा कल्पित भूलें सुधारनेके लिए बार-बार भारत लौटाया जाता रहे। कहनेको तो, जिन नोटिसोंके पीछे कानुनकी ताकत नहीं, उनकी जहाजी कम्पनियाँ अवज्ञा कर सकती हैं, और जो भारतीय उपनिवेशमें आना चाहते हैं वे ऐसे अधिवास-प्रमाणपत्र लेनेसे इनकार कर सकते हैं, जिनका कानूनमें विधान नहीं है; परन्त्र व्यव-हारमें जहाजी कम्पनियाँ उक्त प्रमाणपत्र देखे बिना यात्राका टिकट देनेसे इतनी दृढ्तापूर्वक इनकार कर देती हैं कि जो लोग अंग्रेजीमें प्रार्थनापत्र लिखनेकी योग्यताके बलपर टिकट खरीद सकते है उनको भी उक्त प्रमाणपत्र दिखलाये बिना टिकट नहीं दिया जाता; कम्पनियाँ कानूनकी इस शर्तपर कोई ध्यान नहीं देतीं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिवास-प्रमाणपत्र लेनेकी आवश्यकता नहीं। इन लम्बे-चौड़े प्रतिबन्धोंको लगानेका कारण यह बतलाया जाता है कि कोई काननसे बचकर न निकल जाये। इस प्रकार बच-निकलनेके कुछ मामले हुए अवश्य हैं, परन्तु इस सम्बन्धमें निवेदन है कि उनका उपयोग, स्वभावतः कठोर कानूनको अनुचित रूपसे और भी कठोर बनानेके लिए और व्रिटिश संविधानके आधारभूत सिद्धान्तोंका उल्लंघन करनेके लिए, नहीं किया जाना चाहिए। कानूनको बरकानेकी खुल्लम-खुल्ला निन्दा करनी चाहिए। आवश्यकता हो तो उसके लिए दण्ड भी देना चाहिए। अधिनियममें ही इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। दुर्भाग्यवश, इस व्यवस्थाका लाभ नहीं उठाया गया। इसका परिणाम यह है कि उन थोड़े-से अपराधी व्यक्तियोंके दोषके कारण निरपराधियोंको परेशान होना पड़ रहा है। कानूनकी कठोरतामें कमी करानेके उद्देश्यसे स्थानीय अधिकारियोंको प्रेरित करनेके लिए जो कुछ किया जा सकता है वह सब किया गया है, और किया जा रहा है। और यहाँ इस बातका जिक न करना अनचित होगा कि अधिकारियोंने भारतीयोंकी इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न एक हदतक किया भी है। परन्तु उपनिवेश-कार्यालयके दवावसे, इससे अधिक बहुत-कुछ किया जा सकता है — अभी नहीं तो युद्धकी समाप्तिके पश्चात्। हमने देखा है कि सरकारने भूतकालमें उपनिवेश-कार्यालयकी वात मानी भी है।

इस कानूनका एक और परिणाम यह है कि जो लोग इस उपनिवेशसे गुजरना या यहाँ कुछ समय रहकर जाना चाहते हैं, उनपर कष्टदायक प्रतिवन्य लगाये जा रहे हैं; यद्यपि ये दोनों ही काम कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। परन्तु सरकारने भारतीयोंका कानूनसे वचकर उपनिवेशमें वसना रोकनेके लिए दो प्रकारके परवाने चला दिये हैं। एकको आगमन-पत्र (विजिटिंग पास) और दूसरेको प्रस्थान-पत्र (एम्वार्केशन पास) कहा जाता है। यह शायद उसने ठीक ही किया है। इस कारण आपत्ति इन परवानोंपर इतनी नहीं है, जितनी इन्हें जारी करनेकी शतोंपर

## चौबीस

| ३४४. स्टुअर्ट नये रूपमें (२४-९-१९०३)                      | ४८६ |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| ३४५. ट्रान्सवालका पृथक् वस्ती-कानून (२४–९–१९०३)           | ४८७ |
| ३४६. तीन-तीन त्यागपत्र (२४-९-१९०३)                        | 866 |
| ३४७. सर जे॰ एल॰ हलेट और भारतीय न्यापारी (२४-९-१९०३)       | 866 |
| ३४८. करोड़पति और भारत सरकार (२४-९-१९०३)                   | ४८९ |
| ३४९. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : ४ (१–१०–१९०३) | ४९० |
| ३५०. जोहानिसवर्गकी भारतीय वस्ती (१–१०–१९०३)               | ४९२ |
| ३५१. राजनीतिक नैतिकता (१–१०–१९०३)                         | ४९४ |
| ३५२. मतका मुल्य (१-१०-१९०३)                               | ४९८ |
| ३५३. कृतज्ञताके लिए कारण (१-१०-१९०३)                      | ४९९ |
| ३५४. भारतीयोंके लिए सुअवसर (१–१०–१९०३)                    | ४९९ |
| सामग्रीके साधन-सूत्र                                      | ५०१ |
| तारीखवार जीवन-वृत्तान्त                                   | ५०३ |
| . टिप्पणियाँ                                              | ५१२ |
| सांकेतिका                                                 | ५१३ |

# चित्र-सूची

| गांघीजी, १९०० जोहानिसवर्गमें                                        | मुखचित्र |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| तार: उपनिवेश-सचिवके नाम                                             | 78       |
| डर्बन महिला देशभक्त संघको चंदा देनेवालोंकी सूची                     | १३६      |
| पत्रका मसविदा: नेटालके धर्माध्यक्ष बेन्सके नाम                      | १३६      |
| गांधीजी : बोअर युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके साथ वाँयेंसे पाँचवें, | १३७      |
| उनकी दाहिनी ओर डॉ० वूथ                                              |          |
| गांधीजीका तमगा, जो बोअर युद्ध-सम्बन्धी सेवाओंके लिए प्राप्त हुआ था। | १३७      |
| हिसावका व्योरा (देखिए पृष्ठ १४२)                                    | १४४      |
| परिपत्र: गांधीजीके गुजराती और हिन्दी अक्षरोंमें (मार्च ८, १९००)     | १४५      |
| रानी विक्टोरियाका स्मृति-चिह्न; मार्च १, १९०१ (पृ० १९०)             | १९२      |
| गोखलेके नाम पत्र                                                    | ३३६      |
| इंडियन ओपिनियन (प्रथम अंक सम्पादकीय पृष्ठ) जून ४, १९०३              | ३३७      |

उपनिवेश-कार्यालयतक जानेका रास्ता भी बन्द पड़ा है। इस सम्बन्धमें स्थानीय सरकारसे हमारा पत्र-व्यवहार चल ही रहा था कि युद्ध छिड़ गया, और यह उचित समझा गया कि बादलोंके बिखर जानेतक अगली कार्रवाई रोक दी जाये।

९ वजेके बाद घरोंसे बाहर न रहनेके नियम और अन्य अनेक कठिनाइयोंका गश्ती-चिट्ठीमें जिक्र किया जा चुका है। उन्हें यहां दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। उनसे यह पता चल ही जाता है कि इस उपनिवेशमें भारतीयोंको क्या-क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। ब्रिटिश प्रजा होनेके कारण, कागज-पत्रोंमें तो हम और उपनिवेशवासी एक ही हैं, परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। सचमुच एक हो जायें, इसके लिए तो हम बहुत-कुछ देनेको तैयार है। यदि प्रवासी-प्रतिबन्धक और विकेता-परवाना कानूनोंकी परेशानियाँ दूर हो गईं, तो अपेक्षाकृत छोटी-छोटी और शिकायतोंके कारण लन्दनके अपने मित्रोंको कष्ट देनेके लिए बहुतेरा समय मिल जायेगा।

एक बात हमारे हृदयको प्रतिदिन बड़ा कष्ट पहुँचा रही है, और वह है भारतीय वालकोंकी शिक्षाका प्रश्न। यहाँका शासन बहुमतसे चलता है। इस कारण शायद सरकार भी भारतीयोंकी सहायता करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। परन्तु इसका परिणाम यह हो रहा है कि भारतीय बालकोंके लिए साधारण प्राइमरी और हाईस्कूलोंक दरवाजे बिलकुल बन्द हो गये हैं। सुनते हैं कि डर्बन हाईस्कूलके मुख्याध्यापकने कुछ समय पूर्व शिक्षा-मन्त्रीको लिखा था कि यदि एक भी भारतीयको दाखिल किया गया तो सब माता-पिता अपने बालकोंको निकाल लेंगे। परन्तु हमारा तर्क यह है कि सरकारी स्कूल जिन करोंके द्वारा चलाये जाते हैं उन्हें भारतीय और यूरोपीय, दोनों देते हैं, इसलिए उपनिवश-कार्यालयको चाहिए कि वह स्थानीय सरकारको स्पष्ट बता दे कि इन स्कूलोंमें शिक्षण पानेका भारतीयों और यूरोपीयोंका अधिकार समान है। मुख्याध्यापकने जो धमकी दी है (वह धमकीसे कम कुछ नहीं है), उसका तर्क-संगत परिणाम यह होगा कि यदि जीवनके हरएक पहलूमें उसपर अमल किया जाने लगा तो उपनिवशमें भारतीयोंकी मान-मर्यादा बिलकुल नहीं रहेगी। यदि उपनिवशमें किसी व्यापारिक स्थानके थोड़े-से यूरोपीय व्यापारियोंका गिरोह सरकारको यह धमकी देने लगे कि हमारे पड़ोसके कुछ भारतीय व्यापारियोंको हटा दो, वरना हम सारा बाजार खाली कर देंगे, तो उन्हें ऐसा करनेसे रोक कौन सकेगा?

आवश्यकता हो तो अधिक जानकारीके लिए निम्न वस्तुओंका संकेत दिया जाता है: प्रार्थनापत्र (प्रवेश और व्यापारके परवानों आदिके विषयमें), २ जुलाई १८९७। प्रार्थनापत्र (व्यापारके परवानोंके विषयमें), ३१ दिसम्बर १८९८। सामान्यपत्र (परवाने), ३१ जुलाई, १८९९।

टाइन्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण) के ११ मार्च १८९९, १५ और २२ अप्रैल १८९९, १९ अगस्त १८९९, ९ दिसम्बर १८९९, ६ जनवरी १९०० और १६ जून १९०० के अंकोंमें दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी समस्याओंपर प्रकाशित विशेष लेख और सम्पादकीय टिप्पणियां।

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४७४-ए) से।

१. उपयुक्त दोनों प्रार्थनापत्र, सामान्यपत्र, नेटाळ-गवर्नरके नाम प्रार्थनापत्र तथा विशेष देख इस खण्डमें तिथि-क्रमसे दिये गये हैं।

#### १. पत्र: ब्रिटिश एजेंटको

संत् १८८५ का कानून नं ० ३ जिस रूपमें १८८६ में संशोधित किया गया था, उससे " कुली, अरब, मलायी और तुर्की साधाउपेक मुसल्यान प्रजाबन " नागरिकतांक अधिकारोंसे विचत हो गये थे । हिने हुए इन अधिकारोंमें अगर उत्पादी रहानेका अधिकार मी शामिल था। साधाउय-सरकार और ट्रान्सवाट-सरकारमें इस विषयमें मतभेद था कि उस कानून भारतीयोंपर छागू हो सकता है या नहीं। यह प्रश्न पंच-कैसलेके लिए आरेंज की स्टेटके मुख्य न्यायाधाउकी सींचा गया। उसने निर्मय किया कि ट्रान्सवाट-सरकारकों अधिकार है — और वह बाध्य है — कि भारतीय तथा अन्य पश्चियाई व्यापारियों के साथ व्यवदार परनेमें वह जनत कानूनकों कार्यावित करें। शर्त केवल यह रखी गई कि यदि ऐसे छोगोंकी ओरसे आपित की आये कि उनके साथ किया जानेवाला बरताव कानूनकी व्यवस्थाओं के विद्य है, तो अदालतोंसे कानूनकों व्याख्या करा ली आये। नीचे दिये हुए पत्रका सम्बन्ध उसके बादकी पदमाओं है।

प्रिटोरिया फरवरी २८, १८९८

चेवामें सम्बागीक एजेंट प्रिटोरिया महोदय,

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रिटोरिया और जोहानिसवर्ग-निवासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजन, ट्रान्सवालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे आदरपूर्वक सम्राज्ञी-सरकारके सूचनार्थ निवेदन करना चाहते हैं कि हम, सम्राज्ञी-सरकारके सुझावके अनुसार, १८८६ में संशोधित १८८५ के कानून नं० ३ की व्याख्या करानेके लिए दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके उच्च न्यायाल्यमें कार्रवाई करनेवाले हैं। यह व्याख्या व्यूमफांटीनके मुख्य न्यायाधीश डी'विलियसके निर्णय की शतोंक अनुसार कराई जायेगी। इसका हेतु यह निर्णय प्राप्त करना होगा कि ब्रिटिश भारतीय प्रजाजन इस राज्यके कस्वों और गाँवोंमें व्यापार करनेके अधिकारी हैं अथवा नहीं।

तथापि हम अपना खेद प्रकट किये विना नहीं रह सकते कि सम्राज्ञी-सरकारने इस विषयमें हमारी ओरसे अन्त तक कार्रवाई न करनेका निश्चय किया है; क्योंकि हमने आशा की

१. यह परीक्षात्मक मुक्दमा — तैयच हाजी मुहम्मद वनाम हा० विलेम जोहानिस लीइस, राज्यमन्त्री, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य — इसी दिन दायर कर दिया गया था। अन्ततः, अगस्त ८, १८९८ को, इसका फेसला भारतीयोंके विरुद्ध कर दिया गया।

२. देखिए खण्ड १, वृष्ठ १७८ और १९१।

~55

1

:1

क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि इस पत्रको, जितनी जल्दी मौका मिले, मेयर महोदय तथा परिषद-समितिके सामने पेश कर दें? और क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि इसकी विषय-वस्तु जितना ध्यान देने लायक है उतना ध्यान इस पत्रपर दिया जायेगा ? मुझे यह भरोसा भी है कि इसपर उसी भावनासे विचार किया जायेगा, जिससे इसे लिखा गया है।

> आपका आज्ञाकारी, मो० क० गांधी

टाउन-कौंसिल, डर्बनके कागजातमें उपलब्ध मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

# १०२ दादाभाई नौरोजीको

डर्वन, नेटाल अक्टूबर ८, १९००

एकान्त विज्ञवासका

मान्यवर,

कांग्रेसका अधिवेशन नजदीक आ रहा है। इस दृष्टिसे, कांग्रेस क्या करे, इस वारेमें हम यहाँके लोग जो-कुछ सोचते हैं उसकी ओर आपका और आपके द्वारा हमारे अन्य नेताओंका व्यान खींच देना अनुचित न होगा। मैं जानता हूँ कि हम लोगोंको, जो देशके प्रति आपकी सेवाओंका मूल्य समझते हैं, देखना चाहिए कि हम अनावश्यक रूपसे आपके ध्यानपर दखल न जमायें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ही विगड़ जाये। इसलिए, अगर आप खुद इस विषयपर घ्यान न दे सकों, तो मुझे कोई संदेह नहीं, आप यह पत्र या इसकी नकलें, योग्य व्यक्तियोंके पास भेज देंगे। प्रस्तुत विषयपर विचार इस दृष्टिसे किया गया है कि उसका असर भारतीयोंके समग्र देशान्तर-प्रवासपर पड़ता है। इस दृष्टिसे यह अधिकतम राष्ट्रीय महत्त्वका विषय मालूम होता है। कांग्रेसके सामने पेश करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा इसके साथ संलग्न है। लन्दनमें रहनेवाले मित्रोंके लिए खास तौरसे तैयार की गई टिप्पणियों की कुछ

- १. यह दादाभाई नौरोजीके नाम लिखे हुए एक पत्रकी, सावरमती संग्रहालयंक पत्रोंमें पाई गई अधूरी नकल है। (दादाभाई नौरोजी, देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९३)।
  - २. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।
  - ३. कांग्रेसने "दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्तपर," निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया था:

निश्चय हुआ: कि, यह कांग्रेस एक वार फिरसे भारत-सरकार और भारत-मन्त्रीका ध्यान दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी शिकायतोंकी ओर आकृष्ट करती है; और हार्दिक आशा करती है कि, उस महालण्डमें सीमाओंका पुनर्निर्धारण हो जाने और भूतपूर्व वोअर गणराज्योंके विटिश प्रदेशमें मिला लिये जानेके कारण अन वे निर्योग्यताएँ नहीं रहेंगी, जो उन गणराज्योंमें भारतीयोंको सहन करनी पड़ती थीं और जिनको दूर करानेमें, उन गणराज्योंके आन्तरिक मामलोंमें स्वतन्त्र होनेके कारण, सन्नाधी-सरकार असमर्थता महसूस करती थी; और यह िक नेटालमें, दूसरे कानूनोंके साथ-साथ प्रवासी-प्रतिवन्धक तथा विकेता-परवाना अधिनियमोंके कारण, जो कि त्रिटिश विधानके मूलभूत तत्त्वों तथा १८५८की घोषणाके स्पष्टतः प्रतिकूल हैं, वहाँ वते हुए भारतीयोंको जो गंभीर असुविधाएँ हो रही हैं उनको यदि विल्कुल दूर नहीं, तो भी

४. "टिप्पणियाँ: दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर", सितम्बर ३, १९०० के बाद ।

थी कि जिस तरह सम्राज्ञी-सरकारने हमारे मामलेको फैसलेके लिए पंचके सुपुर्द किया था उसी तरह वह उसे अन्त तक निभायेगी भी ।

भाषेक, भादि,
(हस्ताक्षर) तैयब हाजी खान मुहम्मद
हाजी हवीब हाजी दादा
मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं०
एम० एच० यूसव

[ अंग्रेजीसे ]

सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-सचिव, लन्दनके नाम दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-स्थित उच्चा-युक्तके तारीख ९-३-१८९८ के गोपनीय खरीतेका सहपत्र।

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: सी० ओ० ४१७, जिल्द २४३।

#### २. सोमनाथ महाराजका मुकदमा

विकेता-परवाना अधिनियम, १८९७ के द्वारा नेटालकी नगर-परिषदों और नगरिनकायोंकी व्यापारियोंकी परवाने देनेके लिए "परवाना-अधिकारियों "की नियुक्ति करने, उनके निर्णयोंकी पुष्टि करने और अपनी ही की हुई पुष्टिकी अपील सुननेका अधिकार दिया गया था। डर्वन नगर-परिषदने सोमनाथ महाराजके सुकदमेमें उपर्युक्त दूसरे प्रकारकी अपीलकी, जिसकी परवी गांधीजीने की थी, जो सुनवाई की उसका विवरण नीचे दिया जाता है। यह विवरण गांधीजीने उपनिवेश-मन्त्री श्री जोजेफ चेम्बरलेनके नाम दिसम्बर ३१,१८९८ के प्रार्थनापत्रके साथ परिशिष्टके रूपमें नत्थी किया था। सोमनाथ बनाम डर्बन निगमके नामसे प्रसिद्ध अपीलमें नेटालके मर्वोच्च न्यायालयने मार्च ३०,१८९८ को डर्वन नगर-परिषदके प्रतिकृत्ल निर्णयको इस आधारपर रद कर दिया था कि उसकी कार्रवाई अवैध थी। इसकी आगे अपील हुई, जो द जूनको सुनी गई (जिसकी रिपोर्ट नेटाल एडपर्टाइज़रमें ७-६-१८९८ को छपी थी)। उसमें नगर-परिषदने सोमनाथ महाराजको परवाना देनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें परवाना-अधिकारीका यह कारण वहाल रखा: "चूँकि वे जिस किसमेक न्यापारमें लगे हुए थे, उसकी करने और शहरमें काफी न्यवस्था थी।"

#### प्रारभ्भिक सुनवाई

श्री सी० ए० डी' भार० लैबिस्टर प्रार्थीकी भोरसे हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट मकानके बारेमें सफाई-दारोगाने बहुत ही सन्तोषजनक रिपोर्ट दी है और उसमें खासा-अच्छा व्यापार शुरू करनेके लिए उनके मुअक्किलेके पास यथेष्ट पूँजी है। प्रार्थी एक समर्थ व्यापारी है।

श्री कालिन्स: वया परवाना-अधिकारीके वताये कारण हमारे पास आये हैं?

मेयर: नहीं।

श्री टेलर: मैं समझता हूँ, जबतक परिषदका बहुमत माँग न करे, परवाना-अधिकारीके लिए कारण वताना जरूरी नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ इतना तय करना है कि हम परवाना-अधिकारीके निर्णयकी पुष्टि करेंगे या नहीं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम पुष्टि कर दें।

श्री हेनवुडने प्रस्तावका समर्थन किया ।

श्री कालिन्सने संशोधनके रूपमें प्रस्ताव पेश किया कि परवाना-अधिकारीसे अपने कारण वतानेका अनुरोध किया वाये ।

श्री एलिस त्राउनने समर्थन किया । उन्होंने कहा कि कारण प्राप्त कर लेना ज्यादा सन्तोषजनक होगा । संशोधन तीनके खिलाफ चार मतोंसे गिर गया ।

१. अपनी भेंट और अपने महं १८, १८९७ के पत्रमें भी (खण्ड २, पृष्ठ ३५१) गांधीजीने कहा था कि इस परीक्षात्मक मुकदमेका खर्च ब्रिटिश सरकारको उठाना चाहिए, परन्तु यह निवेदन नामंजूर कर दिया गया था। सभामें उसे भेंट किया गया था )। अकाल-निधिका चन्दा ४,५०० पौंडसे ज्यादा है। उसका करीव आधा हमारे समाजने दिया है।

्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपिनवेशके द्वार भारतीयोंके लिए बिलकुल खुले होने चाहिए। परन्तु हम सब इस मामलेमें घबराये हुए हैं कि क्या होगा, क्या नहीं।

यह बतानेके लिए कि दक्षिण आफ्रिकाके लोग किस हदतक बढ़नेको तैयार होंगे, एक साल पहले उमतली, रोडेशिया, में जो-कुछ हुआ या . . . ।

[ अपूर्ण ]

.[अंग्रेजीसे]

साबरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७४३।

### १०३. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी लेन हर्वन अक्टूबर २६, **१**९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

मैं आदरपूर्वक पूछना चाहता हूँ कि भारतीयोंको सम्राज्ञी-सरकारकी जमीन बेचनेपर कोई प्रतिबन्ध है या नहीं।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ८६५८/१९००।

#### १०४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी केन डवेंन नवम्बर ८, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

मेरे पिछले महीनेकी २६ तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका ७ तारीखका कृपापत्र प्राप्त हुआ।
मैंने आपसे पूछा था कि भारतीयोंको सम्राज्ञी-सरकारकी जमीन वेचनेपर कोई प्रतिवन्य है
या नहीं, और आपने जो पूरा-पूरा उत्तर देनेकी कृपा की है तथा सायमें जो कागजात भेजे
हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

१. देखिए " रोडेशियांके भारतीय न्यापारी," मार्च ११, १८९९ ।

श्री काल्प्सिने कहा कि हम एक परिपाटी स्थापित कर रहे हैं, और मेरे खयाल्से हम एक अनिष्ट परिपाटी स्थापित कर रहे हैं। एक मामलेमें जो-कुछ किया जा रहा है, वही सब मामलेमें करना जरूरी होगा और ऐसी हाल्समें में प्रस्तावके विरुद्ध मत देनेके लिए वाध्य हुँगा।

मेयरने कहा कि परिषदने बहुमतसे निर्णय कर दिया है कि परवाना-अधिकारीसे कारण न पूछे जायें। इसके बाद मूल प्रस्तावपर मत लिये गये और वह पास हो गया और, इस तरह, परवाना-अधिकारीके निर्णयकी पुष्टि कर दी गई।

[मार्च २, १८९८]

#### बाद की अपील

सोमनाथ महाराज नामके एक भारतीयने अपील की कि उसे नेटाल भारतीय कांग्रेसके अमगेनी रोड-स्थित मकानमें न्यापार करनेका परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है।

श्री गांधीने अपील करनेवाले और मकान-मालिकोंकी ओरसे पैरवी की। उन्होंने कहा, मैंने टाउन क्लार्कको लिखा था कि परवाना-अधिकारीने जिन कारणोंसे परवाना देनेसे इनकार किया है वे मुझे बता दिये जायें; परन्तु मुझसे कहा गया कि कारण नहीं बताये जा सकते।

मेयरके एक प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीने बताया कि उक्त जायदादके मालिक नेटाल भारतीय कांग्रेसके ट्रस्टी हैं।

श्री गांधीने फिरसे वहस आरम्भ करते हुए कहा कि उन्होंने टाउन क्लाकंसे कागजातकी नकल भी माँगी थी, परन्तु उन्हें बताया गया कि उन्हें नकल नहीं दी जा सकती। उन्होंने दावा किया कि कानुनन उन्हें नकल पानेका अधिकार है, क्योंकि उस न्यायाधिकरणके सामने अपीली मामलोंके जाव्तेके साधारण नियम ही लागू होंगे। और, वे कारण जाननेके भी हकदार हैं। कानूनमें ऐसी कोई वात नहीं है जिससे मालूम होता हो कि जाव्तेके साधारण नियमोंको उलटा जा सकता है। अधिनियमके ग्यारहवें खण्डमें उसके अनुसार वनाये गये नियमोंका विधान है, परन्तु मैं नहीं जानता कि वे वैध हैं या नहीं। मैं नजीरें पढ़कर सुनानां नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है, अगर अपील करनेका अधिकार दिया गया होता तो ऐसी अपीलोंकी कार्रवाई साधारण जाब्तेके अनुसार ही होती। अगर ऐसा न होता तो लगता मानो कानूनने एक हाथसे अपील करनेवालेको अधिकार दिया और दूसरेसे छीन लिया, क्योंकि अगर वह नगर-परिषदके सामने अपील करता और उसे यह मालूम न होता कि परवाना देनेसे इनकार क्यों किया गया और वह अर्जीके कागजात न पा सकता, तो उसे अपीलका कोई अधिकार व्यावहारिक रूपमें होता ही नहीं। अगर उसे अपील करनेका अधिकार दिया गया है तो निश्चय ही उसे कार्रवाईके पूरे कागजात पानेका हक है; और अगर नहीं है, तो वह आदमी वाहरी है। क्या परिषद यह फैसला करनेवाली है कि वह एक बाहरी आदमी है — हालाँकि यहाँ उसका भारी हित दाँवपर है? उससे कहा गया था: "तुम आ सकते हो, तुम जो चाहो कह सकते हो, पर यह विना जाने कि मामलेकी भीतरी और वाहरी वातें क्या हैं," और वह आपके सामने आया; परन्तु अगर उसके कोई कारण हों तो वे उसे अचानक वताये जायेंगे, और अगर सफाई-दारोगाके पाससे कोई रिपोर्ट आई हो, तो वह भी उसे अचानक वताई जायेगी। उन्होंने निवेदन किया कि अपील करनेवालेको परिषदकी कार्रवाईका लेखा प्राप्त करनेका और कारण जाननेका अधिकार है, और अगर नहीं है, तो उसे अपील करनेका अधिकार देनेसे इनकार किया गया है। मेरा मुअ-विकल एक नागरिक है और उसे वे सब सहूलियतें पानेका अधिकार है जो दूसरे नागरिकोंको

्र. नेटाल ऐडवर्टाइज़र, मार्च ३, १८९८, में फहा गया था कि अपीलकी सुनवाई कल हुई थी।

## १०६. तार: "गुल""

[ डर्वन ] दिसम्बर ६, १९००

सेवामें गुल केपटाउन

केपके भारतीयोंकी ओरसे लॉर्ड रॉबर्ट्सको अभिनन्दनपत्र दें। उनके पुत्रकी मृत्युका जित्र नहीं करना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामें उनके शानदार कामों पर उन्हें बधाई दें। राजनीतिकी कोई चर्चा न हो।

गांधी

नकल: अलीको मारफत डर्बन रोड मोब्रे

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३५५१) से।

#### १०७ भाषणः भारतीय विद्यालयमें

हर्वनके उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड) भारतीय विद्यालयके मध्य ग्रीभावकाश समारोहका पत्रोंमें छपा संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

दिसम्बर २१, १९००

प्रधानाध्यापकके कार्यके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि अच्छीसे अच्छी संस्था भी निकम्मी हो सकती है, अगर उसे जीवन देनेवाले कोई व्यक्ति न हों। उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड) भारतीय स्कूल इस बातका अच्छा उदाहरण है। भारतीय पालकोंको चाहिए कि वे सरकारको धन्यवाद दें, उसने उनके स्कूलके लिए श्री कोनोली जैसे प्रधानाध्यापकको भेजा, जिन्होंने स्कूलको अपना लिया। उनके इस महान् कार्यमें श्रीमती कोनोलीने भी उनकी मदद की है, और श्री कोनोलीके भाईने भी, जो हाल ही में इंग्लैण्डसे आये हैं, कृपापूर्वक अपनी वाणीकी सेवा स्कूलको सौंप दी है। श्री कोनोली और उनके साथी जिस लगन और उत्साहके साथ अपना काम कर रहे हैं उसके लिए सचमुच भारतीय समाज उनका आभारी है। स्कूलका अपना खेलका मैदान नहीं है। इसको लक्ष्य करते हुए श्री गांधीने कहा कि सिगल और डबल बारकी टूटदार तथा हटाने-सरकाने लायक जोड़ी और उम्बल जोड़ियाँ बहुत कम खर्चमें मिल सकती हैं। इनसे कुछ अंशोंमें खेलके मैदानकी कमी पूरी हो जायेगी। श्री पॉलने माता-पिताओंको अपने ही बच्चोंके लिए खोले गये स्कूलका फायदा उठानेकी जो प्रेरणा दी है, उसका श्रेय उन्हें दिये विना रहा नहीं जा सकता। [अंग्रेजीसे]

नेटाल ऐडवर्टाइज़र, २२-१२-१९००

२. हामिद गुल, केपटाउनके एक प्रमुख भारतीय ।

परिषदसे मिलनी चाहिए। इसके बदले, लगभग सारेके-सारे म्यूनिसिपल तन्त्रने उसका विरोध किया, उसे अनुमान करना पड़ा कि परवाना देनेसे किन कारणोंसे इनकार किया गया, और परिषदके सामने आना पड़ा और फिर, बहुत-सा धन खर्च कर देनेके बाद, शायद उससे कह दिया जायेगा कि परवाना-अधिकारीका निर्णय वहाल रखा गया है। क्या ब्रिटिश संविधानमें अपील इसीको कहते हैं?

श्री ईवान्स: अर्जदारके पास पहले कोई परवाना था या नहीं?

मेयर: उपनिवेशके एक दूसेर हिस्सेमें उसकी एक दूकान है, परन्तु हर्वनमें आये उसे सिर्फ तीन माह ही हुए हैं।

श्री कॉलिन्सने कहा कि श्री गांधी हमारा फैसला एक कानूनी नुक्ते पर लेना चाहते हैं। यह अदालत कानूनके जानकार लोगोंकी नहीं है, और में नहीं कह सकता कि हम अपने कानूनी सलहकारकी सलाह लिये विना फैसला दे सकते हैं या नहीं। कानूनके अनुसार, परिषद परवाना-अधिकारीको कारण लिखकर देनेके लिए कह सकती है, परन्तु में मानता हूँ कि इस नुक्तेपर मुझे कानून अच्छा नहीं लगता, मेरी रायमें इससे सच्चा न्याय प्रकट नहीं होता। परन्तु फिर भी कानूनका पालन तो करना ही चाहिए। मुझे जो अन्याय लगता है उसका प्रतिकार करनेका जपाय भी कानूनमें ही मौजूद है। हम परवाना-अधिकारीको परवाना देनेसे इनकार करनेक कारण लिखकर देनेके लिए कह सकते हैं। इसके बाद हमें यह बैठक मुल्तवी कर देनी चाहिए, जिससे कि अपील करनेवालेको उन कारणोंका जवाव देनेका मौका मिल सके। मेरा खयाल है कि हमें इसी रास्ते चलना चाहिए और इसलिए में प्रस्ताव करता हूँ कि परवाना-अधिकारीको अपने कारण लिखकर देनेके लिए कहा जाये।

श्री चैलिनारने इसका अनुमोदन किया।

श्री ईवान्सने कहा कि परवाना-अधिकारीके कारण जाननेका परिषदको विशेषाधिकार है, इसलिए मेरी रायमें हमें उससे उन्हें लिखवा लेना चाहिए।

श्री एलिस त्राउन — हाँ, उन्हें सदस्योंमें घुमा दीजिए ।

श्री क्लार्कने प्रस्ताव किया कि सब सदस्य कारण देखनेके लिए पाँच मिनटको मैयरके कमरेमें चले चलें।

श्री कॉलिन्सने इसका समर्थन किया और कहा कि मैंने कई बार सुना है कि न्याय अन्धा होता है, परन्तु अबसे पहले मैंने इसका इतना जोरदार उदाहरण नहीं देखा था। परिषदके कुछ सदस्य, परवाना देनेसे इनकार करनेके कारण जाने विना भी, इस मामलेपर मत देनेकी तैयार थे।

श्री टेळरने श्री कॉळिन्सके साथ सहमति प्रकट करते हुए कहा कि न्याय तो वेशक अन्धा होता है, परन्तु परिषदके कुछ सदस्य परवाना-अधिकारीके कारणोंको, कागजके पुर्नेपर नजर डाले बिना भी, देख सकते हैं। मुझे खेद है कि यहाँ ऐसे अजान व्यक्ति भी मौजूद हैं, जो उन्हें देख नहीं सकते।

प्रस्ताव पास हो गया और परिषदके सदस्य उठ गये।

परिषद-कक्षमें वापस आने पर ---

श्री गांधी: मैंने जो प्रश्न उठाये हैं उनका मैं फैसला चाहता हूँ।

मेयर: परिषदका निर्णय आपके विरुद्ध है।

श्री गांधीने कहा: मेरे मुअनिकलमें पाया जा सकनेवाला एक-मात्र दोष यह है कि उसकी खाल गेहुँए रंगकी है और डर्बनमें उसके पास इससे पहले कभी परवाना नहीं रहा। मुझे बताया गया है कि प्राथियोंमें व्यापार करनेके लिए खासी कानूनी योग्यताएँ हों या न हों, परिषद नये परवानोंकी कोई अर्जी मंजूर नहीं करेगी। अगर यह सही है, तो अन्यायपूर्ण है। और अगर किसी व्यक्तिको इसलिए परवाना नहीं दिया जाता कि उसकी खाल गेहुँए रंगकी है, तो ऐसे निर्णयमें अन्यायकी बू है और वह निश्चय ही अ-ब्रिटिश है। कानूनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि किन्हीं व्यक्तियोंको उनकी राष्ट्रीयताके आधारपर परवाने देनेसे इनकार करना जरूरी हो। इस न्यायाधिकरणको, जो बातें आतंकके समयमें कही गई हो उनसे नहीं, बिल्क भूतपूर्व

इन आधारोंपर हमारी प्रार्थना है कि उक्त नियमको रद कर दिया जाये या उसमें ऐसा संशोधन कर दिया जाये जिससे कि जिन असुविधाओं की शिकायत की गई है, वे उससे न हों।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए आपके प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि आदि।

एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी

[अंग्रेजीसे]

और पच्चीस अन्य

डर्वन टाउन कौन्सिल रेकर्ड्स, १९०१।

#### १०९. पत्र: प्रवासी-संरक्षकको

डर्बन, नेटाल जनवरी १६, १९०१

प्रवासी-संरक्षक डर्वन महोदय,

#### चेल्लागाडु और विल्किन्सन<sup>१</sup>

यह मामला पुनर्विचारके लिए सर्वोच्च न्यायालयके सामने प्रस्तुत हुआ था। न्यायालयके निर्णय किया कि किसी मिजस्ट्रेटके निर्णयके विरुद्ध अपील करनेपर दौरा अदालत (सर्किट कोर्ट) के न्यायाधीशने जो निर्णय किया हो उसपर पुनर्विचार करनेका इस (सर्वोच्च) न्यायालयको अधिकार नहीं है।

इससे तबादलेके सम्बन्धमें कानूनकी व्याख्याका प्रश्न वहीं अटक गया है, जहाँ न्यायाधीश व्यूमॉटने उसे छोड़ा था। इस मामलेको लेकर जब मैं आपकी सेवामें उपस्थित हुआ था तब आपने यह वचन देनेकी कृपा की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालयने यह निर्णय किया कि उसे इसपर विचार करनेका अधिकार नहीं है तो आप गवर्नरसे सजाको माफ कर देनेकी सिफारिश करेंगे। यह एक ऐसा तथ्य है, जो स्वयं प्रकट करता है कि न्यायाधीश व्यूमॉटका निर्णय ठीक नहीं है।

इसलिए, अब मैं इस मामलेको आपपर ही छोड़कर, इसके कागज-पत्र इसके साथ नत्यी कर रहा हूँ।

भाषका, आदि, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेटालके गवर्नर द्वारा, १९ फरवरी, १९०१ को सम्राटके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम भेजे गये खरीता नं० ४९ का सहपत्र।

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, साउथ आफ्रिका, जनरल, १९०१।

१. चेल्लागाडु नामके एक गिरमिटिया भारतीयको विल्किन्सन नामक व्यक्तिकी चीनोकी जायदादमें काममें लापरवाही करनेके अभियोगमें १ पोंड जुर्माने या, जुर्माना न देनेपर, कैदकी सजा दी गई थी। चूँकि चेल्लागाडुके मालिकने विल्किन्सनके पास उसका तवादला कर दिया था, गांधीजीने यह दलील पेश की कि फिसी भी गिरमिटिया भारतीयका तवादला प्रवासी-संरक्षककी अनुमितिसे ही किया जा सकता है। दौरा अदालत (सिक्ट कोर्ट) के न्यायाधीशने उनकी यह दलील अस्वीकार कर दी और सजा वहाल रखी।

प्रधानमंत्रीके शब्दोंसे मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा था: यह याद रत्यना चाहिए कि नगर-परिपदको दानवकी शक्ति प्रदान की गई है; परन्तु उसे सायधानी रत्यनी चाहिए कि उन शक्तिका प्रयोग दानवी तरीकेसे न हो। अर्जदार छः वर्ष तक मूई नदीके इलाकेमें दूकानदारी कर चुका है। वह पूर्णतः प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसके खरेपन तथा व्यापार-सामध्येका प्रमाण नेटालकी चार यूरोपीय पेढ़ियोंने दिया है। मुझे आधा है कि परिपद उसे परवाना दे देगी।

श्री टेटरने प्रस्ताव फिया कि परवाना-अधिकारीका फैसटा बढ़ाट रखा आये ।

र्श्रा क्लार्कने प्रस्तावका समर्थन फिया, और वह प्रस्ताव दिना विर्रापंक पास ही गया ।

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल मर्क्युरी, ३-३-१८९८

#### ३. अर्जी: जुर्मानेकी वापसीके लिए'

५३-ग, बॉल्ड स्ट्रॉट टर्वेन मार्च ५, १८५८

श्री टाउन क्लाकें डवंन

महोदय,

जूसा जना तथा अन्योंको सरकारसे पटिरयोंपर दूकान लगानेका परवाना प्राप्त है। वे बन्दरगाहपर खुले स्थानपर रोटी आदि बेचते आ रहे हैं। उनपर भोजनालय जलानेका जिन्योग लगाकर एक-एक पींड जुर्माना किया गया था। परन्तु इन मामलीं न्यायाधीयका निर्णय डायर बनाम मूसा मुकदमेके अनुसार गलत टहरेगा। उायर बनाम मूसा मुकदमेके अनुसार गलत टहरेगा। उायर बनाम मूसा मुकदमेके जिसलेके बाद हुआ था। इन परिस्थितियोंमें क्या नगर-परिषद इन व्यक्तियोंको, इन्होंने जो जुर्माना भरा है, बापस करनेकी कृषा करेगी?

भत्या विलाखाण. मो० क० गांधी

[पुनश्च]

र्चूकि सर्वोच्च न्यायालयने फैसलेको रद कर दिया है, इसलिए, ग्या में गृयापर किया गया और उसका भरा हुआ ५ शि॰ जुर्माना भी बागत सौंग सकता हैं ?

मो० क० गांपी

[अंग्रेजीसे]

उर्धन टाउन कीन्सिल रेकर्ड्स: पत्र नं० २३५९६, जिल्ह १३४।

र. यद पत्र गांधी और दस्ताश्चरीमें दें।

#### ११६ तार: तैयबको

[ डर्वेन ] फरवरी ९, १९०१

सेवामें तैयव मारफत गुल केपटाउन

समितिको जोहानिसवर्ग व प्रिटोरियाकी केन्द्रीय भारतीय दुकानों चाहिए। क्या आपको जानकारी जानकारी है? कुछ है, तो ठीक-ठीक बताइए क्या है। दूकानदारोंकी संख्या और उनकी सम्पत्तिके वारेमें अपना अन्दाज भी बताइए। आपसे ्नाम माँगनेवाले अफसरका नामं 👉 सूचित कीजिए।

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७३।

#### ११७. अकाल-निधि

१४, मनयुँरी छेन डर्वेन फरनरी १६, १९०१

प्रिय महोदय,

उपनिवेशमें संगृहीत अकाल-निधिको अब चूँिक बन्द कर दिया गया है, इसलिए शायद आपको यह बता देना अच्छा होगा कि इसका प्रारम्भ कैंसे हुआ था। जब यहाँके भारतीय समाजमें इस बातको लेकर हलचल मच रही थी कि दक्षिण आफ्रिकामें वर्तमान स्थितियोंके बावजूद सन् १८९७ की भाँति प्रयत्न करना सम्भव होगा या नहीं, तभी बाइसरायका लन्दनके मेयरके नाम और अधिक सहायताकी माँगका पत्र स्थानीय समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुआ। और लगभग उसी समय नेटालके कलकत्ता-स्थित एजेंटने भारतीय प्रवासियोंके संरक्षकसे यह प्रार्थना की कि वे गिरमिटिया भारतीयोंसे चन्दा इकट्ठा करें। इससे हम सजग हुए और भारतीय समाजकी ओरसे परमश्रेष्ठ गवर्नरके पास पहुँचे ताकि उनका संरक्षण प्राप्त हो। उन्होंने वड़ी खुशीके साथ इस प्रकार निर्मित निधिका संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया और २० पांड चन्दा देकर चन्दा-सूचीमें सर्वप्रथम अपना नाम लिखानेका वादा किया। नेटालके भूतपूर्व

१. यह पत्र १५-३-१९०१ के इंडिया तथा १६-३-१९०१ के गुजराती पत्र मुंबई समाचारमें छ्या था, और आम तौरपर सभी पत्रोंको भेजा गया था।

## ११९. तार: उपनिवेश-सचिवको

[ डर्वन मार्चे ८, १९०१ ]

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमेंरित्सवर्ग

आपके आजके तारके लिए जिसके द्वारा आपने उसमें बताई शर्तींपर श्री दिनशाके उतरनेकी इजाजत दी है, आपको घन्यवाद देता हूँ।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० ओ०, १९२९/१९०१।

# १२०. भारतीय विद्यालयोंके मुिखयोंको (परिपत्र)

हर्वन मार्च १९, १९०१

प्रियवर,

आप जानते हैं कि श्री रसेलने नगर-भवनमें भारतीय बच्चोंके सामने हमारी प्रिय, स्वर्गीया सम्राज्ञी कैसरे-हिन्दके शासनपर एक भाषण दिया था, और भारतीय जनताकी ओरसे बच्चोंको एक स्मृति-चिह्न भेंट किया गया था। सिमितिका विचार है कि जो भारतीय बच्चे उत्सवमें सिम्मिलित नहीं हो सके थे उनको भी यह स्मृति-चिह्न दिया जाये। वह सँभालकर रखने योग्य है; इसलिए मेरा सुझाव है कि उसकी एक प्रति मढ़ाकर स्कूलके कमरेमें टाँग दी जाये; और प्रत्येक विद्यार्थीको प्रेरित किया जाये कि यदि वह खर्च उठा सके तो उसे मढ़ाकर, और यदि ऐसा न कर सके तो, किसी अच्छेसे गत्तेपर चिपकाकर, उसे अपने कमरेमें टाँगे।

कृपया मुझे वतलाइए कि आपके स्कूलमें कितने विद्यार्थी हैं; जिससे कि मैं स्मृति-चिह्नकी

उतनी प्रतियाँ आपको भेज दूँ।

यदि आप स्थानीय दूकानदारोंको इस वातके लिए तैयार कर सकें कि वे इस चिह्नको सुन्दर चौखटेमें मढ़वाकर अपनी दूकानमें सजाकर लटका देंगे, तो आपको इसकी कुछ अधिक

१. इस स्मृति-चिह्नमें रानी विक्टोरियाका चित्र देकर उसके ऊपर भारतीय जनताके नाम उनकी १८५८की घोषणाका एक उद्धरण दिया गया था; और नीचे, भारतके साथ उनके सम्बन्धकी ६ ऐतिहासिक तारीखें दी गई थीं। साथ ही, १९०१ के भारतका मानचित्र देकर दिखलाया गया था कि सारे देशपर ब्रिटेनका राज हैं। जब विक्टोरिया १२ वर्षकी थीं और उन्हें बताया गया था कि मिविष्यमें आप इंग्लैंडकी रानी वर्नेगी, तब उन्होंने कहा था: "में अच्छी रानी वर्नेगी।" यह बात भी चित्रमें दिखलायी गयी थी।

#### ५. पत्रः जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ़्रेको

[डर्वन मार्चे १८, १८९८से पूर्वे]

प्रिय श्री गॉडफ़ें,

आप इस उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविल सिवस) परीक्षा पास करनेवाले पहले भारतीय हैं। इस कारण अनेक भारतीयोंने, जिनमें आपके मित्र और शुभिचन्तक भी शामिल हैं, आपको अभिनन्दनपत्र अपित करनेका निश्चय किया है। मुझे भरोसा है कि आप आगामी शुक्रवार, तारीख १८ को सायंकाल ७.४५ वर्ज कांग्रेसके सभाभवन, ग्रे स्ट्रीटमें अभिनन्दन-पत्र ग्रहण करनेका यह निमन्त्रण स्वीकार करेंगे।

में वहुत हर्षपूर्वक इसके साथ आपके देखनेके लिए अभिनन्दनपत्रकी प्रूफ़-नकल भेज रहा हूँ।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २७३०)से।

#### ६. एक हिसाब

|                 |                                                   | मार्च २५, १८९८ |    |    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----|----|
| नेटाल भा        | रतीय कांग्रेसके नामे                              |                |    |    |
| मो० क०          | गांधीका पावना ३१ दिसम्बर तक                       |                | •  |    |
| २५- ४-९७        | प्रार्थनापत्रोंके रजिस्ट्रेशनकी टिकेटोंके लिए चेक | २              | २  | ४  |
| ३०-१२-९७        | पिचरका विल चुकता किया — वावत करारनामा             |                |    |    |
|                 | (वांड) की मंसूखी                                  | o              | ९  | Ę  |
| २०-१०-९७ '      | प्रार्थनापत्रोंके लिए टिकेट                       | 0              | १४ | 0  |
| १६-१०-९७        | टिकेट — नाजर'को पत्र                              | ٥              | 0  | £3 |
| <b>६</b> –१२–९७ | दो चिमनियाँ                                       | ٥              | २  | ٥  |
| ९-१२-९७         | वैक ऑफ़ आफिकाको चेक वावत फरीदकी जायदाद            | ३००            | 0  | 0  |
| •               | शेष पावनाः पींड                                   | ३०३            | ሪ  | 83 |

अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २७२३) से।

१. मनसुखलाल हीरालाल नाजर (१८६२-१९०६), जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीको उनेक कार्योमें सहायता दी थी । देखिए खण्ड १, एष्ठ ३९३।

## १२२. तार: परवानोंके बारेमें

[डर्वन] मार्चे २५, १९०१

सेवामें परवाना<sup>१</sup> केपटाउन

आपका २१ तारीखका तार। कल शरणािंथयोंकी भारी सभा हुई थी। उसमें परवाने पानेके लिए इन व्यक्तियोंको नामजद किया गया: मुहम्मद कािंसम कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीके श्री अब्दुलगनी, जोहािनसवर्गके श्री एम० एस० कवािंड्या, प्रिटोरियाके श्री हाजी हबीब हाजी दादा, पाॅचेकस्ट्रूमके श्री अब्दुल रहमान। सभाकी नम्न रायमें, विशाल हितोंको खतरेमें देखते हुए, कमसे-कम इतने लोगोंको तो परवाने मिलने ही चाहिए। सभा एक परवानेको बहुत कम मानती है। चार परवाने देना असम्भव हो तो उपर्युक्त प्रतिनिधि श्री अब्दुलगनीको सबसे पहले जानेको नियुक्त करते हैं।

मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं निवेदन कर दूँ, सैंकड़ों अन्य शरणाधियोंको परवाने मिल गये हैं और अब प्रिटोरिया तथा जोहानिसवर्गकी लगभग सभी यूरोपीय दूकानें खुल गई हैं। यह देखते हुए, भारतीयोंको वहुत बुरा लगा है कि उन्हें उनके परवानोंका उचित भाग नहीं मिला। और चार परवानोंसे भी उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। परन्तु यदि परमश्रेष्ठ चार परवानोंके बारेमें भी सभाकी प्रार्थना स्वीकार कर सकें तो इस उपकारकी बहुत कद्र की जायेगी।

गांधी

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७९३)से।

लिखे हुए थे, फिर भी अमलमें उनका अर्थ प्रायः कुछ नहीं था। बस्तियोंका कानून लागू करनेकी धमकी बार-बार दी जाती थी, परन्तु उसका प्रयोग सम्मानित भारतीयोंके विरुद्ध कभी नहीं किया जाता था। दूकानदारों और दूसरे लोगोंमें से थोड़ोंको — बहुत थोड़ोंको — ही पटिरयों और दूसरे उपनियमोंके कारण अपमानका सामना करना पड़ता था। अब सब-कुछ बदल गया है। पुरानी सरकारके एक-एक भारतीय-विरोधी अध्यादेश (ऑडिनेन्स) को खोदकर निकाला जा रहा है और कठोर ब्रिटिश नियमशीलताके साथ, उसके शिकारोंपर लागू किया जा रहा है। जो मुट्ठीभर गरीव भारतीय युद्ध छिड़नेसे पहले ट्रान्सवाल छोड़कर नहीं जा सके थे और जो इसी कारण अब वहाँ रह गये हैं, उन्होंने इन कानूनोंको लागू करनेका विरोध किया है, परन्तु अवतक उसका फल कुछ नहीं निकला। गत २५ मार्चको उच्चायुक्त (हाई किमश्नर) के नाम निम्न तार भेजा गया था:

परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तके निजी सचिव: प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गमें इस समय मौजूद कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने भारतीय शरणार्थी समितिको लिखा है कि उन्हें बस्तियोंमें चले जानेका नोटिस मिला है; उन्हें पटरियोंपर नहीं चलने दिया जाता और पुराने गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानूनोंका आम तौरपर कठोरतासे प्रयोग किया जाता है। मुझसे कहा गया है कि मैं परमश्रेष्टका ध्यान सम्राट्-सरकारके द्वारा यह मान लिया जानेकी ओर आदरपूर्वक खींच दूं कि उक्त प्रकारके कानून आपत्तिजनक हैं, और वह उन्हें हटा देनेका प्रयत्न करेगी। ये कानून अब जैसी कठोरतासे लागू किये जा रहे हैं वैसे शायद पुराने शासनमें कभी नहीं किये गये थे। समितिकी प्रार्थना है कि जबतक आम निजटारा न हो जाये तबतक रियायत की जाये।

हम इसके उत्तरकी व्यग्रतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊपर पुराने गणराज्यके अधिका-रियोंकी जिस ढीलका जिक किया गया है उसका एक वड़ा कारण इस प्रकारके कानूनोंके विरुद्ध उस समयके ब्रिटिश एजेंट और उपनिवेश-मन्त्री द्वारा किये हुए प्रतिवाद भी थे। भारतीय लोगोंने वस्तियोंके कानूनके विरुद्ध जो प्रार्थनापत्र दिया था उसका उत्तर श्री चेम्बरलेनने बहुत सहानुभूतिपूर्ण दिया था। उससे प्रकट होता है कि वे इसे बहुत नापसन्द करते थे और तभी चुप हुए थे जब कि वे विवश हो गये। उनके उत्तरके कुछ अंश ये हैं:

मेरी सहानुभूति प्राथियोंके साथ है; इसिलए मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं अपने सामने उपस्थित प्रार्थनापत्रका उत्तर अधिक उत्साहवर्धक नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि वे सब शान्ति-प्रेमी, कानूनका पालन करनेवाले और पुण्यशील लोग हैं। अब तो मैं इतनी आशा ही कर सकता हूँ कि इस समय जो हालात हैं उनके होते हुए भी वे अपने निरन्तर परिश्रम, असिन्दिग्ध बुद्धिमत्ता और अदम्य बृढ़तासे उन बाधाओंको पार करनेमें सफल हो जायेंगे जिनका उन्हें इस समय अपने पेशोंमें सामना करना एड़ रहा है।

अन्तमें में इतना ही कहता हूँ कि मेरी इच्छा पंच-फैसलेका पालन ईमानदारीसे करनेकी है, और में चाहता हूँ कि उसके द्वारा दोनों सरकारोंके वीचके कानूनी और अन्त-र्राष्ट्रीय झगड़ोंका अन्त हो जाये। परन्तु उसके पश्चात् भी, में दक्षिण आफ्रिकी गण-राज्यके सामने इन व्यापारियोंकी मित्रतापूर्वक वकालत करने और शायद उस सरकारसे यह कहनेके लिए तो स्वतन्त्र रहूँगा ही कि अपने कानूनी अधिकारोंका निर्णय करा चुकनेपर क्या उसके लिए स्थितिपर नई दृष्टिसे पुनिवचार कर लेना वुद्धिमत्ताका कार्य न होगा? और यदि वह भारतीयोंके साथ अधिक उदारतासे व्यवहार करनेका निश्चय करे और

शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया होता। और यदि यह वात सन्दिग्ध छोड़ दी गई है तो उसका अर्थ भारतीयोंके पक्षमें किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रतिवन्धक कानून है। वेन्स्टरके शब्द-कोशके अनुसार, 'कुली' शब्दका अर्थ है माल ढोने या उठाकर ले जानेवाला भारतीय, विशेषतः भारत या चीन आदि देशोंसे किसी दूसरे देशमें ले जाया गया मजदूर। ठीक इसी अर्थमें इस शब्दको नेटालके कानूनोंमें और अन्य सरकारी कागजातमें प्रयुक्त किया गया है। विन्दन बनाम लेडीलिमथ लोकल बोर्ड मुकदमेका फैसला करते हुए सर वाल्टर रैगने इस प्रश्नपर खासी तफसीलसे विचार किया है। उस मुकदमेकी पूरी रिपोर्टकी नकल इसके साथ नत्थी है। देखिए, उसके पृष्ठ १०, ११ और १२।

इस गणराज्यके निवासी भारतीय अरव नहीं हैं, इस दावेके समर्थनमें कोई प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है। वे अरव देशके कभी नहीं रहे, और जिन भारतीय मुसलमानोंको लोग भूलसे अरव कह देते हैं वे पहले हिन्दू थे, अपना धर्म वदल कर वे मुसलमान वन गये। जिस प्रकार कोई चीनी बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने मात्रसे यूरोपीय नहीं हो जाता उसी प्रकार धर्म-परिवर्तन मात्रसे भारतीय भी अरव नहीं हो सकते।

कानूनमें 'कुली 'शब्दके पहले 'तथाकथित 'शब्द आया है। उसके कारण, मैं नहीं समझता कि, जो कुछ ऊपर कहा गया है उसका मतलव कुछ वदल जायेगा।

अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७०५) से।

#### सर वाल्टर रेगका फैसला 🦠

न्यायमृति रैग: मुझे लगता है कि महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जो अदालतके सामने फैसलेके लिए सीधा पेश किया गया है, यह है कि १८६९ के कानून १५ के अर्थ के अन्तर्गत श्रीमती विन्दन 'रंगदार व्यक्ति' हैं या नहीं। मुझे माल्यम हुआ है कि मेर विदान वन्युजन [सायी न्यायाधीश] इस विषयका निर्णय करनेमें संकोच कर रहे हैं और, इसलिए, मुझे जो-कुछ फहना है उसे सिर्फ मेरा ही मत माना जाये। मेरा हढ़ मत है कि कानूनके अर्थ के अन्तर्गत वादी 'रंगदार व्यक्ति' नहीं है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

कानून १५, १८६९ के खण्ड २ के अनुसार कोई भी 'रंगदार व्यक्ति', जो आवारा धूमता पाया जाये और अपने वारमें सन्तीयजनक कैफियत देनेमें असमर्थ हो, दण्डका पात्र है। खण्ड ५ में 'रंगदार व्यक्तियों'की यह व्याख्या की गई है कि उनमें, दूसरोंके साथ-साथ, 'कुली' भी शामिल हैं। १८६९ के उस कानूनके पास होनेके पहले भारतीय प्रवासियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कई कानून मौजूद थे। उस कानूनकी और उसके बादके कानूनोंकी प्रस्तावना देखनेसे हमें माद्धम होता है कि 'कुली' शब्दका अर्थ है वे लोग जो, इन कानूनोंके अनुसार सरकारी खर्चपर, या व्यक्ति-विशेषों द्वारा अपने खर्चपर, एक खास दर्जेकी सेवाके लिए भारतसे इस उपनिवेशमें लाये गये हैं। इसके बाद १८७० का 'कुली एकीकरण कानून' (कुली कन्सालिडेशन लॉ) आया। उसमें 'कुली' शब्दका फिर प्रयोग किया गया, और इसी अर्थमें। अर्खीरमें, हमारा वर्तमान कानून है—१८९१ का कानून २५। यह कई दृष्टियोंसे, १८८५–१८८७ के भारतीय प्रवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमिशन) के परिश्रमका फल है। इस कानूनमें यह सन्तापजनक शब्द — कुली — नहीं है। इसका स्थान 'भारतीय प्रवासी' संशाने ले

१. नत्थी की हुई नकल उपलब्ध नहीं है; परन्तु नेटाल लॉ रिपोर्ट्स, नं० १७, तारीख २३ मार्च, १८९६ से लिया हुआ सर वास्टर रैंगका फैसला "टिप्पणियों" के परिशिष्टके रूपमें दिया गया है।

२. यह एक गैरकानूनी गिरफ्तारीका मुकदमा था, जिसमें एक भारतीय इंसाई महिला श्रीमती विन्दनने २०० पौंड हरजानेका दावा किया था। श्रीमती विन्दनसे एक रातको एक वतनी पुल्सि सिपाहीने उनका पास दिखानेकी कहा था और वादमें वे जेलमें डाल दी गई थीं। इससे प्रश्न यह उठा कि श्रीमती विन्दन कानूनके अनुसार 'रंगदार लोगों' में हैं या नहीं। न्यायाधीशने उन्हें गैरकानूनी गिरफ्तारीके लिए २० पौंड हरजाना दिलाया था।

कि तार देकर इंबंन और केपटाउनके एक-एक प्रतिनिधि-व्यापारीका नाम मँगवाया। एक नाम उसी वक्त इस विरोधके साथ उन्हें दिया गया कि एक परवाना करीब-करीब वेकार है; किन्तु वह भी मंजूर नहीं किया गया है।

मैं आशा करनेकी धृष्टता करता हूँ कि आपने इस मामलेमें कार्रवाई कर ही दी होगी और उसके फलस्वरूप आपके पास इस पत्रके पहुँचनेसे पहले कुछ राहत दे दी जायेगी।

तारकी नकल नीचे लिखे व्यक्तियोंको भेज दी गई है...।

गत सप्ताह आपको भेजे गये गश्ती पत्र<sup>२</sup>के सिलिसिलेमें मैं उन थोड़ेसे ब्रिटिश भारतीयोंके आवेदनपत्रोंपर आये उत्तरों<sup>३</sup>की प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हूँ, जो इस समय प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गमें हैं और जो लड़ाई छिड़नेसे पहले ट्रान्सवालसे नहीं जा सके थे।

आपका सच्चा,

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८१७) से।

#### [संलग्नपत्र ]

शाही सरकार, म्युनिसिपैल्टि जोहानिसवर्ग नवम्बर २४, १९००

सेवामें श्री एन० जी० देसाई और अन्य प्रार्थी पो० ऑ० वावस ३३४८ जोहानिसवर्ग महाशयगण,

आपका इसी माहकी २२ तारीखका पत्र मिळा। आपने जिन विनियमोंका उल्लेख किया है उन्हें भूतपूर्व नगर-परिषदने मंजूर किया था; और सैनिक अधिकारियोंका यह इरादा नहीं है कि जी विनियम ब्रिटिश अधिकारकी तारीखसे पहले मौजूद थे उनमें से किसीमें परिवर्तन किया जाये।

में मुझाव देनेकी इजाजत छेता हूँ कि इसी प्रकारका प्रार्थनापत्र प्रथम नियुक्त नगर-परिषदको भेजा जाये ।

भाषका विश्वासपात्र, (हस्ताक्षर) ओ'मियारा मेजर स्थानापन्न नगराध्यक्ष

प्रेपक
भारतीय प्रवासी पर्यवेक्षक
सेवामें
ई० उसमान ख्तीक
पो० बॉक्स ४४२०
जोहानिसवर्ग

प्रिटोरिया मार्च १५, १९०१

में आपको सूचना देनेकी इजाजत लेता हूँ कि, सैनिक गवर्नरने पहले जो निर्णय दिया था कि मुसलमान और हिन्दू — सब "पशियाइयों" को जो "अभी" प्रिटोरियामें हैं, हुली-वस्तियों स्हना ही होगा, वह विना

- १. इस पत्रकी दपतरी नकलसे पता नहीं चलता कि यह किनकी किनको भेजा गया था।
- २. अप्रैल २०, १९०१ का पत्र ।
- ३. ये उत्तर, इस पत्रक उद्भरणोंके साथ, २४-५-१९०१ के इंडियामें प्रकाशित हुए थे।

लिया है। इस फान्निक खण्ड ११८ में इस संज्ञाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है और इसमें ये लोग शामिल वताये गये हैं: "भारतसे नेटाल लाये गये सब भारतीय, जो इस प्रकारके प्रवासको नियन्त्रित करनेवाले कानूनों के अनुसार लाये गये हों; और ऐसे भारतीयों के वे वंशज, जो नेटालमें रहते हों।" जिन लोगोंको साथारणतः एशियाई, अरव, या अरव व्यापारी कहा जाता है और जिन्हें इसी हैसियतसे लाया गया है, उन्हें साफ तौरपर इस व्याख्याके बाहर रखा गया है।

अब, श्रीमती विन्दन इस उपनिवेशमें अपने खर्चसे आई हैं। वे डैविड विन्दनकी पत्नी हैं। डैविड विन्दन भारतीय गिरिमिटिया मजदूरके तौरपर उपनिवेशमें नहीं लाये गये। फिर, इन दोनोंमें से किसीको भी १८६९ के कानून १५ के अनुसार 'रंगदार व्यक्ति' कैसे माना जा सकता है? में अधिक ओर देकर कहता हूँ कि ये उस कानूनके अर्थमें 'रंगदार व्यक्ति' नहीं हैं।

कोई भी 'स्वतन्त्र' भारतीय, अर्थात कोई भी ऐसा गिर्मिटिया भारतीय, जिसने प्रवासी कानूनों के अनुसार लाये जानेके वाद अपनी सेवाकी अविध समाप्त कर ली हो, कानूनके अनुसार, अपने वंशजों सहित 'रंगदार व्यक्ति' है, क्योंकि वह १८९१ के कानून २५ के खण्ड ११८ की व्याख्याके अन्दर आ जाता है। परन्तु यह स्थिति डैविड विन्दन या जनकी पत्नीकी नहीं है।

[ अंग्रेजीसे ]

विन्दन बनाम लेडीस्मिथ लोकल बोर्ड, १८९६: नेटाल ला रिपोर्ट्स।

#### ८. टिप्पणियाँ: परीक्षात्मक मुकदमेपर

डवेन अप्रैल ४, १८९८

#### तैयच हाजी खान मुहम्मद चनाम डा० लीड्सके मुकदमेके लिए जरूरी प्रमाणों पर टिप्पणियाँ।

प्रमाण जरूरी हैं - यह सिद्ध करनेके लिए कि

- (क) वादी ग्रेट ब्रिटेनकी रानीकी प्रजा है।
- (ख) वह १८८३ से चर्च स्ट्रीट, प्रिटोरियामें जमा है और वहाँ व्यापार कर रहा है।
- (ग) इस दौरानमें उसने देशके कानूनोंका पालन किया है।
- (घ) वह अरव नहीं है।
- (ङ) वह तुर्की साम्राज्यका मुसलमान प्रजाजन नहीं है।
- (च) वह मलायी नहीं है।
- (छ) वह 'कुली' शब्दके किसी अर्थमें कुली नहीं है।

#### बाबत (क):

वादी काठियावाड़ के एक वन्दर स्थान पोरवन्दरका निवासी है। काठियावाड़ भारतका एक दिक्षण-पिश्चमी प्रान्त है। पोरवन्दर ब्रिटिश प्रशासनमें है। श्री एच० ओ० क्विन, राज्यके कार-वारी (स्टेट ऐडिमिनिस्ट्रेटर) हैं, और राज्यका प्रबन्ध करते हैं। दुनियाके किसी भी नक्शेको देखनेसे मालूम हो जायेगा कि काठियावाड़ प्रान्त ब्रिटिश भारतमें शामिल है और उसे लाल रंगमें दिया गया है। भारतके पृथक् नक्शेमें काठियावाड़ और दूसरे हिस्से पीले रंगमें दिखलाई देंगे। ये भारतके दो हिस्से हैं — अर्थात् एक खालसा या ठेठ ब्रिटिश भारत, जो सीधे ब्रिटिश

२. गुजरातके पुराने सम्मिल्ति देशी राज्य, वादमें सौराष्ट्र जो अव वम्बई राज्यमें शामिल कर दिया गया है।

# १३३. पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएशनको

पी० ऑ० वॉक्स १८२ डर्वेन मई १८, १९०१

सेवामें अवैतिनक मन्त्री ईस्ट इंडिया असोसिएशन लंदन

प्रिय महोदय,

मैं यह पत्र विशेष रूपसे यह सुझानेके लिए लिख रहा हूँ कि श्री चेम्बरलेन और सर ऑल्फेड मिलनरसे एक शिष्टमंडलका मिल लेना उचित होगा। यदि श्री चेम्बरलेनसे नहीं, तो भी सर ऑल्फेड मिलनरसे मिल लेना तो उचित मालूम ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों राजनियकोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलोंपर बातचीत होगी, और यदि सब प्रकारके विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सबल शिष्टमंडल भारतीयोंका प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत करे तो उससे हित ही होगा। उसमें सर लेपेल', श्री दादाभाई, सर विलियम वेडरबर्न, सर मंचरजी, सर्वश्री रमेशदत्त', परमेश्वरम् पिल्ले और गस्ट जैसे व्यक्ति हो सकते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक और रे से मेरी जो वातचीत होती थी उससे मेरा यह खयाल होता है कि यदि उन दोनोंमें से किसी एकसे कहा जाये तो वे प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्व अवश्य करेंगे। जिन तथ्योंकी आपको आव-श्यकता होगी, वे सभी पहले ही भेजे जा चुके हैं।

उसी आशयके पत्र भारतीय राष्ट्रीय महासभाकी ब्रिटिश समिति आदिको भी भेजे जा रहे हैं।

आपका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८२५) से।

१. सर छेपेल ग्रिफिन ।

२. रमेशचन्द्र दत्त, प्रसिद्ध भारतीय हासिम और कांग्रेसके व्यवनक अधिवेशन (१८९०) के अध्यक्ष ।

राजनीतिक अधिकारियोंके नियन्त्रणमें है; और दूसरा रक्षित ब्रिटिश भारत, जहाँ जनता और ब्रिटिश अफसरके वीच एक मध्यस्थ है। तथापि, हमारे मतलवके लिए भारतके इन दोनों भागोंके निवासी समान रूपसे ब्रिटिश प्रजा हैं और भारतके वाहर उन्हें एक-ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यह पहलू कोई भी नक्शा या प्रामाणिक भूगोल-पुस्तक पेश करके, या ब्रिटिश एजेंटकी गवाही लेकर भी, सावित किया जा सकता है। इसके अलावा, वादीने अक्सर ब्रिटिश भारतीय व्यापारीकी हैसियतसे ब्रिटिश एजेंटोंके साथ व्यापार किया है, और उसकी यह हैसियत स्वीकार भी की गई है।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे रानीको जो प्रशस्त अभिनन्दनपत्र भेजा गया था, उसमें दूसरे लोगोंके साथ वादीके भी हस्ताक्षर थे। यह भी ब्रिटिश एजेंट सावित कर सकता है। और यदि यह उपाय ठीक समझा जाये और मंजूर किया जाये तो, और कुछ हो या न हो, इससे मामलेको थोड़ा गौरव तो मिल ही सकता है।

मुझे वताया गया है कि एक बार एक मिजस्ट्रेटने वादीसे एक फार्म भरवाया था। उसमें वादीने अपना परिचय ब्रिटिश प्रजाके रूपमें दिया था। और यह उस अफसरने स्वीकार किया था।

#### वावत (ख):

मालूम होता है कि १८८२ में वादी तैयव इस्माइलका साझेदार था। १८८३ में वह अवूवकर अमद और कंपनीमें शामिल हो गया और प्रिटोरियामें इस पेढ़ीके व्यापारका आवा-सिक साझेदार और व्यवस्थापक रहा। १८८८ में अवूवकर अमद और कम्पनी तैयव हाजी अब्दुल्ला और कम्पनीके रूपमें वदल गई; और १८९२ से वादी तैयव हाजी खान मुहम्मद और कम्पनीके नामसे, साझेदारोंके साथ या विना साझेदारोंके, व्यापार करता आ रहा है। ट्रान्सवालमें उसका दूसरा कारोवार भी था, और है। वहुत-से गवाह इसे सावित कर सकते हैं। यह भी सम्भव है कि साझेदारीके कागजात, या अगर परवाने दिये गये हों तो वे भी, पेश किये जा सकें।

#### वावत (ग):

वादी अपनी निजी या अपने कब्जेकी जायदादका कर नियमित रूपसे अदा करता रहा है। उसे कभी अपराधी नहीं ठहराया गया। करोंकी रसीदें पेश की जा सकती हैं। मैं मानता हूँ, वादीने सैनिक कार्रवाई सम्बन्धी कर में भी अपना हिस्सा अदा किया ही होगा। उसने अपनी दूकानको अच्छी आरोग्यजनक अवस्थामें रखा है। डा० वील इसकी गवाही दे सकेंगे।

वाबत (घ), (ङ) और (च):

यदि (क) को सिद्ध कर दिया गया, अर्थात् अगर वादीका ब्रिटिश भारतीय होना सावित कर दिया गया, तो (घ), (ङ) और (च) आप ही सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि, यदि वादी भारतीय है तो वह न अरव हो सकता है, न मलायी ही; और अगर वह ब्रिटिश प्रजा है तो तुर्की प्रजा नहीं हो सकता। इससे इनकार नहीं किया गया कि वह मुसलमान है, और उलझन इसी कारण पैदा हुई है। किसी भी तरह क्यों न हो, दक्षिण आफिकाके लोग भारतीय मुसलमानोंको अरव और तुर्की प्रजा समझने लगे हैं। वादी दोनोंमें से कोई भी नहीं है। वह न कभी अरव गया और न तुर्की। अरव वह तीर्थ-यात्रा करने भी नहीं गया। भारतीय अरव या भारतीय मलायी होना तो असम्भव ही है। मेरी जानकारी तो यह है कि मलायी लोग

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३५४।

२. १८६४ में काफिर मुखिया मलावोकके विरुद्ध वोअरोंकी सैनिक कार्रवाईके समय ट्रान्सवालमें वसल किया गया एक कर ।

भारतीय शरणार्थी डर्बनमें हैं; इसलिए मुझे आपका घ्यान इस तथ्यकी ओर आर्काषत करनेके लिए कहा गया है कि नेटालके लिए चार अनुमतिपत्र बहुत कम हैं। केपटाउनके दो नामोंके लिए मैंने तार दे दिया है।

भापका आज्ञाकारी सेवक.

दर्पतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८२९) से।

#### १३६ तार: तैयबको

[ हवैन] मई २१, १९०१

सेवामें तैयब मारफत गुल केपटाउन

अनुमितपत्र सिचवको भेजनेके लिए कृपया बाकायदा चुने दो शरणार्थियोंके नाम भेजें।
गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८२८।

#### १३७. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

१४, मक्युँरी लेन डर्वन मई २१, १९०१

मुख्वी भाई रेवाशंकर8,

कविश्वी के गुजर जानेकी खबर भाई मनसुखलाल के पत्रसे मिली। उसके बाद अखबार में भी वही देखा। वात मान सको ऐसी नहीं है। मनसे विसारते नहीं बनती। विचार करनेका भी इस देशमें थोड़ा ही अवकाश है। टेविलपर बैठा था कि खबर पाई। पढ़कर एक मिनिट उदास हुआ। फिर तुरत आफ़िसके काममें लग गया। ऐसी यहाँकी जिन्दगी है पर जब भी जरासी फुरसत मिलती है तब यही विचार चलता है। झूठा कहो चाहे सच्चा, मुझे उनसे बड़ा

- १. रेवाशंकर जगजीवनराम सवेरी, गांधीजीके भाजीवन मित्र ।
- २. राज्यन्द्र रावजीभाई महेता या रायचन्द्रभाई महेता, जो फवि तथा सत्यान्वेषी सन्त थे। गांधीजीने अपनी आत्मकथामें उनपर एक अध्याय (भाग २, अध्याय १) लिखा है।
  - ३. श्री राजवन्द्रके भाई । देखिए पादटिप्पणी २ ।

पहले जावाके निवासी थे या शायद अब भी हैं, और उन्हें दक्षिण आफिकामें पहले-पहले डच लोग लाये थे।

वाबत (छ):

'कुली' शब्दका प्रयोग सरकारी तौरसे पहले-पहले नेटालके विधानमण्डलने तब किया था जब कि इस उपनिवेशमें यूरोपीय जायदादोंके लिए असली 'कुली' अर्थात् खेतोंमें काम करनेवाले मजदूर लाये गये थे। उस समय इस उपनिवेश अथवा दक्षिण आफिकामें अन्य कोई भारतीय नहीं थे, और १८७० से पहले एक भी भारतीय व्यापारी दक्षिण आफिकामें नहीं आया था। तवतक खेतोंमें काम करनेवाले भारतीय मजदूरोंकी आबादी यहाँ खासी बढ़ चुकी थी, और तब गोरे लोग उन्हें 'कुलीं कहा करते थे। वैसा करते हुए उनका मतलब उनका जी दुलानेका नहीं होता था। जब भारतीय व्यापारी यहाँ आये तब गोरे लोग उन्हें भी 'कूली' कहने लगे, क्योंकि वे इन मजदूरोंके अतिरिक्त अन्य भारतीयोंको जानते ही नहीं थे। वे यह भूल गये कि इस शब्दका विशेष अर्थ क्या है और इसका प्रयोग मजदूरोंके एक विशेष वर्गके लिए किया जाता है, किसी राष्ट्रके लिए नहीं। धीरे-धीरे व्यापारिक ईर्ष्यांके अंकुर फूटे और यह शब्द भारतीय व्यापारियोंके प्रति तिरस्कार व्यक्त करनेका जरिया वन गया। इस रूपमें इसका प्रयोग जान-बूझकर और निर्वाध रूपसे किया जाने लगा। कुछ यूरोपीय लोग व्यापारियोंका थोड़ा-बहुत आदर करते थे। वे व्यापारियों-व्यापारियोंमें अन्तर प्रकट करनेके लिए भारतीय व्यापारियोंको 'अरब' कहने लगे। इसके बाद भारतीय लोग दक्षिण आफिकामें जहाँ-कहीं भी गये 'क्ली' शब्द भी उनके पीछे-पीछे गया। आम तौरसे यह घृणाका ही सूचक रहा। और आजतक यह वैसा ही बना हुआ है। इसका कानूनी अथवा कोशका अर्थ जाननेके लिए, वेब्स्टरके शब्दकोशको प्रामाणिक माना जा सकता है। और इस शब्दका व्यापारमें और वोलचालमें जो अर्थ समझा जाता है उसे बतलाने के लिए बहुत-से व्यापारी शपथपूर्वक यह गवाही देनेको तैयार हो जायेंगे कि वे वादी और उस जैसे भारतीयोंको 'कुली' कहनेके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उनका अपमान करना हो तो बात दूसरी है।

इस प्रसंगमें उस याददाश्तकी तरफ भी घ्यान देना चाहिए जो कि मैंने कुछ समय पूर्व कातूनकी साधारण व्याख्या करनेके लिए, और विशेष रूपसे 'कुली' शब्दके प्रयोगके सम्बन्धमें, लिखकर भेजी थी। विन्दन बनाम लेडीरिमथ कारपोरेशन का मुकदमा भी देखने योग्य है। उसे इसके साथ भेज रहा हूँ। उसमें 'कुली' शब्दके प्रयोगपर जो विचार सर वाल्टर रैंगने व्यक्त किया है, वह भी सम्मिलित है।

मो० क० गांधी

टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७०४) से। उक्त प्रतिमें गांधीजीके हस्ताक्षर हैं।

देखिए पहले दी हुई "टिप्पणियाँ: परीक्षात्मक मुफदमे पर"।

#### १३९ तार : तैयबको

ं [डर्बन] जून १, १९०१

सेवामें तैयब मारफत गुल केपटाउन

२१ तारीखका जवाब क्यों नहीं? फीरन जवाव हैं।

[अंग्रेजीसे]

गांधी

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८३५।

# १४०. अनुमतिपत्रोंके लिए संयुक्त कार्रवाई

डर्वन, नेटाल जून १, १९०१

महोदय,

इस सप्ताह प्राप्त पत्रोंमें यह खबर है कि श्री चेम्बरलेनने भारतीय शरणार्थियोंको ट्रान्सवाल वापसीके अनुमितपत्रोंके सम्बन्धमें श्री केनके एक प्रश्नके उत्तरमें सूचित किया कि वे इस मामलेमें सर मचरजीकी प्रार्थनापर सर ऑल्फ्रेड मिलनरको पहले ही तार दे चुके हैं।

इस सप्ताह प्राप्त रायटरकी खबर में कहा गया है कि श्री चेम्बरलेनने एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें कहा कि पिछले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानून तबतक जारी रहेंगे जबतक उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता। श्री चेम्बरलेनने यह नहीं कहा जान पड़ता कि कानून अमलमें नहीं लाये जायेंगे, क्योंकि वे पिछले प्रशासनमें अमलमें नहीं थे। इस प्रकारका कोई आश्वासन न होनेके कारण आजकी हालत पुरानी हालतसे भी बदतर होगी। मैं मानता हूँ कि इस खबरने हमें निराश किया है।

यद्यपि यहाँके कार्यकार्ताओं ने अपना उत्साह और कर्तव्यके विचार कांग्रेस-नेताओं की त्यागमय निष्ठासे ग्रहण किये हैं और वे कांग्रेस-आदर्शके अनुकरणमें सन्तोष मानते हैं, फिर भी उन्होंने सहायताकी माँग सभी दलोंसे की है। और उनके उद्देश्यकी न्याय्यताके सम्वन्यमें भी कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। यह विचार रखते हुए, हम अनुभव करते हैं कि हमारा पक्ष विभिन्न मित्रोंकी संगठित कार्रवाईके अभावसे ग्रस्त है।

१. इस पत्रकी विषय-सामग्री तथा अन्य सम्बन्धित कागजातसे द्वात होता है कि यह पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी त्रिटिश समितिको लिखा गया था ।

Branch State

#### ९. पत्र: औपनिवेशिक सचिवको

५३-सी, फील्ड स्ट्रीट डर्वन जुलाई २१, १८९८

सेवामें माननीय औपनिवेशिक सचिव पी० मै० वर्ग<sup>1</sup> महोदय,

मैंने उर्वनके प्रवासी-अधिकारीको अमुक चार भारतीयोंके लिए अस्थायी परवानोंकी अर्जी दी यी। वे हरएक व्यक्तिके २५-२५ पींड जमा करनेपर परवाने देनेको तैयार हैं। मेरे यह अर्जी देनेपर कि हर व्यक्ति से १०-१० पींड जमा कराये जायें, उन्होंने मुझे सूचित किया है के उन्हें ऐसी छोटी रकमें मंजूर करनेका अधिकार नहीं है।

में आपका व्यान इस हकीकतकी ओर खींचना चाहता हूँ कि चार्ल्सटाउनमें १० पींडकी कम स्वीकार की जाती है। रकम जमा करानेकी प्रणाली बहुत बड़े सन्तापका मूल है, और निवेदन करता हूँ कि रकम जमा करानेका मंशा पूरा करनेके लिए १० पींड बहुत काफी हैं।

अगर अस्यायी परवाने रखनेवालोंकी जमा-रकम जव्त हो जाये, तो भी कानून तो उन है पहुँच ही सकता है और उन्हें उपनिवेशसे निर्वासित किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें, में भरोसा है, आप उर्वनके प्रवासी-अधिकारीको अधिकार दे देंगे कि वे अस्थायी परवाना गनेवाले हर व्यक्तिसे १० पींडकी रकम जमा कराना मंजूर कर लें।

भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांघी

हाथसे लिखे हुए मूल अंग्रेजी पत्रसे, जिसपर गांधीजीके हस्ताक्षर हैं; पीटरमैरित्सवर्ग इंब्जू, नं॰ सी॰ एस॰ ओ॰/४७९९/९८।

पीटरमंरित्सवर्गे ।

## १४२ तार : अनुमित-पत्रोंके बारेमें

[डर्बन] जून १४, १९०१

सेवामें कमरुद्दीन वॉक्स २९९ जोहानिसबर्ग

अनुमति-पत्र नहीं आये। जाँच करें।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

साबरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८४७।

# १४३. तार : अनुमित-पत्रोंके बारेमें

[डर्वन] जून २०, १९०१

सेवामें डगलस फॉर्स्टर रैंडक्लब जोहानिसवर्ग

क्रुपया पूछताछ कीजिए, वादा किये अनुमित-पत्र अवतक नहीं आये — नाजर।

गांर्घ.

[अंग्रेजीसे]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८४९।

#### १०. तार: भारतके वाइसरायको

जोहानिसयर्ग, वरास्ता अदन अगस्त १९, १८९८

प्रेपक ब्रिटिश भारतीय जोहानिसवर्ग

सेवामें परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय शिमला

जोहानिसवर्गमें व्यापार करनेवाले व्रिटिश भारतीय, सूचनार्थ चाहते हैं निवेदन यहाँ के उच्च महानुभावके करना कि न्यायालयने निर्णय किया कि भारतीयोंको वस्तियोंमें तमाम पथक और व्यापार करना होगा। [अंग्रेजीसे]

परराष्ट्र विभाग, विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार : कार्रवाइयाँ, सितम्बर १८९८, नं ० ५५-५६।

### ११ प्रार्थनापत्र: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी

्रान्सवाल उच्च न्यायालयके यह फैंसला देने पर कि भारतीयोंकी पृथक वस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना होगा, भारतीयोंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके नाम निम्नलिखित प्रार्थनापत्र मेजा था।

जोहानिसवर्गे दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य अगस्त २२, १८९८

सेवामें अघ्यक्ष तथा सदस्यगण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

महोदयो,

दक्षिण-आफ्रिकी गणराज्यके जोहानिसबर्ग नगरमें रहनेवाले हम, निम्न हस्ताक्षरकर्ता विटिश प्रजाजन, आपकी कांग्रेसका ध्यान निम्न-लिखित तथ्योंकी ओर सादर आकृष्ट करना वाहते हैं:

१. परीक्षात्मक मुक्तदमेमें अदाव्यतने निर्णय किया था कि निवास और व्यापारके स्थानोंमें कोई भेद नहीं है, और एशियाइयोंको उन्हीं पृथक वस्तियोंमें रहना तथा व्यापार करना होगा, जो सरकारने उनके लिए निश्चित कर दी हैं (पृष्ठ १)।

२. इसी प्रकारका प्रार्थनापत्र उपनिवेश-मंत्री तथा भारत-मंत्रीको और एक नकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी

त्रिटिश समितिको भी भेजी गई थी।

'रैंड राइफल्स' में भर्ती हों, न्यूनाधिक रूपमें उपचार-मात्र है। वास्तवमें यदि वे यह नहीं चाहते कि भारतीय 'रैंड राइफल्स' में भर्ती हों तो कमसे-कम इसे उनकी वापसीमें हकावट डालने के लिए उपयोगमें न लाया जाये। यह स्मरण रहे कि बहुत-सी यूरोपीय महिलाओं को जाने की अनुमित दे दी गई है। और रोजाना ट्रान्सवालके लिए परिवारके-परिवार गाड़ियों में बैठते दिखाई देते हैं। आपको सूचना देते हुए मुझे खेद होता है कि यह पत्र लिखने के समयतक और कोई अनुमित-पत्र नहीं मिला, यद्यपि छः अनुमित-पत्र देने का वादा किया गया है — चार नेटालके और दो केपटाउनके लिए। किन्तु वास्तवमें अनुमित-पत्रोंका सवाल तो आखिर अर्थहीन और केवल अस्थायी है, यद्यपि जवतक यह मौजूद है तबतक इस सर्वग्राही प्रश्नकी तुलनामें कि नई हुकूमतमें भारतीयोंकी क्या स्थिति है, कि किमसे-कम वर्तमान कानूनमें तो बहुत-कुछ सुधार कर ही दिया जायेगा। हमारे लन्दनके मित्र लॉर्ड मिलनरकी उपस्थितिका लाभ उठाकर वहाँ जो कुछ कर लेंगे उसीमें हमारी आशाएँ केन्द्रित हैं।

आशा है अगले सप्ताह आपको अधिक लिख सक्रूँगा। तबतक आपको पुनः धन्यवाद। आपका बहुत सच्चा,

दप्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८५३) से।

## १४५. भाषण : भारतीय विद्यालयमें

डर्वनमें भारतीय उच्च शिक्षा विद्यालय (हायर ग्रेड इंडियन स्कूल) के पुरस्कार वितरण समारोहमें गांधीजीने जो भाषण दिया था उसका पत्रोंमें प्रकाशित संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। समारोहके अध्यक्ष नेटालके गवर्नर सर हेनरी मैंक-कैलम थे।

[ डर्वन जून २८, १९०१ के पूर्व ]

परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके प्रित धन्यवादका प्रस्ताव पेश करते हुए श्री गांधीने कहा कि परमश्रेष्ठने अपने कार्य-कालके प्रारम्भमें ही और इतने सौजन्यके साथ भारतीयोंके सम्पर्कमें आनेकी जो कृपा की इसपर भारतीय समाज अगर गर्व और सन्तोष अनुभव करे तो यह उचित ही है। इस प्रसंगपर श्री गांधीने लॉर्ड रॉवर्ट्सके आगमनके समय आयरिश असोसिएशन और भारतीय समाजके वीच जो होड़ चल पड़ी थी उसका हवाला देते हुए कहा — तव आयरिश असोसिएशन कहता कि लॉर्ड रॉवर्ट्स आयरिश हैं, और भारतीय कहते कि वे भारतीय हैं। परमश्रेष्ठको तो पहले ही स्कॉटलैंडके लोग अपना वता चुके हैं। परन्तु सर हेनरीको दत्तक प्रथाके अनुसार भारतीय कहनेके पर्याप्त कारण उनके पास हैं (हँसी)। श्री गांधीने आशा प्रकट की कि सरकारने जो व्यायामशाला, संगीत-वर्ग वगैरह विद्यालयमें खोलनेका आश्वासन दिया है उसकी वह शीघ्र ही पूर्ति कर देगी। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि हायर ग्रेड स्कूलके समान ही लड़िक्योंके लिए भी एक ऐसा विद्यालय सरकार खोलनेकी कृपा करेगी।

[अंग्रेजीसे] नेटाल मर्क्युरी, २८-६-१९०१

- १. हम ब्रिटिश प्रजाजन हैं, हमारा जन्म ब्रिटिश भारतमें हुआ है, और अब हम जोहानिसवर्गमें व्यापारियों और दूकानदारोंकी हैसियतसे व्यापार कर रहे हैं।
- २. हममें से कुछ लोगोंको इस गणराज्यमें रहते बारह वर्ष और इससे भी अधिक समय बीत गया है। जोहानिसबर्गमें हमारी दूकानोंमें बहुतेरा कीमती सामान भरा है।
- ३. हमारा सादर निवेदन है कि ब्रिटिश प्रजाजनोंकी हैसियतसे हमें 'लंदन समझौता' के नामसे प्रसिद्ध समझौतेका पूरा लाभ पानेका अधिकार है। यह समझौता सम्राज्ञीकी सरकार और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारके बीच १८८४ में हुआ था। इसके चौदहवें अनुच्छेदमें विधान है कि सब ब्रिटिश प्रजाजनोंको दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें कहीं भी रहने और व्यापार करनेका अधिकार होगा।
- ४. हालमें इस गणराज्यके उच्च न्यायालयने निर्णय किया है कि सब भारतीयों और अन्य एशियाइयोंको उन खास बस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पड़ेगा, जो कि गणराज्यकी सरकार उनके लिए नियत कर देगी; और कहीं नहीं।
- ५. उच्च न्यायालयका यह निर्णय इस गणराज्यकी लोकसभा (फोक्सराट) द्वारा पास किये हुए एक विधानके आधारपर है। यह विधान उपर्युक्त समझौतेके पश्चात्, अर्थात् १८८५ में पास किया गया था और १८८५ का कानून ३ कहलाता है। यह कानून उक्त समझौतेकी स्पष्ट शर्तोंके प्रत्यक्ष विरुद्ध है।
- ६. यदि यह मान भी लिया जाये कि हम १८८५ के उक्त कानून ३ की शतोंके पावन्द हैं, जो कि हम नहीं मानते, तो भी हमारा सादर निवेदन है कि इस गणराज्यके उच्च न्याया-लयका उक्त निर्णय कानूनन गलत और उक्त कानूनके सच्चे अर्थों और उद्देश्योंके स्पष्ट विपरीत है। क्योंिक, कानूनमें लिखा है कि इस गणराज्यकी सरकारको इस गणराज्यके एशियाइयोंके लिए वस्तियोंमें रहनेका स्थान निश्चित कर देनेका अधिकार होगा। इससे, गणराज्यमें कहीं भी ज्यापार करनेके एशियाइयोंके अधिकारपर कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं होता।
- ७. उच्च न्यायालयका उक्त निर्णय अन्तिम है, उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
- ८. हमें यह विश्वास नहीं होता कि सम्राज्ञी-सरकारका ऐसा कोई इरादा था या है कि जो अधिकार उक्त लंदन-समझौते द्वारा सब ब्रिटिश प्रजाजनोंके लिए विशेष रूपसे प्राप्त कर लिए गये हैं उनसे हमको वंचित कर दिया जाये, और सन्धि द्वारा प्राप्त अधिकारोंके मामलेमें भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्थिति यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी अपेक्षा घटिया होती हो तो हो जाने दी जाये।
- ९. हमें सन्देह नहीं कि इस गणराज्यके उच्च न्यायालयके उक्त निर्णयपर तुरन्त ही अमल किया जायेगा और हमें जोहानिसवर्गमें और उसके अड़ोस-पड़ोसमें दूकानें और दफ्तर बन्द करके, इस गणराज्यकी सरकार द्वारा मनचाहे ढंगसे कायम की गई वस्तियोंमें जाकर रहने और रोजगार करनेको विवश होना पड़ेगा। ये वस्तियाँ जोहानिसवर्गसे लगभग तीन मील परे, काफिरोंकी वस्तीसे लगी हुई होंगी। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा व्यापार नष्ट हो जायेगा, हम अपनी आजीविकाके साधनोंसे वंचित हो जायेंगे और हमें यह राज्य छोड़कर चले जानेको विवश होना पड़ेगा; क्योंकि इस गणराज्यमें केवल जोहानिसवर्ग ही व्यापारका वड़ा केन्द्र और ऐसा स्थान है, जहाँ कि इस गणराज्यके अधिकतर भारतीय रहते तथा कारवार करते हैं।

मेरा निवेदन है कि समितिने जो-कुछ किया वह उसका कर्तव्य-मात्र था। और, अगर फिर कभी कोई अवसर आया तो नगर-परिषद नगरके स्वास्थ्यके हितमें जो भी उपाय करेगी उसमें भारतीय समाजका सहयोग पूर्ववत् तत्परतासे प्राप्त होगा।

आपका विश्वासपात्र,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९१०) से।

## १५४ नेटाल भारतीय कांग्रेसका चिट्ठा

नेटाल भारतीय कांग्रेसका ३१ अगस्त, १९०१ तकका आय-न्ययका चिट्ठा जब कांग्रेसके सामने पेश करनेके लिए तैयार किया गया, तब गांधीजीने देखा कि चन्दे और दानकी ७२३ रक्षमोंकी सूचीमें, जिसका योग ३,४०४ पींड था, कुछ अंकोंकी भूल है। उन्होंने अपनी सहीके साथ निम्नलिखित टोप लिख दी और अपने ही अक्षरोंमें चिट्ठेमें नीचे बताया हुआ परिवर्षन कर दिया।

सितम्बर [?] १९०१

टीप

खातेके जोड़ और आय-व्ययके चिट्ठेमें दिखाई गई रकममें, जो कि सही रकम है, अन्तर रोकड़-वहींसे रकमें खताते समय की गई किसी भूलका नतीजा है। मुझे यह कार्य करनेका समय नहीं मिला, यद्यपि रोकड़-वहीं दो बार जाँच ली गई है। यह भूल शायद इसलिए हुई कि बहुतसे लोगोंका नाम रसीदें ले लेनेपर भी चन्दा न देनेके कारण काट दिया गया है। रोकड़-वहीं जाँच ली गई होती तो इस भूलका पता तुरन्त लग जाता।

मो० क० गांधी

#### [आय-व्ययंके चिट्ठेमें परिवर्धन]

(आय-व्ययके चिट्ठेमें जोड़ें)

सूचीके अनुसार चन्दे तथा दानसे ३१ अगस्त, १९०१ तक प्राप्त हुई रकम, जिसमें १८२ पींडके ऋणकी रकम भी शामिल है। अन्तरका कारण चिट्ठेके नीचे दी हुई टीपमें देखें।
[अंग्रेजीसे]

सावरमती संग्रहालय, जिल्द ९६६।

इन सब कारणोंसे, आपकी कांग्रेससे हमारी आदरपूर्वक प्रार्थना है कि वह हमारी शिका-यतें दूर करानेके लिए हमारी तरफसे अपने प्रवल प्रभावका उपयोग करनेकी कृपा करे। १६ अापके अत्यन्त आशाकारी सेवक, (यहाँ अनेक व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हैं)

[अंग्रेजीसे] इंडिया, ११-११-१८९८

# १२. पत्र: लॉर्ड हैमिल्टनको

पो० आ० वाँवस १३०२ जोहानिसवरी अगस्त २५, १८९८

परम माननीय लॉर्ड हैमिल्टन सम्राज्ञीकी परिषद (प्रीवी कौंसिल) के सदस्य, आदि भारत-मन्त्री लंदन, इंग्लैंड

हम, अपनी और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके जोहानिसबर्ग नगर-निवासी अन्य भारतीय परम माननीय महोदय, ब्रिटिश प्रजाजनोंकी ओरसे, आपकी सेवामें संलग्न प्रार्थनापत्र' अपित कर रहे हैं। आपके अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक, ए० चेट्टी

ए० अप्पास्वामी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १८९८।

१. इसे जिस खरीतेके साथ भेजा गया था उसमें औपनिवेशिक कार्यालय (कलोनियल ऑफिस) की यह सूचना दर्ज थी: "प्रार्थनापत्र शब्दशः वही है, जो श्री चेम्बरलेन और आई० एन० सी० (इंडियन नेशनल कांग्रेस) को भी भेजा गया है।" देखिए पिछला शीर्षका।

#### १५६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मक्युँरी छेन हर्बेन अक्टूबर ८, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन्

मैंने गत नवस्वर मासमें पोर्टशेप्सटनकी एक जायदादका वहाँके जान मुहम्मदके नाम तवादला करनेके बारेमें सरकारकी सेवामें एक पत्र भेजा था।

सरकारने क्रुपापूर्वक यह निर्णय किया था कि यदि पट्टेकी शर्ते पूरी कर दी गई हैं तो सामान्य रीतिसे तबादलेका हुकम हो जायेगा। सब किस्तोंकी अदायगी हो जानेपर मैंने अपने पी० मै० वर्गके एजेंटकी मारफत तबादलेके अन्तिम दस्तावेजके लिए प्रार्थनापत्र मेजा और उसने २१ अगस्तको मुझे लिखा कि सरकारने स्वत्वाधिकारकी आज्ञा देनेसे इनकार कर दिया है, क्योंकि "विकी और खरीदके प्रमाणपत्रमें जो निर्माण-सम्बन्धी धारा है, उसका पालन नहीं हुआ है।"

मैं अपने मुअक्किलसे लिखा-पढ़ी करता रहा हूँ और मैं देखता हूँ, यह सच है कि उसने मिजिस्ट्रेटसे लिखित अनुमित पहले लिये बिना ही लकड़ी और लोहेकी इमारतें निर्मित की हैं। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि ऐसी इमारतें उस स्थानमें सर्वत्र निर्मित हुई हैं। इतना ही नहीं, मिजिस्ट्रेटने इमारतके मूल्यके विषयमें अपना प्रमाणपत्र दिया है जो कि महासर्वेक्षक (सर्वेयर जनरल) के सामने पेश किया गया था।

मुझे और भी मालूम हुआ है कि, इसी परिस्थितिमें दूसरोंको स्वत्वाधिकारके दस्तावेज दि गये हैं; कि, लकड़ी और लोहेकी इमारत खड़ी करनेसे पहले मेरे मुअक्किलने ईंटें वनानेकी आह माँगी थी; कि, आज्ञा न मिलनेपर ही उसने लकड़ी और लोहेकी इमारत खड़ी की; ि उल्लिखित इमारत बड़े प्रतिष्ठित किरायेदार अर्थात् स्टैंडर्ड वैंकके कब्जेमें है; और यह कि, में मअक्किल उस भिपर ईंट और पत्थरकी इमारतें भी खड़ी कर रहा है।

इन परिस्थितियों में निवेदन करता हूँ कि स्वत्वाधिकारकी रिजस्ट्री करानेके वारेमें मुअक्किलके प्रार्थनापत्रपर पुनः विचार किया जाये। मुझे भरोसा है कि गवर्नर महोदय क्रपापूर्वक इसे मंजूर करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ० ८६५८/१९००।

#### १३. तार: मंचरजी भावनगरीकी

जोहानिसवर्गे अगस्त ३०, १८९८

सर मंचरजी भावनगरी लंदन

फैसला दिया कि अदालतने कर सरकारको भारतीयोंको लिए वस्तियोंमें हटानेका अधिकार पृथक् है। न्यायाधीश असहमत। भारी आतंक। हटाये जानेके भयसे व्यापार ठप्प हो रहा खतरेमें। चेम्बरलेनके आश्वासनपर भरोसा कि परीक्षात्मक मुकदमेके बाद ट्रान्सवाल-सरकारसे लिखा-पढ़ी करेंगे। उन्होंने कहा था, निश्चित मुद्दा प्राप्त करनेके लिए मुकदमा आवश्यक। कृपया सहायता करें। व्रिटिश' भारतीय

[अंब्रेजीते]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: मेमोरियल्स ऐण्ड पिटिशन्स, १८९८।

### १४. तार: 'इंडिया' को द

जोहानिसवर्ग [अगस्त ३०, १८९८]<sup>३</sup>

फैसला दे दिया है कि सरकारको अधिकार अदालतने वह ट्रान्सवालके भारतीयोंको व्यापार तथा निवास दोनोंके लिए पृथक् वस्तियोंमें फैसलेसे हटा दे। न्यायाधीश जोरिसेनने इस मतभेद प्रकट किया । वस्तियोंमें है कि पृथक् फैंला हुआ है। डर हटाये हो जायेगा। वड़े-वड़े हित खतरेमें पड़ गये हैं। हमें श्री ही आसरा है वादेका कि परीक्षात्मक मुकदमेके वाद चेम्बरलेनके लिखा-पढ़ी करेंगे। उन्होंने कहा था कि लिखा-वे ट्रान्सवाल-सरकारके साथ पढ़ीके लिए निश्चित मुद्दा प्राप्त करनेके हेतु परीक्षात्मक मुकदमा जरूरी है। [अंग्रेजीसे]

इंडिया, ९-९-१८९८

- २. भारतीय राष्ट्रीय फांग्रेसकी लंदन-स्थित त्रिटिश समितिके सदस्य; देखिए खण्ड २, १४ ४२०।
- २. इंडियाने यह तार 'जोहानिसवर्ग-स्थित संवाददाता से प्राप्त ' रूपमें प्रकाशित किया था । उस समय गांधीजी ही इंडियाके डर्वन, जोहानिसवर्ग तथा दक्षिण आफ्रिका-स्थित संवाददाताका काम कर रहे थे ।
- ३. यत तारका पाठ लगभग वही है, जो पिछले तारका है। स्पष्ट है कि यह भेजा भी उसी तारीखको गया होगा और *इंडिया* चृंकि एक साप्ताहिक पत्र था, इसल्प्यि यह उसके आगेके अंकमें प्रकाशित हुआ।

(२) इनमें से किसी भी अलंकारको, या ऐसे अलंकारोंको, जिंनका उपयोग न किया जा सका हो, कांग्रेसके क्षेत्रमें या उसके वाहर किसी भी लाभप्रद कार्यके लिए मुझे वापस लेनेका अधिकार हो।

जव इन अलंकारोंके उपयोगकी जरूरत पड़े तब मेरे लिए यह सम्मानकी बात होगी कि कांग्रेस, हो सके तो, मुझसे सलाह ले कि जिस कार्यके लिए इनका उपयोग होगा वह मेरी रायमें, पत्रके अर्थके अनुसार, आपात-कार्य है या नहीं। किन्तु कांग्रेस मुझसे पूछे विना किसी भी समय इन अलंकारोंको निकालनेके लिए स्वतन्त्र है।

मैंने जान-वूझकर और प्रार्थनापूर्वक उक्त कदम उठाया है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि इन मूल्यवान उपहारोंका व्यक्तिगत उपयोग न तो मैं कर सकता हूँ और न मेरा परिवार। ये इतने पिवत्र हैं कि मैं या मेरे उत्तराधिकारी इन्हें बेच भी नहीं सकते। यह देखते हुए कि दूसरी सम्भावनाके विरुद्ध कोई गारंटी नहीं हो सकती, मेरी रायमें अपने लोगोंके प्रेमका प्रति-दान देनेका केवल एक ही उपाय है कि मैं एक पिवत्र उद्देश्यके लिए इन सबका समर्पण कर दूं। और चूँकि वास्तवमें कांग्रेसके सिद्धान्तोंके प्रति ये श्रद्धांजलिके परिचायक हैं, इसलिए मैं इन्हें कांग्रेसको ही वापिस देता हूँ।

अन्तमें मैं फिर आशा करता हूँ कि हमारे लोग (संस्थाके प्रति) अपने अच्छे दुरादोंको, जिनका कि हालका उपहार-प्रदान एक उपलक्षण था, कार्य-रूपमें परिणत करेंगे।

मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि कांग्रेस साम्राज्य और समाजकी सेवा करती रहे और मेरे उत्तराधिकारियोंको वही समर्थन प्राप्त हो जो मुझे प्राप्त हुआ है।

भापका सच्चा,

#### [अलंकारोंकी सूची]

सन् १८९६ में दिया गया स्वर्णपदक।

सन् १८९६ में तिमल भारतीयों द्वारा दी गई स्वर्ण-मुद्रा।

सन् १८९९ में जोहानिसवर्ग समिति द्वारा भेंट की गई सोनेकी जंजीर।

श्री पारसी रुस्तमजी द्वारा भेंट की गई सोनेकी जंजीर, गिन्नियोंकी थैली और सात स्वर्ण-मुद्राएँ।

श्री दादा अन्दुल्ला ऐंड कम्पनीके श्री जूसुव द्वारा भेंट की गई सोनेकी घड़ी। हमारे समाज द्वारा समर्पित हीरेकी अँगुठी।

गुजराती हिन्दुओं द्वारा समर्पित सोनेका हार।

स्टैंजरवासी काठियावाड़ी हिन्दुओं द्वारा भेंट किया गया चाँदीका प्याला तथा तश्तरी और श्री अब्दुल कादिर तथा अन्य सज्जनों द्वारा भेंट किया गया हीरेका पिन।

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९२२-३) से।

# १५. दादा उस्मानका मुकदमा

नीचे दी जानेवाली सामग्री डवेन नगर-परिषद द्वारा सुनी गई एक अपीलकी रिपोर्ट है। अपील करनेवालोंकी भोरसे गांधीजी खड़े हुए थे। उन्होंने भारतीयोंको प्रजातीय आधारपर व्यापारके परवाने न देनेके विरुद्ध जोरदार . दलीलें की थीं। परिषदने अपील खारिज कर दी थी।

सितम्बर १४, १८९८

दादा उस्मानने ग्रे स्ट्रीटकी दूकान नं० ११७ के लिए थोक तथा फुटकर न्यापारके परवानेकी अर्जी दी थी। परवाना-अधिकारीने उसे नामंजूर कर दिया। दादा उस्मानने परवाना-अधिकारीके निर्णयके खिलाफ अपील की, जिसपर विचार करनेके लिए नगर-परिषदने कल तीसरे पहर अपने सभाभवनमें एक विशेष वैठक की थी। माननीय मेयर महोदय (श्री जे० निकोल) अध्यक्ष थे और माननीय श्री जेमिसन, एम० एल० सी० तथा सर्वश्री एम० एस० ईवान्स, एम० एल० ए०, हेनवुड, फालिन्स, चैलिनॉर, हिचिन्स, टेलर, लैबिस्टर, गालिंफ (नगर-परिषद्के सॅालिसिटर) और डायर (परवाना-अधिकारी) भी उपस्थित थे। श्री गांधी अर्जदारके वक्तीलकी हैसियतसे उपस्थित हुए थे ।

.. ु. टाउन-क्लार्क (श्री कूळे)ने परवाना-अधिकारीके निर्णयके निम्नलिखित कारण पढ़कर सुनाये :

"जहाँ तक मैं समझा हूँ, सन् १८९७ के कानून १८ को मंजूर करनेमें सरकारकी दृष्टि यह रही है कि कुछ वर्गों के लोगों के नाम, जिन्हें आम तौरपर अवांछनीय माना जाता है, परवाने देनेपर कुछ रोक रखी जाये। और चूँकि मुझे विश्वास है कि मैं यह माननेमें भूल नहीं कर रहा हूँ कि प्रस्तुत अर्जेदार उन्हीं वर्गीमें गिना जायेगा, और चूँिक डर्वनमें व्यापार करनेका परवाना उसके पास कभी नहीं रहा

है, इसिलिए परवाना देनेसे इनकार करना मैंने अपना कर्तव्य समझा है।" दूकानके सम्बन्धमें सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट भी पढ़ी गई । उसका आशय यह था कि उस दूकानके लिए

वस्य स्ट्रीटके व्यापारी श्री अलेक्जैंडर मैक्षितिलयमको गत्राहके तौरपर बुलाया गया था। उन्होंने कहा, पहले परवाना जारी था और वह उपयुक्त है। मैंने अर्जदारके साथ बड़े पैमानेपर कारोबार किया है। उसपर मेरा एक साथ ५०० पौंड तकका कर्जे रहा है। मेंने उसे एक अच्छा व्यापारी और व्यवहारमें ईमानदार पाया है। वास्तवमें में उसपर फिरसे ५०० पींड तकका भरोसा कर सकता हूँ। गत्राहके खयालसे, उक्त मकानमें जो व्यापार करनेका इरादा किया गया है उसके लिए वह उपयुक्त और शोभास्पद है।

गवाह: मुझे मालूम नहीं। परन्तु जिस तरह वह मेर नाम पत्रोंमें अपनी बात व्यक्त करता है, उससे में श्री कालिन्स: क्या अजेदारमें हिसाव-िकताव रखनेकी योग्यता है?

अजैदार दादा उस्मानने भी गुवाही दी। उन्होंने यहा कि मैं नेटालमें १८ वर्षेसे रह रहा हूँ। इस सारे फल्पना करता हूँ कि उसमें हिसान-िकतान रखनेकी योग्यता होगी ही। समयमें में व्यापार ही करता रहा हूँ। अमिलगामें मेरी दो दूकानें हैं। में डर्वनमें एक दूकान खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार यहाँ रहता है। यहाँ मेरा वरू खर्च २० पींड माहवार है और मेर मकान तथा दूकानका हर निया करोंको मिलाकर ११ पोंड होता है। मेर घर और दूकानमें विजलीकी रोशनी है और मेर घरकी साज-सज्जा, जिसकी कीमत १०० पोंडसे ज्यादा है, डर्वनकी खरीदी हुई है। डर्वनकी कई वड़ी-वड़ी पेढ़ियों के साय मेरा व्यापारिक व्यवहार चलता है और में हिसावकी दोनों सिंगल एन्ट्री और डवल एन्ट्री प्रणालियाँ जानता हूँ, और अंग्रेजीमें हिसाव रख सकता हूँ। परवाना-अधिकारीने मेरी हिसावकी किताबोंकी जाँच की थी और

१. हिसावका पश्चिमी तरीका ।

क्या हम परमश्रेष्ठका ध्यान नये उपनिवेशोंमें ब्रिटिश भारतीयोंकी दशाके प्रश्नकी ओर खींच सकते हैं? इसे परमश्रेष्ठके हाथों ही हल होना है। हमें विश्वास है कि इस बारेमें किसी निर्णयपर पहुँचते समय परमश्रेष्ठ हमारे जन्मके देशकी परम्पराओं, राजगद्दीके प्रति हमारी अटल और प्रामाणिक राजभिकत और हमारी मानी हुई नियम-पालनकी प्रकृतिका ध्यान रखेंगे। परमश्रेष्ठकी व्यापक सहानुभूति, उदार स्वभाव और सम्राट्के विशाल साम्राज्यके विविध भागोंके निकट परिचयको जानते हुए हमें दृढ़ विश्वास है कि नये उपनिवेशोंमें बसनेवाले भारतीयोंका प्रश्न सम्भवतः परमश्रेष्ठसे ज्यादा अच्छे हाथोंमें नहीं हो सकता।

हम सैकड़ों ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंकी ओरसे परमश्रेष्ठसे सादर प्रार्थना करते हैं कि यदि सम्भव हो तो उनकी वापसीके लिए जल्दी की जाये, और खास कर इस बातको ध्यानमें रखते हुए जल्दी की जाये, कि, सामान्य सहायता-कोशसे उन्होंने लाभ नहीं उठाया।

अन्तमें हम परमश्रेष्ठसे अनुरोध करते हैं कि राजगद्दीके प्रति हमारी श्रद्धा-भिवतका महामहिम सम्राट्की सेवामें निवेदन करें।

परमश्रेष्ठके अत्यन्त नम्र और आशाकारी सेवक,

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१।

#### १६२ भाषण: मॉरिशसमें

दक्षिण आफ्रिकासे भारत आते हुए गांधीजी मॉरिशसके पोर्ट छुई नगरमें रुके थे। वहाँके भारतीय समाजने उनका स्वागत किया था। इस अवसरपर गांधीजीने जो भाषण दिया उसका स्थानिक पत्रोंकी रिपोर्टों के आधारपर तैयार किया गया ब्योरा नीचे दिया जाता है।

नवम्बर १३, १९०१

श्री गांधीने समारोहमें उपस्थित मेहमानों और खास तौरपर मेजबानको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि द्वीपके चीनी उद्योगको जो अभूतपूर्व सफलता मिली है उसका श्रेय प्रवासी भारतीयोंको है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीयोंको अपनी मातृभूमिमें होनेवाली घटनाओंका परिचय रखना अपना कर्त्तंच्य मानना चाहिए तथा राजनीतिमें भी दिलचस्पी लेते रहना चाहिए। उन्होंने बच्चोंकी शिक्षापर तुरन्त च्यान देनेकी आवश्यकतापर वहुत ही जोर दिया।

[अंग्रेजीसे] स्टेंडर्ड, १५-११-१९०१ ल रोडिकल, १५-११-१९०१

केप कालोनीके विधि-निर्माता भी अपने यहाँ नेटाल जैसे प्रतिबन्ध लागू करना चाहते हैं। ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीमें बहुत कठोर भारतीय-विरोधी कानून पहलेसे लागू हैं। ट्रान्सवालमें भारतीय लोग जमीनके मालिक नहीं हो सकते, उन्हें केवल वस्तियोंमें रहना और व्यापार करना पड़ता है, और वे पटिरयोंपर नहीं चल सकते, इत्यादि। ऑरेंज रिवर कालोनीमें तो वे, विशेष अनुमति प्राप्त किये बिना, प्रविष्ट भी नहीं हो सकते; और प्रविष्ट होनेकी अनुमित भी केवल घरोंके नौकरों या मजदूरोंको मिलती है। पुराने दोनों उप-निवेशोंको पूर्ण स्वशासनके अधिकार प्राप्त हैं। नवीन अधिकृत प्रदेशोंको ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उनपर सीघा उपनिवेश-कार्यालयका नियन्त्रण है, और वहाँ ही समस्या सबसे ज्यादा जोरदार है। सर मंचरजीके पूछनेपर श्री चेम्बरलेनने जो जवाब दिया है वह, भाषा मित्रतापूर्ण होनेपर भी, सन्तोषजनक विलकुल नहीं है। स्पष्ट है कि वे पुराने गणराज्योंके कानूनोंपर कलम फेरना नहीं चाहते। लॉर्ड मिलनरसे कहा गया है कि वे विचार करके बतलायें कि उन कानूनोंमें क्या परिवर्तन करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए भारतको इसी समय, यह वतलाकर कि वह ब्रिटिश साम्राज्यका अभिन्न अंग है, दक्षिण आफिकामें अपने देशवा-सियोंके लिए ब्रिटिश नागरिकोंके पूरे अधिकारोंका दावा करना चाहिए। निश्चय ही यह प्रश्न साम्राज्य-व्यापी महत्त्वका है। स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरके शब्दोंमें प्रश्न यह है कि भारतसे वाहर निकलते ही, ब्रिटिश भारतीयोंको ब्रिटिश प्रजाकी स्थितिका पूरा-पूरा लाभ उठानेका अधिकार है या नहीं? इस प्रश्नका उत्तर बहुत दूरतक उस कार्रवाईपर निर्भर करेगा जो कि भारतकी जनता अपने देशमें करेगी। यह समय विशेष है, क्योंकि विटिश साम्राज्यके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक इस समय साम्राज्य-भावनाकी लहर फैल रही है। इसलिए इस समय भारतकी .. जनता दृढ़, संयत और सर्वसम्मत स्वरसे जिस लोकमतका स्थिरतापूर्वक प्रकाशन करेगी उसकी उपेक्षां उपनिवेश भी नहीं कर सकेंगे।

इसलिए मैं दक्षिण आफिकामें वसे हुए भारतीयोंकी ओरसे, आपसे और आपके सहयोगियोंसे अपील करता हूँ कि आप हमारी अभीष्ट सहायता कीजिए। मैं आपके सहयोगियोंसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि सम्भव हो तो वे भी इस पत्रको उद्धृत करें।

मो० क० गांधी

[ बंग्रेजोसे ]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया, २०-१२-१९०१

उन्होंने निवेदन किया कि, परवाना-अधिकारीका उन भाषणोंसे कोई वास्ता नहीं था, जो अधिनियमके पास किये जाते समय विधान सभामें दिये गये थे। अधिनियमकी प्रस्तावनामें यह बतानेवाली कोई चीज नहीं है कि अधिनियमका मंशा यह है। उसमें तो सिर्फ यह कहा गया है कि थोक और फूटकर विकेताओंको परवाने देना विनियमित करना जरूरी है। वांछनीय या अवांछनीय व्यक्तियोंका कोई भेद उसमें नहीं किया गया। और, फिर भी, परवाना-अधिकारीने सरासर अपनी मर्यादाका उल्लंघन करके उन भाषणोंका हवाला दिया, जो अधि-नियमके पास होते समय दिये गये थे। वस्तुतः, उससे अपेक्षा तो यह थी कि अर्जीपर विचार करते समय वह न्यायान्यायकी भावनासे काम लेगा। परवाना-अधिकारीके लिए यह रास्ता अख्ति-यार करना बड़ी असाधारण बात थी और, श्री गांधीने आशा व्यक्त की कि, चैंकि परवाना-अधिकारीने, दिये हुए कारणोंसे, परवाना देना नामंजूर किया है, इसलिए परिषद उस निर्णयको उलट देगी। परवाना-अधिकारीने कहा है कि उसका विश्वास था, उसका यह मानना ठीक था कि अर्जदार अवांछनीय वर्गमें शामिल किया जायेगा। परन्तु, उसे ऐसा माननेका क्या अधिकार था? श्री गांधीने कहा कि वे जानना चाहते हैं, अवांछनीय कौन है, और ऐसे व्यक्तिका वर्णन किस तरह किया जायेगा; और वे इस मुद्देपर उपनिवेश-मन्त्रीकी राय पेश करना चाहते हैं। उन्होंने श्री चेम्बरलेनके एक भाषणके कुछ अंश पढ़कर सुनाये। श्री चेम्बरलेन ने यह भाषण उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंके सम्मेलनमें दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें साम्राज्यकी परम्पराओंका खयाल रखना चाहिए, जिनमें रंगके आधारपर किसी प्रजातिके पक्ष या विपक्षमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने भारतीयोंकी सम्पत्ति तथा सम्यताका, और संकटके समय उन्होंने साम्राज्यकी जो सेवाएँ कीं उनका भी जिक्र किया था। श्री चेम्बरलेनके कहनेके अनुसार, आपको प्रवासियोंके आचरणका विचार करना है; और यह कि, कोई आदमी आपके रंगसे भिन्न रंगका होने के कारण ही अवांछनीय नहीं बन जाता, विलक इसलिए अवांछनीय होता है कि वह गन्दा है, या चरित्रहीन हे, या कंगाल है, या उसमें कोई दूसरी आपत्तिजनक बात है। यह है, उपनिवेश-मन्त्रीके मतसे, अवांछनीय प्रवासी और श्री गांधी के मुअक्किलके खिलाफ ऐसी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अर्जदारके खिलाफ उठाई गई एक-मात्र आपत्ति यह है, और इसे उपनिवेश-मन्त्री ने अमान्य कर दिया है, कि वह एक भारतीय है और, इसलिए, वह अवांछनीय लोगोंके वर्गमें शामिल होता है। श्री गांधीने आशा व्यक्त की कि परिषद इस कारणको मंजुर नहीं करेगी। परवाना-अधिकारीने इन परवानोंके नामंजुर किये जानेका एकमात्र कारण बता कर भारतीय समाजको बहुत कृतज्ञ बना लिया है। इस परिषद-भवनमें कहा गया है कि भारतीयोपर आपत्ति उनके रंगके कारण या उनके भारतीय होनेके कारण नहीं, बल्कि इस कारण की जाती है कि वे साफ-सुथरे तरीकेसे नहीं रहते। यह आपत्ति श्री गांधीके मअक्किलके विरुद्ध नहीं उठायी जा सकती। उन्होंने कहा कि वे वताना चाहते हैं, अगर परिषदने यह परवाना देनेसे इनकार किया तो वह तमाम भारतीयोंको एक-बराबर करार दे देगी और उसके इस कामसे भारतीयोंको साफ-सुथरे तथा शोभास्पद मकानोंमें और हर तरहसे प्रतिष्ठित नागरिकोंकी भाँति रहनेका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इन परवानोंके बारेमें की जानेवाली प्रत्येक बात बाहर फैलती है और अगर मेरे मुअक्किल जैसे आदमीको परवाना देनेसे इनकार किया गया तो भारतीय कहेंगे कि नगर-परिषद यह नहीं चाहती कि वे साफ-सूथरे ढंगसे और ईमानदारीके साथ रहें, विलक यह चाहती है कि वे किसी भी तरह रह लें। परिषदको भारतीय आबादीमें इस तरहकी भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिए। पहले एक मौकेपर कहा गया था कि यह जरूरी है कि इन परवानोंको बढ़ाया न जाये। परन्तु प्रस्तुत मामलेमें

हो। सज्जनो, आज मैं जिन सुयोग्य पुरुषोंको अपने सामने देख रहा हूँ इनमें से अगर कुछ भी इस भावनासे दक्षिण आफ्रिका चले जायें तो हमारी सारी शिकायतोंका अन्त हो सकता है। [भंग्रेजीसे]

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "सेवन्टीन्य इंडियन नेशनल कांग्रेस" (१९०२) से।

### १६५. भाषण: कलकत्तेकी सभामें

फलफता

जनवरी १९, १९०२

श्री गांधीने आम तौरसे दक्षिण आफ्रिकाकी चर्चा करते हुए उस महाखण्डके निवासी त्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेटालमें प्रवासी-प्रतिबन्धक-अधिनियम, परवानोंसे सम्बन्धित कानून और सरकार द्वारा भारतीय बच्चोंकी शिक्षाका प्रबन्ध चिन्ताके मुख्य विषय हैं। ट्रान्सवालमें भारतीय जमीन-जायदाद नहीं रख सकते और न पृथक् वस्तियोंके सिवा कहीं अन्यत्र व्यापार कर सकते हैं। वे पैदल-पटरियोंपर भी नहीं चल सकते। ऑरेंज रिवर कालोनीमें तो भारतीय मजदूरोंके सिवा और किसी रूपमें घुस भी नहीं सकते। और मजदूरोंकी हैसियतसे भी खास मंजूरी लेकर ही घुस सकते हैं। उन्हें दक्षिण आफिकामें भारतीयोंके साथ होनेवाले व्यवहारकी वहुत-सी वातें, जो अखवारोंमें पहले ही छप चुकी थीं, दोहरानी पड़ीं। किन्तु उन्होंने कहा कि, मैं आप लोगोंके सम्मुख स्थितिका भयानक पक्ष, जिससे कि आप आंशिक रूपसे पहले ही परिचित हैं, प्रस्तुत करनेके उद्देश्यसे नहीं आया हूँ, विल्क आया हूँ उसका उज्ज्वल, खुशनुमा पक्ष रखनेके लिए। बादमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे लड़ाई छिड़नेके समयसे कुछ उपनिवेशियोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेमें सफल हुए हैं। उनके विचारमें भारतीयोंका मामला कुछ प्रगति कर रहा है। किन्तु उन्होंने उस भारतीय-विरोधी कार्रवाईकी जोरदार निन्दा की जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक भारतीयको, जो कोई भी यूरोपीय भाषा नहीं पढ़ सकता, उपनिवेशसे निकाल बाहर करना है। सभामें उपस्थित सज्जन, जो सभी कमसे-कम अंग्रेजी भाषा जानते हैं, सम्भव है, यह न समझ सके हों कि स्थिति कितनी गम्भीर है; किन्तु इसका असर उस लोक-समुदायपर घातक होगा, जिसका बहुत वड़ा भाग निरक्षर है और जो केवल भारतीय देशी भाषाएँ जानता है। वेशक उन लोगोंके प्रति उपनिवेशियोंका द्वेप तीव्र है, परन्तु, श्री गांधीने कहा, मेरा इरादा उस द्वेपको प्रेमसे जीतनेका है।

वक्ताने श्रोताओं से अनुरोध किया कि वे उनके इस वक्तव्यको केवल औपचारिक न समझें। दिक्षण आफ्रिकी भारतीय इस सिद्धान्तपर विश्वास करते हैं और इसपर चलनेका प्रयत्न करते हैं। पिछला युद्ध दूसरों के लिए अवश्य ही विनाशक सिद्ध हुआ होगा, किन्तु भारतीयों के लिए वह वरदान वनकर आया, क्यों कि उसमें उन्हें अपनी क्षमता दिखानेका अवसर मिला। लड़ाईसे पहले उपनिवेशी उन्हें ताना मारा करते थे कि जब खतरेका वक्त आयेगा, भारतीय गीदड़ों की भाँति दुम दवा कर भाग जायेंगे; और ये ही लोग हमारे समान अधिकारों की माँग करते हैं! किन्तु युद्धने दिखा दिया कि भारतीय दुम दवाकर भागे नहीं। उन्होंने पहियेमें अपने कन्यों का

गांथीजीने अल्बर्ट हाल, फलकत्तामें हुई एक सार्वजनिक समामें भाषण दिया था, यह उसी भाषणका
 पत्रोंमें प्रकाशित संक्षिप्त विवरण है।

यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जिस दूकानके लिए परवाना मांगा गया है, उसके लिए इस साल परवाना जारी या ही। अर्जी मंजूर करनेसे परवानोंकी संख्या बढ़ेगी नहीं। अगर ये दूकानें वन्द कर दी जायें तो भारतीय मकान-मालिकोंको भी अपना कारोबार वन्द कर देना होगा। जन्होंने आत्ता व्यक्त की कि परिपद अपीलपर उचित विचार करेगी और उनके मुअविकलको परवाना दे देनेका आदेश निकाल देगी।

भी टेल्ट्रने कहा: मुझे नहीं जैना कि परवाना-अधिकारीने गल्ती की है और, स्तिल्य, उन्होंने प्रस्ताव फिया कि निर्गयको पत्रका कर दिया आये।

भी फाल्प्रिस्तने फहा कि मुझे बरा भी आश्चर्य नहीं कि परिफ्द परवाना देनेसे श्नकार करनेकी बहुत ही ज्वारा अनिच्छुफ हैं; फिर भी, मेरा विद्वास है, इनकार फिया ही जानेवाला है। और मुझे यह फहनेमें फीई संफीच नहीं कि इनकार्राका कारण यह नहीं है कि अर्जदार भारतीय होनेके अलावा और किसी दृष्टिसे परवानेके अयोग्य है। आं गांधीने ओ-कुछ कहा है वह विल्कुल सत्य है और मेरा मन यह कह डाल्नेसे बुछ हलका होता है कि इन परवानों में से अगर सब नहीं तो ज्यादातर मुख्यतः उसी कारणसे नामंजूर किये गये हैं। परिषद वड़ी अइचनमें पड़ गई है, क्योंकि उसे एक ऐसी नीति कार्यान्वित करनी पड़ती है, जिसे संसदने आवस्यक समझा है। समाजक प्रतिनिधिकी हैसियतसे संस्र इस निष्कर्षपर पहुँची है कि डर्वनमें व्यापारपर भारतीय अपना कन्ता बदायें, यह अवांछनीय है। और इसी आधारपर परिफरको आदेश-सा दे दिया गया है कि वह रेसे परवाने देनेसे रनकार कर दे जो अन्यथा आपितजनक नहीं हैं। मेरा खयाल है कि अर्जदारकी परवानेकी इनकारींसे अन्याय नदस्स होगा; परन्तु भौपनिवेशिक नीतिके रूपमें यही अनुकूळ पाया गया है कि इन परवानोंकी संख्या बढ़ाई न अये। और, स्सिल्पि, में भी टेल्स्के प्रस्तावका समर्थन करता हूँ।

मेयरने फहा कि सर्वश्री इंवान्स, लेविस्टर और हिचिन्स देरीसे भानेक कारण मत नहीं दे सकेंगे।

र्आ छैविखरने कहा कि देरीसे आनेक बोरमं, में समझता हूँ, मुझे मेयर महोदय और परिपदसे क्षमा-याचना फरनी चाहिए। परन्तु में फीफियत देना चाहता हूँ फि में इन परवाना सम्बन्धी बैठफों में आना समझ-वृझ फर टाट्या हूँ, क्योंकि हमें जो गन्दा काम फरनेको कहा गया है उससे में पूर्णतः असहमत हूँ । में इस वैठकमें इस अदेशासे आया था फि परवाना-सन्यन्धी फाम पहले ही खत्म हो चुका होगा और जब में पहुँचूँगा तबतक साथारण काम शुरू हो चुका होगा। श्री काल्निसकी कही हुई वार्तोसे में सहमत हूँ; परन्तु कोई भी परिपद-हरस्य, इमते जी-दुछ फरनेको कहा गया है उसकी कार्रवाईमें भाग न टेकर, अपनी असहमति दर्जे करा सकता हैं। मेरा मत हैं कि, जब हम अपील-अदालतकी हैंसियतसे बैटते हैं, तब हमारा काम होता है कि हम गवादिया मुनें और यदि किसी अर्जदारक खिलाक कीई मजबूत कारण न हो ती हम उसे परवाना दे दें। अगर टर्बनिक नागरिक या उपनिवेशक लोग चाहते हैं कि ये परवाने देना बन्द कर दिया जाये तो वे विधान-मण्डळेक पास जा सकते हैं और भारतीय समाजके सदस्योंका परवानों के ळिए अजियाँ देना रुकवा सकते हैं।

मत टिंग जानेपर श्री टेटरका परवाना-अधिकारीके निर्णयको वहाट रखनेका प्रस्ताव विना विरोध पास हो गया । और, फलस्वरूप, अपील रद हो गई। [अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, १५-९-१८९८

## १६६ पत्र: छगनलाल गांधीको

इंडिया बलव<sup>१</sup> [फलफत्ता] नवरी २३, १९०:

चि० छगनलाल,

तुम्हारी चिट्ठी मिली। पढ़कर खुश हुआ हूँ। तुम अग्रेजीमें ही लिखते रहना। मेहताजी को वेतन चुका देना। पैसा अपनी काकीसे ले लेना।

चि० गोकलदास और हरिलाल को तुम कहानी सुनाते हो तो कान्य दोहन में से पढ़-कर सुनाना ज्यादा अच्छा है। कान्य दोहन के सारे भाग मेरी किताबों में हैं। उनमें से सुदामा-चरित्र, नलाख्यान, अंगदिविष्ट [अंगदका दौत्य] आदि जो कथाएँ हैं, वे अर्थसहित सुनाओ तो वहुत अच्छा। हरिश्चंद्रकी कथा जवानी या किताबमें से पढ़कर सुनाओ। अंग्रेजी कवियोंके नाटक अभी सुनाना जरूरी नहीं है। उनमें रस भी बहुत नहीं मिलेगा। इसके अलावा, हमारी प्राचीन कथाओं में जितना सार ग्रहण करनेको है उतना अंग्रेजी कवियोंकी रचनाओं में नहीं मिल सकता।

कक्षामें वच्चोंका वरताव ठीक रहे, इसका खयाल रखना। तुम और किनको पढ़ाने जाते हो और क्या मिलता है सो लिखना।

चि॰ मणिलालका क्या हाल है यह भी लिखना। वन्चोंको विलकुल कुटेव न लगे इसका घ्यान रखना। जिससे हमेशा सत्यके प्रति अतिप्रेम रहे ऐसा झुकाव रखाना।

पढ़ानेके साथ कसरत भी माकूल कराते रहना। मुख्वी खुशालभाई तथा देवभाभीको दण्डवत्।

> शुभिचन्तक, मोहनदासके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २९३७) से।

- १. कुछकता आकर पहले गांधीजी क्लबमें हके; बादमें श्री गोखलेके पास चले गये ।
- २. गांधीजीके मुंशी।
- ३. गांधीजीके भानजे
- ४. गांधीजीके सबसे बढ़े पुत्र ।
- ५. महाभारत, भागवत आदिकी कथाओंपर आधारित गुजराती काव्य-कथाओंका संब्रह ।

## १६. सूचनाः कांग्रेसकी बैठककी

. १९८८ मा राज्य विकास समित क्षेत्र के प्राप्त के किया है कि समित के प्राप्त के किया है के किया है कि की किया है सितम्बर १५, १८९८

महाशय,

u,

कल रातको ठीक ८ बजे कांग्रेसकी बैठक होगी। उसमें नीचेके मुताबिक काम होगा: कांग्रेसकी रिपोर्ट — हिसाब — कर्जके बारेमें विचार — श्री नाजर को भेजे गये पौंड दस की मंजूरी — सर मंचरजी भावनगरीको भेजे गये पौंड दसकी मंजूरी — श्री नाजर जो कर्ज छोड़ आये हैं उसकी अदायगीके लिए माँग — अवैतिनक मन्त्रीका इस्तीफा — आदि काम किया जायेगा। श्री नाजर बैठकमें हाजिर नहीं रहेंगे। बैठक इतनी जरूरी है कि, आशा है, आप सब सदस्य हाजिर रहेंगे।

कल शामको ठीक ८ बजे अवैतनिक मन्त्रीकी रिपोर्ट आदि पर विचार करनेके लिए कांग्रेसकी बैठक होगी। मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी गुजरातीकी मूल दफ्तरी प्रति (एस० एन० २८०७) से, जो नेशनल आकद्दिका, नई दिल्लीमें सुरक्षित है।

# १७. तार: औपनिवेशिक सचिवको

The production of the second control of the

मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं०

पी० मै० बर्ग अस्तर सम्बद्धाः

Service Commence of the service of the service of

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव

अम्यागतों और प्रस्थान सम्बन्धी परवानों के नियम गजटमें उनसे भारतीयोंमें बहुत असन्तोष उत्पन्न। गवर्नर नाम प्रार्थनापत्र तैयार हो रहा है। भारतीय समाजकी अरसे निवेदन है इस बीच नियम स्थगित रखें।

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २८४५) से। मूल प्रतिमें गांधीजी के हस्ताक्षर हैं।

- १. लन्दनमें १८९७ में औपनिवेशिक प्रधानमन्त्रियोंका जो सम्मेलन हुआ था उसके अवसरपर श्री नाजरको वहाँ भेजा गया था।
  - २. मूल प्रतिमें यह अनुच्छेद अंग्रेजीमें टाइप किया हुआ है।
- ३. प्रवासी प्रतिवन्धक अधिनियम, १८९७ के अन्तर्गत जो प्रतिवन्ध, शुल्क तथा धन जमा करानेकी शर्तें लगाई गई थीं, उनके लिए देखिए "पत्र: उपनिवेश-सचिवको," जुलाई २१, १८९८ और "प्रार्थनापत्र: चेम्बर्लेनको," पृष्ठ २६ ।
  - ४. देखिए पृष्ठ २६ ।

थी। हम उनको स्थायी अस्पतालमें पहुँचाते थे। प्रत्येक डोली (स्ट्रेचर) के लिए छः उठानेवाले और ऐसे तीन दलोंपर एक नायक होता था, जिसका काम उठानेवालोंका मार्गदर्शन करना तथा घायलोंका दवा-पानी करना था।

दूसरे दिन सुबह नारता करनेसे पहले ही फिर काममें लग जानेकी आज्ञा मिली। काम दिनके ११ बजेतक चलता रहा। घायलोंको हटानेका काम मुक्किलसे पूरा हो पाया था कि हमें डेरा उलाड़ने और कूच करनेकी आज्ञा हो गई। कर्नल गालवेने शुश्रूषा-दलको उसकी सेवाओंके लिए व्यक्तिगत रूपसे धन्यवाद दिया और उसका विघटन कर विश्वास प्रकट किया कि अगर फिर कहीं काम पड़ा तो उन्हें ऐसा ही सहयोग मिलेगा। इस बीच जनरल बुलर लेडीस्मिथ पहुँचनेके लिए स्पिओन कॉपके बीचसे होकर अपनी फौजोंको टुगेलाके उस पार लिये जा रहे थे। दस दिनके विश्वामके बाद दलोंके मुख्य चिकित्साधिकारी (पी० एम० ओ०) ने शुश्रूषा-दलोंको फिर संगठित करनेकी आज्ञा भेजी। और तीन दिनके अन्दर फिर एक हजारसे अपर आदमी एकत्र हो गये।

स्पिओन कॉप फीअरसे कोई २८ मील है। फीअर रेलवेका मूल केन्द्र और स्टेशन था। रेल द्वारा घायलोंको साधारण अस्पतालोंमें पहुँचानेके लिए पहले उन्हें यहीं लाना पड़ता था। स्पिओन कॉप, अर्थात् स्पिओनकी टेकरी, एक जंगलकी आड़में है। वहीं मोर्चेका अस्पताल बनानेके लिए तम्बू खड़े किये गये थे। वहाँ मरहमपट्टी ही जानेके बाद घायलोंको कोई तीन मीलके फासलेपर स्पिअरमैनकी छावनीमें ले जाया जाता था। स्पिअरमैनकी वाड़ी (फार्म) और मोर्चा-अस्पतालके वीच एक तंग-सी नदी पड़ती थी। इस नदीपर पीपोंका एक अस्थायी पुल बनाया गया था, जो बोअर-तोपोंकी मारके अन्दर पड़ता था। और स्पिअरमैनकी छावनी तथा फीअरके वीचका रास्ता पहाड़ी और कुछ अधिक अवड़खावड़ था।

तोपोंकी मारके अन्दर न तो यूरोपीय दलोंको और न भारतीय दलोंको काम करना था। परन्तु यूरोपीय दलोंको कोलेंजो और स्थिओन कॉपमें तोपोंकी मारके अन्दर काम करना पड़ा और भारतीय दलोंको केवल स्पिओन कॉप और वालकांजमें। कर्नल गालवेके सचिव मेजर वैप्टीका वड़े-वड़े खतरोंका सामना करनेके कारण वड़ा आदर था। वे विक्टोरिया कॉससे विभूषित थे। उन्होंने हमें सम्वोधन करते हुए कहा:

सज्जनो, आपको तोपोंकी मारके वाहर काम करनेके लिए नियुक्त किया गया है। मोर्चेके अस्पतालमें बहुतसे घायल पड़े हैं, जिनको वहांसे हटानेकी जरूरत है। इसकी आशंका है, यद्यपि वह बहुत दूर है, कि उस पीपोंवाले पुलपर वोअर एक-दो गोले डाल दें। इस छोटे-से खतरेके वावजूद भी अगर आप उस पुलको लाँघ कर जानेको तैयार हों तो बड़ी खुशीसे में आपका नेतृत्व करूँगा। परन्तु चाहें तो आप इनकार करनेके लिए स्वतंत्र हैं।

ये शब्द इतने उत्साहसे और इतनी कृपालुता तथा सुजनतासे कहे गये थे कि मैंने, जितना मुझसे वन पड़ा, ठीक उसी तरह आपको सुनानेकी कोशिश की है। इस वीर मेजरका अनुगमन करना नायकों और आदिमियोंने एक स्वरसे स्वीकार कर लिया। स्पिओन कॉपमें ब्रिटिश फोजोंकी आकस्मिक हारसे हमको वहाँ लगातार तीन हफ्ते काम करना पड़ा, यद्यपि दलको वहाँ नो हफ्तेसे ऊपर कामपर रहना पड़ा था। घायलोंके अनमोल वोझको लेकर हमें तीनचार वार पच्चीस मीलका फासला प्रतिदिन तय करना पड़ा था। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो विना किसी आत्मप्रशंसाके में कहूँगा कि इस दलका काम सारी उम्मीदोंके वाहर इतना

#### १८. प्रार्थनापत्र: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको

जोह।निसवर्गे दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य नवम्बर २८, १८९८

सेवामें सभापति महोदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

श्रीमन्,

हम, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके जोहानिसवर्ग नगरवासी नीचे हस्ताक्षर करनेवाले ब्रिटिश भारतीय, आपकी कांग्रेसका घ्यान आदरपूर्वक निम्न तथ्योंकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं:

- १. इस गणराज्यके नवम्बर १९, १८९८ के त्याद्म कूरेंट [सरकारी गजट] में प्रकाशित सरकारी सूचना नं० ६२१ के द्वारा सब भारतीयों और अन्य एशियाइयोंको आज्ञा दी गई है कि वे पहली जनवरी १८९९ से और उसके वाद केवल उन विस्तियोंमें रहें और व्यापार करें जिनका निर्देश इस राज्यकी सरकार करे। सूचनाकी नकल इस प्रार्थनापत्रके साथ सलग्न है।
- २. हम आदरपूर्वंक निवेदन करते हैं कि इस सरकारी सूचनाकी शर्ते "लंदन-समझौते" की शर्तोंके विरुद्ध हैं। समझौतेमें लिखा है कि सब ब्रिटिश प्रजाजनोंको विना किसी भेदभावके दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें कहीं भी रहने और व्यापार करनेका पूरा अधिकार होगा।
- ३. यदि इस सरकारी सूचनाकी शर्तोंपर अमल किया गया तो हमारी भारी आर्थिक हानि हो जायेगी, क्योंकि हममें से अनेकने अपना व्यापार जोहानिसवर्गमें और गणराज्यके अन्य कई स्थानोंमें जमा लिया है।

इसलिए हम आपकी कांग्रेसि सादर अनुरोध करते हैं कि हमें जो हानि पहुँचाई जा रही है उसका प्रतिकार करनेके लिए वह हमारी तरफसे अपने प्रभावका उपयोग करे।

भापके भाजाकारी सेवक,

वी० ए० चेट्टी
ए० पिल्ले ऐंड कं०
वी० मुहस्वामी मुदलियार
ए० कृष्णस्वामी
ए० अप्पास्वामी

[ मंलग्न सूचना ] ं

#### सरकारी सूचना नं० ६२१

सर्वेसाथारणकी जानकारीके लिए इसके द्वारा स्चित किया जाता है कि माननीय कार्यकारिणी परिषदने नवम्बर १५, १८९८ के अपने प्रस्ताव अनुच्छेद ११०१ के द्वारा निश्चय किया है कि:

- जो कुळी और अन्य पिश्चियाई वतनी अवतक विशेष रूपसे उनके ळिए नियत विस्तियों निवास और व्यापार नहीं करते, और जो कानूनके विरुद्ध किसी नगर या ग्राम या अन्य वर्जित स्थानमें रहते तथा व्यापार
  - १. यह सूचना मूल्तः डच भाषामें प्रकाशित हुई थी ।

हर्र

लड़ाईके सिलिसिलेमें अपने देशभाइयोंके कामकी मैं सराहना कर रहा था। अब मैं दूसरी ओरकी वातें बतानेंके लिए आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि असली काम अब शुरू हो गया है। सिपाहियों और स्वयंसेवक सिपाहियोंको जिन कि कि असली काम है और जो अभी खतम नहीं हुई हैं, उनकी तुलनामें हमारा वह काम आखिर बहुत छोटा था। उसकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि हमसे ऐसी कभी आशा नहीं की जा सकती थी। किन्तु हमने ये जो कुछ अपेक्षाएँ पैदा कर दी हैं उनको क्या हम भविष्यमें पूरा कर सकेंगे? बस, यही कारण है, जिससे मुझे लगता है, हममें आत्म-प्रशंसाका भाव पैदा होनेंके बजाय नम्रताका भाव पैदा होना चाहिए। इसलिए जहाँ शायद मेरा कर्तव्य था कि अपने देशभाइयोंने जो थोड़ा-सा काम किया उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाऊँ वहीं मेरा यह भी कर्तव्य है कि अब हमें आगे क्या-क्या करना है इसकी भी सबको याद दिलाऊँ। परम माननीय श्री हेनरी एस्कम्ब और कुछ दूसरे हमारे कामके बारेमें बहुत उदारतापूर्वक सोचते रहे हैं। अतः अगर अब मैं उनके शब्द आपको सुनाऊँ तो मुझे विश्वास है, आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। जब हम मोर्चेपर जा रहे थे तब श्री एस्कम्बने हमारी प्रार्थनापर हमें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था:

आप लोग लड़ाईके मैदानपर जा रहे हैं। इस अवसरपर विदाईके संदेशके रूपमें दो शब्दे कहनेके लिए आपने जो मुझे बुलाया इसे में अपना विशेष सम्मान समझता हूँ। आप अपने साथ न केवल हम उपस्थित लोगोंकी, वितक नेटालके समस्त निवासियोंकी, और सम्राज्ञीके महान् साम्राज्यकी शुभ कामनाएँ लिये जा रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण युद्धकी अनेक घटनाओंमें यह घटना किसी प्रकार भी कम दिलचस्प नहीं है। यह सभा प्रकट करती है कि साम्राज्यकी एकता और दृढ़ताके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता है वह स्वेच्छासे करनेके लिए नेटालके भारतीय प्रजाजन कृत-निश्चय है। और हम स्वी-कार करते हैं कि नेटालमें जो अधिकारोंकी माँग कर रहे हैं वे अपने देशके प्रति कर्तव्य भी अदा कर रहे हैं। युद्धमें आपका स्थान उतना ही सम्मानपूर्ण होगा जितना कि लड़नेवालोंका। क्योंकि, अगर युद्धमें घायलोंकी देखभाल करनेके लिए कोई नहीं होगा तो युद्ध अवकी अपेक्षा कहीं अधिक भयानक वन जायेगा।...यह वात कभी भुलाई नहीं जा सकेगी कि आप ने टालके भारतीयों ने — जिनके साथ न्यूनाधिक अन्याय हुआ है — अपने कष्टोंको भुला दिया और आप अपनेको साम्राज्यका अंग मानकर उसकी जिम्मे-वारियोंको भी उठानेके लिए तैयार हो गये। आज क्या हो रहा है, इसका जिनको ज्ञान है उनकी हार्दिक शुभ कामनाएँ आपके साथ हैं। और आपके इस कामके समाचार जहाँ-जहाँ भी पहुँचेंगे, उनसे समस्त साम्राज्यमें सम्राज्ञीके भिन्न-भिन्न वर्गोंके प्रजाजनोंको एक दूसरेके नजदीक लानेमें मदद मिलेगी।

और नेटाल ऐंडवर्टाइज़रने यह लिखा था:

भारतीय आवादीने जो प्रशंसनीय भावना प्रकट की है इसके लिए उसे बवाई वी जानी चाहिए। उपनिवेशने भारतीयोंके प्रवासके वारेमें, और आम तीरपर भारतीयोंके प्रति, जो रख धारण कर रखा है उसे देखते हुए तो और भी अधिक प्रशंसाकी बात है। भारतीय समाज बड़ी आसानीसे उदासीनताका रुख धारण करके कह सकता था कि हम बुश्मनकी मदद नहीं करेंगे परन्तु हम आपकी भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप

करते हैं, उन्हें हाकिम-वन्दोवस्त-जमीन (लेंडड्रास्ट) या खानोंके आयुक्त (माइनिंग कमिश्नर) या उनके आदेशानुसार पटवारी (फील्ड कॉनिंट) द्वारा आज्ञा दी जायेगी कि वे १८८५ के कानून नं० ३ के अनुसार १ जनवरी, १८९९ से पहले ही विशेष रूपसे उनके लिए निर्धारित वस्तियों में जाकर रहने और न्यापार करने रूप ।

२. परन्तु हािकम-वन्दोवस्त-जमीन और खानोंके थायुक्त उन कुिल्यों अथवा अन्य एशियाई वतिनयोंके नामोंकी दो तािलकाएँ तैयार करेंगे जों कि बहुत समयसे, निशेष रूपसे निर्धारित वस्तियोंसे भिन्न स्थानोंपर, व्यापार करते रहे हैं और जिनके लिए इतनी थोड़ी स्चनापर अपना कारोवार हटा छेना कितन होगा। एक तािलकामें तो उन कुिल्यों अथवा अन्य एशियाइयोंके नाम लिखे जायेंगे जिनको हािकम-वन्दोवस्त-जमीन या खानोंके आयुक्तकी सम्मितमें अधिकतम तीन मासका समय दे देना उचित होगा, और दूसरी तािलकामें उनके जिनको छः मासका समय देना उचित होगा। इस प्रकार उन्हें कानूनका पालन करनेके लिए कमशः १ अप्रैल और १ जुलाई, १८९९ तक्कका समय दिया जायेगा। कुिल्यों अथवा अन्य एशियाइयोंको यह समय पानेकी प्रार्थना इसके कारण वतलाकर, स्वयं करनी चाहिए।

३. यदि कुछी अथवा अन्य एशियाई न्यापारियोंने इस भाशयका प्रार्थनापत्र दिया कि हमारे छिए वस्तीमें बाजार या दूकानोंकी छतदार इमारत बनानेको जगह सुरिश्चत कर दी जाये, तो उनकी सुविधाके छिए उसपर अनुकूळतासे विचार किया जायेगा।

इस सम्बन्धमें इतनी स्चना और दी जाती है कि जो पशियाई यह समझते हों कि हमपर १८८५ का कानून ३ लागू नहीं होता, वयोंकि हमने ऐसा इक्षरारनामा कर रखा है जिसकी मियाद अभी समाप्त नहीं हुई अथवा हमने अपनी जायदाद किसी दूसरेको हस्तान्तरित कर दी है, उन्हें यह बात १ जनवरी १८९९ से पहले ही हािकम-बन्दोवस्त-जमीन या खानोंके आयुक्तको बतला देनी चाहिए, जिससे कि उनका मामला सरकारके सामने पेश किया जा सके।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, २३-१२-१८९८

#### १९. तार: 'इंडिया को

गांधीजींने इंडिया के जोहानिसवर्ग-संवाददाताकी हैसियतसे पृथक् वस्तियोंके प्रश्नके सम्बन्धमें निम्नलिखित तार उक्त पत्रको भेजा था ।

> जोहानिसवर्ग दिसम्बर ५, १८९८

गणराज्यकी सरकारने सूचना प्रकाशित की है आफ्रिकी है कि आगामी १ जनवरीसे और उसके दी भारतीयोंको भी दे उन्हें कुछ पृथक् बस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पडेगा । पूरी केपके उच्चायुक्तके इंग्लैंड जानेका लाभ कि वर्तमान किया जायेगा। अनिश्चित समर्थन करनेका प्रयत्न पक्षका चिन्ता कारण

[अंग्रेजीसे] इंडिया, ९-१२-१८९८ सुना है, श्री वाडिया राजकोटसे गुजरे थे और रानडे स्मारकके लिए कुछ सौ रुपये इकट्ठा कर ले गये हैं। आशा करता हूँ, आप अपनी अगले कुछ दिनोंकी हलचलोंके बारेमें मुझे लिखेंगे। क्या में आपको यह कष्ट दे सकता हूँ कि आप श्री भाटेसे कह दें कि आखिरकार कलकत्तासे मेरी चीजें मुझे मिल गई हैं?

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

[पुनक्च] श्री टर्नरने आखिरकार निजी सिचवके पत्रकी एक प्रतिलिपि मुझे भेज दी है। उसकी नकल साथ भेज रहा हूँ।

मो० क० गां०

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७२१) से।

## १७९. आवरकपत्र: "टिप्पणियों "के लिए

राजकोट मार्च ३०, १९०२

सेवामें सम्पादक शंडिया प्रिय महोदय,

आपका २८ फरवरीका पत्र मिला। वह वम्बईसे पता वदलकर पुनः भेजा गया था। आपके अनुरोधके अनुसार दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी यथासम्भव अवतककी स्थितिपर टिप्पणियां इसके साथ भेजता हूँ। यह मानते हुए कि समय-समयपर आपको भेजे गये सब कागजात आपके पास होंगे ही, मैंने सारा पूर्व इतिहास नहीं दुहराया। मैं इसकी नकल सर मंचरजीको भी भेज रहा हूँ। मेरा खयाल है कि ब्रिटिश सिमिति इस मामलेमें उनका सहयोग मांगेगी ही।

आपका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४८) से।

रे. " डिमनियाँ : भारतीयोंकी स्थितिपर," मार्च २७, १९०२ ।

|                                              | 1             |                                                                                     |               |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| . 00                                         | ky ho         | 4                                                                                   |               |  |  |  |
| NATAL GOVERNMENT TELEGRAPHS. Tempo           |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| Code. Class.                                 | Sent.         | For Stamps.                                                                         | Office Stamp. |  |  |  |
| ace of Origin and Service Instructions.      | То            | (A receipt for the Charses                                                          | المستحدث      |  |  |  |
| and the fact of the same of                  | Words Charge. | (A reveipt for the Charges<br>on this Telegram can be<br>obtained, price Twopence.) | में समूर, है  |  |  |  |
| 1                                            |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| nationed bassim Honble Colonial.             |               |                                                                                     |               |  |  |  |
|                                              |               | 1                                                                                   | •             |  |  |  |
| Carrinodoen 1                                | 60            | lecretary_                                                                          | 40            |  |  |  |
|                                              |               | P. m                                                                                | Burg          |  |  |  |
| 00                                           |               | <b>,</b>                                                                            |               |  |  |  |
| Rules publis                                 |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| and embara                                   | ealer C       | praeseo no                                                                          | eve           |  |  |  |
| created great                                | e dies        | disjacto                                                                            | n among       |  |  |  |
| Freedency                                    |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| Humbly see                                   | rest 1        | le let In                                                                           | lean-         |  |  |  |
| Communic                                     | to sus        | Lension                                                                             | rules         |  |  |  |
| meanwoh                                      |               |                                                                                     |               |  |  |  |
|                                              |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| 1.1/0                                        |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| 3/11/98                                      |               |                                                                                     | •             |  |  |  |
|                                              |               |                                                                                     |               |  |  |  |
|                                              |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| Signature of Sender Hat In Klandhe (in full) |               |                                                                                     |               |  |  |  |
| T. 1                                         |               |                                                                                     | (EZE OVER     |  |  |  |

तार: उपनिवेश-सचिवके नाम

### १९२. पत्र: श्री दिनशा वाछाको

रावहीर रविवार, १८ गई, २९०२

त्रिय भी वाछा,

आपका पत्र मिला। आपने जिस बानका उल्लेख किया है वह, मै सोनता हूं, ज्योंका-त्यों रह सकता है। किन्तु आपको अनावश्यक लगा है—शायद इस ध्यालंश कि भाषाकी तिनक्ती अत्युक्ति भी बचायी जानी चाहिए। इसलिए मैं उसके स्थानमें यह सुझाता हूँ: "अब साफ तौरपर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गिरमिटिया भारतीयोंक बच्चोंपर कृतिम वयस्कता प्राप्त करते ही कर लगाकर यथासम्भव वही रकम प्राप्त की जाये।" मेरा ध्याल है, आप प्रार्थनापत्र' छाप रहे हैं। यदि ऐसा हो तो, आशा है, मुझे कुछ प्रतियों भेज देंगे।

गापका सञ्चा,

दमतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६७) से।

## १९३. पत्र: ईस्ट इंडिया असोसिएशनको

राक्षीट मई १८, १९०२

सेवामें श्री मन्त्री, ईस्ट इंडिया असोसिएशन वेस्टमिन्स्टर लंदन प्रिय महोदय,

संलग्न-पत्र अपनी कहानी आप कहेंगे। पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) ने दिक्षण आफ्रिकामें वसे ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेकी वकालत करके उन्हें अत्यन्त अनुगृहीत किया है। उसने पहले ही माँग की है कि यदि आम निर्योग्यताओंके सम्बन्धमें दिक्षण आफ्रिकी भारतीयोंकी शिकायतें दूर नहीं की जातीं तो भारतसे गिरिमिटिया लोगोंका देशान्तरण वन्द कर दिया जाये। यह माँग अत्यन्त उपयुक्त होगी, क्योंकि संलग्न-पत्रमें उल्लिखित विधेयकका सीधा प्रभाव गिरिमिटिया लोगोंके हितोंपर पड़ता है। मेरा खयाल है कि यहाँका प्रेसिडेंसी

१. "प्रार्थनापत्र: लॉर्ड हैमिल्टनको," जुन ५, १९०२।

२. स्पष्टतः साथके प्रकेख उनके उन दो पत्रोंकी नक्लें थीं, जो उन्होंने अप्रैल २२ और मई १०, १९०२ की प्रवासी-विषेयकपर टाइम्स ऑफ़ इंडियाकी लिखे थे।

|   | , |   |   | .,1 |
|---|---|---|---|-----|
|   |   |   | , |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
| • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
| • |   |   |   | •   |
|   |   | - |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |     |

ण्यवहारतः विधेयकका अभिप्राय उन ब्रिटिश भारतीयोंक श्राह्मि श्रनों (१६ वर्षके लड़कों और १३ वर्षकी लड़कियों) को [अपने अत्यर्गत ] लाना है जो १८८५ के अधिनियम १७ के अनुसार गिरमिटमें बेंचे हैं। उससे थे भी अपने माता-पिताओंक समान इनमें से किसी भी मार्गका अवलम्बन करनेके लिए बाध्य होंगे:

- (क) उपनिवेशके धारी भारत लोट जायें, या
- (स) गिरमिटिया मजदूरीमें शामिल हो आयें, या
- (ग) ३ पींड वार्षिक व्यक्तिकर दें।

यह कहना कठिन है कि विषेषक अन्ततः दोनों सदनोंमें मंजूर होगा और स्थीकृतिके लिए औपनियेशिक कार्यालयमें पहुँचेगा या नहीं। किन्तु दक्षिण आफ्रिकारों डाकका यहाँ प्राप्त होना अनिश्चित होनेके कारण परिषद उचित समझतों है कि समयरे कुछ पहले ही नेटाल सरकारके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतंत्रतापर कठोर प्रतिबन्ध लगानेके नये प्रयत्नोंके विषद अपना यह विनम्र विरोधपत्र पेश कर दे।

श्रीमान जानते हैं कि सन् १८९४ में लॉर्ड एलगिनने, जो तब बाइसराय थे, अत्यन्त अनिच्छापूर्वक गिरमिटिया भारतीयोंपर ३ पोंड कर लगानेकी अनुमति दी थी। इस करको आलंकारिक भाषामें "उपनिधेशमें रहनेके पास या परवानेका शुल्क" कहा जाता है। यद्यपि नेटाल सरकार मूलतः २५ पोंड कर लगानेकी अनुमति लेना चाहती थी, किन्तु यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह कर ही बहुत कठोर है।

अव, स्पष्टतः, यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गिरिमिटिया मजदूरोंके बच्चोंपर उक्त कृत्रिम वयस्कता प्राप्त करते ही कर लगाकर यथासम्भव वहीं रक्तम वसूल कर ली जाये।

परिपदको ज्ञात हुआ है कि कानून द्वारा भारतीय आवादीके प्रवासकों नियन्त्रित करनेका उद्देश्य विदेशियोंकी वसावटको प्रोत्साहित करना और ऐसे अधिवासियोंको संरक्षण देना है। नेटाली विचान-मण्डलके सदस्योंके शब्दोंमें, यदि भारतीय मजदूर अपने जीवनके सर्वोत्तम पांच वर्ष उपनिवेशमें देनेके पश्चात् भारतको लीटनेके लिए वाष्य किये जायेंगे तो यह उद्देश्य स्पष्टतः असफल हो जायेगा।

1

जिनका पालन-पोपण भारतमें हुआ है उन्होंको यदि भारत लीटनेसे कठिनाई होती है तो उनको कितनी कठिनाई न होगी जो उपनिवेशमें दूध-पीते वच्चोंके रूपमें गये थे, या वहीं उत्पन्न हुए थे। विधेयकके उद्देश्यके सम्बन्धमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। यह कर राजस्वमें वृद्धिके उद्देश्यसे नहीं लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि यह इतना कठोर कर दिया जाये जिससे प्रस्तावित कानूनके क्षेत्रमें जो भी आते हैं वे भारत लीटनेके लिए वाध्य हो जायें।

वस्तुतः नेटाली यूरोपीय तो ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं जिससे ये गिरिमट मारत वापस पहुँचनेपर समाप्त हों। अभी हालके तारोंके अनुसार उपनिवेशके प्रधानमन्त्रीने कहा है कि उपनिवेशमें भारतीयोंका आना वन्द करनेसे नेटालके उद्योग-धन्धे ठप्प हो जायेंगे। परिषद आदरपूर्वक पूछती है कि जो लोग उपनिवेशकी सुख-समृद्धिके लिए इतने अपरिहार्य हैं और जिन्होंने उसको वर्तमान अवस्था प्राप्त करनेमें ठोस सहायता दी है, उनको ही क्या विशेष करके लिए छाँटा जायेगा?

इसके अतिरिक्त परिषद महानुभावका घ्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि ये गिरमिटिया मजदूर ही तत्काल सेवाकी आवश्यकता पड़नेपर स्वेच्छापूर्वक डोली (स्ट्रेचर)-वाहकोंके रूपमें सैनिक अधिकारियोंकी सहायता करनेके लिए आगे आये थे। नेटाली भारतीयोंके

#### २०. मामलेका सार: वकीलकी सलाहके लिए

मामलेके निम्नलिखित सारसे, जो गांधीजीने तैयार किया था, संकेत मिलता है कि विकेता-परवाना ' अधिनियमके अमलसे सम्बन्धित कानूनी प्रश्नोंके वारमें उनका रख क्या था।

> डवेंन दिसम्बर २२, १८९८

थोक और फुटकर विकेताओंके परवाने सम्बन्धी कानून १८, १८९७ में संशोधनका प्रश्न : वकीलकी सलाहके लिए मामलेका सार

एक नगर-परिषद (टाउन कौंसिल) विकेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत परवाना देनेवाले अधिकारीकी नियुक्ति करती है। वह उसे गुप्त अथवा सार्वजनिक रूपसे निर्देश देती है:

- (१) एशियाइयोंको परवाने न दिये जायें।
- (२) अमुक व्यक्तियोंको परवाने न दिये जायें।
- (३) अधिकतर एशियाई व्यापारियोंको परवाने न दिये जायें।

ऐसी हालतमें, क्या परवानेका कोई उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालयसे फरियाद कर सकता है कि वह नगर-परिषदको दूसरा अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे अधिकारीके विवेकाधिकारमें किसी तरहका दखल न देनेका आदेश दे?

एक नगर-परिषद अपने स्थायी कर्मचारियोंमें से किसी एकको — उदाहरणके लिए, नगर-क्लार्क, नगर-कोपाध्यक्ष या मुख्य रोकड़ियाको — परवाना-अधिकारी नियुक्त करती है।

ऐसी हालतमें, क्या परवानेका कोई उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालयसे फरियाद कर सकता है कि वह नगर-परिषदको किसी विलकुल स्वतंत्र व्यक्तिकी नियुक्ति करनेका आदेश दे ? इस आदेशका आधार यह हो कि स्थायी कर्मचारीपर नगर-परिषदका इतना अधिक प्रभाव रहेगा कि उससे नगर-परिषदके विचारोंसे प्रभावित हुए विना निष्पक्ष निर्णय देनेकी अपेक्षा नहीं की जा सकेगी। साथ ही, उम्मीदवार छोटी और अपीलकी — दोनों भिन्न अदालतोंके सामने फरियाद करनेके अधिकारसे अमली तौरपर वंचित रहेगा।

कानूनके अन्तर्गत एक परवाना अधिकारी किसी व्यक्तिको इस आधारपर परवाना देनेसे इनकार करता है कि वह भारतीय है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालयसे उस अधिकारीको यह आदेश देनेकी फरियाद की जा सकती है कि किसी आदमीका भारतीय होना परवाना देनेसे इनकार करनेका कोई कारण नहीं हो सकता; और उसे अपने निर्णयपर इस निर्देशके अनुसार फिरसे विचार करना चाहिए?

अगर एक परवाना-अधिकारी तमाम भारतीयों या उनकी अधिकांश संख्याको परवाने देनेसे मनमानी तौरपर इनकार करता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने किसी एक या दोनों मामलोंमें विवेकाधिकारका प्रयोग किया है?

एक आदमीने न्यापार करनेके परवानेकी अर्जी दी। उसकी अर्जी नामंजूर हो गई। फिर भी वह विना परवानेके ही न्यापार करता रहता है। उसपर कानूनकी घारा ९ की अवहेलना करनेका मुकदमा चलाया जाता है और उसे सजा दे दी जाती है। वह सजा भोग लेता है और न्यापार जारी रखता है। तो, क्या सजाके बाद, परन्तु कानूनी वर्षके अन्दर, यह न्यापार नया अपराध माना जायेगा?

#### २०९ प्रार्थनापत्र: चेम्बरलेनको'

इर्रेन दिसम्बर २७, १९०२

सेवामें परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन सम्माद्के मुख्य उपनिवेश-मन्धी डवंन

परम माननीय महोदय,

tion that in the section is

.37

हम निम्न हस्ताक्षरफर्ता, नेटाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधि, उनहीं ओरसे आदरपूर्वक आपका ब्यान निम्नोकित कानूनी निर्योग्यताओंकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिनके कारण परम कृपालु महामिह्म सम्राट्की भारतीय प्रजाओंको भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है।

विकेता-परवाना अधिनियम २९ मई १८९७ को जारी किया गया था। इसके अनुसार नियुक्त परवाना-अधिकारीको प्रायः ऐसा एकाधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह चाहे जिस दूकानदार या फेरीवालेके परवाना-प्रार्थनापत्रको स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे। यह बहुत बड़े अत्याचारका उपकरण है और इसका प्रभाव उपनिवेशमें बसे दुए भारतीय लोगोंमें से बहुत-से सम्मानित और सम्पन्नतम व्यक्तियोंपर पड़ता है।

परवाना-अधिकारियोंके निर्णयोंके विरुद्ध अपील स्थानीय निगमों (कारपोरेशनों), निकायों (बोडों) अथवा परवाना देनेवाले निकायोंमें — इनमें से जहां जो हो — की जा सकती है। इस सम्बन्धमें, इन लोक-निर्वाचित निकायोंके निर्णयोंके विरुद्ध अपील सुननेका स्वाभाविक अधिकार इस कानूनमें सर्वोच्च न्यायालयसे छीन लिया गया है। यह वतलानेकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं कि ये लोक-निर्वाचित निकाय कभी-कभी अपने प्राप्त अधिकारोंका कैसा दुरुपयोग करते हैं। इसी विषयपर अपने पिछले प्रार्थनापत्रमें हमें आपका ध्यान इस कानूनके अमलसे होनेवाली कठिनाइयोंके यथार्थ उदाहरणोंकी ओर खींचनेका सम्मान प्राप्त हुआ था। परोक्ष रूपमें, इसके कारण बहुत-सा भारतीय उद्यम रुक जाता है। गरीव व्यापारी परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देने तकका साहस नहीं करते; और सब भारतीय व्यापारियोंको एक वर्षकी समाप्तिसे लेकर अगले वर्षकी समाप्तितक दुविधामें लटकते रहना पड़ता है, क्योंकि इन परवानोंको प्रतिवर्ष फिर जारी करवाना पड़ता है, और इस कानूनके अनुसार किसी भी वर्ष उन्हें जारी करनेसे इनकार किया जा सकता है। हमें ज्ञात हुआ है कि एक बार एक निगमने पहले तो सभी भारतीय प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिये थे और जब यह भय होने लगा कि अधिकतर स्थानीय निकाय एकदम सभी भारतीय व्यापारियोंका संकाया न कर दें तब आपके कहनेपर नेटाल सरकारने उन्हें लिखा कि यदि तुमने कानून द्वारा प्राप्त इस मनमाने अधिकारका प्रयोग न्याय और निष्पक्षतासे न किया तो शायद इसे मन्सूल कर देना पड़े। हमें मानना पड़ता

१. उपनिवेश-मन्त्रीकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राके समय नेटाली भारतीयोंके एक शिष्टमण्डलने यह प्रार्थनापत्र उन्हें दिया था। इस शिष्ट-मण्डलका नेतृत्व गांधीजीने किया था।

क्या कोई आदमी जितने दिनों तक विना परवानेके व्यापार करता है, उसके अपराध भी, कानूनके अनुसार, उतने ही होते हैं?

जुर्माना वसूल करनेका तरीका क्या होगा?

अगर सजा पाये हुए व्यक्तिका माल किसीके पास गिरवी है और अगर गिरवीदारका उसपर कब्जा है, तो क्या उस मालसे जुर्माना वसूल करनेका हक पहला माना जायेगा? याद रहे, इस अधिनियमके अन्तर्गत किसी वस्तीके व्यापारपर वसूल किया गया सारा जुर्माना उस बस्तीके कोषमें ही जमा किया जायेगा।

क्या सपरिषद गवर्नरको कानूनकी अन्तिम धाराके अन्तर्गत ऐसे नियम वनानेका अधिकार होगा, जिनसे परवाना-अधिकारीके विवेकाधिकारपर अंकुश रहे और परवाना-अधिकारीके लिए अमुक परिस्थितियोंमें परवाने देना अनिवार्य हो ?

मो० क० गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २९०४) से।

#### २१. प्रार्थनापत्र: चेम्बरलेनको

विक्रेता परवाना अधिनियम (डील्से लाइसेंसेज ऐक्ट) का अमल जिस ढंगसे भारतीयोंके अधिकारोंका भंग करके किया जा रहा था उसके बोरमें साम्राज्य-सरकारको एक प्रार्थनापत्र भेजा गया था। वह प्रार्थनापत्र नीचे दिया जा रहा है। गांधीजीने उसे नेटाल्के गवर्नरके नाम एक पत्रके साथ (देखिए पृष्ट ५६) भेजा था।

डवंन दिसम्बर ३१, १८९८

सेवामें
परम माननीय जोजेफ चेम्बरलेन
मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, सम्राज्ञी-सरकार
लंदन

#### नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रतिनिधियोंका नम्र प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

आपके प्रार्थी इसके द्वारा विकेता-परवाना अधिनियमके बारेमें सम्राज्ञी-सरकारकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। पिछले वर्ष प्रार्थियोंने इसका विरोध किया था, जो सफल नहीं हुआ।

प्राणीं सम्राज्ञी-सरकारकी सेवामें इससे पहले ही यह प्रार्थनापत्र मेज देते; परन्तु उनका इरादा एक तो यह था कि वे कुछ समय तक धीरजके साथ अधिनियमका अमल देखें और जान लें कि उन्होंने सम्राज्ञी-सरकारकी सेवामें उपर्युक्त विरोध प्रकट करते हुए जो प्रार्थनापत्र मेजा था उसमें अनुमानित आशंकाएँ साधार थीं या नहीं। दूसरे, वे चाहते थे कि उपनिवेशके अन्दर ही सारी कोशिशों करके देख लें और अधिनियमकी समुचित न्यायिक व्याख्या भी करा ली जाये।

प्राथियोंको बहुत ही खेदके साथ लिखना पड़ता है कि उपर्युक्त प्रार्थनापत्रमें व्यक्त की गई आशंकाएँ अनुमानसे भी ज्यादा सही सावित हुई हैं; और यह भी कि, अधिनियमकी

ईस्ट लंदनके लोगोंकी प्रार्थनापर उनके मामलेक सम्बन्धमें में आज सर विलियमको २० पीं०का ज्ञापट भेज रहा हूँ। यहाँकी हालत ठीक वैसी ही है। यां, मैंने सुना है कि लोगोंके कहने-सुननेपर पैदल-पटिरयों-सम्बन्धी नियमका पालन पुलिस सस्तीसे नहीं करवा रही है।

भाषका आधाकारी, मो० क० गांची

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २२५६) से।

## २२३. ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थिति

ओइ।निसन्गं मार्च ३०, १९०३

#### ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके वावत

रस्टेनवर्गमें सुलेमान इस्माइलको परवाना मिल गया है।

वाकस्ट्रूंमके हुसैन अमदके परवानेके बारेमें परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवनंर हस्तक्षेप करना मंजूर नहीं करते, क्योंकि वहां पृथक् वस्ती मौजूद है। अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाये तो करीव-करीव हर भारतीय दूकानदार दिवालिया हो जायेगा। इसके सिवा, वाकस्ट्रूंममें जो वस्ती है वह भारतीयोंके लिए नहीं है। पिछली सरकारने एक जगह तय वेशक की थी, किन्तु अभीतक वहां कोई वसा नहीं है। फिर वह जगह है भी शहरसे वो मील दूर। ये तथ्य पुनविचारकी प्रायंनाके साथ परमश्रेष्ठके सामने रख दिये गये हैं।

पीटर्सवगंमें (कृपया श्री चेम्बरलेनको दिये गये वक्तव्य की सामग्रीके सन्दर्भमें पढ़ें) कुछ भारतीयोंको, जो वहां लड़ाईके पहले व्यापार नहीं करते थे, गत वर्ष नगरमें व्यापार करनेके परवाने दिये गये थे। उन्होंने परदेशसे बहुत माल मेंगा लिया है। पिछले दिसम्बरमें उन्हें मिजिस्ट्रेटने सूचना दी कि उन्हें ३१ मार्चके बाद बस्तीके सिवा कहीं और व्यापार करनेका परवाना नहीं दिया जायेगा। श्री चेम्बरलेनका घ्यान इसपर आर्कायत किया गया, किन्तु एशियाइयोंके पर्यवेक्षकने उनसे कहा कि उसने मिजिस्ट्रेटसे बात कर ली है, उस सूचनापर अमल नहीं किया जायेगा।

इस आश्वासनके वाद भी मिजस्ट्रेटने फिर परवाना पानेकी अर्जी देनेवाले हर भारतीयको उपर्युक्त सूचना देनेका आग्रह रखा, इसलिए यह वात पर्यवेक्षकके घ्यानमें लाई गई। उसने वही वात दुहराई जो श्री चेम्बरलेनके सामने कही थी; किन्तु उसने कहा, चूंकि सहायक उपनिवेश-सचिव अर्जदारोंके खिलाफ हैं, वह लाचार है।

तव त्रिटोरियाके एक सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर श्री ल्युनान और श्री गांधीने यह वात उप-निवेश-सचिवके सामने रखी। उपनिवेश-सचिवने कहा कि भले ही मिलस्ट्रेट तिमाही परवाने देनेके पहले उक्त सूचना देना जरूरी समझते हो फिर भी वे प्रबंध कर देंगे कि जिनके पास परवाना था उन्हें फिरसे परवाना मिल जाये। उस समय वह वात वहीं खत्म हो गई।

न्यायिक व्याख्या उपनिवेशवासी त्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ की गई है। आगे उल्लिखित एक मामले में सम्राज्ञीकी न्याय-परिपद (प्रीवी कींसिल) के न्यायावीशोंने यही निर्णय दिया है कि जपर्युक्त कानूनके अनुसार, नगर-परिपद (टाजन कींसिल) या नगर-निकाय (टाजन वोर्ड) के फैसलेके खिलाफ उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयमें अपील नहीं की जा सकती। इस निर्णयसे तमाम भारतीय व्यापारियोंका कारोवार ठप्प हो गया है। वे आतंकसे जकड़ गये हैं और उनमें अरक्षाकी भावना और एक षयराहट प्रवल हो उठी है कि न जाने अगले वर्ष क्या होनेवाला है।

भारतीय समाज जिन मुसीवतोंसे गुजर रहा है वे वहुत-सी हैं। प्रवासी-प्रतिवन्धक अधि-नियमके अमलके वारेमें भी प्रार्थियोंने विरोध व्यक्त किया था, जो निष्फल रहा। वह वहुत कष्ट और सन्तापका कारण वन रहा है। हालमें सरकारने इस कानूनके अधीन कुछ नियम वनाय हैं। उनके अनुसार ऐसे हर व्यक्तिसे एक पींड शुल्क माँगा जाता है, जो उक्त कानून द्वारा मड़ी गई परीक्षाओंको उत्तीर्ण नहीं करता, और जो एक दिनसे लेकर छ: हफ्ते तक उपनिवेशमें रुकना चाहता है, या जो जहाजपर सवार होनेके लिए उपनिवेशसे गुजरना चाहता है। जबिक इन नियमों और उपर्युक्त कानूनसे निकलनेवाली दूसरी वातोंके सम्बन्धमें एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया जा रहा था, ठीक उसी समय सम्राज्ञीकी न्याय-परिपदका निर्णय वमगोलेकी तरह भारतीय समाजपर आ पड़ा। उसने भारतीय व्यापारियोंके भविष्यको इतना भयानक वना दिया कि उसके मुकावलेमें और सब मुसीवतें फीकी पड़ गईं। इसलिए विकेता-परवाना अधिनियमको सबसे पहले हाथमें लेना विलकुल जरूरी हो गया है।

अव तो सम्राज्ञी-सरकारके हस्तक्षेपसे जो-कुछ राहत मिल जाये उसमें ही नेटालवासी भारतीय व्यापारियोंकी आशा रह गई है। प्रार्थी सम्राज्ञीके सब देशोंमें वही अधिकार और विशेपाधिकार पानेका दावा करते हैं, जिनका उपभोग सम्राज्ञीके अन्य प्रजाजन करते हैं। इसका बाचार १८५८ की घोषणा है। और नेटाल-उपनिवेशमें तो प्रार्थियोंके इस दावेका यह भी बास आधार है कि उन्होंने पहले जो प्रायंनापत्र भेजे थे उनसे सम्बन्धित खरीतेमें आपके पूर्वा-विकारीने कहा था: "सन्नाजी-सरकारकी इच्छा है कि सन्नाजीकी भारतीय प्रणाओंके साथ उनकी अन्य प्रजाओंकी वरावरीका व्यवहार किया जाये। "र इसके अलावा, प्राधियोंको भरोसा है, सम्राज्ञी-सरकार नेटाल-उपनिवेशसे, जिसकी वर्तमान समृद्धिका श्रेय गिरमिटिया भारतीयोंको है, जपनिवेशवासी स्वतन्त्र भारतीयोंके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करानेकी कृपा करेगी।

सारे संसारमें, जहाँ-कहीं भी जरूरत हुई है, भारतीय सिपाही ग्रेट ब्रिटेनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इसी तरह, भारतीय मजदूर उपनिवेश वसाने के लिए नये-नये क्षेत्र खोलते जा रहे हैं। अभी हालमें ही रायटरके एक तारमें वताया गया था कि रोडेशियाके वतिनयोंको तालीम देनेके लिए भारतीय सैनिकोंको लाया जायेगा। क्या यह हो सकता है कि उन्हीं सैनिकों और मजदूरोंके देशभाइयोंको सम्राज्ञीके साम्राज्यके एक भागमें ईमानदारीके साथ जीविका कमानेकी इजाजत

और फिर भी, जैसाकि आगे कही हुई वातोंसे स्पष्ट हो जायेगा, नेटाल-उपनिवेशमें भारतीय व्यापारियोंको ईमानदारीके साथ जीविका उपाजित करनेका अधिकार न देनेका संगठित प्रयत्न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें उन अधिकारोंसे भी वंग्वितं करनेका संगठित प्रयत्न किया जा रहा है, जिनका उपभोग वे वर्षोंसे करते आ रहे हैं। और जिस जरियेसे नेटालके यूरोपीय उपनिवेशी अपने इस ब्येयको पूरा करनेकी आशा करते हैं, वह है उपर्युक्त कानून।

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०४।

उत्तरदायी हैं। कोई समुदाग हो, इस दिशामें उपकी पूर्ण उपेक्षा की गई तो उसका कुछ हिस्सा आपत्तिजनक अवस्थामें पहुँच ही जायेगा।

इस समय सबसे बड़ी बात, जिसके लिए श्री गांधी आग्रह कर रहे हैं और जिसपर अपना ध्यान लगाये हुए हैं, उस कानूनको रद कराना है जिसको वे "वर्गगत कानून" कहते हैं और जो पर्यवेक्षकके कार्यालय और नगर-परिपद (टाउन कीन्सिल) द्वारा लागू किये गये नियन्त्रणोंमें परिलक्षित है। उनके विचारसे दक्षिण आफिकामें एशियाइयोंक बहुत बड़ी संस्थामें आनेकी कर्ताई गुंजाइश नहीं है। प्रयासी-प्रतिबन्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रिस्ट्रियशन्स ऐक्ट) के द्वारा देशान्तरवास नियन्त्रित है। यह नेटालमें भारतीयोंके विरुद्ध उत्तित रीतिसे लागू किया गया है। इसी तरहका एक कानून केप उपनिवेशमें जारी हुआ है और डेलागोआ-बेके अधिकारियोंने जो कानून चलाये हैं वे अपने प्रयोगमें और भी कई हैं। इन कानूनोंके अनुसार प्रवासीको तभी जहाजसे उतरने दिया जाता है, जब कि वह सिद्ध कर दे कि वह पहले इस देशमें स्यायी रूपसे रह चुका है, अथवा कोई-न-होई यूरोपीय भागा पढ़ने और लिखनेकी योग्यता रखता है। इस सम्बन्धके कानून अकेले भारतीयोंके विरुद्ध ही लागू नहीं हैं, और चूँकि कानूनकी पुस्तकमें ऐसे एक विवानका दर्ज होना अवस्यम्भावी है, श्री गांधीको इस स्वितिको स्वीकार कर लेनेके लिए विवश होना पड़ा है और उनका सुझाव है कि स्थानीय कानून योंड़े परिवर्तनके साथ नेटालके कानूनके ढंगपर हों। ये उन कानूनोंको हटानेपर जोर देंगे जिनमें भारतीयोंके लिए पृथक् वस्तियोंकी व्यवस्था है। इसके पक्षमें वे यह तक पेश करते हैं कि भारतीयोंके ज्यादा गरीब तबके स्वयं अपनी इच्छासे किसी भी स्थानमें रहेंगे, जो उनके लिए निर्दिष्ट कर दिया जायेगा; और केवल थोड़े-से अधिक धनी और समृद्ध व्यापारी शहरमें रहेंगे। चूंकि ट्रान्सवाल एक शाही उपनिवेश है, वे भारतीयोंको व्यापार करनेके परवाने जारी किये जानेके नियन्त्रणोंको हटानेकी वांछनीयतापर जोर दे रहे हैं। नेटाल और केप उपनिवेश स्वशासित हैं और अपने आन्तरिक मामलोंके सम्बन्धमें अपने-खुदके कानून बना सकते हैं। परन्तु उनकी दलील है कि साम्राज्य-सरकारको ट्रान्सवालमें सम्राट्के प्रजाजनोंको व्यापार और कार्यकी स्वतन्त्रता देनेकी अपनी सामान्य नीति अवश्य ही लागू करनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया, ६-४-१९०३

# २२५. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय'

जोहानितवगै अप्रैल १२, १९०३

इस समय ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति निम्न प्रकार है:

स्टैंडर्टनमें पैदल-पटरियोंकी शिकायत अस्थायी रूपसे दूर हो गई है; सरकारने सेना-विकारीको हिदायत कर दी है कि वह भद्र वेश और भद्राचरणवाले एशियाइयोंके विरुद्ध उप-नियमका प्रयोग न करे।

सायमें नत्यी सरकारी सूचनासे परवानोंकी स्थितिका पता चलता है। इसके कारण लोगोंमें भय फैल गया है, क्योंकि:

१. यह "एक संवाददाता द्वारा प्रेषित" रूपमें इंडियामें प्रकाशित हुआ था।

डर्बनकी नगर-परिषद उपनिवेशका सबते मुख्य निगम (कारपोरेशन) है। उसमें ग्यारह सदस्य हैं। इनमें से एक सदस्य भारतीयोंका इकवाली और कट्टर विरोधी है। गत वर्षके आरम्भ में नादरी और क्रूरलैंड जहाजोंसे यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध जो प्रदर्शन किया गया था उसमें उस सदस्यने एक अगुएका काम किया था। वह अपने अत्यन्त उग्र भाषणोंके लिए प्रसिद्ध हो गया था। वह अपने भारतीय-द्वेषको नगर-परिषदके अन्दर भी हे गया है। और अबतक उसने बरावर और व्यक्ति-विशेषोंका खयाल किये विना भारतीयोंको व्यापारके परवाने देनेका विरोध किया है। चूंकि यूरोपीयोंके दो ही वर्ग हैं — एक तो भारतीयोंका उग्र विरोधी और दूसरा उदासीन — इसलिए जव कभी भी भारतीयों-सम्बन्धी कोई विषय परिषदके सामने निर्णयके लिए आता है, तब आम तौरपर वही सदस्य विजयी होता है। कानूनके अनुसार नियुक्त परवाना-अधिकारी निगमका स्थायी कर्मचारी है। इसलिए, प्राथियोंकी नम्न रायमें, परिषदके सदस्योंका थोड़ा-बहुत प्रभाव उसपर है ही। आगे चलकर एक मामलेका उल्लेख किया जानेवाला है। उसमें प्रथम उपन्यायाधीश सर वाल्टर रैगने, जो उस समय मुख्य न्यायाधीशके स्थानपर काम कर रहे थे, नगर-परिषदके स्थायी कर्मचारीके परवाना-अधिकारीके पदपर नियुक्त किये जानेके खतरेके वारेमें ये विचार व्यक्त किये हैं:

न्यायाधीशको मुझाया गया है कि इस तरह नियुक्त किये गये अधिकारीके मनमें कुछ हद तक पक्षपात तो होगा ही। कारण, वह नगर-परिषदके अधीन एक स्थायी कर्मचारी है और उसका नगर-परिषदका विश्वासी होना अनिवार्य है। न्यायाधीश यहोदय इस विषयका फैसला करनेको तैयार नहीं थे। परन्तु उन्होंने यह तो पूरी तरहसे मान लिया कि परवाना-अधिकारी कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो न तो नगर-परिषदकी सेवामें रहा हो और न नगर-परिषदका विश्वासी हो ( नेटाल विटनेस,

यह परवाना-अधिकारी परवानोंके अर्जदारोंकी आर्थिक स्थितिकी जाँच करता है; उनसे मार्च ३१, १८९८)। उनके माल, पूँजी आदिके बारेमें सवाल करता है; और आम तौरपर उनके खानगी मामलोंकी भी पूछताछ करता है। उसने एक नियम ही बना लिया है कि जिस भारतीयके पास डर्बन में व्यापार करनेका परवाना पहले नसीं रहा, उसे वह न दिया जाये। इन बातोंका उसे कोई खयाल नहीं होता कि उम्मीदवारके पास उपनिवेशके किसी अन्य स्थानमें व्यापार करनेका परवाना रहा है या नहीं, वह पुराना बाशिन्दा है या नया, अंग्रेजी जाननेवाला सुयोग्य व्यक्ति है या साधारण व्यापारी, और जिस मकानमें व्यापार करनेका परवाना माँगा जा रहा है वह हर तरहसे योग्य है या नहीं तथा पहले वहाँके लिए परवाना रहा है, या नहीं।

इस वर्षके आरम्भमें सोमनाथ महाराज नामके एक भारतीयने नगरमें फुटकर व्यापार करनेके परवानेके लिए अर्जी दी थी। उसकी अर्जी ले ली गई। परवाना-अधिकारीने उसकी स्थितिके बारेमें उससे लम्बी जिरह भी की। उसके खिलाफ कोई बात नहीं पाई गई। वह जिस मकानमें व्यापार करना चाहता था उसके बारेमें सफाई-दारोगाने अनुकूल रिपोर्ट दी। उस मकानको एक भारतीय दूकानदार हाल ही में खाली करके जोहानिसवर्ग गया था। इस तरह परवाना-अधिकारीको उसके या उस मकानके खिलाफ कोई बात हूँहे न मिली तव उसने विना कारण बताये ही उसकी अर्जी नामंजूर कर दी। मामलेकी अपील नगर-परिषदके साम

1

तो उन्हें छेना ही नहीं पड़ता था। जब इस उपनिवमको छागू करनेका गत्न किया जाने छमा तब तुरन्त ही ब्रिटिश सरकारने हस्तक्षेप करके उसे रोक दिया था। इस मूचनाका प्रतिवाद सरकारको भेज दिया गया है।

नेटालके उर्वन और मैरित्सवर्ग नगरोंमें इक्कि-दुक्के लोगोंको प्लेमकी मिल्टी निकलो है। रोगका अधिक आक्रमण काफिर लोगोंपर हुआ है। यूरोजीयोंको भी यह रोग हुआ है। फिर भी इन दोनोंको, बिना किसी प्रतिबन्धके, ट्रान्सवाल आने दिया जा रहा है। परन्तु भारतीयोंको ट्रान्सवालमें आगमन, सारे ही नेटालसे — केवल रोगाकान्त नगरींसे नहीं — पूर्णतया निषिद्ध कर दिया गया है। भारतीय शरणार्थियोंको भी नेटालसे इस उपनिवेशमें नहीं आने दिया जाता।

यहाँके भारतीय, श्री चेम्बरलेनकी सलाहणर चलकर धेर्यपूर्वक अपनी शिकायतें स्थानीय अधिकारियोंसे दूर करवानेका यत्न कर रहे हैं। और, यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरकी वृत्ति परस्पर-विरोधी स्थार्थोंको समान न्याय देनेकी है।

ईस्ट लंदन (केप कालोनी) में पैदल-पटरीको शिकायत अवतक दूर नहीं हुई। परमश्रेष्ठ गवर्नरने हमारे अन्तिम प्रार्थनापत्रका जवाब अभीतक नहीं दिया। परन्तु इस उपनियमको यहाँ कठोरतासे लाग नहीं किया जा रहा।

[ सहपत्र ]

#### सरकारको सूचना

### संख्या ३५६, सन् १९०३

सर्वेसाधारणकी जानकारीके लिए सूचना दी जाती है कि परमश्रेष्ठ छेपिटनेंट गवर्नर और उनकी कार्य-कारिणी परिपदने, व्यापार करनेंक परवानोंक लिए एशियाई लोगोंके प्रार्थनापत्रोंपर निर्णय दिया है कि, १२ अगस्त १८८६ को कार्यकारिणी परिपद के प्रस्ताव अनुच्छेद सं० १६४ के द्वारा संशोधित और १२ अगस्त १८८६ को लोकसभा (फोक्सराट) के प्रस्ताव अनुच्छेद सं० १४१९ द्वारा सम्प्रष्ट, १८८५ के कानून सं० ३ के विधानोंको, उन एशियाई लोगोंके निद्दित स्वार्थोंका सुनासिव लिहाज रखकर लागू किया जायेगा जो पिछली लड़ाई छिड़नेपर वाजारोंसे बाहर व्यापार कर रहे थे; और इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि:

- (१) सरकार तुरन्त ही ऐसे उपाय को जिनसे कि प्रत्येक नगरमें उन वाजारों को पृथक नियत किया जा सके जिनमें कि केवल एशियाई लोग रहेंगे और व्यापार करेंगे; यह काम उपनिवेश-सचिवके सुपुर्द किया जाता है कि वह इन वाजारों का निश्चय, आवासी (रिजिडेंट) मजिस्ट्रेटकी अथवा जहाँ नगर-परिषद या स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ वोर्ड) हो वहाँ उसकी सलाहसे करें।
- (२) किसी भी एशियाईको निद्य्तित *चाजारों* के सिवा कहीं और न्यापार करनेके लिए नया परवाना नहीं दिया जायेगा।
- (३) जिन एशियाई न्यापारियोंके पास किसी ऐसे स्थानपर व्यापार करनेके परवाने पिछली लढ़ाई छिड़नेके समय रहे होंगे, जो सरकार द्वारा विशेष रूपसे नियत नहीं किया गया, उनके परवाने उन्हीं शतोंपर तवतकके लिए फिर जारी किये जा सकेंगे जवतक कि वे इस उपनिवेशमें रहते रहेंगे। परन्तु ये परवाने किसी दूसर व्यक्तिकों नहीं दिये जा सकेंगे और किसी परवानेदारकों किसी एक ही नगरमें उतनेसे अधिक परवाने नहीं दिये जायेंगे जितने कि उसके पास लड़ाई छिड़नेके समय थे।

एशियाइयोंका निवास, ऊपर निर्दिष्ट फानून द्वारा, उन्हीं गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंतक सीमित हैं जो इस प्रयोजनके लिए पृथक नियत कर दिये गये हों; परन्तु अव परमश्रेष्ठने निर्णय किया है कि उनके लिए

वहाँ यह सावित कर दिया गया कि अर्जदारने पाँच वर्ष तक गिरमिटियाके तीरपर राकी सेवा की है; वह तेरह वर्षसे स्वतंत्र भारतीयके रूपमें उपनिवेशमें रह रहा है; अपने परिश्रमके वलपर ही व्यापारीकी हस्ती हासिल की है; उसके पास इसी उपनिवेशकी रीके क्षेत्रमें छः वर्ष तक व्यापार करनेका परवाना रह चुका है; उसके पास ५० पींड पूंजी है; नगरमें उसके पास माफीकी जमीनका एक टुकड़ा है; उसका रहनेका मकान और दूकानकी इच्छित जगहसे कुछ दूर है और उसने कानूनकी माँग पूरी करनेके लिए रूरोपीय हिसाव-नवीसको नियुक्त कर लिया है। तीन यूरोपीय व्यापारियोंने प्रमाणित कि वह इज्जतदार और ईमान अरीसे कारोबार करनेवाला व्यक्ति है। अर्जदारके वकीलने ी कि परवाना-अधिकारीने जिन कारणोंसे परवाना देनेसे इनकार किया है वे वताये ौर अर्जी-सम्बन्धी कागजातको नकल दी जाये। नगर-परिपदने इन दोनों अजियोंको नामंजूर देया और परवाना-अधिकारीके निर्णयको वहाल रखा। इस निर्णयके खिलाफ सर्वीच्च प्यमें अपील दायर की गई। यह अपील फैसलेके न्यायान्यायके आधारपर नहीं की गई, क्योंकि ं न्यायालय इसके पहले ही बहुमतसे फैसला कर चुका था कि विकेता-परवाना विधेयकके उसे न्यायान्यायके आधारपर अपीलें सुननेका हक नहीं है। विल्क, वह इन अनिय-ओंके आधारपर की गई कि परवाना न देनेके कारण बतानेसे इनकार किया गया, .फे वकीलको कागजातकी नकल नहीं दी गई और जबिक अपीलकी सुनाई हो रही थी नय परिपदके सदस्य टाउन-सॉलिसिटर, टाउन-क्लाके तथा परवाना-अधिकारीके साथ एक कमरेमें गुप्त मन्त्रणाके लिए वले गये। सर्वोच्च न्यायालयने अपील सुनना मंजूर ह्या, अपील करनेवालेके पक्षको मंजूर करके नगर-परिपदकी कार्रवाईको रद कर दिया ागर-परिपदको फरियादीका खर्च भरने तथा मामलेकी सुनवाई फिरसे करनेका आदेश फैसला देते हुए स्थानापन्न मुख्य न्यायात्रीशने कहा:

इस मामलेमें जो वात साफ गलत महसूस होती है वह है कि कागजातकी नकल नहीं वी गई। फरियादीने परिषदको अर्जी देकर कागजातकी नकल देने और परवाना देनेसे इनकार फरनेके कारण वतानेकी माँग की थी। अर्जी अनुचित विलकुल नहीं थी। त्यायके हकमें उसे मंजूर कर लिया जाना चाहिए था। परन्तु उसे नामंजूर कर दिया गया। और जब फरियादीका वकील परिषदके सामने आया, वह कागजातके बारेमें विलकुल अनिभन्न था और उसे पता नहीं था कि परवाना-अधिकारीके मनमें क्या बात चल रही है। . . . उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सानलेमें नगर-परिषदकी कार्रवाई अत्या-वारपूर्ण थी। . . . उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों आजयोंको नामंजूर करनेकी कार्रवाई अन्यायमूलक और अनुचित थी। (टाइम्स आफ़ नेटाल, मार्च ३०, १८९८)। त्यायाधीश श्री मेसनने कहा:

जिस कार्रवाईके खिलाफ अपीलकी गई है, वह नगर-परिषदके लिए लज्जाजनक है। और मुझे इस तरहकी कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं है। इन परिस्थितियोंमें तो में मानता हूँ, यह कहना कि नगर-परिषदके सामने अपीलकी सुन-वाई हुई थी, शब्दोंका दुरुपयोग करना है। (टाइम्स आफ नेटाल, ३० भार्च, १८९८)।

२. देखिए "सोमनाथ महाराजका मुकदमा," मार्च २, १८९८ ।

इस तरह सब लोग ८ वजे सथेरे अभियोग-कथा (चार्ज आफिस) में ले जाये गये और हिरासतमें रखे गये। प्रत्येक व्यक्ति पृथक् रूपसे वपतरके कमरेमें ले जाया गया, उससे परवाना विखानेको अथवा उस देशका स्थायो निवासी रह चुकनेका सबूत देनेको कहा गया। जो अपने वावोंको सिद्ध कर सके उन्हें नये परवाने विये गये। उसके बाद उन्हें सबर वरवाजेसे विवा किया गया। परवाने पा चुकनेपर भी पहले-पहल वे लोग रोके गये थे, परन्तु जब हमने इसका प्रतिवाद किया तब वे जाने पाये। इस तरह जो मुक्त किये गये ये, उनसे वे लोग, जो बन्धनमें थे, कोई बातचीत नहीं करने पाये। इस तरह, सबेरेसे जो लोग हिरासतमें ले लिये गये हैं, वे वंसे ही भूखे-प्यासे वने हैं और अभी १२.३० वजे वोपहरतक रिहा नहीं किये गये हैं। यह पत्र १२.३० वजे वोपहरमें लिखा जा रहा है। अभी कुछ व्यापारी हिरासतमें हैं। सम्मानित भारतीय दूकान-वारोंको वड़े सबेरे गिरफ्तारी और सड़कोंसे उनके पैवल चलाकर ले जाये जानेका वृश्य शहरमें सामान्य चर्चाका विषय वन गया है।

इस तरह पुलिसने अभद्रतापूर्वक और विना आजाके सब कमरोंमें प्रवेश किया और हमारी इस चेतावनीपर कि कुछ कमरोंमें परदानशीन स्त्रियों हैं, विलकुल घ्यान नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि हम किस हुवमसे गिरपतार किये जा रहे हैं तब जवाब मिला— 'कप्तानके हुवम से; औरतों और बच्चोंको छोड़कर हम हर एकको ले चलेंगे और अगर तुम खुशीसे नहीं चलोगे तो हम जबरदस्ती ले चलेंगे। ' उनसे लिखित आजा दिखानेको कहा गया; पर उन्होंने इनकार कर दिया।

यह तो हाइडेलबर्गमें पुलिसके व्यवहारका विवरण है। मैं वता दूं कि एक ऐसी ही घटना जोहानिसवर्गमें भी घटी थी। मामला कप्तान फाउलके व्यानमें लाया गया था और खयाल यह किया गया था कि दुवारा ऐसी कोई वात न होगी। फिर भी पाँचेफस्ट्रूममें यह दोहराई गई। तब भी हमने इसे चुपचाप गुजर जाने दिया। परन्तु अब हमारी समितिके लिए चुप रहना असम्भव हो गया है।

पुराने शासनके हमारे बुरेसे-बुरे दिनोंमें भी हम ऐसे शारीरिक दुर्व्यवहारोंके शिकार नहीं वनाये गये। जहाँतक मेरी समितिको पता है, हमारे समाजने कोई अपराध नहीं किया है; फिर भी उसे लोगोंकी दुर्भावना और उसका परिणाम ही नहीं, बल्कि अब तो उनका दुर्व्यवहार भी भोगना पड़ रहा है, जिनसे हमारी रक्षाकी आशा की जाती है।

मेरी समिति विनम्नतापूर्वक जाँचकी प्रार्थना करती है और चाहती है कि पुलिसके जिस दुर्व्यवहारका ऊपर उल्लेख किया गया है उसपर सरकार अपनी सम्मित प्रकट करे।

भाषका भाधाकारी सेवक, अन्दुल गनी अध्यक्ष व्रिटिश भारतीय संव

[अंग्रेजीसे] रैंड डेली मेल, २८-४-१९०३ अनुमति-पत्र छे छेने चाहिए। भारतीय समाजको पासो और अनुमित-पत्रोंकी छगातारकी हेरा-फेरीसे राहत देनेकी आवश्यकता है।

यह है हमारी स्थित और हम परमश्रेष्ठकी सेवामें वर्तमान परवाना-गढ़ित और ३ पींडी व्यक्ति-करसे मुक्तिकी प्रार्थना करनेके लिए ही आये हैं। यह कानून हमारे लिए अत्यन्त दु:खदायी है। सरकारने इसे लागू करके यह प्रकट कर दिया है कि यह इसे स्थायी कानून बना देना चाहती है। यह स्थिति हमारे लिए और भी दुःखद है। यह पुले तौरपर कहा गया है कि लड़ाईका एक कारण ट्रान्सवालकी पिछली सरकार द्वारा इस करको हटानेसे इनकार करना था। लेकिन आज हम वया देखते हैं ? यही कि, नई सरकार सन् १८८५ का तीसरा कानून हमपर ऐसे रूपमें लागू करना चाहती है जैसा कि वह पिछली सरकारके दिनोंमें कभी लागू नहीं किया गया था। चूंकि स्थिति ऐसी हं, इसलिए इसका मतलब यह होता है कि अब गाजारी और वस्तियोंके अतिरिक्त ट्रान्सवालमें अन्यत्र कहीं हमें जमीन-जायदाद रखनेकी अनु-मित कभी नहीं दी जायेगी। मैं अत्यन्त आदरके साथ कहता हूं कि यह ब्रिटिश संविधानके आचारभत सिद्धान्तोंके विलकुल विपरीत है। किसी भी अन्य ब्रिटिश उपनिवेशमें यह प्रचलित नहीं है। अब इस दिशामें एक नया शाही उपनिवेश मार्गदर्शन करा रहा है। मैं इस सिलसिलमें एक दूसरी कठिनाईका भी उल्लेख करना चाहूँगा। प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गमें जिन जमीनोंपर मसजिदें बनी हुई हैं वे बरसों पहले खरीदी गई थीं, परन्तु इस कानूनके कारण ये जमीनें भारतीयोंको नहीं दी जा सकतीं। हाइडेलवर्गकी मसजिदके सम्बन्धमें भी यही कठिनाई है। हमने लॉर्ड रॉवर्ट्ससे प्रार्थना की। उन्होंने वताया कि अभी यहाँ फीजी कानून लागू है; लेकिन उन्हें आशा है, गैर-फीजी हुकूमत आते ही तमाम ब्रिटिश प्रजाजनोंके साथ एक-सा व्यवहार किया जायेगा। फिर भी वर्तमान हुकूमत द्वारा ठीक यही कानून हमारे विरुद्ध लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, वाहर जानेके पासोंपर फोटो लगानेकी परेशानी भी है। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे उपनिवेशमें अपने मित्रसे भेंटके लिए जाना चाहता है तो उसे उस उपनिवेशमें जाने और वहाँसे वापस आनेका पास तभी दिया जा सकता है जब वह पहले अपने फोटोकी तीन नकलें एशियाई दफ्तरमें भेजे। ऐसे परवानोंका जाली प्रयोग रोकनेके लिए यह उपाय आवश्यक हो सकता है; परन्तु मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ भारतीयों द्वारा परवानोंके जाली प्रयोगकी संभावनाके आधारपर यह मान लेना उचित नहीं है कि सभी भारतीय अपराधी प्रवृत्तिके होते हैं। जो ऐसी प्रवृत्तिके हों उन्हें जरूर पकड़कर कड़ी सजाएँ दी जायें। इस पद्धित तथा एशियाई दफ्तरकी संचालन-विधिके विरुद्ध हमने वार-वार शिकायतें की हैं। स्टारमें एक मुला-कातका हाल छपा है। कहते हैं, इसमें वहाँके अधिकारीने कहा था कि इस दफ्तरका उद्देश एशियाइयोंके हितोंकी रक्षा करना नहीं, विल्क श्वेत-संघके विचारोंको कार्य-रूप देना है।

जब श्री चेम्बरलेन यहाँ आये थे, तब भी बिटिश भारतीयोंका शिष्ट-मंडल उनसे मिला था। श्री चेम्बरलेनने शिष्ट-मण्डलंसे कहा था कि जबतक यूरोपीय लोगोंकी भावनाएँ भारतीयोंके अधिकारोंमें बाधक नहीं होतीं तबतक वे उन भावनाओंसे सहमत होकर चलना अपना कर्त्तव्य बना लें। हमने उनकी यह सलाह हृदयंगम कर ली है। लेकिन श्वेत-संघ माँग करता है कि भारतीय इस देशसे बिलकुल निकाल ही दिये जायें। मैं परमश्रेष्ठको विश्वास दिला सकता हूँ कि हम श्री चेम्बरलेनकी सलाहका, जहाँतक वह हमारे स्वाभिमानपर चोट नहीं पहुँचाती, पालन करनेका प्रयत्न करते रहे हैं। मैं परमश्रेष्ठको श्री चेम्बरलेनके शब्दोंका स्मरण दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि इस देशमें इस समय जो भारतीय हैं उनके साथ न्यायोचित और

, खयाल यह था कि वे अपने उन स्थानोंके कारोवारके लिए खुद माल भेज दिया करेंगे और डर्वनमें भी कुछ व्यापार कर लेंगे। उन्हें परवाना पानेका इतना वृढ़ विश्वास था कि उन्होंने भारतीय व्यापारियोंकी एक पेढ़ीसे डर्वनकी एक मुख्य सड़कपर ११ पींड मासिक किरायेका एक भारी मकान ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने करीव १०० पींड मूल्यका साज-सामान भी खरीद लिया। वादमें उन्होंने परवाना-अधिकारीको परवानेके लिए अर्जी दी। परवाना-अधिकारीने दस्तूरके मुताबिक उनके काम-काजकी वारीकीके साथ छान-वीन की, उनके अंग्रेजी और हिसाब-किताव रखनेके ज्ञानकी जाँच की और उन्हों तीन वार अपने सामने पेशीपर वुलानेके वाद उनकी अर्जी मंजूर करनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने और मकान-मालिक दोनोंने फैसलेके खिलाफ अपील की। नगर-परिषदके पूछनेपर परवाना-अधिकारीने निम्न-लिखित कारण वताये:

में समझता हूँ, १८९७ का १८वाँ कानून अमुक वर्गोंके लोगोंके, जिन्हें आम तौरपर अवांछनीय माना जाता है, न्यापारके परवाने पानेपर कुछ रोक लगानेके लिए वनाया गया था। और में मानता हूँ कि अर्जदार एक ऐसा आदमी है, जो उसी वर्गमें शामिल किया जायेगा। इसके अलावा उसको डर्बनमें न्यापार करनेका परवाना कभी प्राप्त नहीं था। इसलिए उसे परवाना न देना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा है।

इस तरह, इतने-सारे परवाने देनेसे इनकार करनेका सच्चा कारण इस मामलेमें पहली वार नग्न रूपमें प्रकट किया गया। डर्वनके एक प्रमुख व्यापारी श्री अलैक्जैंडर मैकविलियम ने इस विषयमें परिषदके सामने गवाही देते हुए कहा था:

में बहुत वर्षोंसे अर्जदारको जानता हूँ — १२ या १४ वर्षोंसे। सेंने उसके साथ बहुत कारोबार किया है। कभी-कभी उसपर मेरा पाँच-पाँच सौ पोंड तक कर्ज रहा है। उसके साथ मेरा कारोबार पूरी तरहसे सन्तोषजनक रहा है। मेंने उसे बहुत अच्छा और इज्जतदार व्यापारी पाया है। में हमेशा ही उसकी वातपर विश्वास कर सका हूँ।... करदाताकी हैसियतसे मुझे उसके परवाना पानेपर कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए। वह अंग्रेजीमें हिसाब-किताब रख सकता है या नहीं, यह में नहीं जानता। हाँ, वह अंग्रेजी में लिखकर अपने विचार भली भाँति व्यक्त कर सकता है। परन्तु जिस ढंगसे उसने इस पत्रमें लिखा है और जिस ढंगसे वह अपना कारोबार चलाता है, उससे में अनुभाव करता हूँ कि वह हिसाब-किताब रख सकेगा (अर्जदारका लिखा हुआ एक पत्र पेश किया)।

अर्जदारकी स्थितिके बारेमें जो बातें ऊपर कही गई हैं उनके अलावा उसकी अंग्रेजीमें दी हुई गवाहीसे नीचे लिखी बातें भी प्रकट हुईं:

मेरा निजी पारिवारिक खर्च लगभग २० पौंड माहवार है। दूकानका खर्च इससे अलग है। ... दूकानके अलावा मेरे पास एक सकान है। ... मेरे मकान और दूकानमें विजली की रोशनी है। ... मेरा कारोबार एस० वृचर ऐंड सन्स, रंडल्स प्रदर ऐंड हडसन, एच० ऐंड टी० मैक-कविन, एल० केरमान ए० फास ऐंड को०, एम० लारी तथा अन्योंके साथ है। में अंग्रेजीमें सादे पत्र लिख सकता हूँ। में हिसाब रखना जानता हूँ। फाईहाइडमें मेंने अपना हिसाब-किताब खुद रखा है। में खाता, रोजनामचा, कच्ची वही, रोकड़ बही,

करने पर मुझे कोई कठिनाई न होगी।" साथ ही, जो लोग पहलसे ही उपनिवेशमें हैं उनके प्राप्त अधिकारोंकी रक्षा भी हो जाती। लेकिन दुर्भाग्यवद्य इसमें बिलम्ब हो गया है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस मामलेमें कानून पास करनेमें अब क्या कठिनाइयों हैं। विरोधी वृष्टिकोणोंको समीप लानेमें काल, वाद-विवाद और विचारकी शक्तिमें मुझे बहुत विश्वास है। परन्तु जैसे कानूनका सुझाव मैं देता हूँ उसपर अभी शायद ब्रिटिश सरकार मंजूरी न देगी, और शायद भारत-सरकार भी उसका विरोध करे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अपनी तरफसे कोई कानून सुक्षाये तो उसे शायद यहाँकी जनता स्वीकार न करे और यदि विवान-सभा उसे पास भी कर दे तो उससे आपका विरोध जोर पकड़नेसे आपकी हालत ज्यादा खराव हो सकती है। इसके अलावा उपनिवेशको स्वराज्य गिलते ही वह निस्सन्देह फोरन रद भी हो जायेगा। गोरी आवादीके इतने बड़े विरोधके मुकाबले जोर-जबरदस्तीसे कोई काम करानेका प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए में सोचता हूँ कि यहाँ एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है, जिससे आपकी मांगी सब तो नहीं, किन्तु बहुत-सी चीजें आपको मिल जायें। उससे स्वेत-संघ पूरी तरहसे संतुष्ट तो न होगा; परन्तु फिर भी गोरी आबादीके बहुत-से समझदार लोगोंको राजी करनेमें बहुत सहायता मिलेगी। इस बीच जो कानून अभी है उसपर अमलके लिए सरवारपर बार-बार जोर दिया गया है और सरकार भी जबतक वह कानूनकी पुस्तकमें हे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। आप दलील देते हैं कि पिछली हुकूमतने कभी पूरी तरह उसपर अमल नहीं किया। पिछली ट्रान्सवाल-सरकारके इस तरीकेपर ही मुझे आपत्ति है। उसमें बेहद मनमानी थी। कानून लागू था; लेकिन वह अमलमें नहीं लाया गया। फिर भी तलवार तो सदा आपके सिर पर लटकती ही रहती थी। आपको कभी पता न चलता या कि आपके ऊपर क्या बीतनेवाली है। कुछ लोगोंसे कर वसूल किया जाता और कुछ छूट जाते थे। मैं तो एक वात कहता हूँ। जबतक करकी वात कानूनकी पुस्तकमें है तबतक सबको समान रूपसे कर चुकाना ही चाहिए।

कहा गया है कि लेपिटनेंट गवर्नर साहबके विचारोंसे मेरी भावनाएँ भिन्न हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें कोई असंगित है। उस दिन मैंने जो भाव प्रकट किये थे और जिनका हवाला आपने दिया है उनपर मैं आज भी कायम हूँ। परन्तु मैं साथ ही इस वातपर भी कायम हूँ कि आप वर्तमान स्थितियोंमें सन्तुष्ट रहें और जवतक यह कानून बदल नहीं दिया जाता तवतक इसका पालन करें। मैं नहीं मानता कि उसका अमल यहाँ कठोरताके साथ किया जा रहा है। वर्तमान सरकार यहाँ पहलेसे वसे हुए भारतीयोंका उचित घ्यान रख रही है। मेरे खयालमें उनका पंजीकरण (रिजस्ट्रेशन) उनकी रक्षाके लिए है। इस पंजीकरणके साथ ३ पींडका कर लगा दिया गया है। यह भी केवल एक बार माँगा जाता है। पिछली हुकूमतको जिन्होंने कर दे दिया है वे केवल इसका प्रमाण पेश कर दें। फिर उन्हें दूसरी बार यह कर नहीं देना होगा। एक बार उनका नाम रिजस्टर पर चढ़ जानेके बाद उसे दूसरी बार दर्ज करानेकी अथवा नया परवाना लेनेकी जरूरत न होगी। इस पंजीकरणसे आपको यहाँ रहने और कहीं भी जाने और आनेका अधिकार मिल जाता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि पंजीकरणमें आपकी रक्षा है। उससे सरकारको भी मदद हो जाती है। इसलिए जो भी कोई कानून बने मैं चाहूँगा कि उसमें पंजीकरणका विधान अवश्य शामिल रहे।

परमश्रेष्ठ लॉर्ड मिलनरने आगे कहा: अब रही *पाजारों* की बात। क्या *पाजारों* की बातको मान लेना भारतीयोंके लिए लाभदायक नहीं होगा — बशर्ते कि ये *पाजार* अच्छे हों, अच्छी जगहपर हों और इनकी रचना भी ठीक हो? मैं तो यह कहूँगा कि मेरे खयालसे एक बार नेटालमें एक कानून जारी है, जिसका नाम है प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम'। यह कानून बाहरसे आनेवाले उन तमाम लोगोंके प्रवेशपर कड़ी रोक लगाता है जो पहलेसे ही नेटालके निवासी नहीं बन गये हैं, या जो यूरोपकी किसी भाषाको लिसना-गढ़ना नहीं जानते हैं। एक और भी कानून है जिसका नाम है विकेता-परवाना अधिनियम'। यह कानून व्यापारी-वर्गको पूरी तरहसे परवाना-अधिकारियोंकी दयापर छोड़ देता है। वे जिसे चाहें परवाना दें, जिसे न चाहें न दें। और परवाने तो हर साल छेने ही पड़ते हैं।

इनके अलावा बाहर निकलनेके पासीं के बारेमें कुछ तकलीफ देनेवाले कानून हैं, जिनके अनुसार प्रतिष्ठित भारतीयोंको — मर्दोंको और औरतोंको भी — दिनमें अथवा रातमें शहरमें हों या गांवोंमें, गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर शिक्षाका प्रश्न दिन-ब-दिन गम्भीर रूप धारण करता जा रहा है। तमाम सार्वजिनक शालाएँ भारतीय बच्चोंके लिए बन्द कर दी गई हैं। सरकारने हालमें ही भारतीयोंके लिए ऊँचे दर्जेवाली शालाएँ खोली हैं। इनमें से एक तो उर्वनमें है और दूसरी मैरित्सवगंमें। परन्तु यहाँ तो केवल प्राथमिक पढ़ाई होती है और इसके बाद शालाका पाठच-कम खत्म होनेपर लड़कोंके लिए आगेकी पढ़ाईका कोई प्रवन्ध नहीं है। उपनिवेशकी राजधानीमें नगर-परिपदने एक प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसके अनुसार सम्राट्के हिन्दुस्तानी प्रजाजनोंको कोई शहरी जमीन वेची या पट्टेपर नहीं दी जा सकती। उधर प्रधानमन्त्रीने डर्वनकी नगर-परिपदको ट्रान्सवालकी सरकार द्वारा जारी किये गये सन् १९०३ के नोटिस नं० ३५६ की नकलें भेज दी हैं, जो "एशियाइयों" के वहाँ वसने और व्यापारके परवानोंके वारेमें हैं। यह अशुभ चिह्न है।

गिरिमिटियोंकी भी खासी वड़ी आवादी इस देशमें है। वह परिस्थितको और भी अधिक मुश्किल बना देती है। इन लोगोंकी हालत और भी बुरी है। गिरिमिटियाकी हालतमें पूरे पाँच साल मजदूरी करनेके बाद जब आदमी उस शतेंसे मुक्त होता है तब उसपर उपिनवेशके मामूली कानून तो लगते ही हैं, उनके अलावा कुछ खास कानून भी लगते हैं। इस तरह या तो उस गरीवको फिरसे बार-बार गिरिमिटिया बनना पड़ता है, या पुनः अपनी मातृभूमि भारतको लीट जाना पड़ता है। किन्तु अगर वह यहीं रहना चाहे तो उसे एक सालाना कर, तीन पींडका व्यक्ति-कर, देना पड़ता है, जिसे विधान-मण्डलने तीन पींडके परवानेका प्रतिष्ठित नाम दे रखा है। हालमें ही एक नया कानून और बना है जो इस करको शर्त-मुक्त गिर-मिटियोंके बालिग बच्चों अर्थात् १३ वर्षकी लड़कियों और १६ वर्षके लड़कोंपर भी लाद देता है।

केप कालोनीने पिछली फरवरीमें एक ऐसा प्रवासी-अधिनियम बनाया है जो नेटालके अधिनियमसे भी आगे बढ़ जाता है। उसमें उपनिवेशमें बसनेके लिए शिक्षाकी शर्ते इतनी कड़ी लगा दी हैं कि प्रवास-अधिकारी अच्छेसे-अच्छे पढ़े-लिखे भारतीयके प्रवेशको भी रोक सकता है। यद्यपि दूसरे प्रकारसे वह इतना उदार भी है कि केप कालोनी या दूसरे किसी दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशमें बसे हुए भारतीयके लिए दरवाजा खुला रखता है। उधर ईस्ट

- १. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३७९-८३ ।
- २. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८४-८६ ।
- ३. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८६-८७ ।
- ४. देखिए "दक्षिण आफ्रिकाके बिटिश भारतीय," अप्रैल १२, १९०३ का सहपत्र।
- ५. देखिए "दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय," अप्रैल २२, तथा "नेदालके भारतीय," मई १०,

# २४१. क्या यह न्याय है?

अगर एक यूरोपीय कोई जुर्म या नैतिक भूल करता है तो वह केवल एक व्यक्तिका दोष समझा जाता है। किन्तु वही भूल अगर किसी भारतीयसे होती है तो सारे राष्ट्रको बदनाम किया जाता है। इस कथनका प्रत्यक्ष प्रमाण हालगें ही एक मामलेमें मिला है। एक भारतीयने कुछ मकान पट्टेपर लिये और उन्हें अनीतियुक्त कामके लिए किराये पर दे दिया। ऐसे बुरे कामकी सफाई तो दी ही नहीं जा सकती। परन्तु ऐसे जुमें या गलतीके लिए उस आदमीको भला-बुरा कहना एक वात है और उसकी भूलपर सारे राष्ट्र या कौमगर विन्दिशें लगा देना और उनका समर्थन करना एकदम दूसरी बात है। किन्तु मर्क्युरी लेनके साधारण-तया गम्भीर माने जानेवाले चन्द्रवासी ("मैन इन द मून") ने और हमारे सन्व्याकालीन सह-योगी<sup>3</sup> ने उपर्युक्त उदाहरणको लेकर ठीक यही किया है। और पाठक यह न भूलें कि उस भारतीयको अपने मकान किरायेपर देनेवाला मालिक खुद एक यूरोपीय ही है। परन्तु इस घटनासे हमारे देश-भाइयोंको सबक तो लेना ही है। हमारा सारा व्यवहार ऐसा हो कि किसीको हमारी तरफ अँगुलीतक उठानेकी गुंजाइश न रहे। हम एक ऐसे देशमें रह रहे हैं, जहाँ हमारी छोटीसे-छोटी भूल, जैसे भी हो वैसे, हजार गुनी बढ़ाकर पेश की जाती है। इसलिए हममें से छोटेसे-छोटे आदमीको भी प्रत्येक कार्यमें यह साववानी रखनी चाहिए कि कहीं हम सारे समाजको हास्यास्पद न वना दें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३

# २४२. अच्छी विसंगति

इमरसनने कहा है, मूर्खतापूर्ण सुसंगति दुर्वल मनके लोगोंका भूत है। मालूम होता है, ट्रान्सवाल-सरकार सोचती है कि प्लेगके दिनोंमें सबके साथ एक-सा बरताव करना 'मूर्खतापूर्ण सुसंगति ' होगी । इसलिए उसने आज्ञा जारी कर दी है कि नेटालसे कोई भारतीय ट्रान्सवालमें नहीं आयेगा। हाँ, यूरोपीय और काफिर जरूर वेरोक आ सकेंगे, यद्यपि खुद प्लेग नेटालकी इन जातियोंमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा है और बेवकूफकी तरह वहाँ तीनोंपर समान रूपसे आक्रमण कर रहा है। इसलिए अगर कोई भारतीय इस नतीजेपर पहुँचे कि उसपर जो रोक लगाई गई है उसकी जड़में जनताके आरोग्यकी चिन्ता नहीं, राजनीतिक कारण हैं तो उसे माफ किया जाना चाहिए। हाँ, शुरू-शुरूमें जव प्लेग फैला और लोगोंमें वबराहट मची, तब लोगोंके दुर्भावको देखते हुए रोकका लगाया जाना क्षम्य माना जा सकता था। परन्तु केवल भारतीयोंके प्रवेशपर सोन-समझकर रोक लगाना, उन्हें कुछ दिन सूतक (क्वा-रंटीन) में रहनेकी इंजाजत भी नहीं देना, उनके लिए बहुत गम्भीर बात हो जाती है। खास

१. नेटाल मक्युरीका एक साप्ताहिक स्तम्भ छेखक: देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४०१-३।

२. नेटाल ऐडवर्टाइन्र ।

होना आवश्यक नहीं वताया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि हिन्दुस्तानियोंके लिए प्रवेशका दरवाजा एकदम बन्द कर दिया गया है। फिर नेटालके कानून के खिलाफ जो बातें कही जा सकती हैं वे सब दोव इसमें भी हैं। हम ह्रदयसे आशा करते हैं कि विधानसभाक अगले अधिवेशनमें उसके मुख्य उद्देशको कायम रखते हुए भारतीयों द्वारा प्रकट की गई उचित आपित्तयोंका आदर करके कानूनमें आवश्यक सुधार कर दिये जायेंगे। सच तो यह है कि मिन्त्रयोंने यह आश्वासन भी दिया है कि अभी विधेयक जल्दीमें रखा जा रहा है; सरकार अगले अधिवेशनमें उसमें आवश्यक सुधार करनेके लिए तैयार है।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओापिनियन, ४-६-१९०३

# २४४. कथनी और करनी

इस सुन्दर उपनिवेशके उदारमना प्रधानमन्त्री नेटालकी नगरपालिकाओंके समक्ष ट्रान्सवाल-सरकारकी नाजार-सम्बन्धी सूचनाओंके वारेमें भाषण दें और इस तरह उनको भी वैसी ही कार्रवाई करनेके लिए प्रभावित करें, यह हमारे लिए पीड़ाजनक आश्चर्यकी वात है। सर आल्वर्ट नगरपालिकाओंसे क्या कराना चाहते हैं? उनके हाथोंमें तो पहलेसे ही असीम सत्ता मीजूद है। वहुत कम नये परवाने जारी किये गये हैं। तव सर आल्वर्ट चाजारों ने वसने लिए किन लोगोंको भेजेंगे? जो लोग पहले ही वस गये हैं, निःसन्देह उन्हें तो नहीं भेजेंगे क्योंकि, ट्रान्सवालकी सूचनाओंका असर ऐसे लोगोंपर नहीं होता। साम्राज्यकी भलाईके लिए श्री चेम्बरलेनने पिछले दिनों दक्षिण आफ्रिकाकी जो यात्रा की थी उसपर हमारे वहादुर प्रवान-मन्त्रीकी यह कृति एक अजीव टिप्पणी है। इस देशमें श्री चेम्बरलेनके जो अस्ती भाषण हुए उनमें साम्राज्यकी भावना और साम्राज्यकी एकता इन्हीं दो वातोंपर उन माननीय महानुभावने मुख्यतः जोर दिया था। भारतीयोंके वारेमें बोलते हुए उन्होंने यह नियम बताया थाः "जो पहलेसे ही वस गये हैं वे न्याय और सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिआरी हैं।" भारतीयोंको जवरन पाजारों या, साफ शब्दोंमें, पृथक् वस्तियोंमें भेज देना न्याययुक्त और सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकेगा। सोचा तो यह जाता था कि प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम और विकेता-परवाना अधिनियम जैसे कठोर कानून वना देनेके वाद अव तो भारतीयोंको कमसे-कम साँस लेनेका अवसर मिलेगा। परन्तु देखा जाता है कि सर्वशक्तिमानकी इच्छा दूसरी ही है।

(अपर लिखा मजमून छपनेके लिए देनेके वाद डर्वनकी नगरपालिकाकी वैठकमें उ मेयरने जो तजवीज पेश की है उसे पढ़कर हमें बहुत सदमा पहुँचा है। यह तजवीज अन्यत्र ज्यों-की-त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। इसपर हमारे विचार पाठक अगले अंक में पढ़ें,

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३

- १. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३७९-८३ ।
- २. सर आल्वर्ट एच० हाइम, प्रधानमन्त्री, १८९९-१९०३ ।
- ३. देखिए अगला शीर्षेक ।
- ४. देखिए "वाघ और मेमना", ११-६-१९०३।

नहीं कहा प्रमा था। परवाना-अधिकारीने अपने कारण सिर्फ तब बताये जब कि मामलेकों अपील परिपदके सामने गई और परिपदने उससे कारण बतानेकों कहा। उपर्युक्त तीन अर्ज-दारोंकों जब परवाने देनेसे इनकार किया जा चुका और उन्हों मालूम हुआ कि इनकार क्यों किया गया है, तब उन्होंने तुरन्त कहा कि वे अपने मकानोंमें सफाई-दारोगाके नुजाबे हुए सब सुधार या फेरफार करनेकों तैयार हैं। परन्तु परवाना-अधिकारी यह सब मुननेकों तैयार नहीं था। उसने उनकी अजियोंपर विचार करनेसे इस आधारपर इनकार कर दिया कि नगर-परिपदने उसका पहला निर्णय बहाल कर दिया है (परिधिष्ट ख)। यहां कह देना अनुचित न होगा कि अर्जदारोंने यह कभी नहीं माना कि उनके मकान अस्वच्छ हैं। और उन्होंने साबित करनेके लिए डाक्टरी प्रमाण भी पेश किये थे कि मकानोंकी हालत नन्तोप-जनक है। प्रार्थी इसके साथ एक उद्धरण नत्थी कर रहे हैं (परिधिष्ट ग)। यह नगर-परिपदके सामने हुई कार्रवाईका एक अंश है। इससे तीनों वादियोंका मामला अधिक पूर्ण रूपमें स्पष्ट हो जायेगा। न्यूकैसिल नगर-परिपदमें आठ सदस्य हैं— एक डाक्टर, एक वकील, एक बढ़ई, एक जल-पानकी दूकानका मालिक, एक खान-कर्मचारी, एक पुस्तक-विकेता और दो वस्तु-भण्डार-मालिक। परवाना-अधिकारी नगर-परिपदका कलाक भी है। फलतः जब नगर-परिपद परवाना-अधिकारीके फैसलेके खिलाफ अपील सुननेको बैठती है तब बही उसका कलाक भी होना है।

परन्तु डंडीका स्थानिक निकाय (लोकल बोर्ड) तो डवंन और न्यूकैसिल दोनोंकी नगर-परिपदोंको मात्त देना चाहता है। पिछले नवम्बरमें परवाना-अधिकारीने एक चीनीको व्यापारका परवाना दिया था। और अधिकतर करदाताओंने उस अधिकारीके निर्णयके खिलाफ अपील की। स्थानिक निकायने दोके विरुद्ध तीनके बहुमतसे एक-मात्र इस आधारपर परवाना रद कर दिया कि अर्जदार चीनी राष्ट्रीयताका था। अर्जदारके सॉलिसिटरने स्थानिक निकायको उसके निर्णयके विरुद्ध अपीलकी सूचनामें अपीलके ये आधार बताये थे:

- (१) कि, आपके निकाय के कुछ सदस्य व्यापारी और दूकानदार और फुटकर व्यापारके परवानेदार हैं। इसलिए वह होई-ली ऐंड कम्पनी के हितोंको हानि पहुँचाये विना अपीलके विषयका निपटारा करनेमें असमयं या सम्भवतः उसे निपटारा करनेका अधिकार ही नहीं या।
- (२) कि, आपके निकायकी रचना ऐसी है कि होई-की ऐंड कम्पनीको कुटकर व्यापारका परवाना न दिया जानेमें निकायके कई सदस्योंका व्यक्तिगत और सीपा आर्थिक स्वार्थ है। इसलिए उन्हें चाहिए था कि न तो वे निकायकी बंडकमें उपस्थित होते और न इस प्रश्नपर अपनी राय ही देते।
- (३) कि, आपके निकायके कुछ सदस्यों ने, जो वैठकमें शामिल हुए थे, होई-जो एँड कम्पनीकी पेढ़ोके खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष और पक्षपात प्रकट किया। कारण यह था कि पेढ़ोके सदस्य चीनके निवासी हैं। और, खास तौरसे, एकने तो यहांतक कहा: "मैं किसी चीनीको कुत्तेके बराबर भी मौका नहीं वूंगा।"
- (४) कि, अपील करनेवाले फरवाताओंने कोई गवाही या कानूनी सबूत पेश नहीं किया कि होई-ली ऐंड कम्पनीके लोग उपनिवेशमें रखने योग्य नहीं है।
- (५) कि, अपील करनेवाले करवाताओंने कोई गवाहो या कानूनी नवूत पेक्ष नहीं किया कि परवाना-अधिकारीने जिस मकानके लिए परवाना दिया या वह तवतक

व्यापारके लिए बिलकुल अयोग्य और अनुपयुक्त है, जबतक कि मकान-मालक होई-ली ऐंड कम्पनीके साथ अपने पट्टेमें किये हुए इकरारके अनुसार नया मकान नहीं बना देता।

(६) कि, निकायका निर्णय और प्रस्ताव न्यायके सिद्धान्तों तथा कानून दोनोंकी दृष्टिसे भी अयोग्य और अन्यायपूर्ण है।

मामलेके कागजात देखनेसे मालूम होता है कि यह चीनी एक ब्रिटिश प्रजाजन है। फिर भी उसकी जो गित हुई वही भारतीयोंकी भी होना असम्भव नहीं है। इस मामलेमें सर्वोच्च न्यायालयने अपील सुननेसे इनकार कर दिया। इसका कारण ऊपर वताये हुए न्यू-कैसिलके मामलेका फैसला ही था।

गत नवम्बरमें करदाताओं के अनुरोधपर डंडीके स्थानिक निकायके अध्यक्षने एक सभा वुलाई थी। उसका उद्देश्य "एशियाइयोंको नगरमें व्यापार करने देनेके औचित्यपर विचार-विमर्श करना" था। इस समय डंडीमें लगभग दस भारतीय वस्तु-भण्डार हैं। सभाकी कार्रवाईके निम्नलिखित अंशोंसे मालूम होगा कि स्थानिक निकाय अगले वर्ष उनके साथ कैसा बरताव करना चाहता है:

श्री सी० जी० विल्सन (स्थानिक निकायके अध्यक्ष) ने अपने मंतव्यसे बहुत अच्छा असर पैदा किया। उन्होंने सभी विषयोंमें निकायकी कार्रवाईका पोषण किया और कहा कि हमारा प्रयत्न, अगर सम्भव हो तो, नगरको एशियाई अभिशापसे मुक्त कर देनेका है। वे सिर्फ यहीं नहीं, बिल्क सारे नेटाल उपनिवेशके लिए एक अभिशाप हैं। उन्होंने सभाको आश्वासन दिया कि चीनी व्यापारीके सम्बन्धमें हमारी कार्रवाइयाँ स्वार्थ-रिहत और पक्षपातहीन थीं और परवानेको रद करके हमने ईमानदारीके साथ वही किया है जिसे हम नगरके प्रति अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि करदाता अपनी राय जोरोंसे व्यक्त करके बता देंगे कि उनका इरादा इस अभिशापको नामशेष कर देनेका है।

श्री डब्ल्यू० एल० ओल्डएकर (निकायके एक सदस्य) ने कहा कि उन्होंने और निकायके अन्य सदस्योंने जो-कुछ ठीक समझा वही किया है। उन्होंने सभाको आश्वासन दिया कि उनकी कार्रवाइयोंमें पक्षपातका कोई भाव नहीं था और सभासद भरोसा कर सकते हैं कि वे निकायके सदस्यकी हैसियतसे अपने कर्त्तव्यका पालन अवश्य करेंगे।

श्री एस० जोन्सने इसके बाद प्रस्ताव पेश किया कि, स्थानिक निकाय अवांछनीय लोगोंको परवाने देना रोकनेके लिए जो-कुछ भी उसकी शक्तिमें हो, सब करे; कि, परवाना-अधिकारीको भी इस आशयका निर्देश दिया जाये; और यह कि, इनमें से जितने परवाने रद किये जा सकें उतनोंको रद करनेकी कार्रवाई की जाये। यह प्रस्ताव सर्व-सम्मितिसे, हर्ष-ध्वनिके साथ, मंजूर हो गया।

श्री सी० जी० विल्सनने इस निर्णयपर सभाको यह कहकर धन्यवाद दिया कि इससे निकायके हाथ बहुत मजबूत हो गये-हैं और वह सभाके निर्णयपर अमल करेगा।

और भी कई सज्जनोंके भाषण हो जानेके बाद श्री हेस्टिग्जने प्रस्ताव किया कि टाउन-क्लार्क और परवाना-अधिकारी दो भिन्न व्यक्ति हों।

श्री विल्सनने कहा कि अधिकारियोंको अभीकी तरह ही रहने देना बहुत वेहतर होगा। वादमें, अगर परवाना-अधिकारीने इस प्रकारके मामलोंमें वैसी ही कार्रवाई न की जैसी कि निकायने की है, तो हमारे हाथमें इलाज है ही। (नेटाल विटनेस, २६ नवम्बर, १८९८)।

ऊपरके उद्धरणोंमें जिन लोगोंको अवांछनीय कहा गया है वे, निस्सन्देह, डंडीके ब्रिटिश भारतीय व्यापारी हैं। डंडीका स्थानिक निकाय जो नीति वरतना चाहता है उसे इन उद्धरणोंमें स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया गया है। कानूनने अपील सुननेका अधिकार जिस संस्थाको दिया है उसकी ओरसे परवाना-अधिकारीको हिदायतें मिल चुकी हैं — और आगे भी मिलेंगी — कि उसे क्या करना है। और, इस तरह, दो न्यायाधिकरणों — अर्थात् परवाना-अधिकारी और नगर-परिपद या स्थानिक निकायके, जहाँ जो हो, सामने कानूनके मंशाके अनुसार पीड़ित पक्षोंको अपना मामला पेश करनेका जो अधिकार था, वह छिन जायेगा। प्राथियोंकी नजरमें जो उदाहरण आये हैं उनमें से ये केवल थोड़े-से हैं। इनसे विलकुल साफ मालूम होता है कि यदि विभिन्न नगर-परिपदों और स्थानिक निकायोंपर अंकुश न लगाया गया तो वे किस नीतिका अनुसरण करेंगे।

प्रािथयों को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि अवतक दूसरी नगर-परिपदों और स्थानिक निकायोंने ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखाई है कि वे जुल्मी तरी केपर व्यवहार करेंगे; हालांकि वहां भी नये परवाने प्राप्त कर छेना लगभग असम्भव है। यहाँ तक कि पुराने जमे हुए भारतीयों को भी नये परवाने नहीं मिल सकते, फिर, कानूनके अनुसार जो अधिकार—प्रार्थी तो कहना चाहते थे, अत्याचारी अधिकार—उन्हें दिया गया है वह मौजूद है ही, और इसका कोई ठिकाना नहीं कि वे डवंन, न्यूकैसिल और डंडी द्वारा पेश किये गये उदाहरणों का अनुकरण नहीं करेंगे।

जिन सॉलिसिटरोंका इस कानूनके अमलसे कुछ सम्बन्ध रहा है उनके विचार जाननेकी दृष्टिसे उन्हें एक पत्र' लिख कर निवेदन किया गया था कि वे कानूनके अमलके सम्बन्धमें अपने अनुभव वतानेकी कृपा करें। यह पत्र चार सॉलिसिटरोंके पास भेजा गया था। उनमें से तीनने अपने उत्तर भेजे हैं, जो इसके साथ नत्थी हैं (पिरिशिष्ट घ, ङ, च)। श्री लॉटन, जिन्होंने न्यूकैसिल, चीनी व्यापारी और उपर्युक्त सोमनाथ महाराजके मामलों की पैरवी की थी, कहते हैं:

में विक्रेता परवाना अधिनियमको वहुत लज्जाजनक और वेईमानी-भरा विधान मानता हूँ। वेईमानी-भरा और लज्जाजनक — क्योंकि इस मंज्ञाको जरा भी छिपाया नहीं गया कि उसे भारतीयोंपर, और सिर्फ उनपर ही लागू किया जायेगा। वास्तवमें वह स्वीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेज्ञनमें किया गया, जो भारतीय-विरोधी समुदाय को तुष्ट करनेके लिए साधारण समयसे एक महीने पहले ही कर लिया गया था; फिर भी उपनिवेज्ञ-मन्त्रीको स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए उसे रूप ऐसा दिया गया, मानो वह सवपर लागू होता हो।

अधिनियमका असर है — ज्यापारके परवाने देने या न देनेका अधिकार भारतीय ज्यापारियोंके माने हुए शत्रुओंके हाथोंमें सौंप देना। नतीजा वही है, जिसकी अपेक्षा की जा सकती थी। और हम सब जो-कुछ देखते हैं उससे लिज्जत हैं, भले ही हम इसे मंजूर करें या न करें।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

उन्हें न्याय दीजिए। नया विधेयक इन लोगोंको या सारे समाजको न्याय देता है, यह ईमानदारीसे विचार करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। क्योंकि, विधेयक जन-साधारणको लाभ पहुँचानेवाली होड़को दूर कर देनेका अधिकार स्वार्थी लोगोंके हाथोंमें सौंप देता है और इन स्वार्थी लोगोंको अपनी जेवें भरनेमें समर्थ बनाता है। . . . मैंने हाल ही आपके एक सहयोगी पत्रमें पढ़ा था कि डंडीके स्थानिक निकायने अगले वर्षके लिए किसी भी अरब व्यापारीका परवाना नया न करनेका निश्चय किया है और पर-वाना-अधिकारीको तदनुसार निदेंश दे दिया है। ये लोग [स्थानिक निकायके सदस्य] अंग्रेज व्यापारी हैं और चाहते हैं कि साराका सारा व्यापार इनके ही हाथोंमें रहे, जबिक जनता इन्हें मुंहमाँगे भाव चुकाती रहे। निश्चय ही अब समय आ गया है जबिक सरकारको चाहिए कि वह इन लोगोंको इनकी सीमा बता दे।

टाइन्स आफ़ नेटालने अपने २१ दिसम्बर, १८९८ के अंकमें उपर्युक्त पत्रपर टीका करनेके वाद भारतीय व्यापारियोंके प्रति विरोधको आत्म-रक्षणके आधारपर उचित बताते हुए कहा है:

साथ ही, हमारी यह इच्छा बिलकुल नहीं है कि इन भारतीय व्यापारियोंके साथ सख्तीका व्यवहार किया जाये। . . . फिर भी, हम नहीं मानते कि उपनिवेशी किसी भी बड़ी संख्यामें यह चाहते होंगे कि इन कानूनोंके अनुसार दिये गये अधिकारोंका उपयोग अत्याचारी ढंगसे किया जाये। यदि यह समाचार सही है कि डंडीके स्थानिक निकायने अगले वर्षके लिए भारतीयोंके किसी भी परवानेको नया न करनेका निश्चय किया है, तो हम निकायसे जोरोंके साथ आग्रह करेंगे कि वह अपने ही करदाताओंके हितमें, और आम तौरपर उपनिवेशके हितमें भी, उस निश्चयको तुरन्त रद कर दे। निकायको परवाने नये करनेसे इनकार करनेका अधिकार जरूर है, परन्तु यह अधिकार देते समय कभी क्षण-भर के लिए भी सोचा नहीं गया था कि इसका उपयोग इस तरह सर्वप्राही रूपमें किया जायेगा। विकेता-परवाना कानूनके लिए जिम्मेदार श्री एस्कम्ब थे और उन्होंने कभी स्वप्नमें भी खयाल नहीं किया था कि उसके द्वारा दिये गये अधिकारका उपयोग इस तरह किया जायेगा। अधिनियम स्वीकार करनेमें यह खयाल उतना नहीं या कि परवाना-अधिकारियोंको उपनिवेशमें पहलेसे ही व्यापार करते आनेवाले भारतीयोंसे निपटनेका अधिकार दिया जाये, जितना कि यह था कि और भारतीयोंको व्यापार करनेके लिए यहाँ आनेसे रोका जाये। विधेयकका दूसरा वाचन प्रारम्भ करते हुए श्री एस्कम्बने बताया कि उसे नगर-परिषदोंके अनुरोधपर पेश किया गया है। उन्होंने कहाः 'उनका उद्देश्य क्या है, यह बतानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं है; और सरकारको भी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव यह है कि कितपय लोगोंको इस देशमें आकर यूरोपीयोंके साथ गैर-बराबर हालतोंमें होड़ करने और व्यापारके लिए परवाने प्राप्त करनेसे, जो यूरोपीयोंके लिए ही जरूरी हैं, रोका जाये। और फिर, 'अगर लोगोंको शंका रही कि उन्हें परवाना मिलेगा या नहीं तो यहाँ व्यापार करनेके लिए कोई आयेगा ही नहीं। इसलिए यदि कानूनकी किताबमें यह कानून मौजूद रहे तो वह बगैर ज्यादा अमलके भी अपना काम पूरा करता रहेगा। दस तरह, स्पष्ट

है कि कानून तो व्यापक अधिकार प्रदान करता है, फिर भी जिम्मेदार मन्त्रीने अपना उद्देश्य पूरा करनेके लिए उसकी व्यवस्थाओंके अमलपर नहीं, बल्कि उसके अस्तित्वसे पैदा होनेवाले नैतिक असरपर भरोसा किया था। यह उद्देश्य पहलेसे ही यहाँ रहनेवाले व्यापारियोंको उनके परवानोंसे वंचित करना नहीं, बल्कि दूसरोंको यहाँ आने और परवाने प्राप्त करनेसे रोकना था। यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे निकाय और परिषदें, जिन्हें इस कानूनके अन्तर्गत अपीली न्यायालय नियुक्त किया गया है, अपने अधि-कारोंका वैसा दुरुपयोग करेंगी, जैसा कि डंडीका निकाय करनेकी धमकी दे रहा है। दूसरे वाचनकी बहसका जवाब देते हुए श्री एस्कम्बने कहा: 'मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस विधेयककी आवश्यकता केवल उस गम्भीर खतरेके कारण हो सकती है, जो इस देशके सामने मुंह बाये खड़ा है। परन्तु मुझे नगरपालिकाओंके अधिकारियों और उप-निवेशकी न्यायशीलतापर इतना विश्वास है कि, में भानता हूँ, इस विधेयकका प्रयोग, जिसे में न्याय और नरमी कहता हूँ उसके साथ किया जायेगा। अच्छा हो कि उंडीका निकाय इन शब्दोंको याद रखे; क्योंकि वह भी सोचे हुए सर्वग्राही तरीकेपर अपनी सत्ताका उपयोग जितने असन्दिग्ध रूपमें करेगा, उतने ही असन्दिग्ध रूपमें वह उद्देश्य विफल होगा, जो हम सबके सामने है। बेशक, अवांछनीय लोगोंका मुलोच्छेद होने दीजिए, परन्तु यह काम ऋमशः होना चाहिए, ताकि उद्देश्यकी पूर्ति कोई भारी अन्याय किये बिना ही हो जाये। कहा जा सकता है, 'कानून तो है, हम उसको अमलमें लायेंगे।' हाँ, कानून जरूर है, मगर उससे अन्याय ढाया गया, तो वह कितने दिनों तक टिकेगा? उपनिवेशमें ऐसे मतदाताओंकी संख्या बहुत बड़ी है, जिन्हें अपने मजदूर भारतसे ही लाने पड़ते हैं। यह बात भुलानी नहीं चाहिए; क्योंकि यह भारत-सरकारके हाथमें एक ऐसा शस्त्र है, जिसके द्वारा वह इस उपनिवेशसे जितना बहुत-से लोग समझते हैं उससे बहुत ज्यादा ऐंठ सकती है। मान लीजिए, भारत-सरकार कह देती है, 'आपको तबतक और मजदूर नहीं मिल सकते जबतक कि आप उस कानूनको रद नहीं कर देते, जिसके अधीन हमारे लोगोंके साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया है', तो परिणाम क्या होगा? हम इसका अन्दाज नहीं लगायेंगे। अगर स्थानिक निकाय, नगर-परिषदें और परवाने देनेवाले निकाय बुद्धिमान हैं तो वे भारतीय मजदूरोंके मालिकोंको ऐसी अग्नि-परीक्षासे गजारनेकी कभी कोई कोशिश नहीं करेंगे।

इस लम्बे उद्धरणके लिए प्रार्थी क्षमा-याचना नहीं करते, क्योंकि यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसका महत्त्व केवल इसके स्रोतके कारण नहीं, बिल्क जिस ढंगसे इसमें विषयका निरूपण किया गया है उसके कारण भी है। विधानमण्डलके अच्छे इरादे कानूनमें निहित नहीं हैं, यद्यपि उन्हें उसमें उतारा जरूर जा सकता था। यदि ऐसा किया गया होता तो भारतीय व्यापारी इस चिन्ता से बच जाते कि उनकी रोटी कभी भी एकाएक उनके मुंहसे छीनी जा सकती है। सरकारी मुखपत्र एक ऐसी बात मंजूर कर गया है, जो डंडीके निकायको बताई हुई उसकी अपनी ही फटकारसे मेल नहीं खाती। वह निकायोंको एक छिपा हुआ इशारा मालूम होती है कि वे लोगोंका घ्यान खींचे बिना किस तरह अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। क्योंकि, वह भी यही वाहता है कि अवांछनीय लोगोंका एक "बहुत क्रमिक तरीके" से "मूलोच्छेद" कर दिया जाये। इस रखका मेल जो लोग पहलेसे ही जमे हुए हैं उनको न छेड़नेकी इच्छाके साथ

कैसे वेठ सकता है? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीके शब्दोंका उपयोग किया जाये तो, उंडींका निकाय अपने "भोंड़े मुँहफटपने" के कारण जिस कार्यको पूर्ण करनेमें विफल हो सकता है उसको, टाइन्स चाहता है, ऐसे अप्रत्यक्ष रूपमें और कूटनीतिक तरीकेसे पूर्ण किया जाये कि उसका असली उद्देश्य प्रकट न हो।

नेटाल मर्क्पुरी (१४ दिसम्बर, १८९८) में एक पत्र-लेखकने "लगभग बीस वर्षसे उपनिवेशका निवासी" के नामसे लिखा है:

महोदय, — आपके आजके अंकमें मेंने न्यूकैसिलका एक पत्र देखा है। उसमें कहा गया है कि उस नगरके शिक्तमान निगम (कारपोरेशन) ने वावड़ा नामक व्यक्तिक खिलाफ, जिसे उसने परवाना देनेसे इनकार कर दिया था, दायर किया हुआ मुकदमा जीत लिया है। पत्रमें यह खबर भी वी गई है कि इस नतीजेका सारे उपनिवेशमें स्वागत किया जायेगा। वावड़ा एक भारतीय है, जो न्यूकैसिलमें गत १५ वर्षोसे व्यापार करता आ रहा है। इस दौरानमें वह एक अच्छा नागरिक रहा है। परन्तु, दुर्भाग्यसे, वह एक सफल व्यापारों भी रहा है। स्पष्टतः, यह हकीकत न्यूकैसिलके परवाना-निकायके सदस्योंको, जो खुद व्यापारों हैं, पसन्द नहीं है। निगमको अपने अधिकारोंको ऐसी दयनोय विडम्बनापर कहांतक बधाई वो जा सकती है, या यह कि सम्प्राज्ञीको न्याय-परिषद (प्रीवो कोंसिल) के निर्णयका नेटालके न्यायशील व्यक्ति स्वागत करेंगे — इसमें शंका है।

लगभग बीस वर्षसे उपनिवेशका निवासी।

ट्रान्सवाल-सरकार भारतीयोंको पृथक् वस्तियोंमें हटानेका प्रयत्न करती आ रही है। परन्तु वह भी भारतीयोंको कुछ समय देनेको तैयार है — चाहे वह समय कितना ही नाकाफी क्यों न हो — ताकि वे सरकारकी दृष्टिमें हानि उठाये विना अपने कारवारको हटा सकें। स्वभावतः हीं, सम्राज्ञी-सरकार ऐसी स्वल्प रियायतसे संतुष्ट नहीं है। और प्रार्थी जानते हैं कि जो लोग पहलेसे ही जमे हुए हैं उनसे छेड़छाड़ न करनेके लिए ट्रान्सवाल-सरकारको समझानेका प्रयत्न किया जा रहा है। आरेंज फी स्टेटकी सरकारने, यद्यपि वह विलकुल स्वतंत्र है, भारतीय व्यापारियोंको अपना व्यापार वन्द कर देनेके लिए एक सालका समय दिया था। परन्तु नेटाल-उपनिवेशने, जो दक्षिण आफ्रिकाका सबसे अधिक ब्रिटिश उपनिवेश होनेका दम भरता है, भारतीय व्यापारियोंको व्यापार करनेके अधिकारसे एकाएक वंचित कर देनेका अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने उसे काममें लानेका प्रयत्न भी किया है और यह खतरा पैदा कर रखा है कि उसे जरूर काममें लावा जायेगा। नेटाल ऐडवर्टाइज्र (तारीख १३ दिसम्बर, १८९८) इस विसंगतिके वारेमें लिखता है:

... हम इतना हो कह सकते हैं कि (सम्राज्ञीको न्याय-परिषदके) निर्णयपर हमें सख्त अफसोस है।... यह तो ऐसा काम है जिसको अपेक्षा ट्रान्सवालको संसदसे की जा सकतो थी। उस संस्थाने अपने परदेशी निष्कासन कानून (एलियन्स एक्सपत्शन लॉ) में उच्च न्यायालयके अधिकार-क्षेत्रका उच्छेद कर दिया है; और इसके बारेमें उपनिवेशोंमें जो शोरगुल मचा था वह पाठकोंको याद होगा। परन्तु वह इस कानूनसे रत्ती-भर भी ज्यादा खराब नहीं है। हाँ, अगर दोनोंमें कोई फर्क है, तो हमारा कानून ज्यादा खराब है, क्योंकि उसका अमल अधिक वारंबार किया जानेकी सम्भावना है। यह कहना फिजूल

है कि अगर सर्वोच्च न्यायालयको अपील सुननेका अधिकार दिया गया होता तो कानून कारगर न होता। उस संस्थासे इतनी अपेक्षा तो निश्चय हो को जा सकती थी कि वह साधारण समझदारीसे काम लेगी।... अपना राज्य प्रातिनिधिक संस्थाओं के द्वारा स्वयं चलानेवाले समाजमें इस सिद्धान्तके प्रतिपादित किये जानेकी अपेक्षा कि नागरिक अधिकारों पर आधात करनेवाले किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायाधिकारीकी शरण जानेके मार्गको जान-मानकर वन्द कर दिया जाये, बहुत बेहतर तो यह होता कि एक दो मामलों बादवाली बात (म्यूनिसिपैलिटियों की इच्छा) को दाव दिया जाता।

आपके प्रार्थियोंको बहुत भय है कि उपनिवेशकी सरकार प्रार्थियोंको मदद करनेवाली नहीं है। इस कानूनके अनुसार परवाने प्राप्त करने और परवाना-अधिकारीके निर्णयके खिलाफ अपील करनेके तरीकेको नियन्त्रित करनेके लिए जो नियम (परिशिष्ट झ) स्वीकार किये गये हैं वे, प्रार्थियोंकी नम्न रायमें, ऐसे ढंगसे बनाये गये हैं कि उनसे परवाना-अधिकारी और अपील-संस्थाको दिये गये मनमाने अधिकार दृढ़ होते हैं। यहाँ यह बता देना उचित ही होगा कि वे सितम्बर १८९७ में ही स्वीकार कर लिये गये थे। तथापि प्रार्थियोंको आशा थी कि चूँिक उपनिवेशको असाधारण सख्ती करनेका अधिकार दे दिया गया है, इसलिए अब भारतीय समाजको कुछ आरामकी साँस लेने दी जायेगी। और यह भी कि, सख्तीके इक्के-दुक्के मामलोंमें वे यहीं राहत प्राप्त कर सकेंगे — उन्हें सम्राज्ञी-सरकारके पास फरियाद करनेकी जरूरत न होगी। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीने लन्दनसे लौटनेपर जो भाषण दिया था उससे हमारा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उन्होंने आशा प्रकट की थी कि इन अधिकारोंका अमल बहुत सोच-समझकर और नरमीके साथ किया जायेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए प्रार्थी निवेदन करते हैं कि नियमोंमें जो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि परवाना-अधिकारीको अपने निर्णयके कारण अर्जदारको बताने चाहिए, उससे बहुत अनर्थ हुआ है। श्री कॉलिन्सको भी ऐसा ही लगा है (परिशिष्ट क)।

प्रािययोंको सबसे ज्यादा भय तो क्रमिक उच्छेदकी उस प्रक्रियासे है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। यहाँ मौजूद लोग उस प्रक्रियाको भलीभाँति समझते हैं। इस वर्ष अनेक छोटे-छोटे दुकानदारोंको उखाड़ दिया गया है। कुछको तो इसलिए उखाड़ा गया कि उनका कारो-वार मुक्किलसे १० पौंड माह्वार है; वे नकद खरीदते हैं और नकद ही वेचते हैं; इसलिए वे हिसाव-किताव नहीं रख सके। आखिर, छोटे-छोटे यूरोपीय दूकानदार भी तो प्रायः यही करते हैं। कुछ अन्य लोगोंको इसलिए उखाड़ दिया गया कि वे सफाई-दारोगाकी शर्तीको पूरा नहीं कर सके। इन शर्तोंका सम्बन्ध मकानोंकी सफाईसे नहीं, बल्कि उनकी बनावटसे था। अगर परवाना-अधिकारी साल-व-साल कुछ छोटे-छोटे भारतीय दूकानदारोंको मिटाते रहे, तो पर-वाने देनेसे इनकार किये विना ही वड़ी-वड़ी दूकानोंको वैठा देनेके लिए वहुत वर्षोंकी जरूरत नहीं होगी। उदाहरणके लिए, इस प्रार्थनापत्रपर सबसे पहले हस्ताक्षर करनेवाले श्री मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीका नेटालके लगभग ४०० भारतीय दूकानदारों और फेरीवालों-पर २५,००० पौंडसे ज्यादाका कर्ज फैला हुआ है। डर्वनमें उनकी जायदाद भी है, जो भारतीय दूकानदारोंने किरायेपर ले रखी है। यदि इन दूकानदारोंके आठवें हिस्सेको भी परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया तो इस पेढ़ीकी स्थिति विगड़ जायेगी। कुछ क्षति तो उसे पहुँच ही चुकी है। यह क्षति श्री दादा उस्मानको परवाना न दिया जानेके कारण हुई है। (इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।) श्री अमद जीवाकी जायदाद एस्टकोर्ट, डंडी, न्यूकैसिल और डर्वनमें है। वह करीव-करीव पूरीकी पूरी भारतीय दूकानदारोंने किरावेपर ले रखी है।

इसलिए प्रार्थी आदरपूर्वक आशा करते हैं कि उनकी प्रार्थनापर सम्राज्ञी-सरकार शीघ्र ध्यान देगी।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, अपना कर्तव्य समझकर, सदा दुआं करेंगे, आदि-आदि-आदि।

मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी और अन्य

### परिशिष्ट क

[यह सोमनाथ महाराजके मुक्तदमेकी कार्रवाईकी रिपोर्ट है, जो ३-३-१८९८ के नेटाल मर्क्युरीमें प्रकाशित हुई थी। यह अपने तिथिक्रमके अनुसार पृष्ठ २ पर दे दी गई है।]

### परिशिष्ट ख

(नक्ल)

न्यूकैसिल जनवरी ११, १८९८

श्री टाउन क्लार्फ न्यूकैसिल

प्रिय महोदय.

मुझे निर्देश किया गया है कि में सुलेमान इब्राहीम, सज्जाद मियाजान और अब्दुल रस्त्लकी ओरसे खुदरा दूकानोंके परवानोंकी इसके साथ नत्थी की हुई अर्जिया आपके पास, मेजूँ।

आपने पिछले महीने ये परवाने देनेसे इनकार कर दिया था। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, इनकारीका कारण यह था कि आपने सकाई-दारोगाकी रिपोर्टको काफी अनुकूल नहीं समझा। अब मुझे आपको यह स्वित करनेका निरंश किया गया है कि परवानोंको नया करानेके उद्देश्यसे सफाई-दारोगा जो भी फेरफार मुझाये उन सबको मेर मुअविकल पूरा करके उसकी आपत्तिका निवारण कर देंगे।

सज्जाद मियाजानने तो, मुझे मालूम हुआ है, सफाई-दारोगाके मुआयनेके वाद, जो गत दिसम्बरमें हुआ था, फेरफार कर ही छिये हैं। मेरा विश्वास है कि पहले जो भी आपितयाँ रही हों, वे इस फेरफारसे मिट जायेंगी। दूसर दो मामलोंमें में चाहता हूँ कि, अगर आपको मंजूर हो तो आप स्वयं सफाई-दारोगाके साथ चले चलें और वह जो भी आपित वताये उसे लिख लें, ताकि सव बुटियोंको दूर किया जा सके।

मुझे विश्वास है कि मेर मुअविक्षल आपको सन्तोष दिला सकोंगे, क्योंकि परवाने देनेसे इनकारीका परिणाम उनके लिए बहुत गम्भीर होनेवाला है।

> आपका आज्ञाकारी सेवक, (ह०) डब्ल्यू० ए० वांडरप्लेंक, अटर्नी वारते — सुलेमान इन्नाहीम, सज्जाद मियाजान और अव्दुल रसूल

इनमें से प्रत्येक व्यक्तिको इस प्रकारका उत्तर दे दिया गया था:

एस० ई० वावडाने १५ दिसम्बर, १८९७ को एक अर्जी दी थी । उसका मंशा मर्चिसन स्ट्रीटमें च्छाट नं० ३७ पर बने हुए मकानमें खुदरा दूकान खोडनेके डिए परवाना मांगना था । यह दूकान सुलेमान इमाहोमके नामसे खोली जानी थी। परन्तु मैंने उस अर्जीको नामंजूर कर दिया था। नगर-परिपदने ८ जनवरी, १८९८ को अशीलका फैसला मुनाते हुए मेर निर्णयको बहाल रखा है। इन कारणोंसे साथकी अर्जी खारिल की जाती है।

> (ह०) टी० मैंक-िकलिकन परवाना-अधिकारी न्युकैंसिल वरो

### परिशिष्ट ग

न्यूकैंसिल बरोकी नगर-परिपदकी शनिवार, जनवरी [८] १८९८ की परिपदके समा-भवनमें हुई विशेष वैठकके प्रमाणित कार्य-विवरणके अंश । यह वैठक, मुलेमान ईसप वावदा, अब्दुल रसूल और सज्जाद मियाजानकी परवानोंकी अर्जियोंपर १८९७ के कानून नं० १८ के अनुसार नियुक्त परवाना-अधिकारीके निर्णयके विरुद्ध अपील मुननेके लिए हुई थीं । वावदाने मर्चिसन स्ट्रीटके प्लाट नं० ३७ के लिए दी परवानोंकी अर्जी दी थी । उन्तकी और अब्दुल रसूल तथा सज्जाद मियाजानकी परवानोंकी अर्जिया परवाना-अधिकारीने और अपीलमें नगर-परिपदने भी खारिज कर दीं ।

आरम्भमें श्री लॉटनने चाहा कि १८९७ के कानून १८ के अनुसार परवाना-अधिकारीके पदपर परिपदके ही किसी अक्षतरकी नियुक्ति की जानेके विषयमें उनका विरोध दर्ज कर लिया जाये। और उन्होंने इसके समर्थनमें परिपदके सामने भाषण किया।

### अपीलें

मुछेमान ईसप वायडा — अर्जियां ने० २०, २१ — १८९८ ।

श्री ठॉटनने परवाना-अधिकारीके पाससे अर्जेदारको भेजी गई २३ दिसम्बर, १८९७ की सूचना और सकाई-दारोगाको रिपोर्ट पड़कर सुनाई। सकाई-दारोगाको रिपोर्ट इस प्रकार थी:

### सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट

र्मने मर्चितन स्ट्रीटके मकान नं० ३७ का मुभायना किया । इतमें खुदरा दूकान खोळनेका परवाना माँगा गया है। तमाम अरव मकानेंकि समान इतमें भी रोशनी और हवाका प्रवन्ध खराव है। अन्यथा, मकान काकी अच्छी हाळतें है। छोग खोनेका कमरा ठीक करनेंमें व्यस्त थे। परन्तु अभी दूकान और सोनेके कमरेंके वीच दरवाजा है। मुभायनेका अनुमान करके मकानको साक और ठीक-ठाक दिखानेकी वहुत कोशिश की गई है। परवाना-कानृनकी व्यवस्थाओंका यह एक अच्छा नर्ताजा है।

(ह०) जैस० मैकडॉनल्ड सफाई-दारोगा

और उन्होंन नं० ३७, मर्चिसन स्ट्रीटेंक लिए परवानेकी अर्जीपर परवाना-अविकारीका निर्णय और उसके कारणोंकी भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने दावेंक साथ कहा कि सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट सन्तोषजनक है; और अगर न भी हो तो परवाना कुछ शतीपर दिया जा सकता है।

आगे, श्री लॅाटनने २३ दिसम्बर, १८९७ को अर्नदारको भेनी गई स्चना और सफाई-दारोगाकी यह रिपोर्ट पढ़ी:

### सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट सुलेमान ईसप वावड़ा

जिस मक्षानेक लिए परवाना माँगा गया है वह स्कॉट और ऐलन स्ट्रीटिक कीनेपर है। यह शहरका एक विशिष्ट स्थल है। सहायकोंक सोनेका कमरा साथकी छोटी दूकानमें है। अर्जदार खुद वड़ी दूकानके पीछे रहता है। दूकानवाले मक्षानमें बहुत जगह है, किन्तु दूसरे मक्षानोंके समान ही हवा-प्रकाशका प्रवन्य खराब है। अहाता छोटा है और रसोई, गुसल्खाने तथा पाखानेसे घिरा हुआ है। तीन सहायक अब नं० ३६ रकॉट स्ट्रीटमें रहने लगे हैं। यह जगह अर्जेदारने हाल ही में ली है। इसके विना दूकानसे लगी हुई सोनेकी जगह कम होगी।

(ह०) जैस० मैकडॉनल्ड

दिसम्बर १५, १८९७

सफाई-दारोगा

ओर उन्होंने मकान नं० ३३, स्कॉट स्ट्रीटके लिए परवानेकी अर्जीपर परवाना-अधिकारीके दिये हुए कारण भी पड़े और फिर सुछेमान इमाहीम वावड़ाको बुलाया, जिसने विधिपूर्वक शपथ ग्रहण करनेके वाद वयान दिया:

में मकान नं० ३७, मर्चिसन स्ट्रीट और मकान नं० ३३, स्कॉट स्ट्रीटके लिए परवानेका अर्जदार हूँ। वहाँ में न्यापार चलाता हूँ। पिछले वर्ष मेरे पास तीन परवाने थे। परन्तु इस वर्ष में सिर्फ दो परवानोंके लिए अर्ज कर रहा हूँ। में नेटालमें लगभग १७ वर्षसे और न्यूकै सिलमें १० वर्षसे हूँ। मेरे पास ३७, मर्चिसन स्ट्रीटका परवाना ७ वर्षसे हैं; ३३, स्कॉट स्ट्रीटका लगभग ५ वर्षसे। मेरी दोनों दूकानों के मालकी कीमत लगभग ४,५०० पोंड है। मेरी पेढ़ी करीन ७०० पोंडकी देनदार है। ३७, मर्चिसन स्ट्रीटका में माहवारी किरायेदार हूँ, और मेरा ३३, स्कॉट स्ट्रीटका पट्टा ६ महीनोंमें समाप्त हो जायेगा।

मेयर [के पूछने ] पर: मैं और मुहम्मद ईसप तोमोर साझेदार हैं। हमने उसी नामसे अलग अलग व्यापार किया है।

### अपील

भन्दुल रसूल । अर्जी नं० ९, १८९८ ।

श्री लॉटनने अर्जदारके नाम परवाना-अधिकारीका २३ दिसम्बर, १८९७ का पत्र, उसके दिये हुए निर्णय और कारण तथा सफाई-सम्बन्धी यह रिपोर्ट पढ़कर सुनाई :

# सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट

मेंने अर्जीमें वताये गये मकानका मुजायना किया। वह एक छोटी-सी जीर्ण दूकान है। सोनेके कमरेसे सीघा रास्ता नहीं है। उसमें सिर्फ अर्जदार रहता है और उसे काफी साफ रखा जाता है। अर्जदार फलोंका व्यापारी है। शायद इस दूकानमें वह जो कारवार करेगा उसका एक हिस्सा फलोंका व्यापार भी होगा। यह काम ऐसा है कि एक माह बाद मकानकी सफाईकी स्थितिपर इसका मिन्न ही असर पढ़ सकता है। पहले अर्जदारके पास मुहम्मद शकीकी वगलमें एक छोटी-सी फलोंकी दूकान थी।

(ह०) जैस० मैकडॉनल्ड सफाई-दारोगा

और उन्होंने १८९७ के कातून १८ की आठवीं धाराका हवाला देते हुए कहा कि सफाई-दारोगाकी रिपोर्टसे यह नहीं मालूम होता कि वह मकान इन्छित रोजगारवे लिए अयोग्य है। उन्होंने अन्दुल रस्लको बुलाया, जिसने विधियूर्वक शपथ ग्रहण करनेके बाद वयान दिया:

में परवानेका अर्जदार हूँ। में जपनिवेशमें लगभग १० वर्षसे और न्यूकैसिलमें लगभग ८ वर्षसे रह रहा हूँ। मेर पास तीन वर्षसे परवाना है — २ वर्षसे ४२, स्कॉट स्ट्रीटकी फलोंकी दूकानका, और एक वर्षसे वर्तमान स्थानका। मेरी दूकानके वार्रमें सफाई-दारोगाने या वरोंके किसी दूसरे अधिकारीने कभी मेर सामने कोई आपित नहीं की। मुझे माल्स नहीं कि मुझे परवाना देनेसे इनकार क्यों किया गया। परवाना-अधिकारी कभी मेरे मकानके अन्दर नहीं गया। निरीक्षण-अफसरके मुआयना करनेके बाद मेंने अपने मकानमें कोई फरफार नहीं किया है। मेरे माल्का मूल्य लगभग ४०० पौंड है।

परिषद-सदस्य हेस्टी [के पूछने ] पर: वर्तमान मकानमें में ट्याभग एक वर्षसे काविज हुँ।

### अपील

सक्जाद मियाजान । अर्जी ने० १०-१८९८ । श्री लॅटनने सफाई-दारोगाफी यह रिपोर्ट पढ़ी:

### सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट

मैंने ३६, मर्चिसन स्ट्रीटका निरीक्षण किया। इस स्थानमें खुदरा दूकान खोळनेका परवाना माँगा गया है। दूकान बहुत ही गन्दी हाळतमें है और सीनेके कमरेमें उससे सीधा रास्ता है। सीनेके कमरेमें वह, उसकी परनी, लड़की और एक सहायक रहते हैं।

(ह०) जैस० मैकडॉनल्ड सफाई-दारोगा

और उन्होंने परवाना-अधिकारीका निर्णय और कारण तथा अर्जेदारके नाम परवाना-अधिकारीका २३ दिसम्बर, १८९७ का पत्र पेश किया । वादमें उन्होंने सङ्जाद मियाजानको बुलाया, जिसने विधिपूर्वक शपथ ग्रहण करनेके बाद वयान दिया:

में इस परवानेका अर्जदार हूँ। में नेटालमें सात वर्ष और न्यूकैसिलमें सात वर्ष रहा हूँ। मेर पास इसी दूकानके लिए पाँच वर्षतक निगम (कारपोरेशन) का परवाना रहा है।

जनसे मैंने परवानेकी अर्जी दी, सफाई-दारोगा या निगमके किसी दूसेर अधिकारीने यह नहीं बताया कि मुझे परवाना देनेसे क्यों इनकार किया गया। मुझे माल्स ही नहीं कि परवाना देनेसे इनकार क्यों किया गया। मेरे अर्जी देनेके बाद परवाना-अधिकारीने मेरी दूकानका मुआयना नहीं किया। मेरे माल्की कीमत लगभग ६०० पींड है। सफाई-दारोगाकी रिपोर्टमें बताया गया है कि में, मेरी पत्नी, पुत्रो और एक सहायक एक ही कमरमें रहते हैं। हम एक ही कमरमें नहीं रहते। न हम रिपोर्टकी तारीखको ही रहते थे। सहायक एक अलग कमरेमें रहता है। रिपोर्टकी तारीखके बाद मैंने अपनी दूकानमें फेरफार किया है। पाखाना अहातेके एक दूरके कोनेमें हटा दिया गया है। में नहीं जानता कि रिपोर्टकी तारीखको मेरी दूकान गन्दी हाल्तमें थी और निरीक्षकने उस समय यह बात मुझे नहीं बताई।

परिपद-सदस्य केम्प [के पूछने ] पर: मैंने, विना किसीके कहे, खुद ही फेरफार किया है।

चार्ल्स भो'ग्रेडी गविन्सने आगे शपथपूर्विक कहा: मैंने आज सज्जाद मियाजानकी दूकानका मुआयना किया और उसे सन्तोषजनक हाळतमें पाया। उसमें दो सोनेक कमरे हैं — बहुत साफ और तस्ते जड़े हुए; उनमें भीतर अस्तर है और भीतरी छतें भी मढ़ी हुई हैं।

स्वच्छताकी दृष्टिसे में नहीं समझता कि परवाना देनेसे इनकार किया जाना चाहिए।

परिपद-सदस्य हेस्टी [के पूछने] पर: मुझे नहीं मांद्रम कि सोनेंके कमरोंमें कितने लोग रहते हैं। कमरोंका माप १७'×१२' और ११'×१२' और ऊँचाई १०' है।

ज्ञातच्य : परवाना-अधिकारीके दिये हुए कारण प्रार्थनापत्रमें उपलब्ध हैं। अब सङ्जाद मियाजान, उधारी देनेवाओं द्वारा माल देना वन्द कर दिया जानेके कारण, दिवालिया हो गया है।

### परिशिष्ट घ

डर्नन दिसम्बर २४, १८९८

(2)

श्रीमान् मो० क० गांधी प्रिय महोदय.

मुझे आपका कलका पत्र मिला। में विकेता-परवाना अधिनियमकी वहुत ळज्जाजनक और वेईमानीभरा विधान मानता हूँ। वेईमानीभरा और ळज्जाजनक — क्योंकि इस मंशाको जरा भी छिपाया नहीं गया कि उसे

१. पत्र उपलब्ध नहीं है ।

भारतीयोंपर, और सिर्फ उनपर ही लागू किया जायेगा । वास्तवमें वह स्वीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेशनमें किया गया, जो भारतीय-विरोधी समुदायको सुष्ट करनेके लिए साधारण समयसे एक महीने पहले ही कर लिया गया था; फिर भी उपनिवेश-मन्त्रीकी स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए उसे रूप ऐसा दिया गया, मानो वह सब-पर लागू होता हो।

अधिनियमका असर है — व्यापारके परवाने देने या न देनेका अधिकार भारतीय व्यापारियोंके माने हुए शत्रुओंके हाथोंमें सौंप देना । नतीजा वहीं है, जिसकी अपेक्षा की जा सकती है । और हम सब जी-कुछ देखते हैं उससे छिजत हैं, मले ही हम इसे मंजूर करें या न करें।

आपका वहुत सच्चा, एफ० ए० लॉटन

### परिशिष्ट ङ

३९, गार्डिनर स्ट्रीट डवेन दिसम्बर २३, १८९८

श्रीमान् मो० क० गांधी १४, मन्युरी लेन डर्वन

प्रिय • महोदय,

### वावतः विकेता-परवानां अधिनियम

आपके आजकी तारीखके पत्रके उत्तरमें, में नहीं समझता कि इस कान्तका प्रयोग विधानमण्डलकी भावनाफे अनुसार किया जा रहा है। उस समयके प्रधानमन्त्रीने, जिन्होंने विधेयक पेश किया था, कहा था: "इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगोंपर असर करनेका है, जिनका निपटारा प्रवासी-विधेयकके अन्तर्गत किया जाता है। जहाजवालोंकी अगर मालूम हो कि इन्हें उतारने नहीं दिया जायेगा तो वे इन्हें नहीं लायेगे। और अगर लोगोंको मालूम हो कि उन्हें परवाने नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार करनेके लिए यहाँ आयेंगे ही नहीं।"

वहुत दिन नहीं हुए कि मेरे पास इसी तरहका एक मामला उपस्थित हुआ था। एक चीनी राष्ट्रिक उपनिवेशमें तेरह वर्णसे रह रहा था। उसे परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया। मुझे निश्च्य है कि इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ यह था कि वह चीनी राष्ट्रिक था। डर्वन-सम्बन्धी आँकड़ोंसे माल्प्स होता है कि गत दस वर्षों के अन्दर इस शहरका फैलाव और आवादी दूनीसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीको जिसने अपना भाग्य उपनिवेश से साथ जोड़ दिया था — एक ऐसे आदमीको, जिसका चरित्र निष्कलंक था, जो उस समय इस उपनिवेश में आया था जब कि यहाँ आजके १०० मनुष्योंकी जगह केवल ४० मनुष्य निवास करते थे — डर्वन में ईमानदारी से साथ जीविका उपार्जित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके चित्रका और इस वातका कोई खयाल नहीं किया गया कि वह लम्बे अरसेसे उपनिवेश में रह रहा है। इसी तरह, मेंने देखा है कि न्यूक सिलमें एक भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया। वह १५ वर्षोंसे नेटालमें रह रहा था। अगर किसी यूरोपीयने उसी परवानेकी अर्जी दी होती तो उसे वह दे दिया जाता। यह उचित नहीं है।

भापका विस्वासपात्र, पी० ओ'ही

### परिशिष्ट च

३, ४ ओर ५, पाइंटन्स विर्ल्डिग्ज गार्डिन्स स्ट्रीट डर्वेन दिसम्बर ३१, १८९८

शीनान् मो० फ० गांधी एडवोकेट

प्रिय महोदय,

विकेता-परवाना अधिनियमकी वावत आपके इसी माहकी २३ तारीखके पत्रके उत्तरमें:

दन स्त प्रस्तेन राजनीतिक परन्द्रपर कुछ न कहना ही पसन्द करते हैं।

ह्नारा मत है कि परवाना-अधिकारी नगर-परिपदों या स्थानिक निकार्योंक — अहां जैसा हो — स्थायी कर्मचारा-मण्डलेक बाइरसे नियुक्त किया जाना चाहिए । उसके निर्णयेक विरुद्ध नगर-परिपदमें और नगर-परिपदके निर्णयेक विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपीलकी व्यवस्था होती चाहिए ।

इम समझते हैं कि अधिनियमके अमलमें आनेके कारण जिन मकान-मालिकोंने अपने किरायेदार खोये हैं उन्हें मुआविजा दिया जाना चाहिए।

हम समग्रते हैं कि कम महत्त्वकी अनेक बातें ऐसी हैं, जिनमें सुपार होना चाहिए। परन्तु, हमारी रावमें, प्रस्तुत अधिनियमका मुख्य दीप यह है कि उसमें नगर-परिषदके निर्णयकी अपील करनेकी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। इससे परवानोंक अजेदारोंपर अन्याय हुआ है और आगे भी हो सफता है।

आएंके विखासपात्र, रेनॉड और रॉविन्सन

### परिशिष्ट छ

२३, फील्ड स्ट्रीट विस्टिग्ज डर्वन, नेटाल जनवरी ४, १८९९

श्रीमान् मो० क० गांधी टर्बन

प्रिय महोदय.

परवाना-अधिनियम १८/९७ की बाबत हमारी आजकी मुलाकातके सम्बन्धमें में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यथि उस अधिनियममें ऐसा कहा नहीं गया; फिर भी, मेर अनुभवके अनुसार उसका मंशा केवल भारतीयों और चीनियोंपर लागू होनेका है। कुछ हो, मुझे लगता ती ऐसा ही है।

र्मने परवाना-अधिकारीको नये परवानोंके लिए कई आजयाँ भेजी हैं, जो विना कारण बताये खारिज कर दी गई हैं। और नगर-परिफ्रसे अपीर्ले करनेपर मेंने हमेशा ही देखा है कि उस संस्थाने परवाना-अधिकारीसे उसकी खारिजीके कारण पूछे विना ही उसके निर्णयको बहाल कर दिया है।

यूरोपीयोंको कितने परवाने नामंजूर किये गये, उनकी संख्या जाननेकी मैंने कोशिश नहीं की। परन्तु मुझे लगता है, वे सिर्फ उन लोगोंको नहीं दिये गये, जिनके पास, उनके आचरण आदिके कारण, परवाना होना उचित नहीं जँचता था।

आपका विश्वासपात्र, सी॰ ए॰ डी' आर॰ लैविस्टर पुनक्च : अधिनियमका सबसे अन्यायपूर्ण अंश वह है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालयमें नगर-परिषद्के निर्णयकी अपील नहीं की जा सकती।

सी० ए० आर० एल०

11

### परिशिष्ट ज

सेवामें सम्पादक टाइम्स ऑफ़ नेटाल महोदय,

इसी माहकी १६ तारीखिक टाइम्स ऑफ नेटालमें प्रकाशित मेरे "ऐन इम्पार्टेंट डिसिजन" [एक महत्त्वपूर्ण निर्णय] शीर्षक पत्रपर ध्यान देने और उसके उत्तरमें अपना मन्तन्य व्यक्त करनेके लिए में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कहते हैं: "जहाँतक कसाइयोंके मण्डलका सम्बन्ध है, इतना कह देना जरूरी है कि, उसके जरिये रहन-सहनका खर्च बहुत बढ़ा दिया गया है और, हमें वताया गया है, मांस तो समाजके गरीव वगोंके वित्तके बाहरकी चीज बन गया है।"

में आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस प्रकारकी तमाम गुट्यन्दियाँ नैतिक दृष्टिसे गल्त हैं, और खतरनाक हैं; क्योंिक इनसे उन थोड़े-से लोगोंको तो लाम पहुँचता है, परन्तु आम जनताको हानि होती है। आगे आप कहते हैं: "दूसरी ओर, भारतीय व्यापारी भी खतरनाक बन गये हैं, क्योंिक वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा बहुत सस्तेमें गुजर कर सकते हैं और इसल्पि वे यूरोपीयोंको व्यापारसे और उपनिवेशसे भी बाहर खदेड़े दे रहे हैं।" यह तो हमारा एक स्वतःसिद्ध तस्त्र है कि स्पर्धा व्यापारकी जान है। और यह मानते हुए कि सभी स्पर्ध खतरनाक है, में निवेदन करता हूँ कि भारतीय व्यापारी उसी रूपमें खतरनाक नहीं हैं, जिस रूपमें कसाइयोंका मण्डल है।

भारतीय दूकानदार, दूकानदारोंमें ही जोरदार स्पर्धा उत्पन्न करके, जीवनकी तमाम जरूरी चीजोंकी कीमतें वटा रहे हैं। दूसर शब्दोंमें, वे थोड़े-से लोगोंकी हानि पहुँचाकर बहुत-से लोगोंका लाभ कर रहे हैं, जो कसाइयोंके मण्डलके ठीक उल्टा है।

मुझे भली भाँति याद है, बीस वर्ष पूर्व जब मैं उपिनविशमें आया था उस समय हमें अबसे बीस फ़ीसदी उयादा फायदा होता था। उस समय थोड़े-से लोगोंको फायदा होता था और बहुत-से हानि सहते थे। परन्तु स्पर्धाने, और खास तौरसे भारतीयोंकी स्पर्धाने, सार देशमें भावोंको गिरा दिया है। और अब बहुत-से लोगोंको लाभ होता है, थोड़ेसे लोगोंको हानि। यहीं तो होना भी चाहिए।

आप इन छोगोंको खदेइ दीजिए तो आम जनता फिर कटोंमें पड़ जायेगी — उसे अपनी जरूरतकी तमाम चीजोंके बहुत महँगे भाव चुकाने होंगे।

मुझे याद है, लगभग सोलह वर्ष पूर्व एक देहाती कस्वेक आदमीसे मेरा झगड़ा हो गया था। कारण यह या कि मैंने दूकानदारों के एक ऐसे मण्डलमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया था, जो आटके की वोरपर फे शिलिंग मुनाफा वसूल करना चाहता था। उन दिनों भले ही जनताको हानि पहुँचानेवाली, परन्तु दूकानदारों की यैलियाँ भरनेवाली ऐसी गुट्यन्दियाँ चलाई जा संकती हों, परन्तु आज ये विलक्तुल असम्भव होंगी। और यदि आप मांसके ज्यापारमें वैसी ही स्पर्धा जारी करा सकें तो आज आपको मांसके भावों के वारमें जो शिकायतें सुननेक मिलती हैं, वे शीव ही कम हो जायेंगी।

आप शिकायत करते माल्स होते हैं कि ये लोग सस्तेमें गुजारा कर सकते हैं। हाँ, वे कर सकते हैं सस्तेमें गुजारा — वे दारू नहीं पीते, अधिकारियोंको तकलीफ़ नहीं देते और, सचमुच, कानूनका पालन करनेवाले प्रजाजन हैं। और अगर वे सस्तेमें गुजारा करके मालको सस्ते भावों वेच सकते हैं तो फायदा, जरूर ही, जनताका है।

वेशक आप उनसे सफ़ाईके फड़ेसे फड़े नियमोंका पालन फ़रवाइए, उनका हिसाव-किताव अंग्रेजीमें रखवाइए प्रार्थनापत्र: चेम्बर्छनको और अन्य काम भी वैसे ही करवाहर, जैसे कि अंग्रेज व्यापारी करते हैं; परन्तु जब वे इन सब माँगोंकी पूरा कर दें तम जन्हें न्याय दीजिए। नया विधेयक इन लोगोंको या सार समाजको न्याय देता है, यह इमानदारीसे 45 विचार करनेवाला फोई व्यक्ति नहीं कह सकता । क्योंकि, विधेयक जन-साधारणको लाम पहुँचानेवाली होहको दूर फर देनेका अधिकार स्वार्थी लोगोंके हाथोंमें सोंप देता है और इन स्वार्थी लोगोंको अपनी जेवें भरनेमें समर्थ बनाता है। अब हमारे पास काफी मण्डल हो गये — बीमा-मण्डल और कसाई-मण्डल — और अगर

समाचारपत्रों जैसे विद्या तथा शानक प्रसारक गल्दा पक्षमें हो गये तो, भगवान ही जाने, हम कहाँ आकर रुकी। मेंने द्वाल ही आपके एक सहयोगी पत्रमें पढ़ा था कि ढंडीके स्थानिक निकायने अगले वर्षके लिए किसी भी अरब व्यापारीका परवाना नया न करनेका निश्चय िकया है और परवाना-अधिकारीको तदनुसार निर्देश दे

ये लोग अंग्रेज न्यापारी हैं और चाहते हैं कि साराका सारा न्यापार इनके ही हाथोंमें रहे, जब कि जनता रन्हें मुँहमाँगे भाव चुकाती रहे।

निर्चय ही अब समय आ गया है, जब कि सरकारको चाहिए कि वह इन लोगोंको इनकी सीमा बता दे। हमने आपको भारी अधिकार सींप हैं, परन्तु यदि आप उनका उपयोग अन्यायपूर्वक करनेवाले हैं तो हम वे अधिकार आपते वापत छे छॅंगे। डर्वन, १९ दिसम्बर । – भाषका, आदि, कन्सिस्टेन्सी

(स्त पत्रकी समीक्षा इमारे अग्रदेसमें की गई है — सम्पा०, टा० ऑफ़ ने०)

# परिशिष्ट झ

# सरकारी सूचना नं० ५१७, १८९७

फानून नं १८, १८९७ के खण्ड ११ के अन्तर्गत सरिपर गवर्नर महीदय द्वारा मंजूर किये गये म्निलिखित नियम स्व लोगोंकी जानकारीके लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

सी० वर्ड मुख्य उपसचिव, उपनिवेश-सचिवका कार्यालय, नेटाल

परवाने प्राप्त फर्तेके तरीकों और परवाना-अधिकारीके निर्णयोंकी अपीलोंको विनियमित करनेके लिए कानून .-, १८९७ के अन्तर्गत नियम ।

 इन नियमोंमें "परवानों" का अर्थ, जनतक दूसरा अर्थ नहीं वताया जाये, या तो थोक व्यापारका परवाना है, या फुटकर व्यापारका । "नया परवाना" का अर्थ ऐसे मक्षानके. लिए परवाना है, जिसके लिए परवानेकी अर्जी देनेके दिन वैसा ही कोई परवाना मौजूद न हो, जैसेकी अर्जी दी गई है।

" निकाय या परिपद " (बोर्ड या फोन्सिल) का अर्थ है — जैसा जहाँ हो — उस क्षेत्रका परवाना देनेवाला निकाय, या किसी वरोकी नगर-परिषद, या किसी वस्तीका स्थानिक निकाय ।

# एक. परवानोंकी अर्जी

२. नया परवाना पाने या वर्तमान परवानेको नया करानेके इच्छुक हरएक व्यक्तिको सम्बद्ध विभाग, वरो या वस्तीके परवाना-अधिकारीको लिखित अर्जी देनी होगी। अर्जीमें अनुसूची क में वताया हुआ विवरण दिया

::: 5

- ३. जिस मकानके लिए परवाना माँगा जाता है उसकी वनावटका पैमानेके अनुसार बनाया हुआ नक्क्शा अर्जेदारको अपनी अर्जीके साथ नत्थी करना होगा ।
- ४: परवानेकी अर्जी पानेपर परवाना-अधिकारीको अधिकार होगा कि वह, अपने मार्ग-दर्शनेके लिए, जिस मकानेके लिए परवाना देनेकी वात हो उसकी सकाईकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें उस विभाग, बरो या वस्तीके सकाई-दारोगा या किसी अन्य अधिकारीसे रिपोर्ट माँग ले ।
- ५. अर्जदारको अगर बुळाया जाता है तो खुद हाजिर होकर परवाना अधिकारीके सामने अपनी हिसावकी किंतावें या ऐसे सब कागज पत्र या प्रमाण पेश करने होंगे जो उस अधिकारीको यह सन्तीप दिळानेके लिए जहरी हों कि अर्जदार अपने हिसावकी कितावें अंग्रेजी भाषामें रखनेके सम्बन्धमें कानूनके खण्ड ७ में बताई हुई शर्ते पूरी करनेमें समर्थ है।
- ६. परवाना-अविकारी परवाना देने या देनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें परवानेकी हर अर्जीपर अपना निर्णय ब्लिब देगा
- ७. अर्जीको, सफाई-दारोगा या अन्य अधिकारीकी रिपोर्ट और परवाना-अधिकारीके निर्णयके साथ, हर मामलेमें उस मामलेकी कार्रवाइयोंका पूरा लेखा माना जायेगा
- ८. परवाना तवतक नहीं दिया जायेगा, जवतक कि आवश्यक स्टाम्प न अर दिया जाये, या रुपया अदा न कर दिया जाये ।

### द्रो. अपीलें

- ९. अर्जेरार या दिञ्वस्पी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति परवाना-अधिकारीके निर्णयसे दो सप्ताहके अन्दर निकाय या परिषदके वलाकिको उस निर्णयके विरुद्ध अपील करनेके इरादेकी स्वना दे सकता है। यह स्चना अनुस्ची ख के फार्ममें होगी।
- १०. अपीलकी सुनवाईके लिए निश्चित की गई तारीखकी स्चना, अपीलोंकी स्चीके साथ, निश्चित तारीखसे कमसे कम पाँच दिन पहलेसे अदालत या नगर-कार्यालयके दरवाजेपर लगा रखी जायेगी। यह अनुस्ची ग के फार्ममें होगी।
- ११. अपीलकी सूचना मिलते ही क्लार्क परवाना-अविकारीके पाससे कार्रवाईका विवरण और उसके कागजात या जनकी नफर्ले मँगायेगा।
  - १२. निकाय या परिवरकी कार्रवाइयाँ सुननेके छिए जनताको अपनेकी इजाजत रहेगी ।
  - १३. क्लाफ कार्रवाइयोंका विवरण लिखेगा ।
  - १४. अर्जीका लेखा निकाय या परिषदके सामने पढ़ा जायेगा।
- १५. अपील करनेवाले या दिलचस्पी रखनेवाले किसी भी न्यक्तिको खुद हाजिर होकर, या अपने लिखित अधिकारपत्रके अनुसार काम करनेवाले किसी दूसेर न्यक्तिके द्वारा, अपीलपर अपना वयान देनेका अधिकार होगा।
- १६. निकाय या परिपरको अधिकार होगा कि वह परवाना-अधिकारीसे अर्जीपर दिये निर्णयके कारण लिखित रूपमें माँग ले । अगर निकाय या परिपरकी रायमें और गवाही जरूरी हो तो निकाय या परिपद ऐसी गवाही उसी दिन या किसी दूसरे दिन, जबके लिए पेशी वदल दी जाये, ले सकती है।

## अनुसूची क

|     | सेवामें, परवाना-अधिकारी, विभाग                                          | • | • 1 | <br>•  | • |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|---|--|
| (या | या वरो अथवा वस्ती ) ।                                                   |   |     |        | : |  |
| •   | में (या हम) नीचे लिखे अनुसार परवानेके लिए आवेदन करता हूँ (या करते हैं): |   |     |        |   |  |
|     | <b>ब्यक्ति या पेढ़ीका नाम, जो परवानेमें भरा जाना हो</b>                 |   |     |        | • |  |
|     | परवानेका प्रकार (थोक या फुटकर न्यापारक लिए)                             | • |     |        |   |  |
|     | अवधि, जिसके टिए परवाना माँगा जा रहा है                                  |   |     | <br>•. |   |  |

|                                                                                                                                              | <b>પ</b> રૂ                                   |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| =                                                                                                                                            | य परवाना माँगा जा रहा<br>परवानेक दिख हो तो वि | • • • • • • • • • •         | <br>फानफी बनावटफा नक्शा नत्थी                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| तारीव                                                                                                                                        | १८९                                           | सर्वो                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| अनुसूची ख                                                                                                                                    |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| सेवाम, क्लार्क महोदय, परवाना-निकाय, विभाग                                                                                                    |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| र्म (या इम) इसके दारा स्त्यना देता हूँ (देते हैं ) कि मेरा (इमारा) इरादा (मकान) में                                                          |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (भोक या पुटकर)                                                                                                                               |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| अनुसूची ग                                                                                                                                    |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| विभाग (यरो या बस्ती)                                                                                                                         |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| दायर फी गई है।<br>अपीर्ट्या नुनवाई परवाना-निकाय (या नगर-परिषद या नगर-निकाय) द्वारा (स्थान) में<br>(दिन) (तारींच) (महीना) (सन्.) १८९ फी होगी। |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| अपील परनेवाँथ्या<br>नाम                                                                                                                      | परवानेके अर्गदारका<br>नाम                     | माँग गये परवानेका<br>प्रकार | मकान                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                               |                             |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                               |                             | क्लार्फे, परवाना-निकाय<br>(या) टाउन-क्लार्फे |  |  |  |  |  |  |  |  |

दंटरनेशनछ प्रिटिंग भेस, में स्ट्रीट, दर्बनमें छ्यी हुई मूळ अंग्रेजी प्रतिक्षी फोटो-नक्षल (एस० एन० 🕐

२८९४--२९०३) से ।

# २२ पत्र : प्रार्थनापत्र भेजते हुए

हर्वन जनवरी ११, १८९९

सेवामें

परमश्रेष्ठ सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन, सेंट माइकेल तथा सेंट जार्जके परम प्रतिष्ठित संघके नाइट-कमांडर, नेटाल उपनिवेशके गवर्नर, प्रधान सेनापित तथा उप-नौसेनापित और वतनी आवादीके सर्वोच्च अधिकारी, पीटरमैरित्सवर्ग

परमश्रेष्ठ घ्यान देनेकी कृपा करें,

मुझे १८९७ के विकेता-परवाना-अधिनियम १८ के सम्बन्धमें एक प्रार्थनापत्रकी तीन नकलें आपकी सेवामें भेजनेका मान प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थनापत्रपर मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कंपनीके श्री अब्दुल कादिर तथा अन्य व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हैं और यह सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-सचिवकी सेवामें भेजनेके लिए है। परमश्रेष्ठ जैसा उचित समझें वैसे मन्तव्यके साथ इसे भेज देनेकी कृपा करें।

[ अंग्रेजीसे ]

आपका, आदि, मो० क० गांधी

सम्प्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवर्नरके खरीता नं० ६, ता० १४ जनवरी, १८९९ का सहपत्र।

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स, मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स १८९८-९९।

# २३. पत्रः दलपतराम भवानजी शुक्लको

१४, मक्युरी लेन डर्बेन, नेटाल जनवरी १७, १८९९

श्री दलपतराम भवानजी शुक्ल<sup>९</sup> प्रियवर शुक्ल,

मुझे कालाभाई के पाससे महीनोंसे कोई खबर नहीं मिली। मैं वहुत चिन्तित हूँ कि उनके हाल-चाल क्या हैं, वे क्या कर रहे हैं और उनकी आधिक सम्भावनाएँ कैसी हैं। आप कृपया पता लगाकर मुझे सूचित करेंगे? मेहता से मालूम हुआ कि आपका काम वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे बारेमें उन्होंने आपको सब-कुछ बता दिया होगा — इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं।

मैं अपनी खराव लिखावट सुधार नहीं सका, इसलिए इवर कुछ दिनोंसे टाइप करने लगा हूँ।

आपका, हृदयसे, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० २३२७) से।

- १. राजकोटके एक वैरिस्टर ।
- २. गांधीजीके वड़े भाई लक्ष्मीदास गांधी ।
- 3. डा० प्राणजीवन मेहता लंदनके दिनोंसे गांधीजींके मित्र ।

### २४. भारतके पत्रों और लोक-सेवकोंको

डर्वन जनवरी २१, १८९९

महोदय,

盲

इसके साथ भेजा हुआ प्रार्थनापत्र' अपनी दु:खभरी कहानी आप ही सुना रहा है। इसमें जो शिकायत की गई है वह भावनात्मक नहीं, विल्क वहुत गम्भीर और वहुत सच्ची है। अगर उसे तुरन्त दूर न किया गया तो आसार ये हैं कि उससे सैकड़ों भूखोंकी रोटी छिन जायेगी। नेटालके परवाना-अधिकारी प्रतिष्ठित भारतीयोंको उनके प्राप्त किये हुए अधिकारोंसे वंचित करना चाहते हैं। स्थितिका तकाजा है कि अखवार और लोक-सेवक इसपर तुरन्त उत्कटताके साथ और लगातार घ्यान दें। गिरमिटिया भारतीयोंका नेटाल जाना रोक देनेसे कम कोई कार्रवाई मामलेको निपटानेके लिए काफी नहीं होगी। हाँ, नेटाल-सरकारको परवाना-कानूनमें ऐसा संशोचन करनेके लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे कि वह कानून ब्रिटिश संविधान द्वारा स्वीकृत न्याय-सिद्धान्तोंसे मेल खाने लगे, तो वात दूसरी है।

दूसरी सब शिकायतें सैद्धान्तिक वाद-विवादके लिए ठहर सकती हैं, परन्तु इसमें देरीकी कोई गुंजाइश नहीं है।

डर्वन नगरमें भारतीय १,००,००० पींडसे भी अधिक मूल्यकी भूमिके मालिक हैं। सफाई-दारोगाकी उत्तम रिपोर्टके वावजूद, कुछ अच्छेसे अच्छे मकानोंके लिए, जिनके मालिक भारतीय हैं, परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया है।

एक व्यापारी अपना कारोबार बेच देना चाहता है। उसका सारा मुनाफा उसके मालमें ही है। वह ग्राहक पानेमें असमर्थ है, क्योंकि खरीदनेवालेको परवाना मिल सकता है, इसका कोई निश्चय नहीं है।

> आपका आज्ञाकारी, मो० क० गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २९४९) से।

# २५. प्रार्थनापत्र : लॉर्ड कर्जनको

डर्बन जनवरी २७, १८९९

सेवामें

परम माननीय जार्ज नैथेनियल, केडल्स्टनके बैरन कर्जन भारतके वाइसराय और गवर्नर-जनरल कलकत्ता

> नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी परमश्रेष्ठका व्यान उस प्रार्थनापत्रकी प्रतिकी ओर आकृष्ट करनेका साहस करते हैं जो कि उन्होंने सम्राज्ञीके प्रथम उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवामें, नेटाल-विधानमण्डल द्वारा १८९७ में स्वीकृत विश्रेता-परवाना अधिनियमके विषयमें, भेजा है।

परमश्रेष्टको उस प्रार्थनापत्रसे विदित होगा कि

- (क) जिस अधिनियमकी शिकायत की गई है वह एक प्रत्यक्ष, वास्तविक तथा ठोस दु:ख-दर्दका कारण वन रहा है; और जिस प्रकार उसे अमलमें लाया जा रहा है उसका, नेटाल उपनिवेशमें बसे हुए भारतीय व्यापारियोंके उपलब्ध अधिकारोंपर वहुत गम्भीर दुष्परिणाम होनेकी सम्भावना है;
  - (ख) जो हित दाँव पर चढ़े हैं उनका मूल्य हजारों पौंड है;
  - (ग) जैसा कि नेटालके कुछ पत्रकार भी मानते हैं, दक्षिण आफ्रिकाके गणराज्यने जितनी दूरी तक जानेका साहस किया है, नेटालका विधानमण्डल उससे भी वहुत आगे वढ़ गया है;
  - (घ) अधिनियमका अमल परम माननीय हैरी एस्कम्बके, जिन्होंने उसे पास कराया था और जो उस समय उपनिवेशके प्रधानमंत्री थे, सार्वजिनक रूपसे दिये आश्वासनके प्रतिकूल सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा था कि उन्हें नगर-परिषदों और नगर-निकायों-पर पूरा विश्वास है कि वे व्यापारके वर्तमान परवानोंमें उलट-फेर नहीं करेंगे।
  - (ङ) कई नगर-परिषदें और स्थानिक निकाय वर्तमान परवानोंमें पहले ही गम्भीर हस्तक्षेप कर चुके हैं, और उन्होंने आगे और अधिक हस्तक्षेप करनेका भय दिखलाया है।

इन परिस्थितियोंमें, आपके प्राधियोंने निवेदन किया है कि या तो इस अधिनियममें ऐसे संशोधन कर दिये जायें कि यह ब्रिटिश न्याय-सिद्धान्तोंसे मेल खाने लगे, या फिर इस उपनि-वेशमें गिरमिटिया मजदूरोंका भेजना बन्द कर दिया जाये।

आपके प्राथियोंका विचार है कि यदि ब्रिटिश-भारतसे वाहर ब्रिटिश-भारतीयोंके अधिकारोंको मिट जानेसे वचाना हो तो इस मामलेमें भारत-सरकारको सित्रय और कारगर हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रार्थनापत्रसे संलग्न परिशिष्टमें, डंडीके स्थानिक निकायके एक प्रस्तावका जिक

है कि जितने भी एशियाइयोंका सफाया किया जा सके उतनोंका कर देना चिहए। आपके प्राथियोंको पता चला है कि इस प्रस्तावके अनुसार, वहाँके परवाना-अधिकारीने, सोलहमें से सात या आठ भारतीय दुकानदारोंके परवानोंको फिर जारी करनेसे इनकार कर दिया है। जिन्हें इस प्रकार परवाना देनेसे इनकार किया गया है उनमें से एक डंडीका सबसे बड़ा भारतीय दुकानदार है और उसकी दूकानमें हजारों पोंडका माल भरा पड़ा है। न्यूकैसिलके परवाना-अधिकारीने ऐसे तीन परवाने देनेसे इनकार कर दिया है, जो कि गत वर्ष भी रोक लिये गये ये — इनका भी जिक्र परिदिष्टमें है। प्रार्थी परवाना पानेके लिए स्थानिक रूपसे जो कुछ कर सकते हैं सो अब भी कर रहे हैं। इसलिए यह परिणाम अन्तिम नहीं है। परन्तु इससे स्थितिकी गम्भीरताका तो पता भली भीति चल ही जाता है। उपनिवेशके अन्य अनेक स्थानोंपर प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन पड़े हुए हैं।

इस वर्ष अन्तिम परिणाम चाहे जो हो, आपके प्राधियोंकी नम्न सम्मतिमें, इस अधि-नियमसे युराई होनेकी सम्भावना बहुत बढ़ी है; और आपके प्रार्थी हृदयसे आशा करते और नम्न नियेदन करते हैं कि संलग्न पत्रमें की हुई प्रार्थनापर परमश्रेष्ठ सहानुभूतिपूर्वक और शीन्न विचार करनेकी कुमा करें।

और इस न्याय तथा दयाने कार्यके लिए, आपके प्रार्थी, अपना कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे।

> (ह०) मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं० और अन्य व्यक्ति

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २९५५) से।

२६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन दर्वन फरवरी २०, १८९९

त्तेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

महोदय,

सर्वश्री अमद मुलेमान, इस्माइल मुहम्मद खोटा और ईसा हाजी सुमार ट्रान्सवाल जानेका इरादा कर रहे हैं। पहले दो अपने व्यवसायके लिए ट्रान्सवालसे आये हैं; उनके पास वापसी टिकेट हैं। तीसरेका स्टैंडटनमें भारी व्यापार चलता है और वे अपने व्यापारका निरीक्षण करनेके लिए वहाँ जाना चाहते हैं। पहले दोनोंका सम्बन्ध हीडेलवर्गमें चलनेवाले एक व्यापारसे है।

में आभारी हूँगा, अगर आप इन सज्जनोंको ट्रान्सवाल जानेके परवाने दिला सकें।

भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्गं आर्काइब्जं, सी० एस० ओ० १५८४/९९।

## २७. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मक्युरी लेन हर्नन फरवरी २८, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

महोदय,

अमुक तीन भारतीयोंको ट्रान्सवाल जानेके परवाने दिलानेके सम्वन्धमें मुझे आपके इसी महीनेकी २५ और २७ तारीखोंके पत्रोंकी पहुँच स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है।

ट्रान्सवाल-सरकार द्वारा प्लेग-सम्बन्धी नियमोंकी घोषणा की जाने तकके अन्तरिम कालमें जो भारतीय सज्जन ट्रान्सवाल जाना चाहते हैं उनको परवाने दिलानेके बारेमें आपके इसी माहकी २५ तारीखके पत्रका भी प्राप्ति-स्वीकार निवेदन करता हूँ। इसके लिए मैं सरकारको नम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ।

भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, १५८४/९९।

# २८. तार : उपनिवेश-सचिवको

पीटरमैरित्सवगे फरवरी २८, १८९९

माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

केपटाउनकी सी० लच्छीराम पेढ़ीके सात भारतीय जनवरीको भारतसे चले। अभी वे डेलागोआ-वेमें हैं। उनमें से पाँच केपटाउनके और दो डर्बनके लिए हैं। प्रवासी-अधिनियमकी कसौटीपर चढ़नेमें समर्थ हैं। जहाज-कम्पनियाँ सूतक (क्वारंटीन) के डरसे उन्हें सवार करनेसे कृपाकर कम्पनियोंको आश्वासन देगी करती हैं। क्या सरकार होता, उन्हें सूतकका डर नहीं होना नहीं जहाजुमें रोग प्रकट सवारी पाते ही केपटाउन चले जायेंगे। सरकार उनपर पाँच व्यक्ति अन्दर जो भी सूतक जारी करना उचित समझे उसे पालेंगे। सातों व्यक्ति गांघी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० १५८४/९९।

### २९. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन मार्च १, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग

महोदय,

अन्क सात भारतीयोंको डेलागोआ-बेसे इस उपनिवेशमें आने देनेकी वावत अपनी अर्जीके सम्बन्धमें मुझे आपके कल और आजके तारोंकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है।

आपके निर्देशके अनुसार मैंने स्वास्थ्य-अधिकारीसे पत्र-व्यवहार किया है। आपके आजके पत्रके उत्तरमें मेरा निवेदन है कि उक्त व्यक्ति हैदरावाद, सिन्धके हैं, जहाँसे वे ४ जनवरीको निकले थे। वे १४ जनवरी या उसके आसपास सफरी जहाज द्वारा वम्बईसे रवाना हए। जहाज लाम् और मोम्यासा होता हुआ जंजीबार गया। जंजीबारमें वे पिछले माहकी ९ तारीखको या उसके आसपास जनरल जहाजपर सवार हुए। अब वे डेलागोआ-वेमें उतर गये हैं। उनमें से दो नेटालमें रहेंगे और वे अधिनियमके अर्थके अन्तर्गत वीजत प्रवासी नहीं हैं। शेष पांच दर्शकोंके रूपमें उपनिवेशमें आना चाहते हैं। सरकार देशके अन्दर उनपर जैसा भी सूतक जारी करना उचित समझे उसका वे पालन करेंगे। कम्पनियां सरकारसे यह आश्वासन पाये विना उनको टिकट देनेको राजी नहीं हैं कि उनके जहाजोंको, सिर्फ भारतीय सवारियाँ होनेके कारण ही, मुतकमें नहीं रखा जायेगा।

इन परिस्थितियोंमें मुझे भरोसा है, सरकार ऐसा आदेश दे देनेकी कृपा करेगी, जिससे कि उक्त व्यक्ति उपनिवेशमें आ सकें।

सम्बद्ध पांच व्यक्तियोंके लिए दस्तूरके अनुसार रकम जमा कर दी जायेगी।

आपका आद्याफारी सेवक. मो० क० गांधी

[अंग्रेजीते]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, पत्र संख्या १७७२/९९।

# ३०. पत्रः नगर-परिषदको

गांधीजीने नीचे दिया हुआ पत्र पीटरमैरित्सवर्गकी नगर-परिषदको लिखा था। यह उस समय लिखा गया था, जब िक, १८९९ में, प्लेग शुरू होनेका डर फैला था।

डर्वन [मार्चे ८, १८९९ के पूर्वे]

इस देशमें गिल्टीवाले प्लेगका प्रवेश रोकनेके लिए सफाईकी जो एहितयाती कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके सम्बन्धमें क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि सफाईके नियमों, चूनेकी पोताई, कीटाणुओंके नाश आदिके बारेमें एक पुस्तिका निकालना बहुत उपयोगी हो सकता है ? कुछ दिन पहले निगम (कारपोरेशन) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तिका उसका एक अच्छा पूरक होगी। अगर यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो मुझे उपनिवेशमें बोली जानेवाली भारतीय भाषाओंमें उस पुस्तिकाका अनुवाद करा देनेमें खुशी होगी। अगर जरूरत हो तो मैं उसका मुफ्त वितरण भी करा दूंगा। निगमको सिर्फ छपाई और डाकका खर्च देना होगा।

[अंग्रेजीते] नेटाल मक्युरी, ८-३-१८९**९** 

# ३१. रोडेशियाके भारतीय व्यापारी

१४, मन्युरी छेन डर्वन मार्चे ११, १८९९

सेवामें सम्पादक टाइम्स आफ़ इंडिया [बम्बई] महोदय,

मैं इसके साथ एक पत्रकी नकल भेज रहा हूँ। यह पत्र रोडेशियाके उमतली नामक स्थानके भारतीय व्यापारियोंके पाससे नेटालके भारतीय समाजके नाम प्राप्त हुआ है । पत्र स्वयं स्पष्ट है। ऐसा मालूम होता है कि अधिकारियोंने भारतीयोंको सहायता दी है। परन्तु मेरे नम्न विचारसे, समस्याको हल करनेके लिए अत्याचारियोंको पर्याप्त दण्ड देना ही चाहिए। साथ ही औपनिवेशिक कार्यालयको इस आशयकी जोरदार घोषणा भी करनी चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश उपनिवेशी भारतीय प्रवासियोंकी स्वतंत्रतामें हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें क्षमा नहीं किया जायेगा। औपनिवेशिक कार्यालय इतना न करे तो काम नहीं चलेगा। पत्रसे यह दीख पड़ेगा कि हिसा-कार्योमें प्रमुख यूरोपीयों और शान्ति कायम करनेके लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों ने

१. देखिए आगेका सहपत्र।

२. जस्टिसेज आफ द पीस, 'जे॰ पी॰'

भी भाग लिया है। उर्वनमें १८९७ में भोड़ने जो कानून-विरोधी कृत्य किये थे', उनकी और श्री चेन्यरलेनने ध्यान नहीं दिया था। उत्तसे, मुझे अन्देशा है, गोरे वाशिन्दोंका यह खयाल हो गया कि वे भारतीयोंके साथ जैसा चाहें वैसा बरतान कर सकते हैं। डर्वनके मामलेमें भीड़को दण्ड देनेकी कोई जरूरत नहीं समझी गई थी। मगर यहाँ रहनेवाले हम लोग महसूस करते हैं कि यदि श्री चेम्बरलेन सारी घटनापर नापसन्दगी जाहिर करते हुए एक पत्र भेज देते तो उसका बहुत असर होता।

आपका विस्वासपात्र, मो० क० गांधी

#### सहपत्र

उमतर्छी, रोडेशिया अनवरी २२, १८९९

महाश्वो.

इन निम्निङ्खित परिस्थितियोंकी और आपका ध्यान आर्कापत करते हैं:

हम देरा और मेंसीक्वीस — दोनों स्वानोंमें व्यापार फरते आ रहे हैं। गत मार्चमें हमने रोडेशियिक उनतली नामक स्वानमें व्यापार फरनेके लिए परवानेकी अर्थी दी थी। वह अप्रैलमें मंजूर हो गई थी। इस पर हमने वहाँ एक वस्तु-भण्डार (स्टोर) का निर्माण किया। परन्तु हमने देखा कि यूरोपीय व्यापारी वहें क्षुव्ध हो उन्हें । उन्होंन एक सना करके मिटिश भारतीय प्रशाको परवाने देनेका विरोध किया, वर्षोकि वे भारतीयोंको अर्थाशनीय समसते थे। परन्तु उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) ने उनका समर्थन नहीं किया।

हमने पिछ्छे ७ दिसन्यरतक शान्तिप्रतिक व्यापार किया था, अब कि हमारे एक देशवासी (बैराके एक व्यापारी) ने भी परवानकी अर्जी दी । उसे परवाना निल गया । इससे उमतलीके व्यापारी फिर उत्तेजित हो उठे । उग्रांन स्व विश्वको व्यापार-संव (चेग्वर ऑफ कॉमर्स) के सामने पेश किया और उससे अनुरोध किया कि वह इस विश्वको उठावे और एशिवाइवोंको परवाने देनेका विरोध करे । उनकी बैठकोंकी कार्रवाइवाँ स्थानिक पत्नोंने प्रकाशित धुई और उनका जनताक मनपर वदा गम्भीर असर पदा । फिर भी सरकारने आन्दोलनकी ओर कीई ध्यान नहीं दिया । बादमें, ४ जनवरी १८९९ की रातको लगभग ९ वजे शहरके यूरोपीय व्यापारियोंने शान्ति स्थापित फरनेके लिए नियुक्त मिल्ट्रेटों और स्थानीय स्थयंसेवक संबक्ते अफसरोंके नेतृत्वमें कोई हेद सौ लोगोंकी भीद बनाकर वस्तु-भण्डारपर इमला कर दिया । वे वस्तु-भण्डारको तोइ-फोइकर उसमें वस गये । उनका एवं कितना हिंसात्वक और उनकी कार्रवाई कितनी गैरकान्ती थी, यह देखकर हम डर गये । परन्तु भाग्यवश हमारे सानान और आदिमयोंक पोर्तुगीज सीमामें हरा दिये जानेक पहले ही इन्स्पेक्टर वर्च कुछ सिपादियोंक साथ वहीं आ पहुँचे और उन्होंने आतताहयोंकी चेतावनी दी कि उनका काम विलक्षल गैरकान्त्नी है, और उनके गिरोहदारींपर सुकदमा चलाया जायेगा ।

पुलिसवाले सिर्फ दस थे, इसलिए आक्रमणकारियोंने उनका करीव-करीव सामना ही किया। इन्स्पेक्टरको हिंसाका भव हुआ, जिससे सम्पत्तिकों हानि जरूर ही होती, और शायद प्राणोंकी भी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि हमें वहाँसे हटनेके लिए तैयारीका समय दिया जाये। वहुत वाद-विवादके वाद यह मान लिया गया। मींड्रेक वरखास्त होते ही इन्स्पेक्टरने हमें सूचित किया कि हमें जानेके वारमें सोचना भी नहीं है; उसने तो

२. देखिए किंद २, १० २४६ । जनवरी १२ को डर्बनमें जहाजते उतरते समय गांधीजीपर आक्रमण किया गया था। श्री वेडरवर्न द्वारा फरवरी ५, १८९७को संसद्में इस वारेमें शहन पूछा जानेपर उपनिवेश-मन्त्रीने उत्तर दिया कि "लोग विना किसी विरोधके जहाजते उतर थे। केवल एक व्यक्तिपर आक्रमण किया गया था लेकिन उसे कोई गहरी चीट नहीं आई।" (वेडरवर्नके लिए देखिए एण्ड २, १४ ३९६)।

समय देनेकी बात सिर्फ इसलिए कही थी कि वह और कुमक बुला सके। वादमें पुराने उमतलो शहरसे तमाम उपलब्ध घुड़सवार पुलिसको बुलाकर हमारे वस्तु-भण्डारपर पहरा लगा दिया गया। उसी दिन लगभग आधी रातके समय करीव पन्द्रह अंग्रेजोंने इस शहरके अल्लारिखया हुसेनके वस्तु-भण्डारपर आक्रमण किया। उन्होंने दरवाजे तोड़ डाले, सामान जहाँ-तहाँ फेंक दिया और दूकानके कमचारियों तथा पुलिसवालोंको मारा। कमैचारी तीन थे। वे वस्तु-भण्डार और सामानको चोरोंकी दयापर छोड़कर भाग गये। इन्स्पेक्टर वर्चने, सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे, जितना संरक्षण उनसे हो सकता था, हमें दिया।

जनवरी ५ की सुबह व्यापार-मण्डलंके सदस्य हमारे वस्तु-मण्डारमें आये और उन्होंने हमें ताकीद की िक हमारे सामान समेटकर चले जानेका समय खत्म हो चुका है। हमने जवाब दिया िक स्थिति अब बदल गई है। हमसे चले जानेका वादा हिंसाके बलपर कराया गया था और हम उससे वॅथे हुए नहीं हैं। हमने यह भी कहा िक भीड़से हमारी रक्षा करनेके लिए शहरमें काफी पुलिस मौजूद है। इसपर व्यापार-मण्डलके सदस्य नाराज होकर चले गये। हमलावरोंके नेताओंसे हमारे प्रति तीन महीनेतक शान्ति कायम रखनेके लिए सौ-सौ और दी-दी सौ पौंडकी जमानतें ले ली गई।

उनमें से दोको मुकदमेके लिए उच्च न्यायालयके सुपुर्द कर दिया गया। हमने अपना न्यापार फिर साधारण रूपसे शुरू कर दिया है। परन्तु रोडेशियाई न्यापारी अब भारतीय न्यापारियोंको रोडेशियामें न्यापार करने देनेके प्रश्नपर झगड़ रहे हैं।

उनका पहला कदम इस वातको रोडेशियाकी विधान-परिषदके सामने लाना होगा। वे परिषदसे प्रार्थना करेंगे कि "अवांछनीय" लोगोंको (वे यह शब्द हमार लिए काममें लाते हैं) व्यापारके परवाने देनेसे इनकार करनेका अधिकार स्थानिक संस्थाओंको दे दिया जाये। न्यूकैंसिल (नेटाल) के परवाना देनेवाले निकाय (वोर्ड) का एक भारतीयको परवाना न देनेका जो फैसला सम्राज्ञीकी न्याय-परिषद (प्रीवी कौँसिल) ने हाल्हीमें वहाल रखा है, उससे इन लोगोंको अपनी इस कार्य-प्रणालीमें मदद मिली है। हमें मालूम हुआ है कि आपकी कांग्रेसने इस मामलेको हाथमें लिया है।

अन्तमें हम आपसे निवेदन करते हैं कि जैसे यूरोपीय लोग मिलकर हमें इस प्रदेशसे निकाल देनेके लिए आकाश-पाताल एक कर रहे हैं, वैसेही हम भी अपने बिटिश प्रजा-सुलभ अधिकारोंके लिए लड़ना चाहते हैं। आपसे हमारा सादर निवेदन है कि आप इस विषयपर गम्भीरताके साथ विचार करें और हमारा — सचमुच तो आम ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंका — मामला हाथमें लें।

दक्षिण आफ्रिकाके कुछ हिस्सोंमें, जो पोर्तुगीज, फ्रांसीसी, जर्मन और डच लोगोंके शासनाधीन हैं, हमें स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार करने दिया जाता है। फिर, यह देखते हुए कि ब्रिटिश झण्डेके नीचे तो हम संरक्षणके खास हकदार हैं, एक ब्रिटिश प्रदेशमें हमारा विरोध वयों होना चाहिए, हम समझ नहीं सकते।

हमें यह भी महसूस होता है कि ब्रिटेनकी भारत-सम्बन्धी नीति ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंपर अत्याचारके विलक्तल खिलाफ है।

इस वारमें हमने अपने त्रिटिश एजेंटोंको, और भारतके वाइसराय लॉर्ड फर्जनको भी, लिखा है। इस विषयको त्रिटिश संसदके सामने पेश करानेका हमारा निश्चय है। आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस महान प्रश्नपर वैथ उपायोंसे संघर्ष करने और इसका निवटारा करानेमें आप हमारी मदद करें।

> वी० आर० नायक (नाथूवाले और कं. के वास्ते) अल्लारखिया हुसेन

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स आफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १५-४-१८९९ ।

### ३२. दक्षिण आफ्रिकामें प्लेगका आतंक'

डर्बन मार्च २०, १८९९

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मुसीवतोंका प्याला अब तक भरा नहीं दिखलाई पडता; और गिल्टीवाला प्लेग उसे लवालव भर देनेके आसार दिखा रहा है। एक अफवाह फैल गई थी कि लोरेनजो मार्कसमें एक व्यक्तिको प्लेग हो गया है। यह अब झुठी सावित हो गई है; परन्तु इससे दक्षिण आफ्रिका भर बेचैन हो उठा था और इस महाखण्डकी विभिन्न सरकारोंने सख्त उपाय करने शुरू कर दिये थे, जो मुख्यतः भारतीयोंपर लागू होते थे। जब यह सब हो ही रहा था, यह अफवाह फैली कि एक भारतीय लोरेनजो मार्कसमें कुछ समयतक रहनेके बाद ट्रान्सवालके मिडेलवर्ग नामक स्थानमें चला गया था; वह गिल्टीवाले प्लेगसे मर गया है। इसपर तूरन्त यह मान लिया गया कि बीमारीके पककर प्रकट होनेकी कोई निश्चित अविध वताई नहीं जा सकती। साथ ही, भारतीयोंके आगमनका पूर्ण निषेध करनेके सुझाव भी दिये गये। ट्रान्सवाल-सरकारने एक घोषणा निकालकर अपने देशमें पड़ोसी राज्योंसे भी भारतीयोंके प्रवेशका निवेध कर दिया। ऐसा करते हुए इस बातकी भी परवाह नहीं की गई कि प्रवेशेच्छक भारतीय इनमें से किसी राज्यका बहुत पुराना निवासी है, या भारतसे नया-नया आनेवाला कोई व्यक्ति है। हाँ, अगर उसके पास राज्य-सचिवसे प्राप्त परवानेका जोर हो तो बात दूसरी। और, यह परवाना तो, यहाँ कह दिया जाये, हर-किसी भारतीयको आसानीसे मिलने-वाली चीज है नहीं। भारतीयोंका देशके अन्दर यात्रा करना भी करीब-करीब स्थगित कर दिया गया। यह लिखते समय समाचारपत्रोंमें एक तार दिखलाई पड़ा है। उसमें कहा गया है कि उपर्युक्त घोषणामें इस हदतक संशोधन कर दिया गया है कि भारतीयोंके सीमा-स्थित अफ़सरको यह सन्तोष दिला देनेपर कि वे हालहीमें मारिशस, मादागास्कर या भारतके किसी छूतप्रस्त जिलेसे नहीं आये हैं, बिना परवानेके देशमें प्रवेश करने दिया जायेगा।

जिन डाक्टरोंने उपर्युक्त रोगीकी मृत्यूपरान्त परीक्षा की थी उन्होंने कहा था कि बीमारी गिल्टीवाले प्लेगकी नहीं थी। तथापि, जो-कुछ शरारत होनी थी वह तो हो ही चुकी, और सारे दक्षिण आफिकामें वेतहाशा खौफ़ फैला हुआ है। लोरेनजो मार्कस मलेरियासे भरा हुआ जिला है, अपनी गन्दगीके लिए मशहूर है और वहाँ सफाई करनेवालोंका कोई प्रवन्ध नहीं है। फिर भी, वहाँसे आये छोटे-मोटे तार-समाचारोंसे ज्ञात होता है, वहाँ प्लेग-सम्बन्धी नियम अत्यन्त कठोर और युक्तिहीन ही नहीं, विल्क उत्पोड़क और अव्यावहारिक हैं। ट्रान्सवालमें भारतीयोंके कारोबारको गम्भीर क्षति पहुँच रही है। अनेक अभागे फेरीवाले अपना माल खरीदनेके लिए नेटाल आये थे। अब उनमें से अधिकतर बाहर ही रोक दिये गये हैं। वे अपना माल और कर्ज छोड़ कर आये हैं। जैसी कि कल्पना की जा सकती है, उनमें परवाने प्राप्त करनेका सामर्थ्य नहीं है। न वे भारी कठिनाईके बिना ट्रान्सवालके कर्मचारियोंकी जाँच-पड़तालमें ही खरे उत्तर सकते हैं। कहा जाता है — यानी फेरीवाले खुद शिकायत करते हैं — कि ट्रान्सवालके

गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारपर वम्बईके टाइम्स आफ़ इंडियामें एक विशेव लेख-माला लिखी थी। यह लेख उसी मालाका अंश है। दूसरे लेखोंकी तारीखें हैं —मई १७, जुलाई १२, अक्टूबर २७, नवम्बर १८, १८९९ और मार्च १४, १९०० के बाद।

अन्दर ही उन्हें अपने मालकी फेरी लगाने नहीं दी जाती। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय पेढ़ियों-पर होती है, जो इन फेरीवालोंपर निर्भर करती हैं।

केप-सरकार, ऐसा दीखता है, मतवाली नहीं हुई। परन्तु वहाँ सरकारसे यह माँग करनेका आन्दोलन चल रहा है कि केप-प्रदेशके किसी भी बन्दरगाहमें किसी भी भारतीयका उतरना निषिद्ध कर दिया जाये। कुछ दिन पहले पोर्ट एलिजाबेथमें एक सभा की गई थी। उसमें कम-ज्यादा हिंसात्मक ढंगसे भाषण किये गये थे। कुछ भाषणकर्ताओंने तो यहाँतक कह डाला कि अगर सरकार पोर्ट एलिजाबेथकी जनताकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो उसे कानून अपने हाथोंमें ले लेना होगा। नेटाल-सरकार, स्पष्टतः, उत्सुक है कि वह इस झूठे आतंकके चपेटेमें न आये। परन्तु, डर है कि वह वहुत दिनोंतक अपना धैर्य कायम नहीं रख सकेगी।

नेटालमें दो परस्पर-विरोधी हित काम कर रहे हैं। एक ओर तो खेतों और बागोंके मालिक हैं जो, सारे उपनिवेशमें पूरी तरह भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंपर निर्भर करते हैं और ऐसे मजदूरोंकी सतत उपलब्धिके विना अपना काम नहीं चला सकते। दूसरी ओर, डर्बन तथा मैरित्सवर्ग जैसे कस्वों और नगरोंके लोग हैं, जो ऐसे किन्हीं स्वार्थीकी जोखिम न होनेके कारण, भारतीयोंके आगमनका पूर्ण निषेध करा देनेमें खुश होंगे — चाहे वे भारतीय गिरमिटिया हों, चाहे अन्य। इस वातपर घ्यान देना वड़ा दिलचस्प है कि सारे विवादमें दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंने एक वार भी भारतीय हितोंपर विचार करनेका कष्ट नहीं किया। मालूम होता है कि गुपचुप यह स्वीकार कर लिया गया है कि जो भारतीय इस समय दक्षिण आफ्रिकामें निवास कर रहे हैं उनका जरा भी खयाल करना जरूरी नहीं है। मालूम होता है, उनको यह सूझा ही नहीं कि उन लोगोंको, जिनमें से कुछ तो बहुत खुशहोल और इज्जतदार हैं, भारतसे अपनी परिनयों और वच्चोंको या नौकरोंको लाना हो सकता है। भारतके लोगोंको जानकर आइचर्य होगा कि, एक सुझाव गम्भीरताके साथ दिया गया है कि, जब उपनिवेशमें चावलोंका वर्तमान संग्रह खत्म हो जाये तब भारतीयोंको मक्काके आहारपर रहनेके लिए बाध्य किया जाये। और, जहाँतक भारतसे लाई गई अन्य खाद्य-सामग्री और वस्त्रोंका सम्बन्य है, सो अलवत्ता सिर्फ एक तफसीलकी वात है। मैरित्सवर्ग नगर-परिपदने अपने क्षेत्रके भारतीय दुकानदारोंके नाम एक परिपत्र जारी किया है। उसके द्वारा उन्हें सूचना दी गई है कि उन्हें अपना माल कम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्लेग नजदीक होनेके कारण उनमें से हरएकको पथक वस्तियोंमें चले जानेका आदेश दिया जा सकता है। जहाज-कम्पनियाँ — सबसे अच्छी कम्पनियाँ भी — भारतीय यात्रियोंको दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी वन्दरगाहको ले जानेसे विलकुल इनकार करती हैं। अनेक भारतीय व्यापारियोंके कुटुम्वी या साझेदार लोरेनजो मार्कसमें हैं, इसलिए उन्हें भारी असुविधा तथा भयानक चिन्ताकी स्थितिसे गुजरना पड़ रहा है। फिर भी उन लोगोंको नेटाल थाने नहीं दिया जाता — इसलिए नहीं कि, लोरेनजो मार्कसको छूत-ग्रस्त वन्दरगाह घोपित कर दिया गया है, या वहाँ किसी भी हदतक प्लेग फैला हुआ है। नेटालने अब अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिए अप्रत्यक्ष और आपत्तिजनक तरीकोंका अवलम्बन किया है। उसके एशियाई-विरोधी कानूनसे यह स्पष्ट है। उसमें भोले व्यक्तियोंको भारतीयोंका उल्लेख कहीं ढूँढ़े भी न मिलेगा। स्पष्टतः वही तरीका प्लेगके सम्बन्धमें भी अख्तियार किया गया है। किसी भी जहाजको, जो किसी भारतीयको लेकर आता है, स्वास्थ्य-अधिकारी, सरकारसे पूछे विना, सवारियाँ उतारनेकी इजाजत नहीं देता। पूछ-ताछकी इस प्रकिया-मात्रसे ही ऐसे जहाजोंका रुका रहना आवश्यक हो जाता है, भले ही, यह याद रखना जरूरी है कि, जहाजमें कोई वीमारी न हो और जहाज किसी विलकुल नीरोग वन्दरगाहसे ही

क्यों न आया हो। इसिलए स्वाभाविक है (अर्थात्, दक्षिण आफ्रिकामें; क्योंकि खयाल तो यह या कि सन्तापजनक सूतकके भयसे पहले दर्जेकी जहाज-कम्पनियाँ अपने कर्त्तव्यका, यानी यात्रियोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान ले जानेका, त्याग नहीं करेंगी) कि जहाज-कम्पनियाँ किन्हीं भी भारतीय यात्रियोंको लेनेसे इनकार करती हैं। सरकारने फिलहाल गिरमिटिया भारतीयोंको लाना स्थिगत कर दिया है। इसके अपवाद-रूप सिर्फ वे लोग हैं जो कलकत्तेमें रवाना होनेके लिए पड़े हैं।

मानो यह सब काफी नहीं था, इसिलए मैरित्सवर्गके लोगोंने कुछ दिन पूर्व वहाँके नगर-भवनमें एक सभा की। उसमें नगरके स्वास्थ्य-अधिकारीने एक सख्त प्रस्तावके समर्थनमें बड़ी उग्र गलेबाजी की। भारतसे चावल तथा अन्य खाद्य-पदार्थीके आयातको विलकुल वन्द करानेके एक आन्दोलनके कारण, सरकारने भारत-सरकारसे पूछा था कि क्या चावलको रोगकी छूत पकड़ने-वाली वस्तु माना जाता है? भारत-सरकारने नकारात्मक उत्तर दे दिया है। उक्त अधिकारी डाँ० ऐलनने आपकी सरकारपर यह अभियोग लगाया है:

में मानता हूँ कि भारत-सरकारको जो तार भेजा गया था और उसका जो जवाब आया तथा प्रकाशित हुआ है, उसे सभाके सब लोगोंने पढ़ा ही होगा। में आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यह सम्भव है कि अगर महान्यायवादीके पास किसी-एक सरकारी जेलमें कोई कँदी हो, जो किसी गुनाहके अभियोगमें सजा भोग रहा हो, तो महान्यायवादी उसे तार देंगे और पूछेंगे: "तुम अपराधी हो या नहीं?" मेरा खयाल है, आप लोगोंको यह कहनेमें कोई हिचक न होगी कि कारागारका वह भलामानुस जवादमें क्या तार देगा। में तो कहूँगा कि उत्तर जोरदार "नहीं" होगा। . . . महान्यायवादी खुदके व्यवसायपर वह सिद्धान्त लागू नहीं करेंगे। . . . इस महा प्रक्रन पर उन्होंने उसे लागू करने और उसे इस बातके प्रमाणके तौरपर पेश करनेका साहस किया है कि हम खतरेसे मुक्त हैं। यह प्रमाण उतना ही निकम्मा है, जितना कि कैदीके मामलेमें।

उपर्युक्त कथनसे अनेक खेदजनक विचार उठते हैं। यह तो शंकाके परे है कि इस सारे आन्दोलन, इस सारे आतंकका मूल गिल्टीवाले प्लेगका सर्वथा प्रामाणिक भय नहीं, विल्क भारतीय-विरोधी पूर्वग्रह है, जिसका मुख्य कारण व्यापार-सम्बन्धी ईर्ष्या है। मैरित्सवर्गकी प्लेग-सम्बन्धी सभाकी कार्रवाईमें, और खास तौरसे डॉ॰ ऐलनके भाषणमें, यही भावना व्याप्त है। डॉ॰ ऐलनके मूल्यांकनके अनुसार, जो-कुछ भी भारतीय है वह सब बुरा है। उन्होंने उन लोगोंपर भ्रष्टाचारी इरादोंका आरोप करनेमें कोई संकोच नहीं किया, जिन्हों वे भारत-सरकारके "निम्न कर्मचारी" कहते हैं। उन्होंने कहा:

परन्तु बम्बईमें एक वड़ी विलक्षण घटना घटी है, जिसे याद रखना आपके लिए महत्त्वका है। और वह यह है कि, संग्रहणों और अतिसारसे होनेवाली मृत्युओंकी संख्या साधारण संख्यासे ५०,००० ज्यादा हो गई है। वम्बईकी सरकार खूब जानती है कि ये मृत्युएँ, या इनमें से ज्यादातर, प्लेगसे हुई हैं; और प्रभावशाली भारतीयोंने अपने कुदुम्वोंमें हुई मृत्युओंको देशी चिकित्सकों द्वारा दूसरे शीर्षकोंके अन्तर्गत दर्ज करा दिया है, ताकि वे सफाई-अफसरोंके मुआयनेसे बच जायें। इस प्रकारकी स्थित सारे भारतमें व्याप्त है।... आयोग (किमशन) ने साफ सावित कर दिया है कि यही बात कलकत्तेमें भी हो रही है।... वह सरकारको ज्ञात था, परन्तु, मुख्यतः इसलिए कि उसे वंगेको आशंका थी, उसने वह काम नहीं ३-५

किया। . . . भारत-सरकार उस प्लेगके मामलेमें अपने छोटे-छोटे अफ़सरोंपर विलकुल ही भरोसा नहीं कर सकती। भारत-सरकारका साराका-सारा निम्न-अधिकारी-मण्डल इस विषयमें घोखेबाजीसे भरा हुआ है कि प्लेग कहाँ है।

अगर कोई भारतीय जहाज हो तो उसमें कोई गुप्त बात दिखलाई देनी ही चाहिए ! दूसरे सब स्थानोंके विपरीत, दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय होना ही रोगोंकी छूतका कारण माना जाता है। भारतीय और उनका माल-असबाब ही छूतको ला सकता है। दूसरे यात्रियोंके बारेमें कोई आपत्ति नहीं की जाती, भले ही वे किन्हीं छूतके जिलोंसे क्यों न आये हों। मादागास्कर और मारिशसको छूत-ग्रस्त वन्दरगाह घोषित कर रखा गया है। फिर भी, जहाज-कम्पनियाँ वहाँ यूरोपीय यात्रियोंको तो ला सकती हैं, मगर, क्या मजाल कि वे भारतीयोंको ले आयें। यह तो मंजूर करना ही होगा कि नेटाल तथा केपकी सरकारें आतंकके समयमें अन्याय न होने देनेके लिए अधिकसे अधिक उत्सुक हैं। परन्तु वे उन मतदाताओंसे जिनके, अपने पदोंके लिए, वर्तमान सदस्य ऋणी हैं, इतनी डरती हैं कि भारतीयोंको अनजाने, फिर भी निश्चित रूपसे, बहुत-सी अनावश्यक असुविधाएँ पहुँचाई जाती रहती हैं। ईश्वर हमें प्लेगके वास्तविक आक्रमणसे बचाये। अगर वह आ ही गया तो भारतीय ऐसी स्थितिमें पड़ जायेंगे जिसकी भीषणताकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ही मौकोंपर श्री चेम्बरलेनकी यह शोचनीय कर्त्तव्य-च्युति खलती है कि १८९७ के प्रारम्भमें डर्वनकी मीड़ की गैरकानूनी कार्रवाइयोंका उन्होंने कोई खयाल नहीं किया। उस समय वारह दिनोंके लिए सरकारने अपने कर्त्तव्य व्यावहारिक रूपमें भीड़के हाथों सौंप दिये थे। इस जैसे महाखण्डमें, जहाँ विभिन्न प्रजातियोंके विविध और परस्पर-विरोधी हित सिन्निहित हैं, व्रिटिश-सरकारका प्रवल और शक्तिशाली प्रभाव सदैव आवश्यक है। एक वार विविध प्रजा-तियोंकी आवादीके किसी अंग-विशेषको छूट दी नहीं कि, कोई जान ही नहीं सकता कि कब उपद्रव उभड़ पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पोर्ट एलिजावेथके लोगोंने पहलेसे ही धमकी दे रखी है कि अगर सरकारने अपनी इच्छाको उनकी इच्छाके अनुसार मोड़नेसे इनकार किया तो वे कानुनको अपने हाथोंमें ले लेंगे। डर्वनके समाचारपत्रोंमें इसी नीतिकी हिमायत करने-वाले गुमनाम पत्र प्रकाशित हो रहे हैं; और प्लेगके आतंकके, जो अभी मिटा नहीं है, इतिहासके विहगावलोकनकी परिसमाप्ति नेटाल मनर्युरीमें प्रकाशित पत्र-व्यवहारके निम्नलिखित उद्धरणसे वख्वी हो सकती है। यह उद्धरण दुनियाके इस हिस्सेमें जन-साधारणकी भावनाओंका खासा-अच्छा नम्ना है:

यदि सरकार डरपोक और कार्रवाई करनेमें ढुलमुल है तो जनता खुद अपना काम कर ले और फिरसे सामूहिक रूपमें जहाज-घाटपर जाये और इस बार तमाम एशिया-इयोंको उतरनेसे रोकनेके लिए वहाँ पड़ाव डाल दे। हम उन्हें यहाँ किसी भी कीमतपर नहीं चाहते। आपित्तजनक भारतीयोंका प्रवास यहाँ सदा-सर्वदाके लिए बन्द हो जाने दीजिए; और, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका रहना दूभर कर देनेके लिए अगर कोई जेहाद छेड़ी जाये तो मैं खुद उसमें शामिल हूँगा।

[ अंग्रेजीसे ]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), २२-४-१८९९।

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७-३२० ।

### ३३. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मबर्युंरी छेन डर्नन मार्च २२, १८९९

माननीय उपनिवेदा-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग महोदय,

भारतीय समाजको यह देखकर संतोप हुआ है कि प्रवासी प्रतिवन्यक-अधिनियमके अन्तर्गत प्रस्थान-सम्बन्धी परवानोंपर यात्रियोंसे बसूल किया जानेवाला १ पींडका शुल्क उठा दिया गया है।

में बताना चाहता हूँ कि विकेता-परवाना अधिनियम-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र में इस विषयके जिस प्रार्थनापत्रका उल्लेख किया गया है, उसका मसविदा बनानेके पहले, मुझसे कहा गया था कि, मैं उपनिवेशके विद्वान वकीलोंकी राय एकत्र कर लूँ और यदि राय अनुकूल मिले तो उक्त नियमको उठानेका अनुरोध करनेकी दृष्टिसे सरकारकी सेवामें उपस्थित होऊँ। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अबतक जो रायें मिली हैं वे इस मतके पक्षमें हैं कि उक्त नियम अबैध था।

आपसे मेरा निवेदन है कि इस पत्रकी विषय-वस्तु परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकी दृष्टिमें ला दें, ताकि उन्हें पता चल जाये कि सरकारने कृपापूर्वक एक पींडी शुल्कके सम्बन्धमें शिकायतका कारण दूर कर दिया है।

> भाषका अत्यन्त भाग्राकारी सेवक, मो० क० गांघी

### [अंग्रेजीसे]

मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम नेटालके गवनैरके २५ मार्च, १८९९के खरीता नम्बर २९ का सहपत्र नम्बर १।

All the second of the second of the second

१. देखिए पृष्ठ २६ ।

# ३४. प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनको

प्रिटोरिया मई १६, १८९९

सेवामें परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री

> दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्राथियोंको खेद है कि दक्षिण आफिकी गणराज्यमें ब्रिटिश भारतीय जिस दुर्भाग्यमय और परेशानीकी स्थितिमें फँस गये हैं उसके कारण उन्हें सम्राज्ञी-सरकारको फिर कब्ट देना पड़ रहा है।

कुछ समय हुआ कि सरकार और सर विलियम वेडरवर्नमें हुए पत्र-ज्यवहार को देखकर आपके प्राथियोंको आशा हो गई थी कि ट्रान्सवाल में ब्रिटिश भारतीयोंके कब्टोंका प्रायः अन्त हो जायेगा। परन्तु उसके तुरन्त पश्चात् दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-सरकारकी विज्ञप्तिसे इस गणराज्यके निवासी ब्रिटिश भारतीयोंका भ्रम दूर हो गया। यह विज्ञप्ति २६ अप्रैल १८९९के स्टाट्सकूरेंट (सरकारी गजट) में प्रकाशित हुई हैं (उसके अनुवादकी एक प्रति इस प्रार्थनापत्रके साथ संलग्न है)। उसके कारण ही फिरसे प्रार्थनापत्र देनेकी आवश्यकता पड़ी है। उससे प्रकट है कि इस वार गणराज्यकी सरकारने १८८६ में संशोधित १८८५ के कानून ३ को लागू करनेका इरादा पक्का कर लिया है। अध्यक्षके लोकसभा (फोक्सराट) के उद्घाटन-भाषणमें भी इसकी चर्चा की गई है।

आपके प्रार्थी आपका व्यान इस तथ्यकी ओर आकृष्ट करनेकी अनुमित चाहते हैं कि जबसे 'तैयव हाजी खान मुहम्मद बनाम एफ० डब्ल्यू० राइट्ज एन० ओ० के मुकदमें का फैसला हुआ है तबसे इस गगराज्यमें भारतीय लोगोंको चैन नहीं है। भारतीयोंको सरसरी कार्रवाई द्वारा वस्तियोंमें हटा देनेके सम्बन्धमें कई विज्ञिष्तियाँ निकल चुकी हैं। स्वभावतः इससे उनका व्यापार अस्त-व्यस्त हो गया है और उनमें बहुत वेचैनी फैल गई है।

- १. यह तारीख कलोनियल बॅाफिस रेकड्सिक अनुसार दी गई है। प्रार्थना-पत्रकी छपी प्रतिमें तारीखंक स्थानपर केवल 'मई १८९९ 'दिया गया है। मई १७, १८९९ की टाइन्स ऑफ़ इंडिया को भेजे गये समाचारसे सपट है कि यह उस तारीखंक पहले तैयार हुआ था। परन्तु वेडरवर्नक नाम मई २७, १८९९ के पत्रसे द्यात होता है कि यह प्रार्थना-पत्र, जो प्रिटोरिया-स्थित त्रिटिश एजेंटके पास भेजा गया था, २७ मई तक उपनिवेश-मन्त्रीको नहीं भेजा गया।
- २. यहापर वेडरवर्न के जनवरी १३, १८९९ के उस पत्रका हवाला दिया गया है जो कि उन्होंने विस्तयों के नोटिस तथा चेन्वरलेनके १५ फरवरीके उत्तरके वार्ष लिखा था। चेन्वरलेनके उत्तरमें कहा गया था कि ब्रिटिश उच्चायुक्त अन्यश्च कृगरसे वातचीतके दौरानमें भारतीय व्यापारियों के अनुकूल कोई समझौता करानेकी कोशिश करिंग। (इंडिया, २४-२-१८९९)। किन्तु इस सम्बन्धमें मिलनरके प्रयत्न सफल नहीं हुए, वयों कि बद्धनकें दीननें कृगरके साथ हुई उनकी वार्ती मताधिकारके प्रस्तपर टूट गई।
  - ३. देखिए "तार: भारतंक वास्तरायको," अगस्त १९, १८९८ ।

यह प्रस्त आपके प्रावियोंके लिए बहुत महत्त्वका है और वे इस दु:खदायी अनिश्चित स्थितिको अन्ते रहेंने की अपेका इसका भीन्न ही कोई अन्तिम निर्णय हो जानेका स्थागत करेंगे। वे सारर निर्पेशन करते हैं कि उन्होंने अपने गत प्रार्थनाएशमें जगर निर्दिष्ट मुकदमेमें न्यायालयके जिस बहुमत-निर्णयका प्रश्न उठाया था उसके अतिरिक्त भी जिस कानून और विज्ञान्तिके विषयमें यह प्रार्थनाएम दिया जा रहा है उनसे ऐसे कई प्रश्न खड़े हो गये हैं कि उनके कारण समाजीको सरकार उत्तर उनमें कारगर हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा।

अपनी पहली विक्षितियोंमें ट्रान्सवाल-सरकार १८८५ के कानून ३ का वारीकीसे अनुसरण नहीं किया करती थी। इसके विपरीत, अपनी वर्तमान विक्षितिमें उसने उस कानूनका वारीकीसे अनुनरन किया है। विक्षितिकी प्रस्तावनाका प्रथम भाग यह है:

चूंकि १८८५ के कानून ३ के अनुच्छेद ३ (घ) ने सरकारको अधिकार विया है कि यह स्यास्थ्य-रदाके प्रयोजनसे, एशियाकी मूल जातियों में से किसीके भी व्यक्तियों को वसनेके लिए, कुछ लास गलिया, मृहल्ले और वस्तियां वतला सकती है; और इन जातियों में कुली कहानेवाले लोग अरव, मलायो और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजन भी शामिल हैं।

चन्नाभीकी सरकार इस कान्तको स्थीएत कर चुकी है। दक्षिण आफिकी गणराज्यके न्यायालयोंने निवास (हैचिटेशन) राष्ट्रको व्याख्या यह की है कि उसमें रहनेके स्थानके अतिरिक्त काम-काशक स्थान भी आ जाता है। इसलिए यहांतक तो आपके प्रावियोंको अनिवायंताके नामने सिर शुकाना पड़ रहा है। परन्तु वे यह वतलानेकी स्वतंत्रता चाहते हैं — जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है — कि कानूनने सरकारको यह अधिकार कुछ खास अवस्थाओं में और कुछ लास व्यक्तियोंके लिए ही दिया है। उसे तिद्ध करना चाहिए, और ऐसा सिद्ध करना चाहिए कि सम्राभिको सरकारको विश्वास हो जाये कि, जिन लोगोंपर कानूनका प्रभाव पड़ता है उन्हें हटानेके लिए स्थास्थ-रक्षाके प्रयोजन सचमुच विद्यमान हैं; उन्हें एकदम बस्तियों में हटाते हुए वह उन्हों, और एकमात्र उन्हों, प्रयोजनीति प्रेरित हो रही है। यह भी निवेदन है कि उसे यह भी सिद्ध करना चाहिए कि कानूनमें निविद्ध व्यक्ति आपके प्रार्थी ही हैं।

आपके प्राचियोंका जो प्राचनाय १८९५ की सरकारी रिपोर्ट (व्लू बुक) सी॰ ७९११ के पृ॰ ३५-४६ पर छपा है उसमें उन्होंने दिखलानेका प्रयत्न किया है कि भारतीयोंको बस्तियोंमें हटानेके लिए सफाईका कोई भी आधार विद्यमान नहीं है, और वस्तुतः भारतीयोंको उनकी तथा-कियत अस्वच्छ आदतोंके कारण नहीं, बिल्क व्यापारिक ईप्यकि कारण हटाया जा रहा है। गणराज्यके भारतीय लोगोंपर मैली आदतोंका जो आक्षेप किया गया है उसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए आपके प्राथियोंने उस समय जो प्रमाण उद्धृत किया था उसे ही पुनः उद्धृत कर देनेके लिए व क्षमा-याचना नहीं करते। प्रिटोरियाके डॉ॰ बीलने, जो बहुतसे भारतीयोंकी चिकित्सा करते हैं, १८९५में कहा था:

मंने उनके दारीरोंको आम तौरसे स्यच्छं और उन लोगोंको गन्वगी तथा लापरवाहीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैं। वर्गकी वृष्टिसे विचार किया जाये तो मेरा यह मत

१. देखिए पादिटिपाणी पृष्ठ १४ ।

२. देखिष खण्ड १, १४ १८९-२११ ।

है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत अच्छे उतरते हैं। अर्थात्, निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते हैं। . . . मेरे खयालसे, आम तौरपर भारतीयोंके विच्छ सफाईके आधारपर आपित्त करना असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि, सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ उतना ही सख्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है।

जोहानिसवर्गके डाॅ० स्पिकने लिखा था कि "पत्रवाहकोंके निवास-स्थान स्वच्छ और स्वा-स्थ्यप्रद अवस्थामें हैं और इतने अच्छे हैं कि उनमें चाहे तो कोई यूरोपीय भी रह सकता है।" उसी नगरके डाॅ० नामेचरने लिखा था:

मुझे अपने घंधेके सिलसिलेमें जोहानिसबर्गके उच्चतर भारतीय वर्ग (बम्बईसे आये हुए व्यापारियों आदि) के घरोंमें जानेके मौके अक्सर मिलते हैं। इस आधारपर में यह मत देता हूँ कि वे अपनी आदतों और घरेलू जीवनमें अपने समकक्ष यूरोपीयोंके बराबर ही स्वच्छ हैं।

जोहानिसवर्गकी तीससे अधिक यूरोपीय पेढ़ियोंने कहा था:

उनत भारतीय व्यापारी, जिनमें से अधिकतर बम्बईसे आये हैं, अपने व्यापारके स्थानों और मकानोंको स्वच्छ और समुचित आरोग्यजनक हालतमें — वास्तवमें, ठीक यूरोपीयोंके बरावर ही अच्छी हालतमें — रखते हैं।

जो वात १८९५ में सत्य थी वह १८९९ में कुछ कम सत्य नहीं हो गई। जहाँतक आपके प्राथियोंको पता है, हालके प्लेग-सम्बन्धी आतंकके समय भी, उनके विरुद्ध किसी गम्भीर शिकायतका मौका नहीं आया था। आपके प्राथियोंका अभिप्राय यह नहीं कि ट्रान्सवालमें एक भी भारतीय ऐसा नहीं है जिसकी स्वास्थ्यकी दृष्टिसे निगरानी करनेकी आवश्यकता न हो; परन्तु वे, विना किसी प्रतिवादके भयके, इतना निवेदन अवश्य करते हैं कि उनपर ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता जिससे कि सभी भारतीयोंको एक साथ वस्तियोंमें हटा देनेका औचित्य प्रतिपादित होता हो। आपके प्राथियोंका निवेदन है कि गन्दगीके एक-आध मामलेमें भुगतान सफाईके नियमोंके अनुसार सफलतापूर्वक किया जा सकता है; और यदि इन नियमोंको और भी कठोर वना दिया जाये तो आपके प्रार्थी कोई आपित नहीं कर सकते।

आपके प्रार्थी सदा सादर यह आग्रह करते आये हैं कि यह कानून उच्च वर्गके भारतीयों-पर लागू नहीं होता, और व्यापारी लोग सब उसी वर्गके हैं, और यह सारा आन्दोलन भी वस्तुतः उनके ही विरुद्ध किया जा रहा है। तो क्या सम्राज्ञीकी सरकारसे यह प्रार्थना, करनेमें भी कोई ज्यादती है कि दक्षिण आफिकी गणराज्यकी, सरकारको इस कानूनके शब्दोंकी सीमामें ही रहनेको कह दिया जाये? यह कानून "एशियाकी मूल जातियोंपर "लागू होता है, "जिनमें कुली कहानेवालों, अरवों, मलाइयों और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजनोंकी गिनती होती है।" आपके प्रावियोंके लिए 'कुली' शब्दका प्रयोग किया जाता है। इसपर प्रार्थी सादर किन्तु दृढ़तापूर्वक विरोध प्रकट करते हैं। वे हिंगज अरव नहीं हैं, न मलायी या तुर्की साम्राज्यके प्रजाजन ही हैं। उनका दावा है कि वे महामहिम परम कृपालु सम्राज्ञीके राजभक्त, शान्ति-प्रिय और विनम्न प्रजाजन हैं, और व्यापारिक ईप्यांके विरुद्ध अपने संघर्षमें उन्हें उन्हींके संरक्षणका भरोसा है; उनका विश्वास है कि यह संरक्षण उनको दिया जायेगा। सम्राज्ञीके शासनकी हीरक-जयन्ती मनानेके लिए जब उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्री छन्दनमें एकत्र हुए थे तब उनके सामने भाषण करते हुए आपने भारतीयोंका जिक बहुत प्रशंसापूर्ण शब्दोंमें किया था। अब क्या आपके प्रार्थी यह आशा करें कि उस भाषणमें आपने जो विचार प्रकट किये थे वे दिश्रण आफिकी गणराज्यके ब्रिटिश भारतीयोंपर भी क्रियात्मक रूपमें लागू किये जायेंगे? ऊपर जिन शब्दोंकी चर्ची हुई है उनसे होनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंके अपमानका यदि निवारण कर दिया गया और यदि उनकी स्थितिको १८५७ की दयालुतापूर्ण घोषणाके शब्दों और भावनाके अनुसार स्पष्ट कर दिया गया तो दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश भारतीय इसे सम्राज्ञीके जन्म-दिनपर किया गया अपना परम सम्मान मानेंगे।

दक्षिण आफिको गणराज्यकी सरकारको 'अधिकार है कि वह उन्हें (कुलियों, अरवों आदिं को) सफ़ाईके प्रयोजनसे, किन्हीं निश्चित गलियों, मुहल्लों और विस्तियों में वसनेके लिए कह सकती है, 'अर्थात् विभिन्न नगरों में ही उसे यह अधिकार नहीं है कि वह 'जिस स्थानका उपयोग सहरका कूड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर और वस्तीके वीचके नाले में सिर्दासरकर जानेपाल पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं, उसपर वसी हुई छोटी-सी वस्तीमें लोगोंको ठूंस दे, 'जिसका 'अनिवाय परिणाम यह होगा कि उनके बीच भयानक किस्मके बुखार और दूसरे रोग फैल जायेंगे। इससे उनके प्राण और शहरमें रहनेवाले लोगोंको स्वास्थ्य भी सतरेमें पड़ जायेगा।' और यदि भारतीय लोगोंको यूरोपीयोंसे पृथक् करना आव-स्वक ही हो तो भी यह समझमें नहीं आता कि उन्हें ऐसे स्थानपर क्यों ढकेला जाये जहाँ वे न तो व्यापार कर सकते हैं, न सफ़ाईकी सुविधाएँ हैं और न पानी पहुँचनेका प्रवन्ध ही है। आपके प्रार्थी सादर नियेदन करते हैं कि यदि भारतीयोंको हटानेका कारण सफ़ाईके अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो नगरोंमें ही उनके लिए समान सुविधाओंसे सम्पन्न गलियों और मुहल्लोंका चुनाव अधिक सुगमतासे किया जा सकता है।

अन्तमें, आपके प्रार्थी आपका घ्यान इस तथ्यकी ओर खींचना चाहते हैं कि भारतीय व्यापारियोंको हटानेकी इस प्रस्तावित कार्रवाईके कारण उनके अति मूल्यवान स्वार्थ संकटापन्न हो गये हैं और उनकी भारी हानि हो जायेगी। आपके प्रावियोंको पूर्ण आशा है कि यह मामला सम्राज्ञीकी सरकारके हाथोंमें सोंप देनेसे उस कठिनाईका कोई निश्चित और सन्तोपजनक हल निकल आयेगा, जिसमें कि वे इस समय फैंस गये हैं।

और दया तथा न्यायके इस कार्यके लिए आपके प्रार्थी, अपना कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे।

> (ह॰) तैयव हाजी खान मुहम्मद और अन्य

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९७।

२. यह या तो छपी प्रतिमें गळत छपा है या मूळ प्रतिमें ही गळत ळिखा गया है। घोषणा १८५८ में की गई थी।

# परिशिष्ट

#### नये विनियम

## े २६ अप्रैल १८९९ के *स्टाट्सक्रेंट* में प्रकाशित

क्योंकि १८८५ के कानून ३ का अनुच्छेद २ (घ) सरकारको अधिकार देता है कि वह सफाईके निमित्त एशियाकी किसी भी आदिम जातिके व्यक्तियोंके रहनेके लिए किन्हीं खास गिलयों, मुहल्लों और वस्तियोंका निर्देश कर सकती है, और इन जातियोंमें कुली कहानेवाले, अरब, मलायी और तुर्की साम्राज्यके प्रजाजन भी शामिल हैं; क्योंकि 'तैयव हाजी खान मुहन्मद वनाम एक० डब्ल्यू० राइट्ज, एन० ओ० 'के मुकदमेमें उच्च न्यायालयके निर्णयके अनुसार इन स्थानोंका निर्देश व्यापार और निवास दोनों कामोंके लिए किया जा सकता है; क्योंकि सरकारने ऐसी गिलयों, मुहल्लों और विस्तियोंका निर्देश, घोषित तथा आवाद ग्रामों व कस्बोंमें या उनके पास करना उचित समझा है और उनकी पैमाइश करवाकर जन्हें ठीक करवा दिया है; क्योंकि यह उचित समझा गया है कि इन गिलयों, मुहल्लों और विस्तियोंपर ठीक नियंत्रण रखनेके लिए इन्हें स्थानीय अधिकारी या निकायके अधीन कर दिया जाये; इसलिए में स्टीफेनस जोहानिस पालस कृगर, दक्षिण आफिकी गणराज्यका अध्यक्ष, कार्यकारिणी-परिषदकी मन्त्रणा और सहमितसे और २४ अप्रैल १८९९की कार्रवाईके अनुच्छेद ४२० के अनुसार, निम्न घोषणा करता और नियम बनाता हूँ:

जो गिलयाँ, मुहल्ले और विस्तियाँ, फिन्हीं ग्रामों या कस्वोंमें, उनके समीप, या उनके साथ लगती हुई हैं, जिनकी पैमाइश हो चुकी है और जिन्हों ऐसे लोगोंके निवास और न्यापारके लिए निर्धारित कर दिया गया है, और जो उन ग्रामों या कस्वोंके अंग नहीं हैं, और जो स्थानीय अधिकारियों या प्रवन्ध-निकायोंके अधीन नहीं हैं, वे अबसे इन गाँवों या कस्वोंके अंग वन जायेंगी और वहाँके स्थानिक अधिकारियों या निकायोंकी अधीनतामें चली जायेंगी; वे अधिकारी या निकाय स्थानीय भूमि-प्रवन्धकर्ता, खान-आयुक्त, उत्तरदायी टाउन-क्लाक या नगर-परिषद या नगर-निकाय, कोई भी वयों न हों। ईश्वर देश और जनताकी रक्षा करे।

मेर हस्ताक्षरसे, २५, अप्रैंच १८९९ को प्रिटोरियाके सरकारी कार्यालयमें जारी किया गया।

एस० जे० पी० ऋगर राज्याध्यक्ष एफ० डनल्यू० राइट्ज राज्य-सचिव

इसी प्रकार निग्न विश्वप्ति भी, २३ नवम्बर १८९८ के स्टाट्सक्ट्रेंट सं० ६२१ में छपी सरकारकी १८ नवम्बर १८९८ की विश्वप्ति सं० ६२१ के सम्बन्धमें, प्रकाशित हुई है।

" निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना जनताको जानकारोके लिए दी जाती है:

१. जो जुजी, अरव, और अन्य एशियाई काले आदमी, अवतक, इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गिलियों, मुहल्लों और विस्तियोंमें नहीं रहते और रोजगार नहीं फरते, परन्तु फान्नके खिलाफ, निर्दिष्ट गिलियों, मुहल्लों और विस्तियोंसे वाहर किसी गाँव या कस्त्रेमें, अथवा इस फामके लिए अनिर्दिष्ट फिसी स्थानपर गाँव या कस्त्रेसे वाहर रहते और फाम-काज करते हैं, वे १ जुलाई १८९९ से पहले कुल्यों, अरवों और अन्य एशियाइयोंके लिए वनाये गये १८८५ के कान्न ३, और विशेषतः उसके अनुच्छेद २ (व) के अनुसार, इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गिलियों, मुहल्लों और वस्तियोंमें चले जायें और वहां रहने और रोजगार करने लगें। उक्त अनुच्छेद सं० २ (व) का रूप, १२ अगस्त १८८६ को लोफसमा (फोक्सराट) के अनुच्छेद १४१९ द्वारा संशोधित होनेके पश्चात्र, यह हो गया है: 'सरकारको अधिकार होगा कि वह सफाईके उद्देश्यसे, उनके (अर्थात् कुल्यों, अरवों और अन्य एशियाई

अर्थेत लोगोंके) रहने और रोजगार करनेके लिए निश्चित गलियों, मुहल्लों और विस्तियोंका निर्देश कर दे। 'यह शतें उन लोगोंपर लागू नहीं होगी जो अपने मालिकोंके स्थानोंमें रहते हैं।

- २. जपरकी शतेके अनुसार, ३० जून १८९९ के पश्चात्, अरवों और अन्य एशियाइयोंको, केवल कानूनके अनुसार निर्दिष्ट गल्थिंो, मुहल्लों और वस्तियोंमें रोजगार करनेके लिए एक परवाना दिया जायेगा।
- ३. जो कुळी, अरव और अन्य एशियाई, अवतक इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गिलयों, मुह्लों और विस्तियोंसे वाहर रोजगार करते हैं, उन्हें उसके लिए ३० जून १८९९ तकका एक परवाना वनवाना पड़ेगा, और उस तारीखके बाद यह परवाना केवल कानूनके अनुसार इस प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गिलयों, मुहल्लों और विस्तियोंमें रोजगार चलानेके लिए दिया जायेगा।
- ४. जो कुळी और एशियाई और अन्य काले लोग इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों और विस्तियोंमें रहते हैं, उन्हें ३० जून १८९९ को समाप्त होनेवाली तिमाहींके लिए फेरीवालेका परवाना दिया जा सकता है।
- ५. जी कुळी, अरव और अन्य एशियाई लोग गाँव या कस्वेसे वाहर किसी स्थानपर रहते और रोजगार करते हैं उन्हें १ जुलाई १८९९ तकका समय दिया जाता है कि वे अपने निवास और रोजगारका स्थान कानूनके अनुसार इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गिलयों, मुहल्लों और विस्तयोंमें हटा लें। किन्तु उनको ३० जून १८९९ तक अपने व्यवसायका परवाना भी ले लेना चाहिए।
- ६. उपर्युक्त निश्चित तारीख जून ३०, १८९९ के बाद कुलियों, अरबों और अन्य सम्बद्ध एशियाइयोंको उक्त प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गिलयों, मुहल्लों और विस्तियोंके बाहर व्यापारके लिए कोई परवाना नहीं दिया जायेगा । और जो लोग उस तारीखके बाद निर्दिष्ट गिलयों, मुहल्लों और विस्तियोंके बाहर विना परवानेके व्यापार करते पाये जायेंगे उन्हें कानूनके अनुसार सजा दी जायेगी ।
- ७. जो कुली, अरव और अन्य एशियाई लोग यह समझते हों िक वे िकसी समाप्त या असमाप्त पट्टेंके आधारपर अधिक समयका दावा कर सकते हैं उन्हें १ जुलाई १८९९ से कमसे-कम ६ सप्ताह पहले, अपनी दलीलोंके साथ, भूमि-प्रवन्धकर्ता या खान-आयुक्तको प्रार्थनापत्र दे देना चाहिए। वह सरकारको स्वना देकर उसपर अपनी सम्मति और कारण लिख देगा।
- ८. इसी प्रकार जो कुली, अरव और अन्य पशियाई समझते हों िक वे १८८५ के उक्त संशोधित कानून ३ से प्रभावित नहीं होते, (क्योंिक वे १८९९ से पहले ही लम्या पट्टा प्राप्त कर चुके हें और उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ अथवा उन्होंने उसे वदल्या लिया है) उनको १ जुलाई १८९९ से कमसे-कम ६ सप्ताह पहले, भूमि-प्रवन्धकर्ता या खान-आयुक्तको अपनी दलीलों सहित स्चना दे देनी चाहिए और वह, सरकारको इसकी स्चना देकर, अपनी सम्मति और कारण लिख देगा।
- ९. यह भूमि-प्रवन्धकर्ताओं और खान-आयुक्तोंकी समझपर छोड़ दिया गया है कि यदि वे देखें कि कुली और अरव आदि, निर्दिष्ट गिलयों, मुहल्लों और विस्तयोंमें निवासस्थान बनाकर कानूनका पालन करनेको तैयार हैं, परन्तु नियत समयमें उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो उक्त १ जुलाई १८९९ की तारीखके सम्बन्धमें वे कुछ रिआयत कर दें।
- १०. जो कुळी और अरव आदि व्यापार फरते हैं वे यदि प्रार्थना फरें तो सरफार उनसे मिल्ने और उन्हें नियत गिलयों, मुहल्लों और विस्तियोंमें बाजार या दूकानोंबाली छतदार इमारत बनानेके लिए जमीन देनेकी बातपर अनुकुंछ विचार फरनेके लिए तैयार हैं।

सरकारका दफ्तर, प्रिटोरिया अप्रैल २५, १८९९ (ह०) एफ० डब्ल्यू० राइट्ज राज्य-सचिव

एक छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३१९८, ३१९९ तथा ३२००) से।

# ३५. ट्रान्सवालके भारतीय'

डवेंन मई १७, [१८९९]

इस पत्रमें मैं उन भारी गलतियोंके सिलसिलेका विहगावलोकन कराना चाहता हूँ जो, सम्प्राज्ञीके नामपर एकके बाद दूसरे उपनिवेश-मन्त्रीने बरपा की हैं; जिनके द्वारा उपनिवेश-मन्त्रीने दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें रहनेवाले व्रिटिश भारतीयोंके मामलेका चुटकी-चुटकी करके परित्याग किया है; और जिनका अन्त अब उस गणराज्य द्वारा निकाली गई एक भारी-भरकम सूचनामें हुआ है, जिसमें भारतीयोंको आदेश दिया गया है कि वे पृथक् बस्तियोंमें चले जायें, अन्यथा उनके परवाने छीन लिये जायेंगे। *टाइन्स* (लंदन) में "भारतीय मामलात" (इंडियन अफ़ेयर्स) शीर्षक लेख-मालाके प्रतिष्ठित लेखकने इन वस्तियोंको "यहूदी वाड़ा" कहा है और सम्राज्ञीके एक प्रिटोरिया-स्थित प्रतिनिधिने इनका वखान यों किया है: "जिस स्थानका उपयोग शहरका कूड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर और वस्तीके बीचके नालेमें झिर-झिर कर जानेवाले गन्दे पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं। " समाचारपत्रके इस एक-अकेले लेखमें मुझे संक्षेपमें ही लिखना होगा और परिस्थितिका संक्षिप्त वर्णन करनेमें मैं लम्बे-लम्बे उद्धरण नहीं दे सकता। कुतूहली लोगों और उनके लिए, जो इस प्रश्नका पूरा इतिहास जाननेके इच्छुक हों, मुझे इस प्रक्तपर १८९५ में प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट (पेपर्स रिलेटिंग टु द ग्रीवान्सेज आफ़ हर मैजेस्टीज इण्डियन सञ्जेक्ट्स इन द साउथ आफ़िकन रिपव्लिक — सी० ७९११, १८९५) और ट्रान्सवाल-सरकारकी, १८९४ में प्रकाशित दो हरी कितावें पढ़नेकी सलाह देनी होगी। इन पुस्तकों और हालके अन्य साहित्यसे मैंने निम्नलिखित सारांश निकाला है:

आजसे वर्पों पहले, सन् १८८४ की वात है, जबिक गणराज्यमें भारतीय व्यापारियोंकी संख्या अच्छी-खासी हो चुकी थी। इतनी संख्यामें उनकी उपस्थितिसे आम जनताका घ्यान उनकी ओर खिचा और उनकी सफलताने उनके यूरोपीय प्रतिस्पिधयोंकी ईर्ष्या जागृत की। कुछ स्वार्थी व्यापारियोंने अपने स्वार्थींको सिद्ध करनेके उद्देश्यसे विना विचारे सीघे-सादे भारतीयोंकी आदतों और चारित्र्यके वारेमें ऐसी वातें कहीं जिन्हें, वखूवी, जानवूझ कर की गई गलतवया-नियाँ कहा जा सकता है। (यूरोपीयोंने ऑरेंज की स्टेटकी संसदको एक अपमानकारी प्रार्थनापत्र दिया था और प्रिटोरियाके व्यापार-संघने उसे स्वीकार करते हुए ट्रान्सवालकी संसदको भेजा था। उसके इन अंशोंसे अपर्युक्त वात प्रमाणित हो जाती है: "सारे समाजपर इन लोगोंकी गन्दी आदतों और अनैतिक आचारसे उत्पन्न कोढ़, उपदंश तथा इसी प्रकारके अन्य घृणित रोगोंके फैलनेका जो खतरा आ खड़ा हुआ है...चूँिक ये लोग पितनयों या स्त्री-रिक्तेदारोंके विना राज्यमें आते हैं, नतीजा साफ है। इनका घर्म सब स्त्रियोंको आत्मारहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक शिकार मानना सिखाता है")। उस समय ट्रान्सवाल-सरकारने उन थोड़ेसे स्वार्थी व्यापा-रियोंकी चील-पुकार सुनकर भारतीयोंको ट्रान्सवालके वाहर लदेड़ देनेका विचार किया था। इसका तरीका यह तय किया गया था कि हरएक नये प्रवासीपर २५ पींडका व्यक्ति-कर लगाया जाये और जो लोग ऐसी हालतोंमें भी वने रहें उन्हें, तथा पुराने निवासियोंको भी, पयक वस्तियोंमें रहने और व्यापार करनेके लिए वाच्य किया जाये। साफ़ शब्दोंमें, इसका

मतलव था — उन्हें व्यापार करनेके अधिकारोंसे वंचित करना। परन्तु १८८४ का लन्दन-सम-झौता, जो दूसरे कारणोंसे अब इतना प्रसिद्ध हो गया है, उसके सामने घूरने लगा। यह समझौता दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंको छोड़कर शेष सब लोगोंके व्यापार आदिके अधिकारोंका संरक्षण करता है। परन्तु सरकार किसी वातसे विचलित नहीं हुई और, वोअर-सरकारके ही योग्य एक तर्कसे, उसने भारतीयोंको वतनी शब्दकी व्याख्यामें शामिल कर देनेका संकल्प किया। परन्तु यह कार्य उपकारशील उच्चायुक्त सर हर्क्युलिस रॉविन्सनको भी वहत ज्यादा लगा। उन्होंने सरकारको सूचित किया कि ब्रिटिश भारतीयोंको "दक्षिण आफ्रिकाके वतनी" परिभाषामें शामिल नहीं किया जा सकता। परन्तु (और यहाँ पहली भारी गलतीपर घ्यान दीजिए) भारतीयोंके खिलाफ जो आरोप उनकी नजरमें लाये गये थे उनकी छानवीन किये विना ही वे सम्राज्ञी-सरकारको यह सलाह देनेके लिए तैयार हो गये कि वह समझौतेमें ऐसा संशोधन मंजूर कर ले, जिससे वोअर-सरकार भारतीय-विरोधी कानून वना सके। तथापि, लॉर्ड डर्वी ज्यादा चतुर निकले। वे उस सुझावको स्वीकार करनेके वदले ट्रान्सवाल-सरकारको लोक-स्वास्थ्यके हितमें वैसे कानून वनाने देनेको तैयार हो गये। शर्त यह थी कि २५ पौंडी कर घटा कर ३ पौंडका कर दिया जाये और यह एक धारा जोड़ दी जाये कि सफाईके कारणोंसे भारतीयोंको पृथक् वस्तियोंमें रहनेके लिए वाध्य किया जा सकता है। इस तरह, उन्होंने भी आरोपोंकी छानवीन करनेके वदले ट्रान्सवाल-सरकारने जो-कुछ कहा उसे सही मान लिया और सहज ही भारतीयोंके जमे हुए हितोंका सौदा कर डाला। वे शुरूसे आखिरतक उच्चायुक्तके भेजे हुए एक खरीतेसे उत्पन्न इस भ्रममें रहे कि जो कानून तथाकथित कुलियों आदि पर लागू होगा उससे इज्जतदार भारतीय व्यापारी अछते रहेंगे।

परन्तु, कानूनके पास होते ही औपनिवेशिक कार्यालयका भ्रम टूट गया। जिन व्यक्तियोंके वारेमें समझा गया था कि वे वरी रखे गये हैं, उन्हें भी वस्तियोंमें हट जानेका आदेश दिया गया। और उन्होंने अपने आपको अचल सम्पत्ति खरीदने और रेलगाड़ियोंके पहले या दूसरे दर्जेमें यात्रा करनेके अधिकारोंसे वंचित तथा आम तौरपर असम्य जूलू लोगोंके वर्गमें शामिल पाया। यह वात कि, ट्रान्सवाल-सरकारसे इन लोगोंको अछूता छोड़ रखनेका वादा करा लिया जाये, न तो उच्चायुक्तको सुझी और न ब्रिटिश मन्त्रालयको ही। कानून बनानेकी अनुमति देते समय उन्होंने मनमें जो वात रख छोड़ी थी वह गणराज्य-सरकारके लिए वन्धन-कारक नहीं हो सकती थी। और यह विलकुल स्वाभाविक था। इसपर वातचीत और लिखा-पढ़ीका एक सिलसिला चला — एक ओर भारतीयों व ब्रिटिश एजेंटके वीच और दूसरी ओर उच्चायुक्त व ट्रान्सवाल-सरकारके। इस सम्बन्धमें कहना ही होगा कि उच्चायुक्तने, अधूरे उत्साहसे ही क्यों न हो, खोई हुई बाजी फिर जीतनेकी कोशिश की। फिर भी, बहुत स्वाभा-विक है कि, ट्रान्सवाल-सरकारने शुरूसे आखिरतक भारी शिकस्त दी है। लॉर्ड रिपन उस समय पदासीन हुए जविक सारी चीज एक महा गड़वड़-घोटालेमें परिणत हो चुकी थी; और उन्होंने कानूनोंकी व्याख्याके सम्बन्धमें पंच-फैसला करानेका सुझाव दिया। परन्तु, दुर्भाग्यवश तव भी सच्चा प्रश्न अछूता छोड़ दिया गया। जो लोग निर्णय करनेके अधिकारी हैं उनका कहना है कि मामलेका अनुरोध-पत्र बड़ा ढीला लिखा गया और एक ऐसे सज्जनको — अर्थात्, ऑरेंज फी स्टेटके मुख्य न्यायाधीशको — जो दूसरी दृष्टियोंसे कितने भी आदरणीय क्यों न हों, भारतीयोंके विरुद्ध भारी पक्षपातके पोपक हैं, पंच चुना गया। यहाँ क्षेपकके तौरपर यह कहा जा सकता है कि इस पंच-फैसलेका उपयोग अव्यक्ष कृगरने दोनों सरकारोंके वीचके अन्य विवाद-ग्रस्त प्रश्नोंको पंचके सुपूर्व करनेके लिए उदाहरणके तौरपर किया

है; और इस असमंजसकी स्थितिसे मुक्ति पानेके लिए श्री चेम्बरलेनको जरूर ही कई आधे-घण्टे चिन्तामें विताने पड़े होंगे। पंच बैठा, और उसने भी इस प्रश्नपर विचार-विमर्श करना उचित नहीं समझा कि सारेके-सारे भारतीयोंपर गन्दगीके आरोपका कोई आधार है या नहीं। पंचको व्यापकतम अधिकार प्राप्त थे। अतः उन्होंने उनका जी खोलकर उपयोग किया और एक ऐसा निर्णय कर दिया, जिससे भारतीय बिलकुल जैसेके-तैसे पड़े रह गये। उनसे कहा गया था कि दोनों सरकारोंके बीच जो खरीते चले थे—वे खरीते जिनपर कोई न्यायाधिकरण विचार नहीं कर सकता था, परन्तु वे बहुत ठीक तरहसे कर सकते ये— उनकी दृष्टिसे, वे कानूनोंकी व्याख्या कर दें, यह बता दें कि वे किन लोगोंपर लागू होते हैं और "निवास" शब्दका अर्थ क्या है। (अगर पंचके सामने पेश किया गया आखिरी प्रश्न वम्बईमें हँसीका कारण वनता है, तो मेरा जवाब यह है कि, दक्षिण आफ्रिका बम्बई नहीं है।) परन्तु पंच महाशयने, हालाँकि वे एक विद्वान वकील रहे हैं, वैसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपना काम ट्रान्सवालकी अदालतोंको सौंप दिया। अर्थात्, उन्होंने फैसला किया कि कानूनोंकी व्याख्या सिर्फ वे अदालतें ही कर सकती हैं।

जैसे ही वह वहुमूल्य निर्णय प्रकाशित हुआ, भारतीयोंने उपनिवेश-मन्त्रीसे निवेदन किया कि उसे स्वीकार न किया जाये। उन्होंने विरोध भी व्यक्त किया कि इन सब कार्रवाइयोंमें -- पंचके चुनावमें भी -- उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। विषयकी वारीकियाँ न समझनेवालोंको ऐसा मालूम होगा कि श्री चेम्वरलेनने पंचसे जो यह आग्रह किया कि वह खरीतोंकी दृष्टिसे कानूनोंकी व्याख्या कर दे, उसमें कोई गलती नहीं थी। परन्तु भारतीयोंने यह साबित करनेके लिए राशिके-राशि प्रमाण पेश किये कि कानूनोंको गलतवयानीके आधारपर मंजूर कराया गया है; गन्दगीका आरोप निराधार है — ट्रान्सवालके तीन प्रतिष्ठित डॉक्टरोंने प्रमाणित किया है कि भारतीय उतने ही अच्छे ढंगसे रहते हैं, जितने कि यूरोपीय, एकने तो यहाँ तक कहा है कि वर्गकी तुलनामें वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे और ज्यादा अच्छे मकानोंमें रहते हैं; — और सच्चा कारण, जिसे वरावर दवाकर रखा गया है, व्यापारिक ईर्ष्या है। इसका नतीजा श्री चेम्बरलेनसे यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना हुआ कि भारतीय समुदाय 'शान्तिप्रेमी,' कानूनका पालन करनेवाले और पुण्यशील लोगोंका है। वे निस्सन्देह उद्यमी और वृद्धिमान तथा अदम्य लगनके लोग हैं। परन्तु प्रमाणपत्र एक चीज है, राहत दूसरी। पिछले वर्ष जो परीक्षात्मक मुकदमा चला या उसकी याद अभी जनताके मनमें ताजी है। और, स्मरण किया जा सकेगा कि, उसका नतीजा कानूनोंकी वही व्याख्या हुआ, जिसका अनुमान भारतीयोंके उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रमें पहले ही किया जा चुका था। अर्थात्, नतीजा यह था कि प्रिटोरियाके उच्च न्यायालयके न्यायाधीशोंके मतानुसार, "निवासके लिए" शब्दोंका अर्थ "निवास और व्यापारके लिए" है। अतएव, ट्रान्सवालके अभागे भारतीयोंके लिए आशाकी जो अन्तिम किरण वच गई थी वह भी दु:लान्त नाटकके इस अन्तिम अंकके साथ विलुप्त हो गई। ट्रान्सवाल-सरकारने भारतीयोंको पथक वस्तियों में हटानेकी धमिकयाँ देते हुए सूचनाओं पर सूचनाएँ जारी की हैं। इससे उनका व्यापार अस्तव्यस्त हो गया है, उनके मन उद्दिग्न हो उठे हैं और अब वे तलवारकी वारपर रह रहे हैं। उपनिवेश-मन्त्री और सर विलियम वेडरवर्नके वीच इस वर्षके आरम्भमें हुआ पत्र-व्यवहार अन्वकारमें एक उज्ज्वल चिनगारीके समान प्रतीत हुआ था; परन्तु, अफसोस ! वह चिनगारी ही था, क्योंकि उपर्युक्त भारी-भरकम सूचनाने फिरसे आतंक पैदा कर दिया है और वे वेचारे जानते नहीं कि उनकी स्थिति क्या है और वे क्या करें। यह सूचना अन्तिम

२. देखिए: 'पत्रः त्रिटिश पर्नेटको,' फरवरी २८, १८५८ ।

मानी जाती है। यह किसी पुराने ढंगके कानूनी प्रलेखसे ही ज्यादा मिलती-जुलती है—अनेक 'चूंकि-यों' से युक्त, इसमें भारतीयोंके विरुद्ध स्वीकार किये गये कानूनोंका खूब हवाला दिया गया है और "एशियाकी आदिम जातियोंको, जिनमें तथाकथित कुली, अरब, मलायी और तुर्की साम्राज्यके मुसलमान प्रजाजन शामिल हैं" आदेश दिया गया है कि वे पहली जुलाईको या उसके पहले पृथक् बस्तियोंमें हट जायें। तथापि, व्यवस्था यह है कि सरकार चाहे तो लम्बी अवधिक पट्टेदारोंको अपने वर्तमान स्थानोंमें पट्टेकी अवधि बितानेका मौका दे सकती है। (देखिए, जब एक रिआयत देनेका प्रसंग है, तब कैसी अनिश्चित बात कही जाती है)।

यह अड़चनकी स्थिति है, जिसमें सम्राज्ञीके दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी भारतीय प्रजाजन पड़नेवाले हैं। उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे कमखर्च, परिश्रमी, शराबसे परहेज करनेवाले और ईमानदारीके साधनोंसे अपनी जीविका कमानेके शौकीन हैं। उन्होंने हताश होकर आखिरी कोशिश की है और श्री चेम्बरलेनको फिरसे निवेदन-पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि वे उस स्वर्ण-उत्पादक देशमें उनकी हैसियतकी स्पष्ट व्याख्या कर दें और इस रूपमें उन्हें जन्मदिवस सम्बन्धी उपहार प्रदान करें। हम सब उत्कंठाके साथ उस निवेदनपत्रके परिणामकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी न थकनेवाले उपनिवेश-मन्त्रीके प्रति न्यायकी दृष्टिसे यह स्वीकार करना ही होगा कि उन्होंने अपने पूर्वगामियोंकी भूलें विरासतमें ही पाई हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे खोई हुई बाजी फिरसे जीतनेके लिए अपने खयालके अनुसार अधिकसे-अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। वे अपने प्रयत्नोंमें सफल हों, यही दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक भारतीयकी प्रार्थना है।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १७-६-१८९९।

# ३६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन डर्बन मई १८, १८९९

श्री सी० वर्ड माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन् ,

में इस पत्र द्वारा, कुछ झिझकके साथ, आपका घ्यान भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन विधेयकके कितप्य पहलुओंकी ओर आर्काषत करनेकी धृष्टता करता हूँ। विधेयक इस समय विधान-सभाके विचाराधीन है।

मुझे मालूम हुआ है कि विधेयकका मसविदा गिरमिटिया भारतीयों द्वारा की जानेवाली शिकायतोंके वारेमें भारतीय प्रवासी न्यास-निकायकी शिकायतोंके जवाबमें बनाया गया है।

१. 'प्रार्थनापत्रः चेम्बरलेनको,' मई १६, १८९९ ।

कहा जाता है कि गिरमिटिया भारतीय वे शिकायतें बार-वार करते हैं और उन्हें अपना काम छोड़नेका वहाना बनाते रहते हैं।

विधेयकका मंशा उस कथित बुराईका इन उपायोंसे निवारण करना है:

- (१) संरक्षक, सहायक संरक्षक या किसी मिजस्ट्रेट द्वारा शिकायती व्यक्तिका, शिकायत दर्ज करानेके वाद, उसके कामपर वापस भिजवा दिया जाना वैध करार देकर;
- (२) मालिकको कतिपय परिस्थितियोंमें यह अधिकार देकर कि वह शिकायती व्यक्तिके सकुशल वापस भेज दिये जानेका खर्च उसकी मजदूरीसे काट ले;
- (३) उन्हीं कतिपय परिस्थितियोंमें शिकायती व्यक्तिको ऐसा दण्डनीय करार देकर, मानो वह गैर-कानूनी तौरपर गैरहाजिर रहा हो।

सम्मानके साथ निवेदन है कि यह विधेयक गिरमिटिया-प्रथाके अधीन मजदूरी करनेवाले लोगोंकी डाँवाडोल स्थितिको और भी किटन बना देगा। गिरमिटिया-प्रथाको तो साम्राज्य-सरकारने एक आवश्यक बुराई, और मजदूरीके इस स्वरूपसे परिचित लोगोंने "अर्घ दासता" या "भयानक रूपमें दासताके निकटकी स्थिति" माना है।

मेरी नम्र रायमें, रामस्वामी और भारतीय प्रवासी-संरक्षकके मामलेमें सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयके साथ वर्तमान कानून ही मालिकोंकी जरूरत पूरी करनेके लिए काफ़ी होगा — अल-वत्ता, अगर वह ईमानदार शिकायितयोंको भी रोकनेका काम नहीं करता। जो लोग काम करना ही नहीं चाहते और ईमानदारीसे काम करनेके बदले जेलमें सड़ते रहना पसन्द करते हैं, उनके लिए तो कोई कानून काफी नहीं होगा — नहीं हो सकता। फिर भी, अगर सरकार मालिकोंको राजी करना और वर्तमान कानूनको अधिक स्पष्ट बनाना जरूरी समझती है, तो मैं महसूस करता हूँ कि, जहाँतक पहले दो परिवर्तनोंका सम्बन्ध है, भारतीयोंके दृष्टिकोणसे प्रस्तावित संशोधनके खिलाफ कुछ भी कहनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु मैं कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि अन्तिम धारा अनावश्यक है और उसका मंशा १८९१ के कानून २५ के अन्तर्गत सुरक्षित शिकायती व्यक्तिके अधिकारमें — कि वह शिकायत दर्ज करानेके लिए काम छोड़कर जा सकता है -- हस्तक्षेप करना है। वह ऐसे शिकायतीपर गैरकानूनी तौरसे अनुपस्थित रहनेका अभियोग लगानेका अधिकार देती है, जिसको धारणा हो — चाहे वह सही हो या गलत — कि वह शिकायत करनेके लिए अपने कामको विना दण्ड-भयके छोड़ सकता है। किसी भारतीयके मनमें यह वात उठ सकती है कि उसे तेलके वदले घी नहीं मिलता, यह उसके साथ अन्याय है, जिसका निवारण होना चाहिए। यह शिकायत, विलकुल सम्भव है, मजिस्ट्रेट या संरक्षक द्वारा निर्थक ठहराई जाये। फिर भी, मैं नहीं समझता कि निर्थकता इतनी वड़ी है कि वह अभियोक्ताको अभियुक्तके रूपमें वदल दे। मेरा निवेदन है कि जो भी आदमी ईमानदारीसे मानता हो कि उसे कोई शिकायत है, उसको वह शिकायत दर्ज करानेकी हरएक सुविवा दी जानी चाहिए। और, अगर यही न मान लिया जाये कि औसत दर्जेके गिरिमिटिया भारतीय कानूनी और तार्किक वृद्धिके धनी हैं, तो यह प्रस्ताव वैसी सुविवा देनेवाला नहीं है।

निर्यंक शिकायतोंके विरुद्ध जिन रोकोंकी व्यवस्था की गई है वे, निवेदन है, दण्डकी धारा जोड़े विना ही काफ़ी सक्त हैं। कदाचित् गिरिमिटिया भारतीयोंके लिए मजदूरीका कट जाना कारावाससे ज्यादा कप्टप्रद है।

अगर मैंने वियेयकको ठीक-ठीक पढ़ा है तो, मेरा नम्र मत है, इस हकीकतसे कि यह सिर्फ अस्तियार देनेवाला वियेयक है, उपर्युक्त दलील किसी भी तरह कमजोर नहीं हो जाती।

मुझे वर्तमान कानूनके अमलमें लाये जानेका थोड़ा-सा अनुभव है। ये मुकदमे जिस ढंगसे होते हैं उससे हमेशा शिकायत करनेवालेके पक्षका समर्थन नहीं होता। और मजिस्ट्रेट, अतिशयो- कितयोंकी भूलभुलैयाँ पार करनेमें असमर्थ होनेके कारण, शिकायतोंको अक्सर "परेशान करनेवाली और निरर्थक" ठहरानेके लिए लाचार हो जाते हैं, भले ही शिकायतें विलकुल सच्ची क्यों न हों।

इसका उपाय अगर मुझे सुझानेकी इजाजत हो, और अगर सचमुच उसकी जरूरत हो तो, इस प्रकारकी शिकायतोंके शी घ्रतापूर्ण निवटारेमें है। अगर यह वुराई किसी भी वड़े पैमानेपर मौजूद ही हो तो एक ऐसा कानून बना देनेसे उसका निवारण हो जायेगा, जिससे कि ये शिकायतों दूसरी सब शिकायतोंसे पहले सुनी जा सकें, अभियोक्ताको थोड़ीसे-थोड़ी अविधिकी सूचनापर इन शिकायतोंको पेश करनेका अधिकार मिल जाये और, कदाचित्, जब शिकायती लोग अपनी जायदादोंसे बाहर हों तब उन्हें दूसरा काम करनेके लिए बाध्य किया जा सके, तािक काम न करनेकी वृत्तिको प्रोत्साहन न मिले। ऐसा करनेसे सम्बद्ध व्यक्तिकी स्वतन्त्रता कम किये बिना और उनका शिकायत करना भी असम्भवप्राय बनाये बिना काम चलाया जा सकता है।

में इस लम्बी दलीलके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि सरकार मनुष्य और मनुष्यके बीच न्याय करने और मामलेके दोनों पक्ष सुननेको उत्सुक है। इसलिए मैंने समझा कि भारतीयोंने इस विषयको जिस दृष्टिसे देखा है उसे यदि मैं सरकारके सामने पेश न कहूँ तो अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाऊँगा। मजदूरोंके मालिकोंको स्थित ही ऐसी है कि वे प्रश्नको केवल एकांगी दृष्टिसे देख सकते हैं। दूसरी ओर, स्वतन्त्र भारतीय गिरमिटिया भारतीयोंके बन्धु-बान्धव हैं और मालिक नहीं हैं; इसलिए उन्हें रागद्वेष-रहित विचार व्यक्त करनेकी इजाजत दी जाये।

इन परिस्थितियों में, क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि जिस धाराकी शिकायत की गई है उसे सरकार निकाल देने या इस तरहसे बदल देनेकी कृपा करेगी, जिससे कि गिरिमिटिया भारतीयोंका शिकायत करनेका अधिकार ही न छिन जाये?

> भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल आर्काइव्जं, पीटरमैरित्सवर्ग, सी० एस० ओ० १६१४, फाइल ३८४२।

१. उपनिवेश-सिचवने मई २९, १८९९ को इसका उत्तर दिया। उन्होंने गांधीजीका सुझाव स्वीकार नहीं किया।

# ३७. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

मनर्युरी लेन हर्वन मई १९, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

मैं इसके साथ प्रतिनिधि भारतीयोंके एक सन्देशकी नकल भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने महा-महिमामयी सम्राज्ञीको, उनके अस्सीवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें अपनी विनम्न तथा राज-भिक्तपूर्ण वधाई अपित की है। प्रतिनिधि भारतीय इसे इसी महीनेकी २४ तारीखको सम्राज्ञीके मुख्य उपनि-वेश-मन्त्रीकी सेवामें तारसे भेजना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप इसे आगे रवाना कर दें।

यह भी निवेदन है कि मुझे अविकार दिया गया है, जो खर्च हो, उसकी सूचना आपके पाससे मिलनेपर आपको चेक भेज दूं।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

सहपत्र संलग्न।

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, जी० सी० ओ० ३९०३/९९।

# ३८. रानीको तार: उनके जन्मदिनपर

हर्वेन मई १९, १८९९

नेटालके भारतीय सम्राज्ञीको, उनके अस्सीवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें, नम्रता और राजभिक्तपूर्वक वधाई देते हैं। हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि सर्वेशिक्तमान उनपर सर्वोत्तम सुख-समृद्धि की वर्षा करे।

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ३१९५) से।

र. देखिए पृष्ठ ८५ ।

२. देखिए, अगना शीर्षक ।

### ३९. प्रार्थनापत्र: चेम्बरलेनको

डर्वेन [मई २७ के पूर्व], १८९९

सेवामें परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन मुख्य उपनिवेश-मन्त्री सम्राज्ञी-सरकार

> दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-स्थित प्रिटोरिया नगरवासी निम्न हस्ताक्षरकर्ती जॉन फ्रेजर पार्करका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी जन्मतः त्रिटिश प्रजा है और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके प्रिटोरिया नगरमें निवास करता है।

प्रार्थीने ट्रान्सवाल-सरकारकी नवीनतम सूचना ध्यानसे पढ़ी है, जिसमें भारतीयों तथा अन्य रंगदार लोगोंको १ जुलाईको, या उसके पहले, पृथक् वस्तियोंमें हट जानेका आदेश दिया गया है। तथापि, सूचनामें कहा गया है कि सरकार उन लोगोंके साथ नर्मीके साथ पेश आ सकती है, जिनके पास लम्बी अवधिके पट्टे हैं।

प्रार्थीके प्रिटोरियामें दस मकान हैं। ये मिल्क मुतलक जमीनपर वने हुए हैं। ये मकान प्रार्थीने केपके दस रंगदार व्यक्तियोंको, जिन्हें साधारणतः "केप वॉएज़" [केपके छोकरे] कहा जाता है, किरायेपर दे रखे हैं। इससे प्रार्थीको २० पौंड माहवार किराया मिलता है।

प्रायोंके पास प्रिटोरियामें एक जमीनका पट्टा है। जमीन प्रिन्सलू स्ट्रीट कहलानेवाली गलीमें है और पट्टोकी अविध अभी ८॥ वर्ष वाकी है। प्रार्थीने इस जमीनपर लकड़ी और टीनकी चादरोंके मकान वनाये हैं, जैसे कि ट्रान्सवालमें और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें साधारणतः वनाये जाते हैं। मकानोंकी कीमत ४,५०० पौंडसे ऊपर है।

पट्टेकी उपर्युक्त सारी जायदादमें ब्रिटिश भारतीय किरायेदार रहते हैं। पट्टेकी वची हुई अविधमें उनका किराया, वर्तमान दरके अनुसार, १९,३८० पौंड होगा। मिल्क मुतलक जमीनका मूल्य इससे अलग है।

प्रार्थीको भय है कि अगर ट्रान्सवालके वर्तमान भारतीय व्यापारियों या उनके व्यापारिक उत्तराधिकारियोंपर उक्त सूचनाका असर पड़ने दिया गया तो उससे प्रार्थीको वहुत हानि होगी और सम्भव है कि प्रार्थी अपनी आयके मुख्य साधनसे वंचित हो जाये।

प्रार्थीका लन्दन-समझौतेकी १४वीं घारापर पूरा भरोसा रहा है। इसलिए वह हमेशा मानता रहा कि इन ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्थिति एकदम सुरक्षित है। प्रार्थीने यह भी देखा कि भारतीय उतने ही ब्रिटिश प्रजा हैं, जितने कि कोई भी दूसरे लोग। इसलिए उसकी न्यायभावनाने, ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी हैसियतके वारेमें पंच-फैसलें और हालके परीक्षात्मक

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७७-८ और १८९-२११ । ३-६

मुकदमे<sup>8</sup>के वावजूद, यह स्वीकार नहीं किया कि जो ब्रिटिश भारतीय पहलेसे ही जमे हुए हैं उन्हें हटाया जा सकता है, या हटाया जायेगा।

ट्रान्सवालके भारतीयोंके साथ प्रार्थीका अपना अनुभव बहुत ही सुखकर है। प्रार्थी उन्हें सबसे अच्छे किरायेदार मानता है, जिन्होंने हमेशा नियमित रूपसे और बिना हीला-हवाला किये किराया दिया है। आपके प्रार्थीकी रायमें वे विनम्न, शीलवान और बहुत ही अच्छे वरताव-वाले लोग हैं। वे कानूनका पालन करनेवाले हैं, और जिस देशमें भी जायें वहाँके कानूनोंके अनुसार चलनेको राजी और तत्पर रहते हैं। उनकी आदतें स्वच्छ हैं और वे अपनी दूकानों और मकानोंको साफ-सुथरा रखते हैं। उनके घरोंके अहाते अनेक यूरोपीयोंके अहातोंकी तुलनामें अच्छे ठहरेंगे। उनका, अर्थात् व्यापारी-वर्गका, दारूसे परहेज लोकप्रसिद्ध है। प्रार्थीकी रायमें, हम अखवारोंमें हमेशा ही अज्ञानी और अधिकतर गुमनाम लेखकों द्वारा लगाये गये जो अनैतिक और गन्दगीके आरोप देखते रहते हैं, वे उनके प्रति एकदम अन्यायपूर्ण हैं। पिछले दस वर्षोंसे लगातार उनकी जो नुक्ताचीनी की जाती रही है उसे उन्होंने धैर्यके साथ सहा है। उनका यह धैर्य एक ब्रिटेनवासीके लिए तो सर्वथा आश्चर्यजनक है, या ऐसा मालूम तो होगा ही।

केपके रंगदार लोगोंपर भी उक्त सूचनाका असर पड़ता है और वे भी प्रार्थीके उतने ही महत्त्वपूर्ण किरायेदार हैं। वे गाड़ीवान या चुक्ट वनानेवाले आदि हैं और उन्होंने यूरोपीय तौर-तरीके अख्तियार कर लिये हैं।

प्रार्थीकी नम्न रायमें, ट्रान्सवालमें किसी व्यक्तिपर निर्योग्यताओंके मढ़े जानेका कारण यह होता है कि वह ब्रिटिश प्रजा है। अगर वह ब्रिटिश प्रजा न हो तो ये निर्योग्यताएँ नहीं मढ़ी जायेंगी। पोर्तुगालके राजाकी भारतीय प्रजाएँ परवाने रखने और उन सब अधिकारोंका उपभोग करनेके लिए स्वतंत्र हैं, जिनका उपभोग साधारणतः ट्रान्सवालके अन्य निवासी करते हैं।

प्रार्थीका निवेदन है कि, जहाँतक प्रिटोरियाका सम्बन्ध है, आज भी अधिकतर भारतीयोंको यूरोपीयोंसे अलग ही रखा गया है। सिर्फ उनका व्यापार नष्ट नहीं किया गया और उन्हें अपमानकी स्थितिमें नहीं डाला गया। अब अगर उन्हें पृथक् बस्तियोंमें रख दिया गया तो यह भी जरूर होकर रहेगा। प्रिन्सलू स्ट्रीटका व्यापारिक हिस्सा करीव-करीव पूरा ही भारतीय व्यापारियोंसे आवाद है। और यह स्ट्रीट प्रिटोरियाकी मुख्य सड़क चर्च स्ट्रीटके वीचसे गुजरती है। अगर प्रश्न सिर्फ यह हो कि अधिक देखरेख रखनेके उद्देश्यसे भारतीयोंको यूरोपीयोंसे अलग करके किसी एक स्थानपर एकत्र कर दिया जाये तो, स्वच्छताके हितमें, सरकार इसी जगह जैसा चाहे वैसा नियन्त्रण रख सकती है। चर्च स्ट्रीटमें पात्रे जानेवाले इने-गिने भारतीय व्यापारियोंका कारोवार इतना वड़ा है और वे अपनी दूकानों और अहातोंको इतनी अच्छी हालतमें रखते हैं कि, प्रार्थीकी नम्न रायमें, उन्हें अस्तव्यस्त करना एक दुराग्रहपूर्ण अन्याय होगा। वेशक ऐसा अन्याय तो दूसरे भी सब मामलोंमें होगा ही, सिर्फ उसका असर इतना विनाशकारी न होगा, जितना कि चर्च स्ट्रीटके उन व्यापारियोंके मामलोंका, जिनके दीर्घ कालसे जमे हुए व्यापारने उनकी स्थितको वहत अधिक व्यापारिक महत्त्व प्रदान कर दिया है।

प्रार्थीने उस पृथक् वस्तीको देखा है जो भारतीयोंके उपयोगके लिए तय की गई है। उसमें भारतीयोंको, जो निस्सन्देह काफिर जातिके लोगोंसे बेहद बेहतर हैं, उनके बिलकुल निकट रहना पड़ेगा। उसकी ऊपरकी ओर कुछ दूरपर एक खाई है। उसमें छावनीकी तमाम

गन्दगी वहार आती है। यह वस्तीको शहरसे अलग करती है। वस्ती रास्तेसे अलग एक कोनेमें है और उसके नजदीक ही शहरका कूड़ा-कचरा इकट्ठा किया जाता है। अन्वड़-तूकान आते ही रहते हैं, परन्तु उनसे रक्षकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारीके नाते प्रार्थी कह सकता है कि वह स्थान व्यापारके लिए विलकुल अयोग्य है। वहाँ न तो यूरोपीय जाते हैं और न प्रिटोरियासे गुजरनेवाल काफिरोंके भारी तांते ही। और ये काफिर ही इन अभागे लोगोंके मुख्य ग्राहक है। कहना जरूरी नहीं कि वहाँ न तो मल-मूत्रकी सफाईका कोई कारगर प्रवन्ध है और न वाईके गन्दे पानीके अलावा दूसरे पानीका ही।

प्राप्ति इन सब हकीकतोंका जिक यह बतानेके लिए किया है कि सम्राज्ञी-सरकारसे अपने हिलोंकी रक्षाका निवेदन करनेमें वह ऐसी कोई मौग नहीं कर रहा है जो प्रिटोरियाकी आम आवादीके हिलोंके प्रतिकूछ हो। क्योंकि, प्रार्थी यह स्वीकार करनेके लिए स्वतन्त्र है कि, अगर अभागे भारतीय व्यापारियोंकर लगाये गये आरोपोंमें से एक-चीथाई भी सच होते तो प्राप्तिको नाधारण समाजके हिलोंके सामने अपने हिलोंको दवा देना पड़ता। प्रसंगवश प्रार्थी यह भी कह दे कि और भी जन्मतः ब्रिटिश प्रजाजन ऐसे हैं जो लगभग उसी स्थितिमें पड़ गये हैं, जिसमें प्रार्थी है।

वह वस्तुस्थिति कि, सरकारने लम्बी अवधिके भारतीय पट्टेदारोंके मामलोंपर नर्मीसे विचार करनेकी रजामन्दी जाहिर की है, इस पत्रमें अिस्तियार किये हुए प्रार्थीके रुखको बदलती नहीं। प्रार्थी इन व्यापारियोंको बहुत लम्बे पट्टे नहीं दे सकता। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि अपेकाकृत छोटी अवधिके पट्टोंपर प्रार्थी जो किराया बसूल कर सकता है, लम्बी अवधिके पट्टोंपर बहु उससे बहुत कम पा सकेगा।

प्राचीन अनेक बार माननीय ब्रिटिस एजेंटसे मुलाकात की है। वे जो जानकारी और सलाह दे सकते थे वह उन्होंने कुपापूर्वक दी। परन्तु, प्राची नम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि अब एक ऐना समय आ गया है जब कि ज्यादा रहमी और ज्यादा विस्तृत रूपमें फरियाद करना जरूरी है। प्राची आदरपूर्वक प्रायंना करता है कि इस मामलेपर उचित विचार किया जाये। और न्याय तथा दयाके इस कायंके लिए प्राची, कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेगा; आदि-आदि।

जॉ० फ़े० पार्कर

[अंग्रेजीते]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, सी॰ ओ॰ ४१७-१८९९, जिल्द २०, पार्लमेंट।

## ४०. पत्र: विलियम वेडरबर्नको '

१४, मन्धुरी लेन डर्बन मई २७, १८९९

श्रीमन्,

मैं इसके साथ ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके एक प्रार्थनापत्रकी नकल भेजनेकी घृष्टता कर रहा हूँ। प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल-सरकार द्वारा निकाली गई नवीनतम सूचनासे उत्पन्न भार-तीयोंकी स्थितिसे सम्बन्ध रखता है। सूचना द्वारा उस देशके भारतीयोंको आदेश दिया गया है कि वे इसी वर्ष १ जुलाईको या उसके पूर्व पृथक् बस्तियोंमें हट जायें।

सूचनासे मालूम होगा कि सरकार भारतीयोंको जो पृथक् बस्तियोंमें हटाना चाहती है, उसका हेतु स्वच्छताकी रक्षा है। तो फिर, क्या उपनिवेश-सचिवसे यह माँग करना अनुचित होगा कि वे भारतीयोंके पृथक् बस्तियोंमें हटाये जानेके पहले यह देख लें कि स्वच्छता-सम्बन्धी कारण मौजूद हैं भी या नहीं? मेरी नम्न रायमें प्रार्थनापत्रमें यह साबित करनेके लिए काफी प्रमाण है कि सरकारने जो कार्रवाइयाँ करनेका विचार किया है उनके लिए स्वच्छता-सम्बन्धी कोई कारण मौजूद नहीं हो सकते।

डचेतर यूरोपीयों (एटलांडर्स) की शिकायतें, जिन्होंने सारी दुनियाका ध्यान आकर्षित किया है और जिनसे आजकल प्रमुख समाचारपत्रोंके कालमके कालम भरे रहते हैं, मेरा निवेदन है, ट्रान्सवाल तथा दक्षिण आफिकाके अन्य भागोंके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंको तुलनामें तुच्छ हैं। तो फिर, क्या इंग्लैंडवासी हमदियों और भारतीय जनतासे यह माँग करना बहुत ज्यादा होगा कि वे इस अतीव महत्त्वपूर्ण प्रश्नको ओर (महत्त्वपूर्ण इसलिए कि वह, जहाँतक भारतके वाहर प्रवासका सम्बन्ध है, सारे भारतके भविष्यपर असर डालनेवाला है) अधिकसे अधिक ध्यान दें?

इस पत्रमें जिस प्रार्थनापत्रका उल्लेख किया गया है, वह प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटके हाथोंमें है। परन्तु जवतक उच्चायुक्त और गणराज्यके अध्यक्षके वीच होनेवाली मन्त्रणाका, जिसमें भारतीयोंके प्रश्नपर विचार-विमर्श होगा, नतीजा न निकल आये तवतकके लिए प्रार्थनापत्रको श्री चेम्वरलेनके पास भेजना रोक रखा गया है। यह भी हो सकता है कि वह उनके पास भेजा ही न जाये। परन्तु चूंकि इस मामलेमें समयका महत्त्व अधिकतम है, इसलिए प्रार्थनापत्र भेज देनेमें ही बुद्धिमत्ता समझी गई। अन्यया, यह उर था कि कहीं उपर्युक्त वार्ताएँ निप्फल न हो जायें।

इसी विषयपर प्रिटोरियाके श्री पार्करके प्रार्थनापत्रकी एक नकल भी इसके साथ भेजी जा रही है। श्री पार्कर जन्मतः ब्रिटिश प्रजा हैं। उनका प्रार्थनापत्र सम्बद्ध प्रश्नपर वहुत-कुछ प्रकाश डाल सकता है।

आपका आधाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, सी० ओ० ४१७-१८९९, जिल्द २०, पार्लमेंट।

२. यह पत्र छपा हुआ था। और, स्पष्टतः, इंन्लैंड तथा भारतेक प्रमुख लोकतेवकीकी भेजा गया था।

### ४१. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मक्युँरी छेन डवेन मई २९, १८९९

सेवामें मानवीय

माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

महारानीके नाम नेटालवासी भारतीयोंके वधाईके तारके सम्वन्धमें मुझे आपके इसी माहकी २७ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्थीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है। सूचनाके अनुसार इसके साथ पीं० ४-१५-० का चेक भेज रहा हूँ।

भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमेरित्सवर्ग आर्काइव्ज, जी० सी० ओ० ३९०३/९९।

#### ४२. तार: उपनिवेश-सचिवको

[ ह्येन ] जून ३०, १८९९

सेवामॅ

5,1

i

ij

٠,

į,

÷.

25

माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग

अनुपस्यित भूस्वामी विवेयक (एवसेंटी लैंडलॉर्ड्स क्या विलः) सरकार निकालनेका इरादा रखती है जिसका गभितार्थसे उपधारा प्रभाव है? चुंकि, अन्यया, भारतीय प्रार्थनापत्र चाहते हैं पड़ता आप सूचित करेंगे तो मैं आभारी हुँगा ।

गांधी

ः दक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२१४) से।

# ४३. अभिनन्दनपत्र: सेवानिवृत्त होनेवाले मजिस्ट्रेटको

केडीरिमथके सेवानिवृत्त होनेवाके मजिस्ट्रेट श्री जरहार्डस मार्टिनस रुडॉल्फको स्मृतिचिह्न मेंट करनेके लिए नगरके भारतीयोंने एक समारोह किया था। उस अवसरपर गांधीजीने एक भाषण दिया और अभिनन्दन-पत्र पढ़ा था। इन दोनोंका अखवारमें छपा विवरण नीचे दिया जाता है।

ः [जुलाई ५, १८९९]ः

श्री गांधीने कहा: मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे लेडीस्मिथवासी देशभाइयोंने मुझे इस समारोहमें भाग लेनेको बुलाया है। यह एक विशेषाधिकार और एक सम्मान है। अदालतके क्यमंचारियों द्वारा भेंट दी जानेके बादसे लेडीस्मिथके भारतीयोंमें एक स्वस्थ स्पर्धा जागृत हो गई थी, और उन्होंने श्री विन्दनके जिरये मुझे आदेश भेजा था कि जो भेंट दी जा चुकी है उससे हमारी भेंट किसी तरह कम न उतरे। अभिनन्दनपत्र तैयार करनेका काम श्री सिंगलटनको सौंपा गया था। उपनिवेशके हर वारह अभिनन्दनपत्रोंमें से आठ वे ही तैयार करते हैं। स्मृतिचिह्नका चुनाव श्री फ़र्ग्युसनके जिम्मे किया गया था। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मेजके वीचका यह साज कारीगरीका एक अनुपम नमूना है। यह मैं न्यायमूर्तिके प्रति लेडीस्मिथके भारतीयोंकी कृतज्ञता और अनुरागका परिचय देनेके लिए कह रहा हूँ। जव में हाल ही में यहाँ आया था उस समय मेरे देशभाई मुझे न्यायम्तिकी कठोर न्यायपरता, प्रेमिल दयालुता और सौम्य स्वभावकी वातें सुनानेमें एक-दूसरेसे होड़ कर रहे थे। और अव उन्हें न्यायमूर्तिके सेवा-निवृत्त होनेके अवसरपर अपनी भावनाओंको व्यक्त करनेका यह साधन प्राप्त हो गया है। भारतीय हृदयमें स्थित कृतज्ञता और स्नेहकी ज्योति सहानुभूतिकी चिन-गारीसे सजग हो उठनेके लिए सदैव तैयार रहती है, और वह सहानुभूति न्यायमूर्तिसे उन्हें प्रचुर मात्रामें मिली है। मेरे लिए यह गौरवकी वात है कि मैं इस सुखद प्रसंगमें शामिल हुआ हूँ। इसके वाद उन्होंने निम्नलिखित अभिनन्दनपत्र पढ़कर सुनाया:

श्रीमन्,

लेडीस्मिथके अपने कार्यकालमें आप अत्यन्त निष्पक्षताके साथ न्याय करते रहे हैं, इसलिए नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लेडीस्मिथवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि हम आपके उपनिवेशकी
सिक्य सेवासे निवृत्त होनेके अवसरपर आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।
हमें यह जानकर हर्ष होता है कि आपने दीर्घ कालतक उपनिवेशकी जो असाधारणतः उपयोगी
सेवा की है, उसे मान्यता प्रदान करनेके लिए उपनिवेशकी जनताने स्थानिक संसद द्वारा आपको
पूरा निवृत्तिवेतन (पेंशन) देनेका निर्णय किया है। जहाँ हमें इस वातकी खुशी है कि आप
अपने न्यायाजित विश्वामका उपभोग करने जा रहे हैं, वहाँ हम, अपनी स्वार्थपरताके कारण, विना
दु:खके इस भविष्यत्की कामना भी नहीं कर सकते। मुकदमेवालोंके प्रति आपका दयाभाव,
अपने पास आये हुए मामलोंका ममें समझनेके प्रयत्नमें आपका धैर्य तथा भय, पक्षपात एवं
पूर्वग्रहसे मुक्त होकर निष्पक्षभावसे आपका न्याय — इन सभी गुणोंने आपको भारतीय समाजका
अत्यन्त प्रिय वना दिया है और बिटिश संविधानपर चार चाँद लगाये हैं। इसी संविधानका
आपने लेडीस्मिथमें दीर्घ कालतक अत्यन्त योग्यताके साथ प्रतिनिधित्व किया है। इस नगरके
भारतीय समाजका आपके प्रति जो आदर-भाव है, यह साथका स्मृति-चिह्न उसीका प्रतीक-रूप

ह। इसालए, आशा ह, आप इसे स्वीकार करनेका अनुग्रह करेंगे। न्यायमूर्तिके लिए मुदीर्घ और सुख-शान्तिमय जीवनकी हार्दिक कामना तथा परमात्मासे इन कामनाओंकी पूर्तिके लिए प्रार्थनाओंके साथ —

> भापके, भादि, अमद मूसाजी उमर और अन्य

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मन्युरी, ७-७-१८९९

४४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

रं४, मर्क्युरी छेन हर्वेन जुलाई ६, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन्,

7,

7

आपके गत मासकी १३ तारीखके पत्रके सम्बन्धमें फिर निवेदन है कि साम्राज्य-सरकार और स्थानीय सरकारमें जो पत्र-त्र्यवहार चल रहा है उसे देखते हुए यह वतला देना अनुचित न होगा कि "विकेता-परवाना सम्बन्धी प्रार्थनापत्र" में जो भय प्रकट किया गया था वह कितना सत्य निकला है। मैं सब स्थानोंसे ठीक-ठीक जानकारी एकत्र नहीं कर पाया हूँ, परन्तु जो जानकारी मुझे अवतक मिली है वह अत्यन्त निराशाजनक है।

डंडीमें पहले तो परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया था, परन्तु अपील करनेपर वे एक यर्त महकर दिये गये। यर्त परवानोंकी पीठपर लिख दी गई, जो यह है: "यह परवाना साफ़-साफ़ इस शतंपर दिया जा रहा है कि इसे इसी इमारतके लिए फिरसे नया नहीं किया जायेगा। निकायकी आज्ञासे — (ह०) फाज़० जे० वर्केट, परवाना-अधिकारी और नगरका कलाकं।" पूछनेपर कई परवानेवालोंने जवाब दिया कि हमारा खयाल तो यह है कि हमारे परवानोंपर यह शतं इस कारण लगाई गई है कि हमारी दूकानें लकड़ीके तख्तों और लोहेकी चादरोंकी इमारतोंमें थीं। मालूम हुआ है कि डंडीमें हैंडले एँड सन्स और हार्वे-ग्रीनेकर एँड कं० की दूकानोंका सामना तो इंटोंका है, शेप सारे भाग तख्तों और टीनके ही वने हुए हैं। वहाँके व्यापारी टेलर एँड फाजलरकी दूकान सारीकी-सारी ही तख्तों और टीनकी वनी हुई है। न्यूकैसिलमें जिनको परवाना देनेसे पिछले वर्ष इनकार कर दिया गया था उन्हें इस वर्ष भी इनकार कर दिया गया है। नगर-परिपदने दो अर्जदारोंको अपनी दूकानोंका माल वेचनेके लिए समय देनेकी कृपा की है, परन्तु इससे इन दोनों व्यापारियोंको जो नुक्सान हुआ उसकी पूर्ति थोड़े ही हो सकती है। इनमें से एक अव्दुल रसूलका कारोबार बड़ा था और वह तख्तों तथा टीनकी एक दूकानका

१. देखिए खण्ड २; पृष्ठ ३७२ और आगे ।

मािंछक था। परिषदको वता दिया गया था कि जिस दूकानका मूल्य इस समय उसके लिए १५० पाँड है, वह यदि बेचनी पड़ी तो उसका प्रायः कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा।

मुझे मालूम हुआ है कि वेरुलममें दो अर्जदारोंके पास पिछले साल तो परवाने थे, परन्तु इस साल उन्हें वे देनेसे इनकार कर दिया गया। फल यह हुआ कि वे दोनों और उनके नौकर, सबके सब, अपेक्षाकृत कंगाल हो गये हैं।

लेडीस्मिथमें एम॰ सी॰ आमला नामके एक व्यक्ति कई वर्षीसे व्यापार कर रहे थे। इस वर्ष उनका परवाना यह कहकर रद कर दिया गया कि जिस जगह वे दूकान करते हैं वह नगरकी मुख्य गलीमें होने के कारण केवल किसी यूरोपीय सौदागरके लायक है। उन्होंने एक और ऐसी इमारतमें दूकान खोलने के परवाने की अर्जी दी जो एक भारतीय दूकान साथ लगी हुई थी और जिसका मालिक भी दूकानका मालिक ही था। यह प्रार्थना भी वहीं कारण वताकर अस्वीकृत कर दी गई। यहाँ इतना बता देने की मुझे इजाजत दी जाये कि इसी गलीमें और भी कई भारतीय दूकानें हैं।

पोर्ट शेप्स्टोनमें दो वड़े भारतीय व्यापारियोंने हाल ही में अपना कारोबार दो अन्य भारतीयोंके हाथ वेचा था। उन दोनोंने परवानेकी अर्जी दी, परन्तु परवाना-अधिकारीने उसे अस्वीकृत कर दिया। परवाना-निकायमें अपील करनेका भी कुछ वेहतर नतीजा नहीं निकला। अब वे सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें।

यहाँ नम्र निवेदन है कि यह बात वड़ी गम्भीर है कि एक व्यक्ति तो केवल भारतीय होनेके कारण अपना कारोबार बेच नहीं सकता और दूसरा, भारतीय होनेके कारण ही, उसे खरीद नहीं सकता। क्योंकि, इस प्रकारके मामलोंमें परवाना न देनेका अर्थ यह हो जाता है कि बेचना-खरीदना भी बन्द हो जाये; और वह हो भी तो लुक-छिपकर हो।

एक अन्य भारतीय अपनी दूकान डंडी कोल कम्पनीको वेचकर और वहाँ अपना सारा कारोबार समेटकर डर्बनमें आ गया, और यहाँ उसने अमगेनी रोडपर पहलेसे परवाना-प्राप्त एक दूकान खरीदकर उसमें स्वयं व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी दी। उसे परवाना-अधिकारीने परवाना दिया तो सही, परन्तु कई बार अजियाँ देने और भारी खर्च करके डर्बनका एक बड़ा वकील करनेके परचात्; और वह भी केवल थोड़े-से समयके लिए, जिससे कि प्रार्थीने परवाना मिल जानेकी आशामें जो माल खरीद लिया था उसे वह वेच सके।

ये कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें कि जमे-जमाये कारोबारवालोंपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु ऐसे उदाहरण अनिगतत हैं जिनमें कि विलकुल भले और पूंजीवाले व्यक्तियोंको केवल भारतीय होनेके कारण परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया; यह भी कहा गया कि उनके पास पिछले साल भी परवाना नहीं था।

भारतीयोंको यह देखकर संतोप हुआ है और वे इसके लिए कृतज्ञ भी हैं कि, सरकार स्वयं चाहती है कि जिन भारतायोंका कारोवार जम चुका है उनको कोई हानि न पहुँचे। और उसने शायद इसीलिए कई नगर-परिपदों और नगर-निकायोंको इस आशयके पत्र भी लिखे हैं कि यदि उन्होंने जमे-जमाये कारोवारवालोंको न छेड़नेका व्यान न रखा तो शायद भारतीयोंको सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार देनेके लिए कानून बनाना पड़ जाये। परन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि निकायोंके नाम इस प्रकारकी अपीलका कुछ असर हुआ भी तो वह शायद स्थायी नहीं होगा और भारतीय व्यापारी पूर्ववत् भयंकर दुविधाकी अवस्थामें पड़े रहेंगे। उपर जिस पत्रका जिक हुआ है उसमें सुझाया हुआ परिवर्तन, मेरी नम्र सम्मितमें,

है तो न्यायका एक छोटा-सा कार्य, परन्तु जिन भारतीय लोगोंका कारोबार उपनिवेशमें जम चुका है उनके लाभकी दृष्टिसे यह अत्यन्त अभीष्ट है।

निवेदन है कि इस पत्रकी वातोंको आप परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीतक पहुँचा देनेकी कृपा करें।

आपका, आदि, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवर्नरके १४ जुलाई, १८९९ के खरीता नं० ९६ का सहपत्र।

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स १८९९।

## ४५. दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रक्रन

डवेन जुलाई १२, [ १८९९ ]

पिछले लेख में मैं बता चुका हूँ कि इस समय जो दक्षिण आफिकी गणराज्य बहुत विक्षुव्य है और जो सारे संसारके आकर्षणका केन्द्र बना हुआ है, उसमें भारतीयोंका प्रश्न क्या है। दक्षिण आफिकामें प्लेगके आतंककी चर्चा मैंने अपने पहले लेख में की थी। अब मैं नेटालके भारतीयोंके प्रश्नके एक पहलूपर, जो कि भारतीय बच्चोंकी शिक्षापर असर करता है, लिखना चाहता हूँ। इससे मालूम होगा कि वहाँ पूर्वग्रहको कहाँतक बढ़ने दिया गया है।

इस समय यहाँ विशेष रूपसे गिरिमिटिया भारतीयोंके बच्चोंकी शिक्षाके लिए कोई पच्चीस स्कूल हैं। इनमें लगभग २००० विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से अधिकतर स्कूलोंका प्रवन्य ईसाई पादरी करते हैं, जो मुख्यतः 'चर्च ऑफ इंग्लैण्ड मिशन' के लोग हैं। इस मिशनके भारतीय विभागके प्रवन्धकर्ता रेवरेंड डॉ० वूथ हैं। ये एक साथु पुरुष हैं, और भारतीय समाजका ईसाई-वर्ग इनसे बहुत प्रेम करता है। इन स्कूलोंको सरकारी सहायता मिलती है, परन्तु वह इन्हें चलानेके लिए किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है। इनकी इमारतें प्रायः बहुत पुराने ढंगकी हैं, और सिर्फ थोड़ी-सी लोहेकी नालीदार चादरों और लकड़ीके तख्तोंसे वनी हुई हैं। उनकी बनावट तो बहुत ही निकम्मी है, और देहातोंमें उनमें फर्शतक नहीं है, घरतीमाता ही फर्शका काम देती है। एक स्थानपर तो एक घुड़सालको स्कूल बना डाला गया है और वालक क्योंकि सबसे गरीव भारतीय वर्गके हैं, इसलिए स्वभावतः ही अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आते। पढ़ाई भी इन स्कूलोंमें इनके आस-पासकी परिस्थितिके अनुसार ही होती है। शिक्षकोंको वेतन २ पींड से ४ पौं० मासिकतक मिलता है। किसी-किसीको इससे अधिक भी मिलता है। इस हैसियतके किसी भी व्यक्ति — सँभलकर रहनेवाले अविवाहित व्यक्ति — का रहन-सहनका, अर्थात्, साफ-सुथरे तरीकेसे रहनेका खर्च ८ पींड मासिकसे कम नहीं होगा। भारतीयोंके लिए शिक्षकके पेशेकी

१. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ ।

२. देखिए " ट्रान्सवालके भारतीय," मई १७, १८९९ ।

३. देखिए "दक्षिण आफ्रिकामें प्लेगका आतंक," मार्च २०, १८९९ ।

अपेक्षा मजदूरीमें अधिक कमाईका अवसर है। इसलिए, स्वभावतः ही, शिक्षक वहुत घटिया दरजेके हैं, हालाँकि प्रस्तुत परिस्थितियोंमें वे अपना पूरा प्रयत्न करते हैं। इन सब कारणोंसे, क्लार्क, दुभाषिए और दूकानदार आदि भद्र भारतीय, अपने वालकोंको इन स्कूलोंमें भेजना नहीं चाहते। यहाँकी साधारण प्रारम्भिक लोकशालाओंमें फीस बहुत ज्यादा ली जाती है। फिर भी जो बच्चे उसे दे सकते हैं वे अवतक इन स्कूलोंमें पढ़ते रहे हैं — परन्तु यहाँ भरती होनेमें अनेक किनाइयाँ उठाकर। कुछ वर्ष हुए, यहाँ एक आन्दोलन शुरू किया गया था कि भारतीय बच्चोंको इन लोकशालाओंमें तवतक दाखिल न किया जाये जवतक वे अपने स्कूलोंमें दाखिल होनेके सब प्रयत्न न कर चुके हों; और इस प्रकार इज्जतदार भारतीयोंपर भी, गरीबसे गरीव भारतीयोंके ऊपर वताये हुए स्कूल थोपनेका प्रयत्न किया गया था। तबसे, इज्जतदार भारतीयोंकी अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंमें दाखिल करानेकी कठिनाइयाँ वढ़ती जा रही हैं। अब, कभी तो उनके मार्गमें कठिनाइयाँ स्कूलका मुख्याच्यापक खड़ी कर देता है, और कभी सरकार। हालमें वहुत कम भारतीय बच्चे, मुश्किलसे आधा दर्जन, इन लोकशालाओंमें दाखिल हो पाये हैं — और वे भी भारी कठिनाइयाँका सामना करनेके वाद।

वर्तमान सरकारने लोकप्रिय वननेके लिए अव एक बड़ा कदम उठाया है। उसने घोषणा की है कि उसका मंशा इन स्कूलोंको भारतीय वच्चोंके लिए विलकुल बन्द कर देनेका है। जातीय भावनाका यह उभाड़ दु:खदायी तो अवश्य है, परन्तु इसका एक मनोरंजक पहलू भी है। यदि किसी भारतीय पिताके छः वच्चे हैं और उनमें से पाँचका शिक्षण विशेष लोकशालाओं में हो चुका है तो अब वह अपने अन्तिम वच्चेको वही शिक्षण नहीं दिला सकता। यदि कोई पिता अपनी भारतीय राष्ट्रीयताका परित्याग करनेको तैयार हो जाये तो वह अपने वच्चेको इन विशेष लोकशालाओं में भेज सकता है। यह सरकारकी वदिकस्मती है कि इस प्रकार वह पिता, सरकारकी इस दलीलको छिन्न-भिन्न कर सकता है कि काले वच्चोंको दाखिल करनेसे कटुता और शोर-गुल उत्पन्न होता है। व्यभिचारसे उत्पन्न वच्चा दाखिल हो सकता है, यदि उसका पिता या माता यूरोपीय हो, परन्तु शुद्ध रक्तका भारतीय दाखिल नहीं हो सकता। वहिष्कारके योग्य अकेला वही ठहराया गया है। परन्तु, मालूम होता है, सरकार अपनी अन्यायपूर्ण कार्रवाईसे आप ही चौंक उठी है। उसने अपने अन्तरात्माको बहलाने और उन भारतीय अर्जदारोंमें से कुछके दावोंको पूरा करनेके लिए, जो चाहते थे कि उनके वच्चोंको इन विशेष प्राथमिक लोकशालाओंमें दाखिल किया जाये, एक स्कूल खोलकर उसका नाम 'भार-तीय वालकोंका उच्च स्कूल 'रखना पसन्द किया है। माना जाता है कि यह स्कूल सब प्रकारसे उपर्युक्त स्कूलोंके बराबर है। इसमें तो सन्देह नहीं कि यह स्कूल ऊपर विणित टीनकी रही झोंपड़ियोंसे बहुत अच्छा है और इसके शिक्षक भी यूरोपीय हैं, परन्तु इसे विशेष लोकशालाओंके वरावर किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता। इस स्कूलमें अवतक सब कक्षाओंका भी प्रवन्य नहीं किया गया। वालिकाओंके शिक्षणकी तो इसमें विल्कुल ही उपेक्षा कर दी गई है। इसे यदि समझौता-रूप मान छं, तो भी अनेक आवश्यकताएँ ऐसी रह जायेंगी जो इससे पूरी नहीं होतीं। इसमें भारतीयोंके लिए लिखाई-पढ़ाई और गणितसे आगे कुछ सीखनेका कोई प्रवन्ध नहीं है। अवतक उपनिवेशके हाई-स्कूळोंमें दाखिळा करानेके सब प्रयत्न विफळ रहे हैं। सरकारने इस प्रकारकी अजियोंपर विचारतक करनेसे इनकार कर दिया है।

यदि छंदन या कलकत्तेसे ही इस बीच कोई सहायता न कर दी गई तो भविष्य निश्चय ही बहुत मनहूस है। जो माता-पिता अपने बच्चोंको भछी भाँति शिक्षा देनेके लिए अपना सर्वस्वतक निछावर करनेको तैयार हैं, परन्तु जो केवल सरकारी प्रतिबन्धोंके कारण वैसा नहीं कर पा रहे, उनके प्रति सहानुभूति न रखना असम्भव है। ग्रांडफे नामके एक सज्जनकी कहानी इसी प्रकारकी है। वे भारतीय मिशन स्कूलके एक सम्मानित शिक्षक हैं। स्वयं उन्होंने वहुत ऊँची शिक्षा नहीं पाई, परन्तु अपनी सन्तानको वे यथाशिक्त अच्छीसे अच्छी शिक्षा दिलानेके लिए वहुत ही उत्सुक हैं। एकके अतिरिक्त, उनके अन्य सव वच्चोंका शिक्षण सरकारी स्कूलोंमें हुआ है। उन्होंने अपने सबसे वड़े पुत्रको कलकत्ता भेजकर विश्वविद्यालयका शिक्षण दिलवाया और अब उसे डाक्टरी पढ़नेके लिए ग्लासगो भेजा है। उनका दूसरा पुत्र प्रथम भारतीय है जो इस उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविल सिवस) की प्रतियोगितामें सफल हुआ है। वे सबसे छोटी पुत्रीको सरकारी प्राइमरी स्कूलमें नहीं भेज पा रहे, और सब प्रयत्न करके भी अपने तृतीय पुत्रको डवंन हाई स्कूलमें दाखिल नहीं करवा पाये। वह एक होनहार युवक है। यहाँ यह जिक भी कर देना अनुचित न होगा कि इस परिवारका रहन-सहन यूरोपीय ढंगका है। सब बालकोंको वचपनसे ही अंग्रेजी बोलनेका अभ्यास करवाया गया है और, स्वभावतः ही, वे अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। समझमें नहीं आता कि इस वच्चेके लिए ही दरवाजा क्यों वन्द कर दिया गया, जब कि उनके अन्य सब वच्चोंको सरकारी स्कूलमें दाखिल कर लिया गया था। इस उदाहरणसे, अन्य किसी भी वातकी अपेक्षा, यह अधिक अच्छी तरह समझमें आ सकता है कि श्री गाँडफेंसे नीचे दरजेके भारतीयोंकी स्थिति कितनी कठिन होगी।

आजकल नेटाल-संसदकी, जिसे श्री रोड्स'ने दक्षिण आफ्रिकाकी "स्थानीय सभा" बतलाया है, बैठक हो रही है; और अटर्नी-जनरल, जो शिक्षा-मन्त्री भी हैं, वार-वार प्रश्न करनेवाले सदस्योंको वतला रहे हैं कि हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने कि सरकारी स्कूलोंके दरवाजे भारतीय वच्चोंके लिए वन्द कर दिये हैं। और ये सज्जन अपने अन्तरात्माकी पुकार पर चलनेवाले माने जाते हैं, अन्यथा आदरणीय तो हैं ही। परन्तु यदि हम इनसे यह साधारण-सी भी अपील करते हैं कि कमसे कम न्यायकी इतनी वात तो कीजिए कि जिन माता-पिताओंको अवतक अपने वच्चोंको सरकारी स्कूलोंमें पढ़ाने दिया जाता रहा है उनके लिए तो उनके दरवाजे खुले रहने दीजिए, तो उसका उनपर कोई असर नहीं होता। और यह सब है केवल थोड़े-से तुच्छ मतोंके लिए -- क्योंकि भारतीयोंके विरुद्ध इस तमाम अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्रवाईकी जड़ यही है। मन्त्री लोग न्यायके मार्गपर नहीं चल रहे, चलनेकी हिम्मत ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वैसा करें तो अगले चुनावोंमें कहीं उनकी अपनी स्थिति संकटापन्न न हो जाये। जब नेटालको उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया था तब उसके लिए शोर मचानेवालोंने वड़े जोरसे दावा किया था कि जिन लोगोंको मताधिकार प्राप्त नहीं हैं उनके साथ पूरा न्याय किया जायेगा। परन्तु जव यह उपनिवेश स्वशासित उपनिवेश वन गया तव इसकी नवीन सरकारके प्रथम प्रधानमन्त्री सर जॉन रॉविन्सनने भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित करनेका विधेयक पेश करते हुए कहा था कि उपनिवेशके लोग -- उनकी दृष्टिमें केवल यूरोपीय लोग — भली भाँति जानते हैं कि अब वे पहलेसे अधिक जिस स्वतन्त्रताका उपभोग कर रहे हैं, उसके साथ स्वभावत: अधिक जिम्मेवारी भी उनके सिर आ गयी है, और भारतीयोंको प्राप्त मताधिकारसे वंचित करनेके कारण उनकी जिम्मेवारी और भी अधिक वढ़ गई है। तब अभागे भारतीयोंने मानो यह भविष्यवाणी-सी ही कर दी थी कि इस प्रकारकी वातें केवल ब्रिटिश सरकारको सुनानेके लिए कही गई हैं, और नेटालमें उनसे कोई भ्रममें नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि यह मताधिकारका अपहरण तो अँगुली पकड़कर पहुँचा पकड़नेके प्रयत्न जैसा है, और यदि ब्रिटिश सरकार नेटाल-सरकारके दवावमें आ गई तो यहाँके

१. यह उल्लेख सेसिल रोडसुका है, जो दो बार केप उपनिवेशके प्रधानमन्त्री रहे थे।

भारतीयोंका सर्वनाश होकर रहेगा। अब यह सब बिलकुल सच निकल चुका है। जबसे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया है तबसे वेचारे भारतीयोंको चैन नहीं मिल रहा। उनके ब्रिटिश नागरिकताके प्राथमिक अधिकार एक-एक करके उनसे छीन लिथे गये हैं, और यदि श्री चेम्बरलेन और लॉर्ड कर्जन बहुत ही सजग न रहे तो शीघ्र ही एक दिन ऐसा आ जायेगा जब कि नेटालके ब्रिटिश भारतीय देखेंगे कि उन्हें सम्राज्ञीकी प्रजाकी हैसियतसे, जो अधिकार अपने समझनेका अभ्यास करवाया गया है, वे सब उनसे छिन चुके हैं।

ईसाई वने हुए भारतीयोंमें, जिनकी संख्या बहुत वड़ी है, नेटाल-सरकारकी शिक्षा-सम्बन्धी नयी कार्रवाईसे उत्पन्न हुआ असन्तोष बहुत तीव्र है। और सबकी अपेक्षा वे पिश्चमी सम्यताके लाभोंको अधिक समझते हैं; उन्हें वैसा करना सिखाया भी गया है। उन्होंने अपने धार्मिक गुरुओंसे सबकी समानताका सिद्धान्त भी सीखा है। प्रति रिववारको उन्हें वतलाया जाता है कि उनका प्रभु ईसा यहूदियों और गैरयहूदियों, यूरोपीयों और एशियाइयोंमें कोई भेद नहीं करता था। इसलिए शिक्षाके क्षेत्रमें उनपर जो निर्योग्यताएँ लादी जा रही हैं उन्हें वे इतना अधिक महसूस करें तो क्या आश्चर्य है! यह वतलाना कठिन है कि इस भारतीय-विरोधी आन्दोलनका अन्त कहाँ जाकर होगा। नीचे नेटालकी संसदके कुछ प्रसिद्ध सदस्योंके भाषणोंमें से जो वाक्य उद्धृत किये जा रहे हैं उनसे शायद गैर-उपनिवेशवासियोंकी इच्छाओंका प्रकाशन भली भाँति हो जाता है:

श्री पामरने भारतीयोंकी शिक्षाके लिए स्वीकृत की गई धन-राशिमें इतनी अधिक वृद्धि करनेको अवांछनीय बतलाया और कहा कि, इस तरह तो उन्हें गोरे उपनिवेशवासियोंके वच्चोंकी जगहें हड़पनेके लिए तैयार किया जा रहा है।

श्री पेनने प्रस्ताव किया कि इस राशिको वजटमें से निकाल दिया जाये। उन्होंने कहा कि जो भारतीय यहाँ आ गये हैं उन्हें उपनिवेशसे चले जानेका अधिकार है।

नेटालमें एक गोरेके पीछे तेरह काले (?) हैं, और फिर भी संसद कालोंको शिक्षित करनेके लिए घन-राशि स्वीकृत कर रही है, जिससे कि काले लोग यूरोपीयोंको यहाँसे निकाल सकें। कुछ लोग तो इससे भी वुरा कर रहे हैं — वे कालोंके हाथ जमीन येच रहे हैं, जो भविष्यमें यहाँ कालोंके वलकी नींवका काम देगी। — नेटाल मर्क्युरी, ८ जून, १८९९।

न्याय जिस पक्षमें है, यह समझने के लिए बहुत समयकी जरूरत नहीं है। सर हैरी एन जान्स्टनका नाम तो आपके पाटक जानते ही हैं। उन्होंने अपनी हालकी पुस्तक कालोनाइज़ेशन ऑफ़ आफिका ('आफिकामें उपनिवेशोंकी स्थापना ') में लिखा है:

इसके विपरीत, साम्राज्यकी वृष्टिसे — जिसे में काले, गोरे और पीलेकी नीति कहता हूँ, उससे — यह अन्यायपूर्ण लगता है कि सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंको उतनी ही स्वतन्त्रतासे घूमने-फिरने न दिया जाये जितनीसे यूरोपीयोंकी सन्तान होनेका दावा करने-वाले उसके पिट्ठुओंको घूमने-फिरने दिया जाता है।

और अन्ततोगत्वा, क्या विचार करने योग्य एकमात्र साम्राज्यका दृष्टिकोण ही नहीं है, और क्या इसके सामने अन्य सब विचारोंको दबना नहीं पड़ेगा? आशा है कि भारतकी जनता इस प्रश्नके महत्त्वको भली भांति समझेगी और इसपर ध्यान देगी, क्योंकि व्यापक दृष्टिसे देखा जाये तो इसका प्रभाव केवल नेटालके ५०,००० भारतीयोंपर ही नहीं, ३० करोड़ भार- तीयोंमें से ऐसे प्रत्येक व्यक्तिपर पड़ता है, जो आजीविकाकी खोजमें भारतसे वाहर जाना चाहता हो।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १९-८-१८९९।

## ४६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

ढवेन जुलाई १३, १८९९

श्रीमन्,

मैंने इसी महीनेकी ६ तारीखको विकेता-परवाना अधिनियमके विषयमें जो पत्र लिखा या, उसमें एक भूल रह गई थी। उसे मैं ठीक कर देना चाहता हुँ।

जिस प्रकारकी किठनाइयाँ होनेकी मैंने अपने पत्रमें चर्चा की है उस प्रकारकी किठना-इयोंका पोर्ट बोप्स्टोनमें केवल एक मामला हुआ है। दूसरा मामला परवाना-अधिकारीतक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि जिस वकीलको ये दोनों मामले साँपे गये ये उसने पहले मामलेके दुर्भा-ग्यपूर्ण परिणामके कारण अपने दूसरे मुअक्किलको आगे न बढ़नेकी सलाह दे दी। अब दूसरी यर्जी भी पेश करनेकी तैयारी की जा रही है।

> आपका, आदि, मो० क० गांधी

[ बंग्रेजीसे-]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १८९९ र्।

# ४७. पत्र : ब्रिटिश एजेंटको

जोहानिसवर्ग जुळाई २१, १८९९<sup>१</sup>

सेवामें माननीय ब्रिटिश एजेंट प्रिटोरिया श्रीमन,

जोहानिसवर्गके भारतीय समाजकी ओरसे मैं श्रीमान्के सामने नीचे लिखी वार्ते पेश करना चाहता हूँ:

- १. वृहस्पितवार (२० जुलाई १८९९) को आपने हमारे शिष्टमण्डलको भेंट देनेकी कृपा की यी। शिष्टमण्डलके सदस्य थे: हाजी हवीव हाजी दादा, श्री० एच० ओ० अली, श्री अब्दुर्रहमान और मैं। भेंटमें आपने हमको वतलाया या कि सम्राज्ञीकी सरकार
- १. यह पत्र जुलाई २२, १८९९ के बाद पूरा हुआ और मेजा गया था।

इस समय इस सारे मामलेमें अर्थात् ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी समय हैसियतके प्रश्नमें हस्तक्षेप करना पसन्द नहीं करेगी; इसलिए भारतीयोंको १८८६ में संशोधित १८८५ के कानून ३ का पालन करना ही चाहिए। परन्तु सम्राज्ञीकी सरकार विस्तयोंके स्थान और लम्बी मियादके पट्टों आदि जैसे विशेष मामलोंमें किसी भी समय हस्तक्षेप करनेके लिए तैयार रहेगी।

1

- २. मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि सम्राज्ञीकी सरकारने उक्त कानूनको स्वीकृत कर लिया है, इसलिए भारतीय लोगोंकी इच्छा भी यह नहीं है कि जबतक वह इस गणराज्यके कानूनमें सिम्मिलित रहें तबतक वे उसका पालन न करें।
- श्रास्तु, मैं आपको उचित सम्मानपूर्वक वतलाना चाहता हूँ जैसा कि मैंने गत बृहस्पितवारकी भेंटमें भी बतलाया था कि क्योंकि कानूनके उल्लेखानुसार, इन विस्तियोंका निर्देश सफाईके उद्देश्यसे किया जानेवाला है, इसिलए यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया जाना चाहिये कि उस आधारपर ऐसा करना जरूरी हो गया है। और यदि वैसा करते हुए यह प्रश्न उठे कि प्रत्येक भारतीयको भी यह सिद्ध करना चाहिए कि वह सफाईके सब नियमोंका पालन करता रहा है और सफाईकी दृष्टिसे नगरमें उसकी उपस्थितिके कारण लोगोंको किसी प्रकारका खतरा नहीं है, तो भी बात बहुत सीघी लगती है। यदि सम्राज्ञीकी सरकार इस बातको मनवानेमें सफल हो जाये कि ट्रान्सवाल-सरकार उन भारतीयोंको नहीं हटायेगी जो अपनी सफाई-सम्बन्धी स्थितिके सन्तोषजनक होनेके प्रमाण पेश कर देंगे, तो मेरा निवेदन है कि शेष सारी बातका बोझ सम्बद्ध पक्ष अपने सिर उठा लेंगे और उसके लिए सम्राज्ञीकी सरकारको कष्ट नहीं देंगे।
- ४. मालूम होता है, इस समय, भारतीय वस्तियोंको छोड़कर जोहानिसवर्ग और उसके उपनगरोंमें १२५ ब्रिटिश भारतीय दूकानदार और कोई ४००० फेरीवाले रहते हैं। अन्दाजा यह है कि इन दूकानदारोंकी अनविकी सम्पत्ति सब मिलाकर कोई ३,७५,००० पींडकी और फेरीवालोंकी कोई ४,००,००० पींडकी होगी।
- ५. ३ या ४ को छोड़कर प्रायः सब दूकानदारोंके पास पट्टे हैं। परन्तु उनमें से किसीने भी सरकारकी इस विज्ञप्तिका लाभ नहीं उठाया कि वे सब अपने पट्टोंको दफ्तर-दर्ज (रजिस्ट्री) करा लें।
- ६. लोग पहले तो थे ही, अब भी भयभीत अवस्थामें हैं। वे नहीं जानते कि क्या करें और क्या न करें। अखवारोंमें इस आशयका तार छपा है कि सम्राज्ञीकी सरकार और ट्रान्सवाल-सरकारमें वातचीत अब भी चल रही है और सम्राज्ञीके उच्यायुक्तको हिदायत दी गयी है कि वे व्लूमफांटीन सम्मेलनमें इस मामलेको उठायें। इसके कारण भी दूकानदारोंने अपने पट्टोंको दफ्तर-दर्ज नहीं कराया।
- ७. जोहानिसवर्गके निवासी भारतीय, चाहें तो भी त्रिकफील्ड्सकी वस्तीमें नहीं जा सकते।
- ८. जोहानिसवर्गके वतनी लोगों और यातायातके इन्स्पेक्टरकी १'० जनवरी १८९६ की रिपोर्टके अनुसार, त्रिकफील्ड्समें ३०×५० फुटकी छियानवे कच्ची दूकानें हैं। इन्स्पेक्टरने लिखा है कि उस समय भी वस्तीमें बड़ी भीड़ थी; उसकी आवादी ३३०० थी। और अब तो, इस दृष्टिसे, वस्तीकी अवस्था शायद १८९८ से भी अधिक खराब होगी।

उच्चायुक्तको निर्देश दिया गया था कि वे दक्षिण आफ्रिकी सरकारको प्रत्येक नगरमे एशियाई वस्ती बनानेकी सम्भावनाका नुज्ञाव दें । पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ६८ भी देखिए ।

- ९. पता चला है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकार नगरके भारतीयोंको वाटर-काल नामक स्थानपर हटाना चाहती है। यह स्थान जोहानिसवर्गके केन्द्र जोहानिसवर्ग मार्केट-स्क्वेयरसे ४३ मील दूर है। वहाँका पैमाइशी नक्शा और वहाँके विषयमें डाक्टरी रिपोर्ट इस प्रार्थनापत्रके साथ संलग्न हैं। नक्शेमें नगरके आवाद भागके किनारेसे भी उसकी दूरी दिखलाई गई है।
- १०. निवेदन है कि भारतीयोंको वहाँ चले जानेके लिए कहनेका मतलव उन्हें ट्रान्सवाल ही छोड़कर चले जानेके लिए कहना होगा। दूकानदार वहाँ जाकर कुछ भी व्यापार नहीं कर सकेंगे। फेरीवालोंसे भी यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपना माल उठाकर रोज वहाँसे आया-जाया करें।
- ११. वहाँ स्वास्थ्य और सफाईका, पानीका और पुलिसकी रक्षाका तो कोई प्रवन्ध है ही नहीं, वह है भी उस स्थानकी वगलमें जहाँ कि नगरका कूड़ा और मल-मूत्र फेंका जाता है। परन्तु ये सब वातें भी इस तथ्यकी तुलनामें गौण लगने लगती हैं कि यह स्थान नगरसे तो ४ है मील है; अन्य कोई वस्ती भी इसके चारों ओर दो मीलतक नहीं है।
- १२. जान पड़ता है, सरकारने इस स्थानके सम्वन्थमें जोहानिसवर्गके हर्मन टोवियांस्कीके साथ कोई इकरार कर लिया है। इसका पता इस प्रार्थनापत्रके साथ संलग्न उस इकरारनामे की एक प्रतिसे चलता है।
- १३. जो लोग पट्टेमर दी हुई इस जमीनपर वसेंगे, उनकी दृष्टिसे, यह इकरारनामा अति हानि-कारक शर्तोंसे भरा हुआ है। परन्तु यहाँ उनकी विस्तारसे चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह स्थान ही उक्त प्रयोजनके लिए स्पष्टतया अनुपयुक्त है।
- १४. प्रतीत होता है कि काफिर जातिके लोगोंने भी इस स्थानपर हटाये जानेका प्रतिवाद किया है, यद्यपि वे अधिकतर मजदूर हैं और उनपर व्यापारिक दृष्टिसे इस परिवर्तनका प्रभाव नहीं पड़ता।
- १५. यह निवेदन वार-वार किया जा चुका है कि ये वस्तियाँ कहीं भी हों, भारतीय दूकानदारोंको इनमें हटानेसे उनका सर्वनाश प्रायः निश्चित है।
- १६. इसलिए सादर निवेदन है कि यदि सम्राज्ञीकी सरकार इस प्रार्थनापत्रके अनुच्छेद ३ में नम्रतापूर्वक सुज्ञाई गई दिशामें कदम उठानेको तैयार न हो तो कमसे-कम वर्तमान दूकानदारोंको तो अछूता छोड़ ही दिया जाये; इससे कममें सर्वनाशसे उनकी रक्षा नहीं हो सकती। यदि सर्वथा आवश्यक ही हो तो फेरीवालोंको उपयुक्त स्थानपर वसाई हुई और अन्य प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त किसी वस्तीमें हटाया जा सकता है। आवश्यकता हो तो दूकानदारोंके लिए सफाईके विशेष नियम बनाये जा सकते हैं।
- १७. परन्तु यदि ऊपर निर्दिष्ट प्रकारकी सहायता प्राप्त न की जा सके तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि भारतीय दूकानदारोंके ज्यापार करनेके लिए, शहरके ही ज्यापारिक भागमें कोई स्थान पृथक् नियत कर दिया जाये, और वहाँ किराये आदिके जो नियम आवश्यक समझे जायें वे लागू कर दिये जायें। इससे शायद बहुत-से ज्यापारी अपनी आजीविका कमा सकेंगे। परन्तु कुछ-एक वड़े भारतीय ज्यापारियोंको तो इससे भी कोई सहायता नहीं मिलेगी।

१. ये उपटब्ध नहीं हैं।

२. यह उपलब्ध नहीं है ।

- १८. जवतक यह मामला तय हो तवतक भारतीय व्यापारियोंको तुरन्त और अस्थायी सहायता देनेके प्रयोजनसे यह बहुत आवश्यक है कि या तो समयकी मियाद बढ़ा दी जाये जिससे कि वे अस्थायी परवाने वनवा सकें, या उन्हें ऐसा आश्वासन दे दिया जाये कि इस वीच उनके व्यापारमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।
- १९. गृहाँ मैं यह भी लिख दूं िक ट्रान्सवाल-सरकारने इस प्रकारकी सहायता जोहानिस-वर्गमें दी है, दीख ऐसा पड़ता है। मैं यह भी वतला दूं िक गणराज्यकी सरकारने 'कुली वस्ती' में कच्ची दूकानोंके मालिकोंको निम्न नोटिस दिया है; इसपर २३ मई १८९९ की तारीख पड़ी है:

आपको, २६ अप्रैल १८९९ के स्टाट्सकूरैंटमें प्रकाशित सरकारी सूचना २०८ के अनुसार, चेतावनी दी जाती है कि इस वर्षकी तारीख ३० जूनके पश्चात् केवल आपको और आपके परिवारको आपको कच्ची दूकानमें रहने दिया जायेगा।

(ह०) ए० स्मिथर्स

- २०. मालूम होता है, इस सूचनाके विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र ब्रिटिश वाइस-कॉन्सलकी सेवामें पहले ही भेजा जा चुका हैं। सूचनाका प्रयोजन स्पष्ट है। निवेदन है कि १८८५ के कानून ३ और उसके संशोधनमें इस प्रकारकी पावन्दी लगानेका कोई अधिकार सरकारको नहीं दिया गया।
- २१. आज्ञा है कि ट्रान्सवाल-सरकारको ऐसा कोई अधिकार नहीं है और वह भारतीय वस्तीकी वर्तमान आवादीके अधिकारोंमें गड़वड़ी करनेकी हठ नहीं करेगी।
- २२. परन्तु यदि नगरकी सारी अथवा थोड़ी आवादीको किसी वस्तीमें हटाना ही हो तो यह स्पष्ट है कि वस्तीके लिए एक और जमीनकी आवश्यकता पड़ेगी।
- २३. नगर-परिषद्ने ट्रान्सवाल-सरकारकी अनुमितसे, विस्तियोंके सम्बन्धमें कुछ नियम वनाये हैं, जो १८८५ के कानून ३ और उसके संशोधनकी सीमासे बहुत वाहर निकल गये हैं। उन नियमोंकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और उसपर 'घ' अंकित है।
- २४. वहुत डर है कि ट्रान्सवाल-सरकार नगर-निवासी भारतीयोंको हटानेके लिए जो नये स्थान और चुनेगी उनपर भी इन नियमोंको लागू कर देगी। इसके साथ संलग्न परिशिष्ट 'ग' से यह विलकुल स्पष्ट हो जाता है।
- २५. इसिलए, फेरीवाले या अन्य भारतीयोंको हटानेकी कोई भी योजना सन्तोपजनक तभी हो सकती है जब कि उसके अनुसार भारतीयोंको बस्तीमें भी स्वामित्वके वही अधि-कार दिये जायें जो साधारणतया नगरमें इतर लोगोंको दिये जाते हैं।
- २६. ऊपर निर्दिष्ट कानूनमें भारतीयोंके लिए वस्तियोंमें भूमिका स्वामी बनने अथवा उसका वे जो और जैसे चाहें वैसे व्यवहार करनेका निषेध नहीं किया गया। फेरीवालोंसे तो यह आशा की ही नहीं जा सकती कि वे वस्तियोंमें जमीन खरीदेंगे और उसपर अपने मकान बनायेंगे। सादर निवेदन है कि यदि भारतीय वस्तियोंमें भूमिके स्वामित्व और उसपर मकान बनानेके अधिकार भारतीयोंके सिवा किन्हीं दूसरे लोगोंको दिये गये तो यह भारी अन्याय होगा।

#### पत्र: बिटिश एजेंटफो

- २७. अन्तमें आशा है कि विस्तियोंकी या आम वसावटकी कोई भी योजना, स्वीकृत करनेसे पहले, जिम्मेवार भारतीयोंको वतला दी जायेगी, जिससे कि, वे आवश्यक हो तो, अपने सुझाव दे सकें।
- २८. अव, जब कि भारतीयोंको आम तौरसे विस्तियोंमें हटाये जानेकी सम्भावना है ही, तब क्या हमारा यह आशा करना बहुत ज्यादा होगा कि उनका सरकारी नाम 'कुली' वस्ती वदलकर 'भारतीय वस्ती' कर दिया जाये?
- २९. मैं यहां यह बतला दूं कि मुझे शनिवार के प्रातःकाल निजी हैसियतसे किसीके प्रितिनिधिकी हैसियतसे नहीं राज्य-सिचव महोदयसे भेंट करनेका सम्मान प्राप्त हुआ था। मैंने उन्हें यह बतलाकर कि जिस प्रकार भारतीय लोग अपनी शिकायतें पहले अपनी ही सरकारसे करते रहे हैं उसी प्रकार उन्हें भविष्यमें भी करना पड़ेगा, उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना की थी कि भारतीयोंके साथ उदार व्यवहार किया जाये क्योंकि उनका पिछला जीवन उच्च रहा है, वे जहां कहीं भी गये कानूनका अधिकसे अधिक पालन करते रहे, और इस र्देशके नागरिकोंको किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेके बदले वे उनके नाना प्रकारके धन्योंमें उनकी नम्रतापूर्वक किन्तु उपयोगी सेवा कर रहे हैं। राज्य-सिचवने मेरे साथ शिष्टतम व्यवहार करने और मेरी वात बहुत समय लगाकर धैर्यपूर्वक सुननेकी कृपा की थी।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

मुल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ३२४५) से।

१. जुलाई २४, १८९९ के स्टेंडर्ड एंड *डिगर्स न्यूज़* में छपे एक विवरणके अनुसार यह मेंट उससे पहलेके शनिवार, जुलाई १५, १८९९ को हुई थी।

## ४८. 'स्टार'के प्रतिनिधिकी भेंट

[जुलाई २७, १८९९ से पूर्व]

स्टार के प्रतिनिधिक पूछनेपर श्री गांधीने कहा कि प्रिटोरियामें राज्यके न्यायवादीने भार-तीयोंको तवतक वगैर परवानेके व्यापार करनेकी इजाजत दी है, जबतक कि पानीके नल न लगा दिये जायें। अव चूंकि यह काम पूरा हो गया है, अधिकारियोंका यह आग्रह होगा कि एशियाई अव वस्तियोंमें रहनेके लिए चले जायें। जोहानिसवर्गके अधिकारी अभी कोई सिक्रय कदम नहीं उठाना चाहते। वाटरवालको वस्ती हर दृष्टिसे पूर्णतया अनुपयुक्त है। फेरीवाले रोज सुबह-शाम इतनी दूर चलकर जायें-आयें यह हो ही नहीं सकता। और व्यापारियोंके बारेमें पूछिए तो उन्हें तो अपना कारोवार एक जगहसे दूसरी जगह हटानेके लिए कहना मानो अपना रोजगार ही पूरी तरह वन्द करनेको कहना है। क्योंकि, कुछ अन्य रंगदार जातियोंको छोड़ दें तो, आस-पास दो-दो मीलतक कोई वस्ती ही नहीं है। फिर, शहरका कूड़ा-करकट जहाँ डाला जाता है उसके विलकुल पास वह जगह है। और अभीतक वहाँ सफाईका कोई प्रवन्य नहीं किया गया है। भारतीय यह सिद्ध करनेको तैयार हैं कि सफाईकी दृष्टिसे उन्हें वहाँसे हटानेके लिए सरकारके पास कोई कारण नहीं है। और अगर कहीं यहाँ-वहाँ गन्दगी दिखाई भी दे तो नियमानुसार उसका उपाय किया जा सकता है। अधिकारियोंने कोई अमली कार्रवाई नहीं की इसका मुख्य कारण वहुत करके तो यह है कि वहुतसे वाड़ों (स्टैंड्स) और इमारतोंके मालिक भारतीय हैं और इनसे ये जायदादें छीनी नहीं जा सकतीं। ट्रान्सवालकी सरकार और साम्राज्य-सरकार इस विषयमें किसी सन्तोपजनक व्यवस्थापर क्यों नहीं पहुँच सकतीं, इसका कोई कारण श्री गांधीकी समझमें नहीं आया।

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल मक्पूरी, २७-७-१८९९

# ४९. प्रार्थनापत्र : नेटालके गवर्नरको

डर्बन जुलाई ३१, १८९९

सेवामें परमश्रेष्ठ गवनंर महोदय नेटाल श्रीमन,

गत जनवरीमें हमने नेटालके विकेता-परवाना अविनियमके सम्बन्धमें परम माननीय उपनिवेदा-मन्त्रीके नाम लिखा हुआ एक प्रार्थनापत्र आपको भेजा था। निम्नलिखितके प्रतीत होता है कि श्री चेम्बरलेन इस कानूनके सम्बन्धमें नेटाल सरकारसे पत्र-त्यवहार कर रहे हैं:

१. स्टारमें छवी मेंटकी रिपोर्ट उपटम्य नहीं है ।

भीटरमैरित्सवर्ग अर्थन जून १३,७१८९९

आपने पिछली ११ जनवरी को जो पत्र परमश्रेष्ठ गवर्नरको लिखा था, और जिसके साथ १८९७ के व्यापारी परवाना अधिनियम १८ के विषयमें बहुत-से भारतीयों द्वारा हस्ता-क्षरित एक प्रार्थनापत्र भी संलग्न था, उसके विषयमें मुझे आपको यह वतलानेका सम्मान प्राप्त हुआ है कि प्रार्थियोंकी जिकायतके सम्बन्धमें उपनिवेश-मन्त्री इस सरकारके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

सरकार द्वारा लेडीस्मियके स्थानिक निकायके नाम लिखे गये पत्रके विषयमें नेटाल विटनेसके जुलाई ४, १८९९ के अंकमें निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है:

मुख्य उप-सिचवकी ओरसे आया हुआ एक पत्र पढ़ा गया, जिसमें निकायको सलाह दी गई थी कि वह भारतीयोंको परवाने देनेसे इनकार करते हुए सावधानतासे काम ले, जिससे कि जमे हुए कारोबारवालोंपर उसका असर न पड़े। यदि ऐसा न किया गया तो सरकारको ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे भारतीयोंको स्थानिक निकायके निर्णयोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार प्राप्त हो जाये। परन्तु यदि भार-तीयोंको परवाने देनेसे इनकार करते हुए सावधानतासे काम लिया गया तो इस प्रकारका कानून बनाना आवश्यक नहीं होगा।

निश्चय किया गया कि सरकारको सूचना दे दी जाये कि इस विषयपर पूर्ण विचार किया जानेकी आवश्यकता है; और नगरके क्लार्कको हिदायत दी गई कि वह इस विषयको निकायके सामने पेश करे।

हम मानते हैं कि इसी प्रकारका पत्र उपनिवेशके प्रत्येक स्थानिक निकाय अथवा नगर-परिषदको लिखा गया होगा।

यह देखकर हमें सन्तोष हुआ कि श्री चेम्बरलेन इस बातको समझते हैं कि यदि भारतीयोंको साम्राज्य-सरकारकी वलशाली बाहुके सरक्षणमें न ले लिया गया तो उन्हें किस
आपत्तिका सामना करना पड़ेगा, और प्रतीत होता है कि नेटाल-सरकारको भी किसी न किसी
प्रकार श्री चेम्बरलेनकी इच्छा पूरी करनेका ध्यान है। फिर भी उपर्युक्त पत्रका बास्तविक भाव
भली भाँति समझ लेना बहुत ही बांछनीय है। और यह भी कि, उपनिवेश-कार्यालय अथवा
भारतीयोंके साथ सहानुभूति रखनेवाले अन्य लोग ऐसा समझकर चुप न बैठ जायें कि इस
पत्रसे किसी तरह भी कठिनाई हल हो जाती है, या नेटालके भारतीयोंको जो चिन्ता परेशान कर
रही है वह दूर हो जाती है। नगर-परिषदों और स्थानिक निकायोंको अधिनियमके अन्तर्गत
कतिपय अधिकार प्राप्त हैं। और उन्हें उन अधिकारोंका जैसे वे चाहें वैसे वे-रोक-टोक प्रयोग
करनेकी स्वतन्त्रता है। ठीक-ठीक कहें तो यह पत्र ही अबैध है। अधिकसे अधिक, इसे एक
मुफ्तकी सलाहमात्र माना जा सकता है, जिसे स्थानिक निकाय या नगर-परिपदें माननेके लिए
किसी भी प्रकार बाध्य नहीं हैं। यहाँतक कि, इसका भी कुछ ठिकाना नहीं कि आगे बढ़ी हुई
कुछ नगरपालिकाएँ इस पत्रको नेटाल सरकारकी अनधिकार-चेष्टा और अनुचित हस्तक्षेप वतलाकर, इसपर नाराजगी जाहिर न करने लग जायें। परन्तु इस सबको जाने दीजिए। हम तर्कके
लिए यह मान लेते हैं कि सम्बद्ध नगरपालिकाएँ कुछ समयतक अपने अधिकारोंका प्रयोग इस प्रकार

१. देखिए "पत्रः प्रार्थनापत्र मेजते हुए," पृष्ठ ५४ ।

करेंगी कि वे 'जमे हुए कारोवारों 'को छेड़ती हुई न जान पड़ें। सम्भव है कि हमने अपने प्रार्थना-पत्रमें टाइम्स ऑफ़ नेटाल द्वारा दिये हुए जिस इशारेका जिक किया था वे उसीपर अमल करने लगें और 'धीरे-धीरे उन्मूलन' की कार्रवाई इस प्रकार करें कि उसके कारण कोई हलचल न मचे। इतना तो निश्चित है कि सरकारके पत्रसे कुछ राहत मिली भी तो वह केवल अस्थायी होगी, और अन्तमें वह रोगकी निवृत्ति करनेके स्थानपर उसको वढ़ा ही देगी। आवश्यकता तो इस वातकी है, और हमारी नम्न सम्मितमें कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए, कि अधिनियममें सरकार द्वारा सुझाया हुआ परिवर्तन कर दिया जाये। अर्थात्, नगरपालिकाओंके निर्णयोंके विश्व उच्चतम न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार दे दिया जाये। क्योंकि, सच तो यह है कि, यह अधिनियम ही वुरा और अ-ब्रिटिश है। इसके द्वारा दिये गये अधिकार मनमाने और ब्रिटिश-शासित प्रदेशोंके नागरिकोंके प्राथमिक अधिकारोंमें भारी दखल देनेवाले हैं। जहाँतक हम जानते हैं, नगरपालिकाओंने ये अधिकार कभी नहीं माँगे थे। हाँ, उन्होंने यथामित कार्य करनेके अधिकार जरूर माँगे थे। परन्तु यह अधिनियम बहुत आगे बढ़ गया है। इसने तो उन्हें ही उनका उच्चतम न्यायालय वना दिया है।

हमने इस विषयमें आपसे फरियाद करनेका साहस इस खयालसे किया है कि आपको वतला दें कि विकेता-परवाना अधिनियमके सम्बन्धमें क्या-कुछ हो रहा है और हमारे ऊपर-निर्दिष्ट प्रार्थनापत्रमें जो भय प्रकट किये गये थे वे कितने सत्य सिद्ध हो चुके हैं। हमारी ओरसे नेटाल-सरकारको निम्न पत्र लिखे गये हैं और ये स्वयं स्पष्ट हैं:

आपके गत मासकी १३ तारीखके पत्रके सम्बन्धमें फिर निवेदन है कि साम्राज्य-सरकार और स्थानीय सरकारमें जो पत्र-व्यवहार चल रहा है उसे देखते हुए यह वतला देना अनुचित न होगा कि "विकेता-परवाना सम्बन्धी प्रार्थनापत्र" में जो भय प्रकट किया गया था वह कितना सत्य निकला है। में सब स्थानोंसे ठीक-ठीक जानकारी एकत्र नहीं कर पाया हूँ, परन्तु जो जानकारी मुझे अवतक मिली है वह अत्यन्त निराशाजनक है। डंडीमें पहले तो परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया था, परन्तु अपील करनेपर वे एक झर्त मढ़कर दिये गये। शर्त परवानोंकी पीठपर लिख दी गई, जो यह है: "यह परवाना साफ-साफ इस शर्तपर दिया जा रहा है कि इसे इसी इमारतके लिए फिरसे नया नहीं किया जायेगा। निकायकी आज्ञासे -- (ह०) फ्रांजि० जे० वर्केट, परवाना-अधिकारी और नगरका क्लाकं।" पूछनेपर कई परवानेवालोंने जवाब दिया कि हमारा खयाल तो यह है कि हमारे परवानोंपर यह शतं इस कारण लगाई गई है कि हमारी दूकानें लकड़ीके तख्तों और लोहेको चादरोंकी इमारतोंमें थीं। मालूम हुआ है कि उंडीमें हैंउले ऐंड सन्स और हार्वे ग्रीनेकर ऐंड कम्पनीकी दूकानोंका सामना तो ईंटोंका है, शेष सारे भाग तस्तों और टोनके ही बने हुए हैं। वहाँके व्यापारी टेलर ऐंड फाउलरकी दूकान सारीकी सारी ही तस्तों और टीनकी बनी हुई है। न्यूकैसिलमें जिनको परवाना देनेसे पिछले वर्ष इनकार कर दिया गया था उन्हें इस वर्ष भी इनकार कर दिया गया है। नगर-परिपदने दो अर्जदारोंको अपनी दूकानोंका माल वेचनेके लिए समय देनेकी कृपा की है, परन्तु इससे इन दोनों व्यापारियोंको जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति थोड़े ही हो सकती है। इनमें से एक अब्दल रमुलका कारोबार बड़ा या और वह तस्तों तथा टीनकी एक दूकानका मालिक था। परिपदको वता दिया गया या कि जिस दुकानका मृत्य इस समय उसके लिए १५० पींड है, वह यदि वेचनी पड़ी तो उसका प्रायः कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा।

मुझे मालूम हुआ है कि वेरुलममें दो अर्जदारोंके पास पिछले साल तो परवाने थे, परन्तु इस साल उन्हें वे देनेसे इनकार कर दिया गया। फल यह हुआ कि वे दोनों और उनके नौकर, सबके सब, अपेक्षाकृत कंगाल हो गये हैं।

लेडीस्मिथमें एम० सी० आमला नामके एक व्यक्ति कई वर्षोसे व्यापार कर रहे थे। इस वर्ष उनका परवाना यह कहकर रद कर दिया गया कि जिस जगह वे दूकान करते हैं वह नगरकी मुख्य गलीमें होनेके कारण केवल किसी यूरोपीय सौदागरके लायक है। उन्होंने एक और ऐसी इमारतमें दूकान खोलनेके परवानेकी अर्जी दी, जो एक भारतीय दूकानके साथ लगी हुई थी और जिसका मालिक भी दूकानका मालिक ही था। परन्तु यह प्रार्थना भी वहीं कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई। यहाँ इतना बता देनेकी मुझे इजाजत दी जाये कि इसी गलीमें और भी कई भारतीय दूकानें हैं।

पोर्ट शेप्स्टोनमें दो बड़े भारतीय व्यापारियोंने हाल ही में अपना कारोबार दो अन्य भारतीयोंके हाथ बेचा था। उन दोनोंने परवानेकी अर्जी दी, परन्तु परवाना-अधिकारीने उसे अस्वीकृत कर दिया। परवाना-निकायमें अपील करनेका भी कुछ वेहतर नतीजा नहीं निकला। अब वे सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें।

यहाँ नम्न निवेदन है कि यह बात बड़ी गम्भीर है कि एक व्यक्ति तो केवल भारतीय होनेके कारण अपना कारोबार बेच नहीं सकता और दूसरा, भारतीय होनेके कारण ही, उसे खरीद नहीं सकता। क्योंकि, इस प्रकारके मामलोंमें परवाना न देनेका अर्थ यह हो जाता है कि बेचना खरीदना भी बन्द हो जाये; और वह हो भी तो लुक-छिपकर हो।

एक अन्य भारतीय अपनी दूकान डंडी कोल कम्पनीको बेचकर और वहाँ अपना सारा कारोबार समेटकर डर्बनमें आ गया, और यहाँ उसने अमगेनी रोडपर पहलेसे परवाना-प्राप्त एक दूकान खरीदकर उसमें स्वयं व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी दी। उसे परवाना-अधिकारीने परवाना दिया तो सही, परन्तु कई बार ऑजयाँ देने और भारी खर्च करके डर्बनका एक बड़ा वकील करनेके पश्चात्; और वह भी केवल थोड़े-से समयके लिए, जिससे कि प्रार्थीने परवाना मिल जानेकी आशामें जो माल खरीद लिया था उसे वह बेच सके।

ये कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें कि जमे-जमाये कारोबारवालोंपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु ऐसे उदाहरण अनिगत है जिनमें कि विलकुल भले और पूर्जीवाले व्यक्तियोंको केवल भारतीय होनेके कारण परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया; यह भी कहा गया कि उनके पास पिछले साल भी परवाना नहीं था।

भारतीयोंको यह देखकर संतोष हुआ है और वे इसके लिए कृतज्ञ भी है कि, सरकार स्वयं चाहती है कि जिन भारतीयोंका कारोवार जम चुका है उनको कोई हानि न पहुँचे। और उसने ज्ञायद इसीलिए कई नगर-परिषदों और नगर-निकायोंको इस आज्ञयके पत्र भी लिखे हैं कि, यदि उन्होंने जमे-जमाये कारोवारवालोंको न छेड़नेका घ्यान न रखा तो ज्ञायद भारतीयोंको सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार देनेके लिए कानून बनाना पड़ जाये। परन्तु में बताना चाहता हूँ कि निकायोंके नाम इस प्रकारकी अपीलका कुछ असर हुआ भी तो वह ज्ञायद स्थायी नहीं होगा और

455

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय भारतीय व्यापारी पूर्ववत् भयंकर दुविधाकी अवस्थामें पड़े रहेंगे। अपर जिस पत्रका जिक्र हुआ है उसमें मुझाया हुआ परिवर्तन, मेरी नम्न सम्मतिमें, है तो न्यायका एक छोटा-सा कार्य, परन्तु जिन भारतीय लोगोंका कारोबार उपनिवेशमें जम चुका है उनके लाभकी दृष्टिसे यह अत्यन्त अभीव्द है।

निवेदन है कि इस पत्रकी वातोंको आप परम माननीय उपनिवेश-मंत्रीतक पहुँचा देनेकी कृपा करें। दूसरा पत्र:

मेंने इसी महीनेकी ६ तारीखको विकेता-परवाना अधिनियमके विषयमें जो पत्र लिखा था, उसमें एक भूल रह गई थी। उसे में ठीक कर देना चाहता हूँ।

जिस प्रकारको कठिनाइयाँ होनेकी मैंने अपने पत्रमें चर्चा की है उस प्रकारकी कठिनाइयोंका पोर्ट शेप्स्टोनमें केवल एक मामला हुआ है। दूसरा मामला परवाना-अधिकारीतक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि जिस वकीलको ये दोनों मामले सौंपे गये थे उसने पहले मामलेके दुर्भाग्यपूर्ण परिणामके कारण अपने दूसरे मुअविकलको आगे न बढ़नेकी सलाह दे दी। अब दूसरी अर्जी भी पेश करनेकी तैयारी की जा रही है।

पोर्ट शेप्स्टोनके विषयमें इतना और वतला देना आवश्यक है कि वहाँ परवाना देनेसे इनकार, नेटालकी विवान-सभामें उस जिलेके एक सदस्य द्वारा इस आशयका प्रश्न पूछा जानेके वाद तुरन्त ही किया गया था कि क्या इन जिलोंमें भारतीयोंको परवाने विना सोचे-समझे विये जा रहे हैं। सरकारने इसका जवाव यह दिया था कि इन जिलोंमें जिला मजिस्ट्रेट ही परवाना-अधिकारी भी हैं, और उन्हें वतला दिया गया है कि आपको अपनी समझके अनुसार चलनेका अधिकार है। स्पष्ट है कि पोर्ट शेप्स्टोनके मजिस्ट्रेटने इशारा ले लिया और उसने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। यह वात, नेटाल विटनेस में लेडीस्मिथ स्थानिक निकायके नाम जपर्युक्त सरकारी पत्र प्रकाशित होनेसे कुछ दिन पहलेकी है।

इस प्रसंगमें यह तो वतलानेकी आवश्यकता ही नहीं कि कठिनाइयोंके उदाहरण केवल वहीं नहीं हैं जो कि किसी न किसी प्रकार अधिकारियोंतक पहुँचा दिये जाते हैं। इस अधिनियमका निरोधक प्रभाव बहुत भयंकर हुआ है। इसके कारण बहुत-से गरीब व्यापारियोंने तो निराशाके मारे अपने परवाने फिर जारी करवानेकी अजियाँ ही नहीं दीं। और ऐसे व्यापारियोंकी संस्था इनसे भी अधिक है जिन्होंने परवाना-अधिकारी द्वारा अपना प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया जानेपर, नगरपालिका या परवाना-निकाय आदि अपील सुननेवाली किसी भी संस्थाके सामने अपील नहीं की। पोर्ट शेप्स्टोनका दूसरा मामला इसी प्रकारका है।

इस अधिनियमके कारण भारतीय जितनी किंठनाईका अनुभव कर रहे हैं जतनी वे अन्य किसी वातसे नहीं करते। कारण यह है कि इसका प्रभाव नीचेसे ठेकर ऊपरतक सैंकड़ों परिश्रमी और शान्त भारतीयोंकी दाल-रोटीपर पड़ रहा है। इसका कुछ निश्चय नहीं कि चूंकि हममें से सबसे अच्छे व्यापारियोंको इस वर्ष परवाना मिल गया है, इसलिए उन्हें अगले वर्ष भी मिल ही जायेगा। अरक्षाकी इस अवस्थामें स्वभावतः कारोवार बन्द हो जाता है और हमारा मन वेचैन हो उठता है। अब तो आशा यही रह गई है कि इस सम्बन्धमें साम्राज्य-सरकार कुछ करेगी

इस विषयपर टाइम्स ऑफ़ इंडियामें निम्नलिखित अग्रलेख प्रकाशित हुए हैं। हम आपका घ्यान उनकी ओर दिलानेका साहस करते हैं:

हम ब्रिटिश आफ्रिकावासी भारतीयोंके अधिकारोंके प्रश्नकी चर्चा इतनी बार कर चुके हैं कि हमने वार-वार जो तर्क पेश किये हैं उन्हें इस अवसरपर फिर दोहराना अनावश्यक है। . . . जपनिवेशियोंने जनकी सेवाओंका लाभ लकडुहारों और पनिहारोंके रूपमें तो प्रसन्नतासे उठा लिया, परन्तु वे उन्हें व्यापारमें स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा करनेके अधि-कारसे वंचित रखनेका प्रयत्न निरन्तर करते चले आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रजा होनेकी हैसियतसे उनका यह अधिकार ऐसा होना चाहिए, जो छीना न जा सके। वे स्वयं तो खुले वाजारमें भारतीय व्यापारियोंके मुकावलेमें व्यापार करनेसे इनकार करते हैं, परन्तु उन्हें परेशान करनेवाली नाना प्रकारकी पावन्दियोंमें जकड़कर घृणितसे घृणित रूपमें संरक्षण प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। ... ब्रिटिश परम्परा सब जातियों और सब घमोंके साय निष्पक्षताका व्यवहार करनेकी रही है। परन्तु दक्षिण आफ्रिकामें उन्होंने उसके इतना विपरीत आचरण किया है कि कहाँ तो ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटिश छत्रछायामें उनके साय रहकर समान अधिकारोंका उपभोग करनेकी आशा कर रहे थे और कहां उनके ही कर अत्याचारोंसे वचनेके लिए उन्हें पूर्तगाली राज्यमें जाकर शरण लेनी पड़ रही है! यह सब देखकर हमें घोर तिरस्कार और अपमानका अनुभव होता है। जबतक स्वयं ब्रिटिश सरकार भारतीय व्यापारियोंकी रक्षा करनेका निश्चय नहीं करेगी तबतक दक्षिण आफ्रिकामें उन्हें जो अन्याय सहना पड़ रहा है उसका अन्त नहीं हो सकेगा। उन्हें उससे ऐसी आशा रखनेका अधिकार भी है। (अप्रैल १५, १८९९, साप्ताहिक संस्करण)

भारतमें रहनवाले अंग्रेजोंके मनमें यह देखकर खीझ और कोघके भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि भारतीय व्यापारियोंको ब्रिटिश झंडे-तलेके ही एक प्रदेशमें जाने और बसनेसे रोका जा रहा है। उसके कारण उनके साथी प्रजाजनोंको असन्दिग्ध रूपसे यह पूछनेका अवसर मिल जाता है कि हमें ब्रिटिश साम्राज्यका नागरिक होनेसे क्या लाभ? यह देखकर भारतीयोंको ऐसा सोचनेका प्रलोभन होता है कि ब्रिटिश झंडा निरा निरर्थक चिह्न है, क्योंकि उसके नीचे एक ब्रिटिश प्रजाजन दूसरेको दुःखी और बाध्य कर सकता है; और दुःखी व्यक्ति उसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं कर सकता। यदि ब्रिटेनका लोकमत दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी इस शिकायतके विषयमें जाग्रत किया जा सके तो यह हमारा, जो भारतमें अंग्रेजोंकी हिमायत करते हैं, एक भारी योगदान होगा। इस मामलेमें न्यायका पक्ष इतना स्पष्ट है कि डर्बनमें भी उसपर कोई किसी प्रकारका विवाद नहीं कर सकता। परन्तु, इस प्रक्नका एक राजनीतिक और भावक पहलू भी है। यदि एक वार इंग्लैण्डके लोगोंका ध्यान इस ओर खींच दिया गया कि महारानीके हजारों ईमानदार और भले आचरणवाले प्रजाजनोंको साम्राज्यके एक भागसे हटकर दूसरेमें जानेपर नागरिकताके साधारणतम अधिकार देनेसे भी इनकार किया जा रहा है तो वहाँकी जन-भावना एकदम प्रभावित और जाग्रत हो जायेगी। . . . ब्रिटेनकी लोक-सभामें क्या एक भी सदस्य ऐसा नहीं है, जो लज्जा और अन्यायकी यह कहानी सुनाकर पीड़ितोंके साथ हुए अन्यायका प्रतिकार करवानेकी कुछ आशा रखता हो? . . . (अप्रैल २२, १८९९, साप्ताहिक संस्करण) Same Broken Broken Broken State Commencer

# ५१ एक परिपन्न

१४, मन्युंरी छेन डर्वन सितम्बर १६, १८९९

श्रीमन्,

ट्रान्सवालवासी भारतीयोंकी ओरसे जो पत्र' प्रिटोरिया-स्थित माननीय त्रिटिश एजेंटको भेजा गया है उसकी एक नकल में इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ। तनातनी प्रति घण्टे वढ़ती जा रही है और जब यह पत्र आपके हाथोंमें पहुँचेगा तबतक क्या हो जायेगा, यह कहना कठिन है। परन्तु यि हमारी सरकार और ट्रान्सवालके वीच कोई समझौता हो तो उसमें भारतीय प्रक्षिकों किनारे न रख दिया जाये, इसलिए त्रिटिश भारतीयोंपर असर करनेवाली स्थितिसे आपको अवगत रखना उचित समझा गया है। साथकी नकलसे मालूम हो जायेगा कि ट्रान्सवाल सरकार जोहानिसवर्ग नगर-परिपदके विनियमोंको स्वीकृति देनेमें किस तरह १८८५ के कानून ३ से रोकनेका कोई आधार है ही गहीं। तथापि, मुख्य मुद्दा तो वह है, जो त्रिटिश एजेंटको भेजे हुए अनुसार, सफाई-सम्बन्धी कारणोंका अस्तित्व सिद्ध किया जाना जरूरी है। इस विपयमें हस्तक्षेपकी वहुत गंजाइश है।

<sup>आपका आज्ञाकारी,</sup> (ह०) मो० क० गांधी

गांधीजी द्वारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२९५-ए) से।

\* 1,2

 $\delta g(x) = c \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2$ 

१. देखिए "पत्र : ब्रिटिश एजेंटको " जुलाई २१, १८९९ ।

सड़क खराव थी और शाम हो गई थी, इसिलए मुझाव दिया गया कि सभी वापस चले जायें। किन्तु श्री हाशम जुम्माने एक नहीं सुनी और यात्रा जारी रही। स्टैंजर पहुँचनेपर यह सारी मेहनत सफल हो गई। श्री मुहम्मद ईसपजी, जिनका कि अव दुर्भाग्यवश देहावसान हो चुका है, टोंगाटमें कार्यकर्ताओंका उत्साह देखकर स्वयं प्रोत्साहित हो उठे। यद्यपि वे अपने किसी महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए डर्बन जा रहे थे, तथापि वे स्टैंजर जानेके लिए कार्यकर्ताओंके साथ हो लिये। वहाँ उन्होंने सबकी खूब खातिरदारी की। उनके जरिये केवल स्टैंजरमें कांग्रेसके लिए ५० पौंडसे भी अधिककी रकम प्राप्त हुई।

्हमारे पूर्वाघ्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदमके नेतृत्वमें सदस्योंकी उत्कृष्ट निष्ठाके ऐसे ही कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। पहाड़ी प्रदेशसे — जहाँ वाकायदा कोई सड़क नहीं वनी हुई थी -- गुजरकर न्यूलैंड्सकी यात्रा, विना मार्गदर्शकके रातको खेतोंसे होते हुए वटरी प्लेस जाना, इस्पिजोकी यात्रा, श्री ईसपजी उमरकी दूकानकी यात्रा, जहाँ कि सदस्य ५ वजे शामसे लेकर ११ वजेतक भोजन किये विना ही वैठे रहे — इन सवपर अलग-अलग एक अध्याय लिखा जा सकता है। किन्तु यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि उस समय कार्यकर्ताओंने अपने उद्देश्यके प्रति जो उत्साह, लगन तथा अनन्यभाव दिखाया उसकी वरावरी शायद ही कभी हुई हो। फिर भी, दुर्भाग्यवश अब वही वात हमारे लिए नहीं कही जा सकती। वह प्रवल जोश-खरोश अव, मालूम पड़ता है, ठंडा पड़ गया है। ऐसी स्थितिके वहुत-से कारण हैं। जनमें से कुछ ऐसे हैं जिनपर सदस्योंका कोई वश नहीं चल सकता। किन्तु यह लिखते दु:ख होता है कि सदस्य जितना कर सकते थे उतना उन्होंने नहीं किया और दो वर्ष पूर्व हमें जो यह दुढ़ आशा थी कि हम इस समय तक ५,००० पींडकी एक निधि एकत्र कर लेंगे, वह फिलहाल तो एक स्वप्न-मात्र होकर रह गई है। कांग्रेसपर ३०० पींड, शायद ४०० पींड, देनदारी है। और यह कहना मुश्किल है कि यह रकम कैसे प्राप्त की जायेगी। मैरित्सवर्ग, चार्ल्स टाउन, न्यूकैसिल, वेरुलम, टोंगाट, स्टैंजर और अन्य स्थानोंसे चन्दा वसूल नहीं हुआ; और उसकी वसूलीके लिए अभीतक कुछ किया भी नहीं गया। एक समय या जब कि सदस्योंकी कुल संख्या ३०० तक पहुँच गई थी; लेकिन ठीक-ठीक कहें तो, वह अब केवल ३७ है। मतलव यह कि केवल ३७ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने आजतकका चन्दा अदा किया है। अब समय आ गया है जब कि सदस्योंको अपनी दीर्घ निद्रासे जाग जाना चाहिए, नहीं तो समय हायसे निकल सकता है।

### अक्टूबर १८९५ में कांग्रेसका कार्य

अक्टूबर १८९५ में ट्रान्सवालकी संसद (फोक्सराट) ने एक प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश प्रजाजनोंको अनिवार्य सैनिक-सेवासे मुक्त कर दिया। साथ ही यह शर्त भी लगा दी कि "ब्रिटिश प्रजाजनों।" में भारतीय शामिल नहीं हैं। यद्यपि ठीक-ठीक कहें तो दक्षिण आफिकी गणराज्यके अपने भाईबन्दोंके मामलोंमें सिक्रय हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं था, फिर भी उनकी सहमितिसे कांग्रेसने इस प्रश्नको हाथमें लिया। एक तारका मसिवदा तैयार करके ट्रान्सवालसे अपने लंदनवासी हमर्दियों को भेजा गया। समय आने पर एक प्रार्थनापत्र भी भेज दिया गया। जहाँतक मालूम हुआ है, इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकारने अभीतक इस आप्रत्तिजनक प्रस्तावको मंजूर नहीं किया है।

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५८ ।

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५८।

३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५८-२६० ।

इसपर एक प्रार्थनापत्र' श्री चेम्बरलेनको भेजा गया। प्रार्थनापत्रके पहुँचनेपर सर मंचरजी मेरवानजो भावनगरीने लोकसभामें उसपर एक प्रश्न उठाया। लंदन टाइग्सने इस मामलेपर लगभग दो कालमोंका लेख छापा। राष्ट्रीय कांग्रेसकी समिति ने भी इस मामलेको उठा लिया। प्रसंगवश यहाँ यह भी व्यानमें रहे कि उक्त विनियमोंके प्रकाशित होनेपर यह तथ्य भी प्रकाशमें आया कि पहले वसाये गये मेलमाँय तथा एशोवे नामक नगरोंके सम्बन्धमें भी इसी प्रकारके विनियम पास किये जा चुके थे। उपर्युक्त प्रार्थनापत्रमें इन दोनों वस्तियोंको भी शामिल कर लिया गया था। अव यह पावन्दी हटा ली गई है। यदि श्री आदमजी मियाखाँ चौकन्ने न रहते तो यह मामला कांग्रेसकी नजरसे चूक जाता, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले इस मामलेका पता चला और उन्होंने कांग्रेसके अवैतनिक मन्त्रीका च्यान इस ओर खींचा था।

मई १८९६ के आसपास बहुत-सी जायदादोंका निरीक्षण तथा काफी सलाह-मश्चितरा करनेके वाद कांग्रेसने १०८० पींडमें निद्धा नामक एक स्वतन्त्र भारतीय महिलाके नाम रिजस्टर की गई एक जायदाद खरीद ली। इस जायदादमें ईटका एक मकान या और एक दूकान थी। सर्वसम्मतिसे यह निश्चय किया गया कि यह जायदाद उन ७ व्यक्तियोंके नाम रजिस्टर कराई जाये, जो कांग्रेसके न्यासियों (ट्रिस्टयों) के रूपमें कांग्रेसकी ओरसे चेकोंपर हस्ताक्षर करनेका अधिकार रखते थे। इस जायदादसे करीव १० पींड प्रतिमास किराया आता है, कर लगानेके लिए इसकी कीमत २०० पींड आँकी गई है और इस वर्ष निगमको इसका वार्षिक कर पींड ९-१७-६ दिया गया है। इन इमारतोंका गार्डिनर फायर एशूरेन्स सोसाइटीमें ८०० पींडका वीमा कराया गया है। किरायेदारोंमें से अधिकतर तिमल लोग हैं। उन्हें एक गुसलखानेकी सस्त जरूरत थी। इसलिए स्वयंसेवकोंने उसका एक अस्थायी ढाँचा तैयार करके दे दिया। श्री अमद जीवाने उसके लिए मुफ्त ईंटें दीं। हिसाव लगानेसे मालूम होता है कि इससे कांग्रेसको ८ पींडसे ज्यादाकी वचत हुई है। इस प्रकार जब अप्रैल १८९६ में कांग्रेसकी आर्थिक अवस्था अच्छी जान पड़ी और उसे श्री मुसा हाजी आदमके घरसे हटाना आवश्यक हो गया, तव यह महसूस किया गया कि अब तो कांग्रेस बखुवी एक कदम और आगे बढ़कर कोई अच्छा मकान छे सकती है। तदनुसार यह वड़ा हाल जिसमें कि अब उसका दफ्तर है, ५ पींड मासिक किरायेपर लिया गया। पहले जो किराया दिया जाता था उससे यह ३ पींड अधिक है।

नेटालकी संसदके १८९६ के पहले अधिवेशनके समय ज्ञात हुआ कि श्री चेम्वरलेनने नेटालके मन्त्रियोंको यह सलाह देनेका निश्चय किया है कि वे उपनिवेशकी कानूनी पुस्तकसे उस अधिनियमको निकाल दें, जिसके द्वारा खास तौरसे एशियाई वंशोंके लोगोंको मतदाता-सूचीमें शामिल होनेसे रोकनेकी व्यवस्था की गई है; और उसके वदले एक सामान्य अधिनियम पास कर लें। इसपर एक ऐसा विधेयक पेश किया गया, जिससे वह कानून रद होता है और ऐसे देशोंके लोगों और उनके वंशजोंको संसदीय चुनावोंमें मतदाता वननेके अयोग्य ठहराया जाता है, जिनमें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ न हों। कांग्रेसने अनुभव किया कि यद्यपि यह विधेयक भारतीयोंपर लागू नहीं होता तथापि यह केवल उन्हें ही मताधिकारसे वंचित करनेके उद्देश्यसे पास किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसका विरोध किया जाये। फलतः एक प्रार्थनापत्र तैयार किया गया। उसमें प्रमुख व्यक्तियोंके विचार दिये गये थे कि भारतमें प्रातिनिधिक संस्थाओंका अस्तित्व है। यह

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१०-३१४।

२. यह निर्देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी छंदनस्थित बिटिश समितिकी ओर है।

३. इसमें सप्ट तौरपर भारतीयोंका उल्लेख नहीं किया गया था।

उपयोग अपनी यात्रा तथा उक्त कार्यसे सम्बन्धित छपाई और अन्य जेब-खर्चमें कर सकें । कांग्रेसने उन्हें एक मानपत्र तथा एक स्वर्ण-पदक प्रदान किया। कांग्रेसके तिमल सदस्योंने एक विशेष बैठक बुलाई और उन्हें एक और मानपत्र भेंट किया। अवैतिनक मन्त्रीने सभी मानपत्रोंका उत्तर देते हुए कहा कि वे भेंटें समयसे पूर्व ही दे दी गई हैं। अभीतक काम समाप्त नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने मानपत्रों तथा भेंटोंको प्रेमकी निशानीके रूपमें स्वीकार किया और कहा कि यदि वे भावनाएँ, जो लोगोंने व्यक्त की हैं, सच्ची हैं तो मेरे वापस आनेके पहले सदस्य ऐसा काम करें कि कांग्रेसके कोशमें बची हुई १९४ पौंडकी रकम चन्दा तथा दानसे बढ़कर १,१९४ पौंडकी बन जाये — उसमें १,००० पौंड और जुड़ जायें। दक्षिण आफ्रिकी अखबारोंमें इन मेंटोंकी विस्तारसे चर्चा हुई, और सर्वथा अमित्र-भावनासे नहीं। जून ५, १८९६ को अवैतिनक मन्त्रीने मेंगोला जहाजसे भारतकी यात्रा आरम्भ की।

उनकी अनुपस्थितिमें आदमजी मियाखाँको कार्यवाहक अवैतिनक मन्त्री नियुक्त किया गया। भारत पहुँचनेके तुरन्त बाद ही अवैतिनक मन्त्रीने दक्षिण आफ्रिकावासी निटिश भारतियों की कृष्ट-गाथा: भारतीय जनतासे अपील नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। उसकी चार हजार प्रतियाँ छापी गईं, जिन्हें दूर-दूरतक वितित्त किया गया। टाइम्स ऑफ़ इंडियाने उसपर सबसे पहले विचार व्यक्त किये और एक सहानुभूतिपूर्ण अग्रलेखमें सार्वजिनक जाँचकी माँग की। भारतके प्रायः सभी प्रमुख पत्रोंने इस प्रश्नको उठाया। पायोनियरने शिकायतोंको स्वीकार तो किया, लेकिन कहा कि प्रश्न बहुत ही उलझा हुआ है, स्वशासित उपनिवेशोंको किसी खास नीतिपर चलनेका आदेश नहीं दिया जा सकता और वर्तमान परिस्थितियोंमें दक्षिण आफ्रिका एक ऐसा देश है जिससे उच्च वर्गके भारतीयोंको दूर ही रहना चाहिए। लंदन टाइम्स के शिमला-संवाददाताने पुस्तिकाका सारांश तथा पुस्तिकापर टाइम्स ऑफ़ इंडिया और पायोनियरके विचार तार द्वारा भेजे। पुस्तिका प्रकाशित होनेके बाद अवैतिनक मन्त्री बम्बईके प्रमुख व्यक्तियोंसे मिले। उन दिनों कांग्रेसके पूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल हाजी भी बम्बईमें थे। वे भी इन मुलाकातोंमें उनके साथ जाते थे।

माननीय श्री फीरोजशाह मेहता के सुझाव पर २६ सितम्बरको फामजी कावसजी इन्स्टिट्यूटके समाभवनमें एक सार्वजिनक सभा की गई। श्री मेहताने अध्यक्षता की। समाभवन खचाखच भरा हुआ था। अवैतिनक मन्त्रीके अपना भाषण पढ़ चुकनेके बाद दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए सर्वसम्मितिसे एक प्रस्ताव पास किया गया और अध्यक्षको अधिकार दिया गया कि वे इस सम्बन्धमें एक प्रार्थनापत्र तैयार करके सम्प्राज्ञीके मुख्य भारतमन्त्रीको भेजे। माननीय श्री झवेरीलाल याज्ञिक, माननीय श्री सयानी और चेश्यियनके सम्पादक श्री चेम्बर्स प्रस्तावपर बोले। बैठककी पूरी कार्यवाही दैनिक पत्रोंमें प्रकाशित हुई और प्रेसीडेन्सी असोसिएशनने कार्यवाहीका सारांश तार द्वारा लंदन भेजा।

इसके बाद अवैतिनिक मन्त्री मद्रास गये और वहाँके प्रमुख व्यक्तियोंसे मिले। मद्रास महा-जन सभाके तत्त्वावधानमें पच्चैयप्पा-भवनमें एक सार्वजिनक सभा करनेके लिए एक परिपत्र तैयार किया गया। उस परिपत्रपर मद्रासके विभिन्न सम्प्रदायोंके लगभग ४० प्रतिनिधि सदस्योंने हस्ताक्षर

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १५०-१६६ — " भारतमें प्रतिनिधित्व : वास्तविक्ष खर्चका हिसाव "।

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८९-९० ।

३. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १-५७ ।

४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५ ।

५. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ७५–९०।

मन्त्रीपर भीड़का आक्रमण, भारतीय पुलिस सिपाहीके वेशमें उनका वाल-त्राल वच निकलना, पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर तथा उनके दल द्वारा दी गई प्रशंसनीय सहायता, पत्रोंकी आवाजमें सहसा परिवर्तन, प्रदर्शन-सिमितिकी कार्रवाईपर दिया गया उनका कठोर निर्णय, भारतीय समाजका पुलिस द्वारा की गई सेवाओंको मान्यता देना, संकटके पूरे इतिहासपर प्रकाश डालते हुए प्रदर्शनके सम्वन्थमें श्री चेम्बरलेनको . . पृष्ठ का प्रायंनापत्र भेजना — ये सभी घटनाएँ कांग्रेसी सदस्योंके मनमें ताजी हैं। इस संकटकालमें भारतीय चरित्रकी दो विशेषताएँ प्रमुख रूपसे प्रकट हुई। दो अभागे जहाजोंके पीड़ितोंकी सहायताके लिए सूतक-कोशकी स्थापना एक ऐसा कार्य था जिसमें भारतीय उदारताका अत्यन्त हितकर रूप प्रकट हुआ तथा अतिशय सन्तापके समयमें भी उनके शान्त व्यवहार और मीन समर्पणने उन लोगोंसे भी प्रशंसा प्राप्त की जिनसे हमारे लोगोंके गुणोंकी और ध्यान देनेकी कमसे-कम सम्भावना मानी जाती थी।

इसके वाद संसदका जो अधिवेशन हुआ उसमें सरकारने प्रदर्शन-समितिको दिये गये अपने वादेके अनुसार चार एशियाई-विरोधी विधेयक — अर्थात्, सूतक, प्रवासी-प्रतिवन्यक, विकेता-परवाना और गैरगिरमिटिया भारतीय-संरक्षण विधेयक — पेश किये। इनके विरुद्ध दोनों सदनोंको प्रायंनापत्र भेजे गये, फिन्तु सव व्ययं। विघेयक स्वीकार हो गये। इसलिए एक प्रार्थनापत्र उपनिवेश-मन्त्री को भेजा गया। उसका जो उत्तर मिला वह सर्वथा सन्तोषजनक नहीं है। फिर भी थी चेम्बरलेनने हमारे साय सहानुभूति व्यक्त की है, और उन्होंने भारतीय-संरक्षण अधिनियम सम्बन्धी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस कानूनके बारेमें सरसरी तौरपर कहा जा सकता है कि इससे एशियाई प्रश्नका एक हिस्सा तय हो चुका है और मालूम पड़ता है कि कुछ हदतक यह हमारे पक्षमें ही हुआ है। जबसे हमारी संस्थाकी स्था-पना हुई है, हम रंग-भेदके कानूनोंके — भारतीयोंपर विशेष निर्योग्यताएँ लादनेवाले कानूनोंके — विलाफ लड़ते आये हैं। वह सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया गया है। अलवत्ता, इसका मतलव यह नहीं कि हमें आगे कुछ नहीं करना है या जो हल हुआ है वह सन्तोष-जनक है। उलटे, हमें अब और भी अधिक धूर्ततापूर्ण विरोधसे लोहा लेना है, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष है। यद्यपि उक्त कानून नाम-मात्रके लिए सवपर लागू होता है, तथापि व्यवहारमें उसका उपयोग केवल भारतीयोंके विरुद्ध किया जाता है। इसलिए हमें न केवल कानूनको रद करवाने या वदलवानेकी दिशामें प्रयत्न करना है, विल्क यह चौकसी भी रखनी है कि विभिन्न अधिनियम कैसे अमलमें आते हैं। जहाँतक सम्भव है, हमें अधिकारियोंको इसके लिए भी तैयार करना है कि वे इन अधिनियमोंके अमलको अनुचित रूपसे कठोर एवं कष्टदायक न वनायें। इसके लिए हमें केवल निरन्तर प्रयत्न, सतत जागरूकता, परस्पर अटूट एकता, विशाल परिमाणमें आतम-त्याग तथा राष्ट्रको ऊँचा उठानेवाले अन्य सब गुणोंकी आवश्यकता है। और तब अवश्य ही विजय हमारी होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है, हमारे तरीके नरम तथा अनिन्दनीय हैं।

इस प्रसंगमें यह उचित होगा कि कांग्रेसके खिलाफ जो एक शिकायत की जाती है उस-पर विचार कर उसे निवटा दिया जाये। इस शिकायतका कारण पिछली घटनाओं की जानकारी न होना है। कहा जाता है कि यदि हम अपनी शिकायतें दूर करवानेका आन्दोलन न छेड़ते तो हमारी स्थित इतनी खराव न होती, जितनी कि अब है। किन्तु ऐसा तर्क करनेवाले लोग

र. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७-३२० ।

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३२३ और ३३०।

३. देखिए खण्ड २, १८ ३६१ ।

यह नहीं जानते कि भारतीयोंके खिलाफ आन्दोलन उतना ही पुराना है जितना कि उनका इस उपनिवेशमें आना। यदि हम इस आन्दोलनको रोकनेकी कोशिश न करते तो क्या होता? इसका उत्तर सीधा है। ऑरेंज फी स्टेटमें भारतीयोंका क्या हुआ? यूरोपीयोंने भारतीयोंके ख़िलाफ आन्दोलन चलाया और भारतीय चुपचाप बैठे रहे। वे तब होतामें आये जब काफी देर हो चुकी थी। अब उस राज्यमें हमारे पैर जरा भी जमे हुए नहीं रहे। ट्रान्सवालमें हम तव होशमें आये जब कि हमारी आधी जमीन खो चुकी थी। चूंकि हमने वहाँ यूरोपीयोंके विरोधके खिलाफ आवाज उठाई इसलिए आधा है कि भले ही हम खोई वाजी फिरसे जीत न सकें, जो कुछ हमारे पास बचा है कमसे-कम बचा तो सकेंगे। इसी प्रकार नेटालमें भी हमें तव होश आया जब कि एशियाई-विरोधी भावनाओं को कानूनके रूपमें उतारा जा रहा था। इसलिए हमारी स्थिति वहाँ अब वैसी नहीं है जैसी कि और तरहसे होती। यदि उक्त भावनाओंको उतना न बढ़ने दिया जाता जितना कि वे १८९४ में बढ़ीं तो हम दक्षिण आफ्रिकाके अन्य राज्योंके घटनाचक्रको देखकर भली भाँति अनुमान लगा सकते हैं कि, हमारी स्थिति आजकी अपेक्षा कहीं अच्छी होती। इस जाँच-पड़तालको आगे वढ़ानेपर दावा किया जा सकता है कि जूलुलैंडमें नोंदवेनी वस्तीके भारतीय-विरोधी विनियमोंका रद किया जाना, विशेष रूपसे भारतीयोंपर लागू होनेवाले पहले मताधिकार अधिनियमका रद किया जाना, ट्रान्सवालकी अनिवार्य सैनिक-भरती सन्धिमें एशियाई-विरोधी उपघाराका स्वीकार न किया जाना, ट्रान्सवाल-प्रार्थनापत्रके उत्तरमें भेजे गये प्रसिद्ध खरीतेमें श्री चेम्बरलेनका हमारे साथ पूरी तरह . सहानुभृति प्रकट करना, नेटालके अखबारोंकी घ्वनिमें स्पष्ट सुधार होना तया दूसरी वातें, जो ऐसे लोगोंकी समझमें आसानीसे आ जायेंगी, जिन्होंने हमारे कार्योंको समझनेकी परवाह रखी है — सभी हमारे ही आन्दोलनका सीधा और प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

१८९७ के प्रारम्भमें वंगालके मुख्य न्यायाधीशका एक तार अखबारोंमें प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने भारतीय अकाल-पीड़ित धर्मार्थ सहायता समितिके अव्यक्षकी हैसियतसे समितिके कोशमें दान देनेकी अपील की थी। जैसे ही तार प्रसिद्ध हुआ, यह महसूस किया गया कि नेटालके भारतीयोंके लिए आवश्यक है कि वे इस दिशामें विशेष प्रयत्न करें। उपनिवेशमें पैदा हुए भारतीयोंकी एक बैठक एस० आइदान स्कूलके कमरेमें की गई। वहाँ उपस्थित सभी लोगोंने वादा किया कि वे न केवल स्वयं यथाशक्ति दान देंगे, विलक अन्य लोगोंसे भी दान एकत्र करनेकी कोशिश करेंगे। बादमें श्री पीरनकी दूकानमें व्यापारियोंकी एक बैठक हुई और एक कोश चालू कर दिया गया। किन्तु इतनेसे वहाँ उपस्थित लोग सन्तुष्ट नहीं हुए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके अतिरिक्त कुछ और करना आवश्यक है। इसलिए दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीकी दुकानमें एक और बैठक हुई जिसमें लगभग उन सभी लोगोंने, जिन्होंने कि पीरनकी दूकानमें चन्दा दिया था, अपने पहले चन्देकी रकमको दुगना या तिगुना कर दिया। श्री अब्दुल करीमने अपना चन्दा ३५ पौंडसे १०१ पौंड, श्री अब्दुल कादिरने ३६ पौंडसे १०२ पौंड तथा श्री दाऊद मुहम्मदने ७५ पौंड कर दिया। भारतीय समाजके सब धर्मी तथा वर्गीका प्रतिनिधित्व करनेवाली एक जोरदार समिति बना दी गई। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू तथा हिन्दीमें परिपत्र छपवाकर विस्तृत रूपसे बाँटे गये'। कार्यकर्ताओंने उपनिवेश-भरमें जाकर गरीब-अमीर सबसे चन्दा इकट्ठा किया और एक पखवारेके अन्दर १,१५० पौंडकी रकम एकत्र कर ली। चन्दा एकत्र करनेका खर्च २० पौंडसे भी कम आया।

नेटाल भारतीय शिक्षा-संघ (नेटाल इंडियन एजुकेशनल असोसिएशन) ने डॉ॰ श्रीमती व्यक्ती देख-रेखमें कांग्रेस-भवनमें दो नाटक सहायतार्थ खेले। तुरन्त एक रंगमंच तैयार किया गया और सदस्योंने कुछ गैर-सदस्योंकी सहायतासे 'अलीवावा चालीस चोर' का अभिनय किया। दोनों अवसरोंपर भवन खचाखच भरा हुआ था। ४० पींडकी प्राप्ति हुई। लंदन टाइन्सके विशेष संवाददाता कैंप्टन यंगहस्येंड डर्बन गये। वे अपने कार्यपर कुछ समयतक भारतमें भी रह चुके थे। दक्षिण आफिकी भारतीयोंके प्रश्नका भारतीय पक्ष उनके सामने रखा गया। दादा अन्दुल्ला ऐंड कम्पनीने कांग्रेस-भवनमें उन्हें एक भोज दिया और प्रमुख भारतीयोंको भी आमन्त्रित किया। उन्होंने दक्षिण आफिका-सम्बन्धी अपनी पुस्तकमें हमारे प्रश्नपर एक विशेष अध्याय लिखा। यद्यपि उसमें उन्होंने यूरोपीयोंके रुखके प्रति अनुकूलता दिखाई है, फिर भी भारतीय पक्षको भी अच्छी तरह पेश किया है।

हीरक जयंती समारोहमें भी कांग्रेस पीछे नहीं रही। नेटाली भारतीयोंकी ओरसे सम्नाजीको पानके आकारकी एक चाँदीकी तश्तरीमें खुदा मानपत्र भेंट किया गया। तश्तरीके पीछे मोटा, मुलायम रेशम मढ़ा था और उसे नेटालकी पीली लकड़ीके फेममें जड़ दिया गया था। इस मानपत्रको भेंट करनेके लिए हमारे प्रमुख व्यक्तियोंका एक शिष्टमंडल परमश्रेष्ठ गवर्नरकी सेवामें विशेष रूपसे उपस्थित हुआ। इसी प्रकारकी भाषामें एक मानपत्र ट्रान्सवालके भारतीयोंकी ओरसे भी भेजा गया।

हीरक जयंतीके दिन नेटाल भारतीय शिक्षा-संघके तत्त्वावधानमें हीरक जयन्ती पुस्तकालय (डायमण्ड जुिवली लायब्रेरी) खोला गया, जिसका उद्घाटन डवंनके तत्कालीन मिजिस्ट्रेट श्री वॉलरने किया। उद्घाटन-समारोहके अवसरपर डवंनके मेयर, श्री लॉटन, डवंन पुस्तकालयके ग्रन्यपाल श्री ऑस्वनं, डॉ० वूय और कुछ अन्य यूरोपीय उपस्थित थे। जो लोग उपस्थित नहीं हो सके उनके पाससे सहानुभूतिके पत्र प्राप्त हुए। ऐसे लोगोंमें माननीय श्री जेमिसन तथा उपमहापीर (डिप्टी मेयर) श्री कॉलिन्स भी थे। इस अवसरपर कांग्रेस-भवनमें खूव रोशनी की गई थी। उद्घाटन-समारोहकी सफलता तथा सजावटका सारा श्रेय श्री ब्रायन गैन्नियलके प्रयत्नोंको है, हालांकि यहाँ यह वता देना न्याय्य ही होगा कि सजावटके आखिर-आखिरमें अन्य कार्यकर्ताओंने भी उनकी सहायता की थी। खेदके साथ कहना पड़ता है कि जिस सफलताके साथ पुस्तकालयका उद्घाटन हुआ था उस सफलताके साथ वह चला नहीं। वहाँ उपस्थिति शून्य ही रही। पुस्तकालयके खचंके लिए शिक्षा संघके सदस्योंने आपसमें चन्दा किया और उतनी ही रकम कांग्रेसने भी मंजूर की।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जून १८९६ तया जून १८९७ के वीच कांग्रेसके अवैतिनिक-मन्त्रीका कार्य-भार श्री आदमजी मियाखाँने सँभाला। अब वे भी भारत जानेवाले थे। इसलिए उन्होंने अपना कार्य-भार अवैतिनिक-मन्त्रीको वापस दे दिया। श्री आदमजी मियाखाँने किंठन समयमें कांग्रेसकी सेवा की थी। उनकी सेवाकी सराहनाके रूपमें उन्हें सम्मानित करनेके औचित्यपर विचार करनेके लिए कांग्रेसकी एक बैठक बुलाई गई। श्री आदमजीने जिस आत्मत्याग, उत्साह, योग्यता तथा कौशलसे कांग्रेसकी सेवा की उसकी तो सभी सदस्योंने प्रशंसा की, लेकिन इसपर मतभेद हो गया कि उन्हें मानपत्र दिया जाये या नहीं। कुछ वहस-मुवाहसेके वाद उनको मानपत्र देनेका प्रस्ताव थोड़े-से बहुमतसे पास हो गया। किन्तु विरोध इतना जवरदस्त था कि बहुमत-पक्षने मानपत्र न देनेका निश्चय किया, क्योंकि ऐसे मामलोंमें

१. इसकी स्थापना १८९४ में हुई थी।

सर्वसम्मतिका होना आवश्यक समझा गया। और श्री आदमजी मियाखाँ मानपत्र तथा धन्य-वाद प्राप्त किये विना ही भारतके लिए रवाना हो गये।

कांग्रेसने जो भूलें की हैं उनमें से यह भी एक थी। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी संस्था भी तो आखिर मनुष्योंकी है, और उसका भी दूसरी संस्थाओंके समान भूल करना स्वामाविक ही है। ऐसी स्थितिमें अवैतनिक-मन्त्रीने अपने घरपर श्री आदमजीके सम्मानमें एक भोज दिया। छपे हुए निमन्त्रणपत्र भेजे गये और सभी प्रमुख भारतीय उसमें शामिल हुए। वहाँ श्री आदमजीकी प्रशंसामें भाषण दिये गये, जिनका उन्होंने उपयुक्त उत्तर दिया। कांग्रेसके अन्यक्ष, अवैतिनिक-मन्त्री तथा दूसरे सदस्य उन्हें विदा करनेके लिए जहाज घाटपर गये। कांग्रेसने श्री आदमजी मियाखाँको जो उत्तरदायित्व सींपा था उसके लिए वे योग्य सिद्ध हुए। अपने कार्यकालमें उन्होंने नियमित रूपसे बैठकें बुलाई, ठीक तरहसे किरायेकी उगाही की और सारे खर्चेका हिसाब भी सही रखा। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने आम तीरपर कांग्रेसके सभी सदस्योंके साथ अच्छा सम्बन्ध कायम किया। इस पदको सँभालनेवाले व्यक्तिमें सबसे बढ़कर गुण यह होना चाहिए कि भीतर और बाहरसे होनेवाली सभी तरहकी उत्तेजनाओंमें उसका मन शान्त रहे और विभिन्न स्वभाववाले सदस्योंका निभाव करनेकी उसमें योग्यता हो। ये गुण उन्होंने पर्याप्त मात्रामें प्रकट किये। श्री आदमजी मियाखाँने जितनी लगन और तत्परता ज्यन्ती-मानपत्रको समयपर तैयार करनेमें दिखाई, उतनी यदि वे न दिखाते तो मानपत्र कभी भी भेजा न जा सकता । उन्होंने दिखा दिया है कि कांग्रेस चलती रह सकती है और स्थानीय लोग उसका कार्य भली भाँति कर सकते हैं।

हीरक जयंती दिवसके दो मास पहले जब पत्रोंमें यह घोषणा की गई कि श्री चेम्बरलेन इस अवसरका लाभ उठाकर विभिन्न उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंसे मिलेंगे और ब्रिटिश साम्राज्यपर असर डालनेवाले कुछ प्रश्नोंपर उनसे वातचीत करेंगे और उन प्रश्नोंमें भारतीय प्रश्न भी शामिल होगा, तब यह उचित समझा गया कि भारतीय हितोंपर चौकसी रखनेके लिए किसी व्यक्तिको लंदन भेजा जाये। इस कार्यके लिए लंदनकी नाज़र व्रदर्स पेढ़ीके श्री मनसुखलाल हीरालाल नाजर सर्वसम्मतिसे प्रतिनिधि चुने गये और वे उचित अधिकारोंके साथ इंग्लैंड गये। श्री नाजर स्टॉकहोम ओरियंटल कांग्रेसके सदस्य और भूतपूर्व न्यायमूर्ति नानाभाई हरिदासके भतीजे हैं। श्री नाजर दिसम्बर १८९६ में नेटाल आये थे। उन्होंने प्रदर्शन-संकटके अवसरपर समाजकी बहुमूल्य सेवा की थी। उन्हें इंग्लैंड जाते समय उनकी सेवाओंके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। कांग्रेसको उन्हें केवल जेब-खर्च देना पड़ा। लंदनमें उन्हें इस कार्यके लिए अपेक्षासे अधिक समयतक रहना पड़ा। ऐसा उन्होंने उन सज्जनोंकी सलाहपर किया जिनसे हर काममें सलाह लेने तथा जिनकी सलाहपर चलनेकी उनसे विशेष प्रार्थना की गई थी। लंदनमें हमारे साथ सहानुभूति रखनेवालोंसे उन्हें बहुत सहायता मिली। वे हमारी ओरसे पूर्व भारत-संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) से कार्य करवानेमें सफल हो गये और उस प्रभावशाली संस्थाने एक सशक्त प्रार्थनापत्र लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनको भेजा है। उसने भारतीय सरकारसे भी सीघे लिखा-पढ़ी की है। श्री नाजरके पास वहुतसे प्रतिष्ठित अंग्रेजोंके पत्र हैं जिनमें हमारे उद्देश्यके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीने हमें लिखे एक पत्रमें उनके कार्यकी बड़ी सराहना की है। इस सम्बन्धमें उपनिवेशमें जन्मे कुछ भारतीयोंके असाघारण आत्मत्यागका उल्लेख किये बिना रहा नहीं जा सकता। उन्होंने एक ही सायंकालीन बैठकमें ३५ पौंडसे भी अधिक चन्दा जमा किया, वह भी वहत कम वेतन पानेवाले १५ नव-

पुक्रकाले पर प्रारं भित्तरह । इसमें से शिनंदर्श भी नजह कमी दक्षिण आदिसी शितिजरों पर नहीं गई भी। भी शीर स्वीक्ष्य अपनी भौदीकी पड़ी तथा जो कुछ पनकी जैसमें भा सब निजातनार दें दिया । बैठकार्य भौतूद पन्य शीराने भी उनका अनुसरण किया। इस पकार नाजर-संग्रंग समिति इसरे दिन भी नाजरको नार प्रारंग उन पीड भैजनेंसे समर्थ हुई।

९७ वर्षके पाप एक्से इबंन नगरपारण्याने स्विधानगनाथी कुछ विनियम पाम सिये। ्रथमें में एकके अनुसार भारतीय ने को स्थित एन सकते में और ने इनके लिए परनाना प्राप्त कर भवते ये। इस्टेंग तुरन्त ही एक विरोधनाव तैयार किया गया। उत्तर प्रमुख भारतीयीके इंश्लेखर जनवादार एके सबनेरको भीज दिया गया। अपनी एक प्रति नगरमांसादको भी भेज दी गई। इन्पर अने तुरून हो प्रतिकृष हटानेशा निरोप किया। प्रवानी प्रतिकृषकन मंबरियमें प्रयत्ये पाने ही इदोन मानाहक करने ५५ माननीय निरम्तार गर दिने गये। इएका त्याकांपन प्राथार वह बनाय गया कि वे बाँबन प्रशासी है। प्रस्तमें वे छोड़ दिवें गये। विकाली जरूजरोने अपर्वेहत विकेतान्यरवासा अधिस्थितम्हे अन्तर्गत स्वर्शीमाद नगरमासिय <mark>वास</mark> लिहरूत प्रत्यान्यन्यप्रिकारोर्ने विनी भी भारतीयको प्रकास देवी इनकार तर दिया। भारति कारवेदार तपर-मोरप्याने छ। परवाते का मन्द्र और तिवे और तीनका नामतूर कर दिया। मह सामना रकाल्य नवकारवर्ष ए जाक वया। वहाँ असेन अस्तैवानांस वसीन भी सादनने वहीं याम्बराह्येस विरह की कि वह सामारा जाने प्रान्ताके जागाराव भी मंगीन्त न्यामाराकी परिवर्गार केंच्या परे नहीं है। किर भी स्थायान्यने प्रधान करने बाधेके विरुद्ध निर्णय दिया। मुख्य-न्याचार्यकार्त इन विष्येष्टे भारते एन्ड्निन प्रयद की। प्रय कार्येगने इन माम्याको जाने रायमें ल लिया है और एकालेको न्यायत्यांच्या (योवी कोनिल)में स्योत रायर की है। प्रमुख वर्ताल की मुक्तियमको इस माम्लेको वैर्त्यक्ति जिल्ले विषय किया नया है। इसका परिणाम नक्षकर्प रिकाननेत्री सम्भावना है। यह प्रध्न भी उत्तर्भ गया कि वा विकेश विना दुसानके विकी करते हैं उन्हें पटकर स्थापारका परवाना रेवेसी तहरते हैं या नहीं। यह मामन्त्र मना नामके एक राज्यों केवर्गकारिको आसी सर्वात्व न्यायान्यमें हे जाया गया और स्यायान्यमें िर्देश दिया कि ऐसे विकेतायाक रिष्ट्र परवरना रिवेकी जरूरत मही। यह मामना गरनी केचवेद्यकाने वापेसके बामने रेस किया पा और इसे हापमें छ निया गया। एक मरस्यने बारवर्षिक सब्दे देनेत्र बाबा क्रिया। मामना तो कावेनते दोत निया, देनित उत्तर महस्पते उत्तरम वर्ष करी दह नहीं दिया। यह वर्ष स्वयंत्रके ही मार्प पहुंचा।

्यंत्वराची मार्गारण ऐवा (सिविज पविच) परीक्षामें उत्तीर्ण होनेंद्रे उपल्यमें श्री गांवर्षेकों सार्वर्भे एक गांत्वर अध्यान क्या एका प्रवा गया है वे पहेंगे भारतीय पे जो इस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए। इसके निए विशेष बन्धा एका क्या प्रवा विशेष प्रा विशेष समितिकों स्थापना की गई थी। इस अस्वत्यमें यह उत्तीयनीय है कि बड़े गांवर्षे माह्यते एका ऐसा उदाहरण पेम किया है जिसका अनुसरण बार अन्य माता-पिता भी पर्याप्त जान उठा मकते हैं। घुद विभिष्ठ शिक्षित न होत्वर भी उन्होंने अपने बच्चोका उपयुक्त प्रकारने पालन-भीपण बार उन्हें उत्तम मिक्षा देना आगा एकामात्र अध्य बना निया पा। उन्होंने अपने मबसे यूप्त अनुकेती भारताला भीता और वहीं उन्हें विश्वतिवार्णका अध्ययन बार उन्हों है।

र्. यह अध्यय नहीं है।

२. सम्बद्धीयी न्याय परिषद्धा निरोप असिद्ध या । देखिए पूछ दूष ।

३. " मॉन्स्टरसार: बार्च किनीट गाँडहेको ", जार्च १८, १८५८ से पूर्व ।

इन वर्षोंमें लगभग २०,००० पुस्तिकाएँ, प्रार्थनापत्रोंकी प्रतियाँ तथा पत्र लिखे और वितरित किये गये हैं।

#### अध्यक्ष 🕺

श्री अव्दुल करीम हाजी आदम झवेरीने १८९६ में, जब कि उनके भाई स्वदेश लीटे, कांग्रेसका अध्यक्ष-पद सँभाला। तबसे वे इस पदपर अत्यन्त श्रेयके साथ आसीन रहे। कांग्रेसके सभी सदस्य उनसे सन्तुष्ट थे। अगस्त १८९८ में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनसे प्रार्थना की गई कि वे अपने निर्णयपर फिरसे विचार करें। किन्तु उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके स्थानपर श्री कासिम जीवा अध्यक्ष चुने गये। इस वर्षके मार्चतक वे इस पदपर आसीन रहे। इसके बाद उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे उपनिवेशसे जाना चाहते थे। उनके स्थानपर सर्वसम्मितिसे श्री अब्दुल कादिर अध्यक्ष चुन लिये गये और वे समाजके मुखियाके पदको अब भी सँभाले हुए हैं। वड़े दु:खके साथ लिखना पड़ता हैं कि गत मईमें कलकत्तासे रंगून जाते समय श्री कासिम जीवा डूवकर मर गये। उनके शोक-पीड़ित पिताके प्रति वहुत सहानुभूति प्रकट की गई और कांग्रेसके अध्यक्षको अधिकार दिया गया कि वे उनके पिताको समवेदनाका पत्र भेजें।

#### अतिथि

ग्रैंट मेडिकल कॉलेज'के स्नातक और स्वर्णपदक विजेता तथा मिडिल टेम्पल, लंदनके वैरिस्टर डा० मेहता डर्बन आये। वे ईडर राज्यमें कुछ समयतक मुख्य चिकित्सा-अधिकारी भी रह चुके हैं। समाजने उनका हार्दिक स्वागत किया और कांग्रेसके प्रमुख सदस्योंने उन्हें भोज दिया।

श्री रस्तमजीने उदारतापूर्वक कांग्रेसको २२ पौंड १० शिलिंग तथा १ पेंसके मूल्यका फर्श (लिनोलियम), कांग्रेसका नाम खुदी हुई पीतलकी एक कीमती पट्टी, लैम्प, तथा अन्य छोटी-मोटी वस्तुएँ प्रदान कीं।

#### विविध

श्री अब्दुल करीमके अध्यक्षता-कालके प्रारम्भमें यह नियम बनाया गया कि कांग्रेसकी बैठकोंमें विलम्बसे आनेके लिए जुर्माना किया जाये। बहुतसे सदस्योंने प्रत्येक बार विलम्बसे उपस्थित होनेके लिए ५ शिलिंग जुर्माना दिया। अब इस नियमका पालन नहीं होता। हम भी अपने प्रथम प्रेमसे इतने विमुख हो गये हैं कि कांग्रेसकी बैठकोंमें ९ बजेसे पहले, अर्थात् नियत समयसे डेढ़ घण्टे बादतक, कोरम भी मुश्किलसे पूरा होता है। श्री अब्दुल करीमके विशेष प्रयत्नोंसे यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक व्यापारी आयात किये हुए प्रत्येक पैकेटपर एक फार्दिंग कांग्रेसको दे। नमकके ४ पैकेटोंका एक पैकेट गिना जाता था। इस प्रकार कांग्रेसने १९५ पौंड प्राप्त किये। किन्तु यह रकम उस रकमका दसवाँ अंश भी नहीं जो कि प्रत्येक व्यापारीके अपनी देय रकम कांग्रेसको दे देने से प्राप्त होती।

यह स्मरण होगा कि दानकी छोटी-छोटी रकमें एकत्र करनेके लिए कार्यकत्ताओंको टिकट बाँटे गये थे, ताकि उन्हें रसीद काटनेकी जरूरत न पड़े। यह योजना प्रायः असफल ही रही। केवल श्री मदनजीत स्टैंजर जिलेसे लगभग १० पौंड एकत्र करके लाये हैं।

- १. वम्बईका एक चिकित्साशास्त्र-महाविद्यालय ।
- २. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५।

#### भारतीय अस्पताल

डॉ॰ व्यकी सलाह, सहायता तथा नियन्त्रणके अन्तर्गत डॉ॰ लिलियन रॉविन्सनके प्रयत्नोंसे १८९८ में भारतीय अस्पतालकी स्थापना की गई। उसकी सहायताके लिए कांग्रेस-सदस्योंने चन्दा एकत्र किया और दो वर्षमें १६० पींड या प्रतिमास ६ पींड १३ शिलिंग ४ पेंस किराया देते रहना पक्का कर दिया। रस्मी तौरपर अस्पतालका उद्घाटन १४ सितम्बर १८९८ को किया गया।

जहाँतक कांग्रेसके अन्दरूनी कामका सम्बन्ध है, आज नजारा मनहूस है। १८९५-९६में जो उत्साह प्रदिश्त किया गया था उसका आधा भी अब सदस्योंमें नहीं रहा। बाहरके सभी जिलोंसे काफी समयसे चन्दा बसूल नहीं हुआ। फिर भी यह मानना कि कांग्रेसके कार्यके प्रति वह प्रत्यक्ष उपेक्षा सदस्यों द्वारा जानवूझकर की गई लापरवाहीके कारण हो रही है, सरासर अन्याय होगा। भारतीय समाजको न केवल भयानक राजनीतिक संकटसे गुजरना पड़ा है, और गुजरना पड़ रहा है बिल्क, दूसरी जातियोंके साथ-साथ, युद्धके कारण भी भारी कष्ट उठाने पड़े हैं। इन दोनोंने मिलकर स्वभावतः उसमें निराशाकी भावना भर दी है। लेकिन आशा है कि यह निराशा अस्थायी होगी और, स्थितिका शान्त होकर पर्यवेक्षण करनेके बाद, पुराना उत्साह दुगने वेगसे पुनरुजीवित हो जायेगा। पहले कही वातोंसे स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि इस स्थितिमें भी कुछ उज्ज्वल स्थल तो हैं ही।

कांग्रेसके नियमोंको एक नया रूप देनेकी आवश्यकता है। अब यह जरूरी लगता है कि उनके पालनमें कठोरतासे काम लिया जाये। जिन लोगोंने चन्दा नहीं दिया उन्हें अवतक सदस्य बने रहने दिया गया है और कांग्रेसके कामोंमें वोलनेका अधिकार भी रहा है। लेकिन यह प्रथा बहुत अवांछनीय है।

एशियाइयोंसे सम्बन्धित ट्रान्सवाल कानूनकी व्याख्या करनेके लिए परीक्षात्मक मुकदमेकी सुनवाई हो गई है। दिक्षण आफ्रिकाके हमारे भाइयोंने सबसे अच्छे वकीलोंकी सेवाएँ लीं और अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं रखा। किन्तु न्यायाधीशोंने हमारे खिलाफ निर्णय दिया। केवल जिस्टिस जॉरिसेनने उनके साथ अपनी असहमित जाहिर की। इस निर्णयका क्या परिणाम होगा, इसके वारेमें भविष्यवाणी करना अभी बहुत जल्दी है। रोडेशियाई भारतीयोंके मामलेको लंदनकी मेससं जेरेमिया लॉयन ऐंड कम्पनीने अपने हाथमें लिया है। वे उत्साहके साथ काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वे सफल हो जायेंगे। उन्होंने डर्वनके व्यापारियोंमें गश्तीपत्र तथा कागजात वितरित किये हैं। '

[अंग्रेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० २०९।

१. यह उल्लेख बीअर-युद्धके बोर्मे हैं।

२. देखिए पृष्ठ १ तथा पृष्ठ १४ ।

## ५३. भारतीय शरणाथियोंकी सहायता'

डर्वन अक्टूबर १४, १८९९

श्रीमन्,

लगभग एक मास पूर्व ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे प्रिटोरिया-स्थित माननीय **ब्रिटिश एजेंटको भेजे गये एक पत्रकी नकल प्रेषित करते हुए मुझे जोहानिसवर्गसे** आये भारतीय शरणार्थियोंकी मदद करनेसे नेटाल-सरकारकी इनकारीकी कुछ कटु आलोचना । करनेका क्लेशमय कर्त्तव्य निभाना पड़ा था। प्रवासी प्रतिवन्धक अधिनियम उन लोगोंके प्रवेशका निषेध करता है, जो पहले नेटालके निवासी नहीं रहे और कोई एक भी यूरोपीय भाषा नहीं जानते। सरकारने उक्त कानूनके अन्तर्गत कुछ नियम मंजूर किये हैं, जिनके अनुसार भार-तीय अर्जदारोंको दस-दस पौंडकी रकम जमा करानेपर अस्थायी अनुमति मिल सकती है। सरकारसे माँग की गई थी कि तनातनीके समयमें रकम जमा कराना स्थगित कर दिया जाये। सरकारने उसे कृपापूर्वक स्थगित कर दिया और ऐसा माननेके कारण मौजूद हैं कि उसने यह ब्रिटिश एजेंटके दवावमें आकर किया। परन्तु इसी वीच एक और कठिनाई आ खड़ी हुई। जोहानिसवर्गसे आनेवाले अधिकतर शरणार्थी जोहानिसवर्ग-डर्वन रेल-मार्गका लाभ उठाते थे। पिछले कुछ दिनोंसे वह मार्ग कट गया है और शरणार्थियोंके लिए डेलागोआ-वे जाकर वहाँसे डर्वन आना जरूरी हो गया है। यूरोपीय हजारोंकी संख्यामें डेलागोआ-वेसे यहाँ आते रहते हैं, परन्तु चूंकि जहाजी कम्पनियाँ सरकारी हिदायतोंके फल-स्वरूप किन्हीं भी भारतीय यात्रियोंको नहीं लेती हैं, इसलिए इस मौकेपर भी उन्हें लेनेको राजी नहीं हैं। अतएव सरकारसे राहत देनेका निवेदन किया गया था। उसने जहाजी कम्पनियोंको यह सूचना दे देनेकी कृपा कर दी है कि वे भारतीय शरणार्थियोंको इस शर्तपर डेलागोआ-बेसे ला सकती हैं कि वे यहाँ उतरनेपर अस्थायी परवाने बनवा लेंगे। नेटाल-सरकारके प्रति यह कर्तव्य माना गया कि जितने जोरोंसे उसकी इनकारीकी बात आपकी नजरोंमें लाई गई थी उतने ही जोरोंसे यह बात भी ला दी जाये। इससे हमें एक बार फिर यह अनुभव हुआ है कि नेटालमें रहते हुए भी हम निटिश प्रजा ही है, और, कुछ हो, आपत्तिके समयके लिए तो इन जादू-भरे शब्दोंने अपना कोई जादू खोया नहीं है। इस संकट-कालमें नेटालकी सरकारने जो रुख अपनाया है वह इस समय नेटाल और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें हमारे सिरपर छाये हुए काले वादलोंमें एक आशाका चिह्न है। आज्ञा है कि जिस भावनासे इस संकट-कालमें नेटाल-सरकारने भारतीयोंके साथ व्यवहार किया है वह इस कालके वीत जानेपर भी स्थिर रहेगी, और सव देशोंके विटिश प्रजाजनोंको इसी प्रकार शान्तिपूर्वक और परस्पर मेल-मिलापसे यहाँ रहने दिया जायेगा।

१. यह एक परिपत्र है, जो कुछ चुने हुए न्यक्तियोंको भेजा गया था। उन्हें पहले एक निरोष पत्र भेजा जा चुका था (जो अन उपलब्ध नहीं है)। उसके साथ बिटिश एजेंटके नाम गांधीजीका २१ जुलाई, १८९९ का वह पत्र भी संलग्न था, जिसमें यहाँ उल्लिखित "कड़ आलोचना" की गई थी। उपर्युक्त सामान्य परिपत्र सितम्बर १६, १८९९ का था।

२. देखिए अगला पृष्ठ ।

यद्यपि भारतीय सेनाएँ अभीतक डर्वनमें नहीं उतरीं, परन्तु वहाँकी सेनाओंके साथ संलग्न भारतीय, यूरोपीयोंतकसे अपनी प्रच्छन्न प्रशंसा करवा लेनेमें असफल नहीं रहे।

2 NAME OF THE P.

भाषका भाजाकारी, (ह०) मो० क० गांधी

पत्रमें उल्लिखित टिप्पणी यह थी:

"द्रान्सवालमें वसे हुए लोग उसे ययासम्भव शीघ्र खाली करते जा रहे हैं। गत कुछ दिनोंमें जो लोग वहांसे गये हैं उनकी संख्या २६,००० से कम नहीं है। एटलॉडर्स कींसिल (डचेतर युरोपियोंकी परिपद) के प्रमुख सदस्य, जोहानिसवर्गके अंग्रेजी पत्रोंके सम्पादक भी, वहाँसे जा चुके हैं। जोहानिसवर्गकी वड़ीसे-वड़ी पेढ़ियोंने अपना कारोबार वन्द कर दिया और अपने क्लाकों तया वही-जातोंको सीमा-पार भेज दिया है। ऐसे समय यदि भारतीय भी ट्रान्सवाल छोड़कर जाना चाहें तो किसीको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्वमावतः वे डेलागोआ-वे नहीं जा सकते. क्योंकि वहांकी हवामें मलेरिया हो जाता है। वे केप भी वड़ी संख्यामें नहीं जा सकते, वयोंकि एक तो वह स्थान दूर बहुत है, इसिल्ए वहां जानेमें खर्च बहुत बैठता है; दूसरे, वहां भारतीय आवादी थोड़ी है, वहाँ उनके रहनेके लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं हैं, उन्हें अपने मित्रों-नातेदारोंका ही आश्रित होकर रहना पड़ेगा, और वे केवल नेटालमें ही मिल सकते हैं। उन्होंने नेटाल-सरकारसे प्रार्थना की है कि संकट-कालमें प्रवासी-प्रतिवन्धक कानुनपर अमल स्यगित कर दिया जाये। इसका उत्तर इस सप्ताह यह प्राप्त हुआ है कि सरकारको इस कानूनके अन्तर्गत ऐसा करनेका अधिकार नहीं है। पर यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक और पत्रके उत्तरमें सरकारकी तरफसे लिखा गया है: "प्रवासी-प्रतिवन्धक कानूनपर अमल करने-न-करनेका निश्चय सरकार मानवताके विचारसे करेगी, और यदि लड़ाई छिड़ गई तो वह अपने अधिकारोंका प्रयोग निष्कारण और कठोरतापूर्वक नहीं करेगी।" जहाँतक इस उत्तरका सम्बन्ध है, यह अच्छा है; परन्तु इससे अभीष्ट सहायता नहीं मिलती। सचमुच लड़ाई छिड़ चुकनेपर अपनी जगहसे हिलना असम्भव हो जायेगा। सरकारसे पुनः प्रार्थना की गई है और देखना है कि वह क्या करती है। मैं यह सब, यह वतलानेके लिए लिख रहा हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें हमारी अवस्था कितनी भयंकर है। यह देखकर हृदय सचमुच फटा जाता है कि ब्रिटिश प्रजाजन खतरेसे वचनेके लिए ब्रिटिश भूमिपर ही आश्रय नहीं ले सकते। ब्रिटिश न्याय और "ब्रिटिश प्रजा" शब्दोंकी जादू-भरी शक्तिमें वेचारे भारतीयोंका विश्वास डिगानेके लिए नेटाल-सरकार अपनी शिवत-भर जो कर सकती थी वह उसने कर लिया दीखता है। सौभाग्य इतना ही है कि वह सरकार सारे ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रतिनिधि नहीं है। यह बात विचित्र तो अवश्य लगती है, परन्तु आज ही एक तार प्रकाशित हुआ है कि नेटाल-सरकारके वार-वार प्रार्थना करनेपर साम्राज्य-सरकारने नेटालकी रक्षाके लिए भारतसे १०,००० सैनिक भेजे जानेकी आज्ञा दे दी है — उसी नेटालकी रक्षा करनेके लिए जो ट्रान्सवालके भारतीयोंको अस्थायी शरण तक देनेसे इनकार कर रहा है। इससे अधिक टिप्पणी करना व्यर्थ है।"

छपी हुई मूळ अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकळ (एस० एन० ३२९९) से।

THE COLLEGE OF THE CO

हम शस्त्र चलाना नहीं जानते। इसमें दोष हमारा नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है। परन्तु सम्भव है कि लड़ाईके मैदानमें अन्य भी अनेक ऐसे कत्तंच्य हों जिनका महत्त्व शस्त्र-चालनसे कुछ कम न हो। वे कर्ताच्य किसी भी प्रकारके क्यों न हों, हम उनका पालन करनेके लिए बुलाये जानेमें अपना सम्मान समझेंगे, और सरकार जब कभी हमें बुलायेगी हम तभी आनेके लिए तैयार रहेंगे। यदि अडिंग कर्ताच्यनिष्ठा और अपनी सम्नाजीकी सेवाकी चरम उत्कंठाके कारण, रण-क्षेत्रमें हमारा कुछ भी उपयोग हो सकता हो तो हमें निश्चय है कि हम चूकेंगे नहीं। हमसे और कोई काम न भी निकल सकता हो तो भी हम रण-क्षेत्रके चिकित्सालयों और रसद-विभागमें तो कुछ काम आ ही सकेंगे।

चेवाके इस विनम्न प्रस्तावका उद्देश्य यह सिद्ध करनेका प्रयत्न है कि, सम्राज्ञी दक्षिण आफिका-निवासी अन्य प्रजाओंके समान भारतीय भी रण-भूमिपर सम्राज्ञीके प्रति कर्त्तव्य-पालन करनेको तैयार हैं। इसके द्वारा भारतीय अपनी राजनिष्ठाका आक्वासन देना चाहते हैं।

हम जितने आदमी, अधिकारियोंकी सेवामें पेश कर रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी भले ही दिखाई दे, परन्तु उनमें डवेंनके खासे-अच्छे अंग्रेजी-शिक्षित भारतीयोंमें से शायद पच्चीस प्रतिशत शामिल हैं।

भारतीयोंका व्यापारी वर्ग भी राजभिक्तपूर्वक सेवा करनेके लिए आगे वढ़ आया है और अगर ये लोग मैदानमें जाकर कोई सेवा नहीं कर सकते, तो इन्होंने उन स्वयंसेवकोंके आश्रितोंके निर्वाहके लिए धन-दान किया है, जिन्हें अपनी परिस्थितियोंके कारण सहायता लेनेकी आवश्यकता पड़ेगी।

मुझे निश्चय है कि हमारी प्रार्थना मान ली जायेगी। इस कृपाके लिए प्रार्थी लोग सदा कृतज्ञ रहेंगे; और मेरी नम्न सम्मतिमें, जिस शक्तिशाली साम्राज्यपर हम इतना अभिमान करते हैं उसके विभिन्न भागोंको घनिष्ठ वन्धनमें वांधनेके लिए यह सूत्रका काम देगी।

भाषका भाजाकारी सेवक, मो० क० गांधी

#### सूची : उन भारतीय स्वयंसेवकोंके नामोंकी जिन्होंने नेटाल-सरकार या साम्राज्य-अधिकारियोंको अपनी सेवाएँ अर्पित करनेका प्रस्ताव किया है

गांधी, मो० क०; पॉल, एच० एल०; पीटर्स, ए० एच०; खान, आर० के०; धनजी शाह, पी०; कूपर, पी० सी०; गॉडफे, जे० डब्ल्यू०; वागवान, आर०; पीटर, पी०; ढुंडे, एन० पी०; लॉरेन्स, बी०; गैंब्रियल, एल०; हैरी, जी० डी०; गोंविन्दू; आर०; शाहक, एस०; रामटहल; होने, जे० डी०; नाजर, एम० एच०; नायडू, पी० के०; सिंह, के०; रिचर्ड्स, एस० एन०; लखमन पांडे, एम० एस०; रायप्पन, जे०; किस्टोफर, जे०; स्टीवेन्स, सी०; रावट्स, जे० एल०; जैपी, एच० जे०; डन, जे० एस०; गैंब्रियल, वी०; रायप्पन, एम०; लाजरस, एफ०; मुडले, आर०। बंग्रेजीसे

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें पेन्सिलसे लिखे कच्चे मसविदे तथा टाइप की हुई दफ्तरी प्रतिकी फोटो नकलों (एस० एन० ३३०१-२) और नेटाल मक्युरी, ता० २५-१०-१८९९ से।

2. अपने अन्दूबर २३ के उत्तरमें मुख्य उप-सचिवने गांधीजीको लिखा था : "सम्राज्ञीके डर्वनवासी राजभक्त ब्रिटिश प्रजाजनोंने अपनी जो सेवाएँ अपित करनेका प्रस्ताव किया है उससे सरकार बहुत प्रभावित हुई है . . . और अवसर आया तो सरकार प्रसन्तताके साथ उन सेवाओंका लाभ उठायेगी। कृपया सम्बद्ध व्यक्तियोंको उनके प्रस्तावके प्रति सरकारकी सराहना सचित करने दें।"

## ५६. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय'

हर्वेन अक्टूबर २७, [१८९९]

मैंने देखा कि नेटालके भारतीयोंकी शिक्षा के सम्बन्धमें मेरे पिछले लेखने भारत तथा इंग्लैंडमें कुछ घ्यान आकर्षित किया है। उसमें मैंने कहा था कि यदि दक्षिण आफिकाके भारतीय प्रश्नकी ओर भारत तथा ब्रिटेनकी सरकारोंने जितना ध्यान अवतक दिया है उससे ज्यादा न दिया तो इस देशसे भारतीय समाजके मिट जानेमें सिर्फ समयकी कसर है। मैं जितना ही देखता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है। आज जब कि ब्रिटिश सेना और वोअरोंके बीच घोर युद्ध छिड़ा हुआ है, ट्रान्सवालके भारतीयोंकी उस स्थितिपर — मैं तो कहना चाहता था, नितान्त दयनीय स्थितिपर — जिसमें, कुछ समय पहले वहां भगदड़ मचनेपर, वे पड़ गये थे, संक्षेपमें विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। आतंककी पहली अवस्थामें डचेतर यूरोपीय हजारोंकी संख्यामें रोजाना जोहानिसवर्गसे भागते रहे। तथापि, भारतीय स्थिर रहे। बादमें डचेतर यूरोपीयोंकी परिषदके प्रमुख सदस्य चले गये। स्टारके सम्पादक तथा टाइम्सके संवाददाता श्री मनीपेनी और एक सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर तथा परिषदके प्रमुख सदस्य श्री हलको वेश वदलकर भागना पड़ा था। लीडरके श्री पेकमनको राजद्रोहके आरोपमें गिरफ्तार कर लिया गया था और हवामें यह अफवाह व्याप्त थी कि नेटाल-सरकार आन्दोलनके नेताओंको बन्धकके रूपमें गिरफ्तार कर रखेगी। स्वभावतः ही यूरोपीयोंके साथ वेचारे भारतीय भी डर गये और वे भी ट्रान्सवाल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानमें जानेके लिए आतुर हो उठे। वे कहाँ जा सकते थे ? केप कालोनीमें तो नहीं, क्योंकि वह दूर है और वहाँ भारतीयोंकी आबादी बहुत ही विरल है; डेलागोआ-बेमें भी नहीं, क्योंकि वह मलेरियाका अड्डा है, स्वच्छतासे रहित है और हदसे ज्यादा आबाद है। फिर नेटाल ही एक स्थान या जहाँ वे जा सकते थे। सो वहाँ, प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम, जो पागलों, अपराधियों, वेश्याओं, कंगालों और यूरोपीय भाषा-ओंमें से किसी एकका भी ज्ञान न रखनेवालोंका आगमन निषिद्ध करता है, आड़े खड़ा था। अलबत्ता, अगर उक्त आखिरी वर्गके लोग नेटालके पूर्व-निवासी हों — इन शब्दोंका अर्थ कुछ भी निकले — तो बात दूसरी है। श्री चेम्बरलेनने कहा है कि वह अधिनियम रंग या प्रजातिक भेदभावके विना सवपर लागु होता है और, इसलिए, वह कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसपर आपत्ति की जा सके। परन्तु इसका यह निष्कर्ष बिलकुल नहीं निकलता कि यूरोपीय अपराधी, गुंडे या वेश्याएँ, जिनकी संख्या जोहानिसवर्गमें अच्छी-खासी मानी जा सकती है, नेटाल नहीं जा सकते थे। उनके लिए न केवल उपनिवेशके दरवाजे खुले हुए थे, बल्कि उनके स्वागतके लिए विशेष प्रवन्ध किया गया था -- सहायता-सिमितियोंका संगठन किया गया था, और उनके संकटके समय उनको राहत पहुँचानेके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता था वह सब इस उपनिवेशके लोगोंने किया था। यह स्वाभाविक और न्यायपूर्ण ही था।

१. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ ।

<sup>्</sup>र २. देखिए "दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रश्न," जुलाई १२, १८९९ ।

३. गीरे विदेशी, आम तौरपर ब्रिटिश प्रजाजन, जो ट्रान्सवाल आकर वस गये थे।

सिर्फ भारतीय नहीं आ सके, और सिर्फ वे ही न आयें। उन्होंने कुछ राहत पानेके खयालसे सरकारसे अपील की। उन्होंने मुझाया कि उपर्युक्त कानूनके अन्तर्गत स्वीकार किये गये कठोर नियमोंका कुछ हिस्सा मुल्तवी कर दिया जाये; और यह माँग की कि संकट-कालमें उन्हें नेटालमें ठहरने दिया जाये। पहले-पहल तो नेटाल-सरकारने राहत देनेसे साफ इनकार कर दिया; वादमें उसने कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो वह मानवीय भावनासे प्रेरित होकर मानवताके काम करेगी। भारतीयोंने जोहानिसवर्गमें विटिश प्रतिनिधिसे भी प्रार्थना की थी। और, कहना ही होगा, वे मौकेपर काम आये और उन्होंने योग्य अधिकारियोंके सामने प्रश्नका साम्राज्यिक पहलू बहुत जोरोंके साथ पेश किया। इससे अभीष्ट राहत मिल गई।

नेटालने जो हास्यास्पद और अ-ब्रिटिश एख ग्रहण किया था उसे भली भाँति समझनेके लिए उपर्युक्त नियमोंके बारेमें कुछ जान लेना जरूरी है। प्रवासी-प्रतिवन्धक विधेयकको पेश करते समय नेटालके मन्त्रियोंने कहा था कि उपनिवेशमें पहलेसे ही वसे हुए भारतीयोंको असुविधामें डालनेका उनका कोई इरादा नहीं है। परन्तु, जैसे ही विधेयक अधिनियमके रूपमें परिणत हुआ, सरकारने विपय होकर भी विभिन्न जहाज-कम्पनियोंको सूचनाएँ भेजीं, और उन्हें वताया कि यदि वे भारतीय यात्रियोंको लाई तो उन्हें क्या दण्ड भोगना होगा। स्वाभाविक था कि इसका जहाज-कम्पिनयोंने यह अर्थ लगाया कि उन्हें किसी भी भारतीय यात्रीको नहीं लाना है। इस दिष्टिसे, यह आवश्यक मालूम हुआ कि जो भारतीय उक्त कानूनके अन्तर्गत उपनिवेशों में आनेके हकदार थे, उन्हें कुछ राहत दी जाये। इसलिए सरकारने "अधिवास प्रमाणपत्र" (सार्टि-फिकेट्स ऑफ़ डोमिसाइल) कहलानेवाले प्रमाणपत्र जारी किये। ये उन लोगोंको दिये जाते थे जिनके सम्बन्धमें प्रमाण पेश किया जा सके कि वे पहुले उपनिवेशमें रहते थे। यहाँ यह बता देना अनुचित न होगा कि "अधिवास" शब्दकी व्याख्या जितनी हो सकी उतनी संकुचित कर दी गई है। इससे अव, व्यावहारिक रूपमें, प्रमाणपत्र चाहनेवाले भारतीयको इस आश्रयके दो हलफ-नामे पेश करने पड़ते हैं कि वह कमसे कम दो वर्षसे उपनिवेशमें कोई स्थायी व्यापार कर रहा है। खुद कानूनमें इस पावन्दीके लिए कोई वियान नहीं है। ये प्रमाणपत्र खजानेमें ढाई शिलिंग (आधा काउन) शुल्क जमा करनेपर दिये जाते हैं। परन्तु पाठक आसानीसे कल्पना कर लेंगे कि जिस गरीव भारतीयको यह सावित करना है कि वह कानूनके अमलसे बरी है, उसे न सिर्फ आधा काउन देना पड़ता है, विलक हलफनामा बनानेवाले वकीलों आदिका शुल्क भी चुकाना पड़ता है।

इस सुविधासे — अगर इसे सुविधा कहा जा सके तो — सिर्फ वे भारतीय नेटालका टिकट पानेमें समर्थ हुए, जो पहले नेटालके बाशिन्दे थे। परन्तु नेटालवासी भारतीयोंके वे मित्र, रिश्तेदार या ग्राहक क्या करते, जो थोड़े ही दिनोंके लिए नेटाल आना चाहते थे और, इसलिए, यहाँ वसनेके इच्छुक नहीं थे? भारतीय अधिवासियोंकी सहूलियतके लिए ऐसी अस्थायी अनुमतिकी पूरी-पूरी जरूरत थी। जो दक्षिण आफिका के अन्य भागोंसे आवश्यक कार्यवश नेटाल आना चाहते थे उनकी ओरसे कुछ आवेदनपत्र सरकारको भेजे गये थे। और कुछ कठिनाईके बाद इस शर्तपर अनुमति दे दी गई कि उनकी यथोचित वापसीके लिए ५० पौंड तककी जमानत जमा की जाये: इस प्रकारकी अनुमति देनेमें जो त्रासदायक देरी होती थी और ऐसी भारी जमानत माँगी जाती थी कि लोग जमा ही न कर सकें, उसके खिलाफ बार-बार शिकायतें और चीख-पुकार होती थी। कुछ वाकायदा राहतके लिए अजियां दी गई और जब कानून पास होनेके वाद एक वर्षसे भी ज्यादा वीत गया तब सरकारने नियम बनाये, जिनसे अभीष्ट सन्तोच मिलनेके वजाय, जोरोंकी निराशा पैदा हुई। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए जोहानिसवर्गसे, भारत जानेके

उसे स्पष्ट किया था। और यह सत्यसे विलकुल रहित नहीं था। भारतीयों के लिए उस समय तो "ब्रिटिश प्रजा" शब्द अर्थशून्य हो गये थे। ब्रिटिश भारतीय ऐसे घोर संकटके समय ब्रिटिश-भूमिमें आश्रय न पा सकें, यह उनकी समझके वाहर था और वे 'क्या करें, कहाँ जायें 'के चक्करमें पड़ गये थे। हालकी घटनाओं से सावित हो जाता है कि भारतीयों की आशंकाएँ विलकुल सही थीं और आपके जिन पाठकों ने इस महाखण्डकी उत्तेजक घटनाओं का अनुशीलन किया है, उन्हें अवतक पता चल गया होगा कि जो लोग अन्तिम क्षणतक ट्रान्सवालसे भागना टालते रहे, उन्हें कैसी ममें वेशी किठनाइयाँ भोगनी पड़ी थीं। जोहानिसवर्ग-स्थित ब्रिटिश उप-राजप्रतिनिधिन मदद की। उन्हों ने प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटको एक जोरदार खरीता भेजा। एजेंटने, अपनी वारीमें, ब्रिटिश उच्चायुक्तको तार दिया और उनकी एक सामयिक "सिफारिश" से नेटाल सरकारके होश ठिकाने आ गये तथा १० पौंडका शुल्क स्थिगत कर दिया गया। आशा करें कि यह स्थगन स्थायी वन जायेगा। और अगर वर्तमान युद्धसे यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाओंकी भावनाएँ उनके भारतीय वन्ध-प्रजाजनोंके प्रति ज्यादा अच्छी हो गई — जैसा कि असम्भव नहीं मालूम होता — तो उसका एक अच्छा नतीजा तो हो ही जायेगा।

यह कह देना नेटाल-सरकारके प्रति हमारा कर्त्तव्य है कि सर आल्फ्रेड मिलनरकी लाभदायक सिफारिशके बादसे नेटाल-सरकारने भारतीयोंके प्रति भेद-भाव न करनेकी सावधानी बराबर रखी है। जब जोहानिसवर्ग और डर्वनके वीच मुसाफिरोंका आना-जाना रुक गया तब शरणायियोंको डेलागोआ-चेके रास्ते आना पड़ता था। यूरोपीय तो बिना किसी विघ्न-वाधाके डर्वन आ गये। उनके रहने और भोजन आदिकी व्यवस्था सरकार या सहायता-समितियोंको करनी पड़ी। परन्तु, ऊपर बताई हुई सूचनाके खयालसे, जहाज-कम्पनियाँ उन भारतीय शरणायियोंको लानेकी हिम्मत करनेको तैयार नहीं हुईं, जिनमें से एकने भी सरकार या सहायता-सिमितिसे मददकी माँग नहीं की। सरकारसे निवेदन किया गया था कि उसने रकम जमा कराना तो स्थिगित कर ही दिया है, अब जहाज-कम्पनियोंको भारतीय शरणाथियोंको लानेकी सूचना और दे दे। सरकारने लगभग तुरन्त यह कर दिया। कम्पनियोंको सूचना दी जाने और अधिवास-प्रमाणपत्रका नियम जारी किये जानेसे जो कष्ट हुए उनके कुछ उदाहरण दे देना अनुचित न होगा। जैसा कि मैने पहलेके एक पत्रमें लिखा है, गिल्टीवाला प्लेग, उनके लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। नेटालके कठोर सूतक-अधिनियमने भारतसे आनेवाले किसी भी जहाजके लिए भारतीय यात्री लेना बहुत जोखिमका काम बना दिया है। फलतः, ऐसा मालूम होता है, बम्बईकी जहाज-कम्पनियाँ महीनोंसे नेटालके लिए सवारियाँ लेनेसे साफ इनकार करती आ रही हैं। इस तरह, खास तौरसे भारतीय व्यापारियोंको, उनके साझेदारों या कर्मचारियोंके नेटालका टिकट प्राप्त न कर सकनेके कारण, जो हानि उठानी पड़ी और जो असुविधा हुई, वह वहुत गम्भीर है। सरकारसे सहायताकी माँग की गई है, परन्तु सरकार यह कह कर वच गई है कि वह जहाज-कम्पनियोंको कोई आश्वासन तो नहीं दे सकती, परन्तु भारतीय वन्दरगाहोंसे आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके वारेमें उसकी योग्यता-अयोग्यताके आधारपर विचार करेगी। दुर्भाग्यवश, डेलागोआ-वेके अधिकारियोंपर भी गिल्टीवाले प्लेगकी झक सवार हो गई है और उन्होंने, नेटालकी मतवाली चीख-पुकारके वश होकर, हालमें भारतीय सवारीवाले जहाजोंको वापस कर दिया है; उन्हें माल भी उतारने नहीं दिया। उनके मनमें कोई पूर्वग्रह नहीं है; परन्तु चूंकि पड़ोसी उपनिवेशके लोग चिल्ला रहे हैं कि वहाँ स्वच्छताकी व्यवस्था विलकुल रही है और संकामक रोगोंके मरीजोंकी देखभालका प्रवन्ध और भी गया-वीता है, इसलिए वे बहुत ही जोर-जवरदस्तीसे काम चला रहे हैं। लगभग एक सप्ताह पूर्व कांज़लर नामका जहाज बहुत-से भारतीय यात्रियोंको वस्वईसे लेकर आया

था। उसे लीट जानेका आदेश दिया गया। इसी बीच, एक भारतीय सज्जनने जिनका मुंशी उक्त जहाजमें था, पोर्तुगीज अधिकारियोंसे भेंट करके उन्हें राजी कर लिया कि उसे उत्तरने दिया जाये। कहा जाता है कि उसको लानेके लिए सरकारकी जहाज खींचनेवाली नीका खास तौरसे भेजी गई। यह सचमुच बड़ी मनोरंजक बात है; कसर इतनी ही है कि यह बहुत सन्ताप-जनक भी है। इससे मालूम होता है कि पोर्तुगीज लोग भारतीयोंके प्रति रागद्वेपसे मुक्त हैं; और यह भी पता चलता है कि दुर्वलताके समयमें वे अन्याय कर सकते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण दशा है, दक्षिण आफ्रिकामें वेचारे भारतीयोंकी; और इसका मुख्य कारण है, नेटालकी भारतीय-विरोधी नीति। यदि प्रवासी-प्रतिवन्यक अधिनियम और सूतक-अधिनियम (यह भी वास्तवमें भारतीय-विरोधी अधिनियम ही है) न होते, तो भारतीय यात्रियोंको लानेवाले सारेके सारे जहाजोंका विना यह खयाल किये एकदम वापस कर दिया जाना कि भारतीयोंपर इसका क्या असर पड़ेगा, असम्भव होता। फिर भी मुझे लगता है कि स्थिति विलकुल ही असाध्य नहीं है। भारतीय प्रश्नके परे, नेटालने निस्सन्देह, वर्तमान संकटका ठीक-ठीक मुकावला किया है — यहाँतक कि श्री चेम्बरलेनने अपने हालके महान् भाषणमें उपनिवेशकी प्रशंसा की है, जिसका वह योग्य पात्र या। स्वयंसेवक दृढ़ताके साथ साम्राज्यके पक्षमें लड़ रहे हैं। मन्त्रियोंने अपना पूरा वल साम्राज्य-सरकारको प्रदान किया है। उपनिवेशके मुख्य नगरों — न्यूकैसिल, चार्ल्सटाउन और डंडीको कमसे कम अवधिकी सूचनापर विलकुल खाली करना या; और विदिशोंने, जिनमें विदिश भारतीय भी शामिल थे ही, स्थितिको महसूस किया और अपना सब माल-मत्ता छोड़कर मूक समर्पण-भावसे इन स्थानोंको छोड़ दिया। इनमें व्यापारी तथा अन्य सभी लोग शामिल थे। यह सब राज-सिंहासनके प्रति गहरी निष्ठा-भिनतका द्योतक है। इसलिए, अगर यूरोपीय उपनिवेशियोंको सिर्फ इतना समझा दिया जाये कि जवतक भारतीयोंके प्रति न्याय नहीं किया जाता तवतक उनकी निष्ठा-भिवत अधूरी ही रहेगी, तो वे तदनुसार कार्य करनेमें चूकेंगे नहीं। साम्राज्यमें एकता की लहरके चिह्न दिखलाई पड़ रहे हैं -- इसमें कोई भूल नहीं। वर्तमान युद्ध पूर्णतः डचेतर यूरोपीयोंके हितका है। उनकी यातनाएँ भारतीयोंकी यातनाओंकी तुलनामें नगण्य ठहरती हैं। जो स्वयंसेवक सम्राज्ञीके पक्षमें लड़नेके लिए रणभूमिपर गये हैं, उनमें से अधिकतर वे हैं, जिन्होंने १८९७ में डर्वनके भारतीय-विरोधी प्रदर्शनमें, जो अब काफी कुख्यात हो चुका है, प्रमुख भाग लिया था। कुछ दिन पहले अंग्रेजी बोलनेवाले कुछ स्थानीय भारतीयोंने एक सभा करके निश्चय किया था कि चूँकि वे ब्रिटिश प्रजा है और इस हैसियतसे अधिकारोंकी माँग करते हैं, इसलिए उन्हें अपने घरेलू मत-भेदको भुला देना चाहिए और, युद्धके न्यायान्यायपर उनका मत कुछ भी हो, इस संकटके समय रणभूमिपर कुछ सेवा करनी चाहिए — भले ही वह सेवा कितनी ही छोटी क्यों न हो, भले ही घायलोंको स्वयं-सेवक शिविरमें पहुँचानेका काम ही क्यों न करना पड़े। इन उत्साही युवकोंमें से अधिकतर मुंशी हैं, सुख-सुविधामें पले हैं और कठिन परिश्रम करनेके विलकुल आदी नहीं हैं। उन्होंने सरकार या साम्राज्य अधिकारियोंको अपनी सेवाएँ बिना वेतन और विना शर्तके देनेका प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा है कि हम हिथयार चलाना नहीं जानते और अगर हम रणभूमिपर कोई काम कर सकें — चाहे वह निचले दर्जेकी टहल ही क्यों न हो — तो इसे एक विशेषा-धिकार मानेंगे। जिनको जरूरत पड़े उनके परिवारोंका पालन-पोषण करनेके लिए भारतीय व्यापारी आगे आ गये हैं। सरकारने वड़ा शिष्ट उत्तर देते हुए कहा है कि अगर अवसर आया तो वह प्रस्तावित सेवाओंका लाभ उठायेगी।

मुझे लगता है कि प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमका अध्ययन करनेका कष्ट न तो भारतीय जनताने किया और न जहाज-कम्पनियोंने ही। क्योंकि, सरकारकी उपर्युक्त सूचनाके बावजूद,

कम्पनियां भारतीय यात्रियोंको लेनेसे ही इनकार करें, इसका कोई कारण मौजूद नहीं है। वे ऐसे व्यक्तियोंको विना किसी जोखिमके ले सकती हैं, जो अंग्रेजी लिखना-पढ़ना काफी अच्छी तरह जानते हैं। और किन्हीं ऐसे भारतीय यात्रियोंको लेनेमें भी कोई पसोपेश नहीं होना चाहिए, जो इस आशयका वादा करें — और जरूरत हो तो रूपया भी जमा कर दें — कि अगर उन्हें नेटालमें उतरने न दिया गया तो वे अपने खचंसे वापस आ जायेंगे या आगेके वन्दरगाहमें उतर जायेंगे। हमारी महान कम्पनियोंको खुद ही गरीव भारतीय यात्रियोंको ऐसी सब सहू लियतें देना चाहिए, जो उनकी शिक्तमें हों; या फिर, व्यापार संघ (चेम्वर्स ऑफ़ कामर्स) जैसी सार्वजनिक संस्याओंको, जिनके क्षेत्रमें ये वार्ते खास तौरसे आती हैं, उनसे ऐसा कराना चाहिए। मुझे भरोता है कि वे इस मुझावपर सहानुभूतिके साथ विचार करेंगे।

[भंग्रेबीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), ९-१२-१८९९।

### ५७. पत्र : विलियम पामरको

[ ढर्पन नवम्बर १३, १८९९ के बाद]

त्रिय श्री पामर,

आपके ग्रुपापूर्ण पत्रके लिए बहुत धन्यबाद। पत्रसे मुझे आश्चर्य हुआ है। अगर सम्भव हो तो मैं उन महिलाओंके, जो चन्दा इकट्ठा करने गई थीं, और उन "अरबों" के, जिन्होंने सहायता देनेसे इनकार किया, नाम जानना चाहता हूँ।

बद्दत सम्भव है कि वे लोग उन महिलाओंको या निधिक सच्चे उद्देश्यको न जानते हों।

जब भारतीयोंने रणभूमिपर सिक्ष्य सहायता करनेके लिए साम्राज्य-अधिकारियोंके सामने अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं, उसके पहले में श्री जिमिसनके पास गया था और मैंने पूछा था कि ऐसा करना उचित है या नहीं। वे, स्वयंसेवकोंके हथियार चलानेमें असमयं होनेके कारण, ऐसा करनेकी सलाह देनेके अनिच्छुक मालूम पड़े; परन्तु उन्होंने आपके पत्रमें उल्लिखित निधिमें चन्दा देनेका सुझाव दिया। तबसे मैं बराबर सोचता आ रहा हूँ कि एक छोटी-सी निधि एकत्र करनेके लिए प्रमुख भारतीयोंको राजी कर लिया जाये। परन्तु, जैसा कि आप जानते हैं, सेवाएँ पेश कर दी गई हैं। इसमें एक शर्त यह है कि सिक्ष्य सेवाके दिनोंमें स्वयंसेवकोंके परिवारोंका भरण-पोपण किया जाये। इसके लिए जारी की गई निधिके और भारतीय व्यापारियोंपर पड़े हजारों भारतीय शरणायियोंके आर्थिक भारसे, व्यापारियोंके लिए विभिन्न निधियोंमें चन्दा देनेके सम्बन्धमें विवेकसे काम लेना आवश्यक हो गया है।

फिर भी मैं इस निधिकी ओर भारतीयोंका घ्यान अधिक व्यापक रूपमें खींचनेके मौकेकी राह देख रहा हूँ।

१. दर्नेन महिला देशभक्त संग (दर्नेन वीमेन्स पेंट्रिशाटिक लोग) के कोषाध्यक्ष श्री विलियम पामरने १३ नवन्तर, १८९९ को गांधीजीको एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि "कुलियों" ने तो सडक-सडक यूमकर एकत्र की जानेवाली निधिमें तीन-तीन पेनी दान दिया, परन्तु "अरवों" (पशियाई न्यापारियों) ने "कीई भी सहायता देनेसे रनकार कर दिया है।"

कृपया उन आत्मत्यागी महिलाओंको आश्वासन दिलाइए कि सहानुभूतिके अभावके कारण कोई भारतीय मदद करनेसे इनकार नहीं कर सकता था। हम सबको एक ही भावना प्रचालित कर रही है — अर्थात्, साम्राज्यनिष्टाकी भावना। और हम सब जानते हैं कि स्वयं-सेवकोंने, और वे जिन्हें अपने पीछे छोड़ गये हैं उन्होंने, क्या आत्मत्याग किया है। कुछ स्वार्थी लोगोंके अस्तित्वसे — अगर ऐसा अस्तित्व हो तो — मेरे नम्र मतानुसार, वे जिस वर्गके हों उस पूरे वर्गके बारेमें हमें अनुदारतासे नहीं सोचना चाहिए। और, आखिर, कुली भी तो उतने ही भारतीय हैं, जितने कि अरब।

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२३) से।

## ५८. डर्बन-निधिमें चन्दा

गांधीजीने अपने हायसे लिखा हुआ नीचेका पर्ची लोगोंमें घुमाया था और चन्देकी माँग की थी।

डवेन

नवम्बर १७, १८९९

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, डर्बन महिला देशभक्त संघ (डर्बन विमेन्स पैट्रिऑ(टेक लीग) की निधिमें इसके द्वारा निम्नलिखित चन्दा देते हैं:

| ई० अबूवकर अमद ऐंड ब्रदर्स                                                  | 4- 4-0         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| एस० पी० मुहम्मद ऐंड कम्पनी                                                 | <b>२- २-</b> 0 |
| पारसी रुस्तमजी                                                             | 4-80-0         |
| मो० क० गांघी                                                               | ₹— ₹—0         |
| [यहाँ नयालीस अन्य हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ताओंके चन्देकी रक्षम दी गई है।] |                |

योग: ६२- ७-३

चन्देकी मूल अंग्रेजी सूचीकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२६) से।

## ५९. नेटालके भारतीय व्यापारी

डर्बन नवम्बर १८, [१८९९]

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर अवतक मैंने जो-कुछ लिखा है उसमें से कुछ भी उतना घ्यान देने योग्य नहीं हैं, जितना कि इस पत्रमें मैं जो-कुछ लिखनेवाला हूँ उसपर दिया जाना चाहिए। नेटाल विधानमंडलने १८९७ में अशोभनीय हड़बड़ीमें और ऐसे समयपर, जब कि डर्बनकी भीड़का कोध शान्त भी नहीं हुआ था, चार अधिनियम पास किये थे। उनमें से एक वह था, जो विकेता-परवाना अधिनियम (डीलर्स लाइसेंसेज ऐक्ट) के नामसे प्रसिद्ध है। इस अधिनियमसे, इसके अन्तर्गत नियुक्त परवाना-अधिकारीको पूरा अधिकार मिल

जाता है कि वह योक या फुटकर व्यापारका परवाना स्वेच्छानुसार दे या देनेसे इनकार कर दे — चाहे परवाना दूकानदारकी हैसियतसे व्यापार करनेके लिए हो या फेरीवालेकी हैसियतसे। उसके निर्णयपर वही नगर-परिपद या नगर-निकाय पुनर्विचार कर सकता है, जिसे उसकी नियुक्ति करनेका अधिकार है। परवानोंके ऐसे मामलोंमें अपील-अदालतके तौरपर विचार करने-वाली इन संस्याओं निर्णयके खिलाफ अपील करनेका कोई अधिकार नहीं रखा गया है। परवानेके विना व्यापार करनेका दण्ड २० पींड है। दण्ड न देनेपर मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह अपराधीको जेल भेज दे। यह अधिकार इसी अधिनियमके अन्तर्गत नहीं, विल्क एक दूसरे कानूनके अन्तर्गत मजिस्ट्रेटको दिया गया है। वह कानुन ऐसे मामलोंके लिए है जिनमें जेलकी सजा निश्चित रूपसे नहीं वताई गई है। आशा तो यह की गई थी कि न्याय-कार्य करनेवाली तमाम संस्थाओंके कार्यंपर विचार करनेका जो अधिकार उपनिवेशके सर्वीच्च न्यायालयको है उससे उसके वंचित किये जानेको सम्राज्ञीकी न्याय-परिषद अवैध करार दे देगी; परन्तु, जैसा कि पाठकोंको याद होगा, उस परिपदने उलटा निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालयने भी यह निर्णय दिया है कि उन्त अधिनियमके मातहत दिये गये परवाने सिर्फ वैयक्तिक हैं और इसलिए वे, मान लीजिए किसी कम्पनीके पास, रह तो सकते हैं, परन्तु यदि उस कम्पनीकी साख (गुडविल) वेची जाये तो खरीदारको उस कम्पनीके परवानेपर शेप अवधितक व्यापार करनेका अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह, अधिनियमके अन्तर्गत कहीं कोई छिद्र छोड़ा ही नहीं गया है और न्यायिक व्यास्याने, उससे प्रभावित होनेवाले पक्षोंके अधिकारोंको छोटेसे-छोटे दायरेमें सिकोड़ दिया है। वेचारे भारतीयोंने प्रार्थनापत्र भेजे हैं -- दो उपनिवेश-मंत्रीको और एक लॉर्ड कर्जनको, जिनसे उन्होंने बहुत बड़ी आशा बाँध रखी है। वाइसरायके पाससे अभीतक कोई जवाब नहीं वाया है और न बाखिरी प्रार्थनापत्रका उपनिवेश-मंत्रीके पाससे ही। सिर्फ नेटाल-सरकारके पाससे इस आशयको सुचना मिली है कि उपनिवेश-मंत्रालय उसके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है।

यह कहनेमें कोई जोखिम नहीं कि नेटाल-उपनिवेशमें ३०० से ज्यादा भारतीय दूकानें या दूकानदारोंके परवाने और लगभग ५०० भारतीय फेरीवालोंके परवाने जारी हैं। ये परवानेवाले मारतीय समाजके इज्जतदार लोग हैं और उपनिवेशके उन ४,००० स्वतंत्र भारतीयोंका प्रति-निधित्व करते हैं, जो उन ५०,००० भारतीयों और उनके वंशजोंसे भिन्न हैं, जिन्हें गिरमिटिया प्रयाके अन्तर्गत मजदूर वनाकर नेटाल लाया गया है। अधिनियमने अपने अमलसे बहुतसे भारतीय दूकानदारोंको वरवाद कर दिया है और सभीके मनमें वेचैनी पैदा कर दी है। कुछ मामलोंमें परवाना-अधिकारियोंने अधिनियमको अधिकसे-अधिक तोड़ा-मरोड़ा है और यह कहनेमें जरा भी अतिशयोक्ति न होगी कि उन्होंने अपने अधिकारोंका उपयोग मनमाने और अत्याचारी ढंगसे किया है। और परवाना-निकायोंने उनकी इन कार्रवाइयोंकी उपेक्षा की है, और कभी-कभी तो उन्हें प्रोत्साहित किया है, और यहाँतक कि हुक्म देकर उनसे मनचाहा काम कराया है। सिर्फ नये परवाने देनेसे इनकार ही किया गया हो, सो वात नहीं; पुराने परवानोंके हस्तान्तरणकी मनाही भी की गई है; और पुराने परवानोंको नया नहीं कराने दिया गया, विलक कुछ मामलोंमें अन्यायके साथ अपमान भी जोड़ दिया गया है, और पीड़ित पक्ष अपने आपको विलकुल शक्तिहीन महसूस करता रहा है। एक पुराना भारतीय अधिवासी मजदूरकी हैसियतसे उठकर इज्जतदार व्यापारी वन गया था। वह एक अन्दरूनी जिलेमें कई वर्पीसे व्यापार कर रहा था। वह वहांसे डर्वन चला आया और उसने एक छोटी-सी जायदाद खरीद ली। उसने सोचा था कि वह डर्वनके भारतीय मुहल्लेमें व्यापारका परवाना ले लेगा, और मुख्यतः भारतीय ग्राहकोंकी जरूरतें पूरी करेगा। उसने परवानेकी अर्जी दी, वताया कि उसने हिसाव रखनेके िलए एक यूरोपीय हिसावनवीसको नियुक्त कर लिया है और अपनी इज्जतदारी और ईमानदारीके बारेमें ऐसे तीन सुप्रसिद्ध यूरोपीय व्यापारियोंके प्रमाणपत्र भी पेश किये, जिनके साथ उसका कारोवार चलता था। परन्तु परवाना-अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। मामलेकी अपील डर्वन नगर-परिषदके सामने की गई और अर्जदारके न्यायवादीने परवाना-अधिकारीसे इनकारीके कारण बतानेके लिए कहा। परवाना-अधिकारीने कारण वतानेसे इनकार कर दिया। नगर-परिषदने परवाना-अधिकारीका फैसला वहाल रखा और वह उसे कारण वतानेके लिए वाच्य करनेको भी राजी नहीं हुई। जब कि मुकदमेकी सुनवाई हो ही रही थी, अदालत (अर्थात् — नगर-परिषद), परवाना-अधिकारी (जो प्रतिवादी था) और नगर-सॉलिसिटर सलाह-मशिवरेके लिए एक निजी कमरेमें चले गये, और लीटने पर, यह भूलकर कि वकीलकी दलीलें अभी सुनी जानेको हैं, परिषदने अपना यह फैसला सुना दिया कि परवाना-अधिकारीका निर्णय वहाल रखा जाता है। अर्जदारके वकीलने इस अनियमितताकी ओर घ्यान खींचा और अदालतके सामने, जिसने पहलेसे ही अपना विचार बाँघ लिया था, दलीलें करनेका स्वाँग होने दिया गया। नतीजा जरा भी बेहतर नहीं हुआ।

आग्रही अर्जदार अपने मामलेको सर्वोच्च न्यायालयके सामने ले गया। सर्वोच्च न्यायालयने, अधिनियमके अन्तर्गत हस्तक्षेप करनेका अधिकार न होनेके कारण, परिषदके फैसलेमें हस्तक्षेप करनेसे तो इनकार किया, परन्तु सारी कार्रवाईको रद करके मामलेको इस निर्देशके साथ फिरसे सुनवाई करनेके लिए वापस भेज दिया कि अर्जदारको इनकारीके कारण जाननेका अधिकार है। स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीशने कहा:

मालूम होता है . . . कि इस मामलेमें परिषदकी कार्रवाई अत्याचारपूर्ण है। . . . मेरा खयाल है कि दोनों माँगें [लेखाकी नकल देने और कारण बतानेकी] नामंजूर करनेकी कार्रवाई अन्यायपूर्ण और अनुचित है।

प्रथम उपन्यायाधीश मेसनने —

माना कि जिस मामलेकी अपील की गई है, उसकी कार्रवाई नगर-परिषदके लिए लज्जाजनक है; और उन्होंने इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं किया। इस परिस्थितिमें उनका खयाल था, यह कहना कि नगर-परिषदके सामने कोई अपील हुई थी, शब्दोंका दुरुपयोग करना है।

इस तरह, नगर-परिषदने फिरसे अपीलकी सुनवाई की और परवाना-अधिकारीसे इनकारीके कारण दिलावाये, जो ये थे: "डर्वनमें अर्जदारका किसी भी प्रकारका कोई हक नहीं है, क्योंकि वह जिस किस्मका व्यापार करता है, उसकी नगरमें काफी व्यवस्था है।" निर्णय वही रहा जो पहले मौकेपर दिया गया था, और वह अभागा आदमी विना परवानेके पड़ा है। मुझे मालूम हुआ है कि अब वह गरीब हो गया है, क्योंकि उसे अपनी पूंजीपर गुजर करनी पड़ी है। साफ शब्दोंमें, परवाना-अधिकारीका दिया हुआ कारण विलकुल झूठा था, क्योंकि उसके वाद बहुतसे यूरोपीयोंको परवाने दिये गये हैं, और अर्जदारने एक ऐसी जगहके लिए अर्जी दी थी, जिसे एक भारतीय दूकानदार छोड़ कर डर्वनसे चला गया था। एक दूसरे भारतीयने भी परवानेके लिए अर्जी दी थी। उसके वारेमें यह सावित हो चुका था कि वह पन्द्रह वर्षोंसे उपनिवेशमें रह रहा है, उसका रहन-सहन शरीफाना है, उपनिवेशके कई हिस्सोंमें उसका भारी व्यापार चलता है और अनेक यूरोपीय पेढ़ियोंमें उसकी अच्छी साख है। उसकी अर्जीका भी वही नतीजा रहा चुकारी। सच्चा कारण पहली वार उसकी अपीलकी सुनवाईमें जवरदस्ती निकलवाया गया। परवाना अधिकारीने कहा:

जहाँतक में समझता हूँ, सन् १८९७ के कानून १८ को मंजूर करनेमें सरकारकी वृष्टि यह रही है कि कुछ वर्गोंके लोगोंके नाम, जिन्हें आम तौरपर अवांछनीय माना जाता है, परवाने देनेपर कुछ रोक रखी जाये। और चूंकि मुझे विक्वास है कि में यह माननेमें भूल नहीं कर रहा हूँ कि प्रस्तुत अर्जदार उन्हीं वर्गोंमें गिना जायेगा, और चूंकि डबंनमें व्यापार करनेका परवाना उसके पास कभी नहीं रहा है, इसलिए परवाना देनेसे इनकार करना मेंने अपना कर्तव्य समझा है।

एक परिषद-सदस्यने परवाना-अधिकारीके निर्णयका समर्थन करते हुए कहा:

कारण यह नहीं है कि अर्जदार या मकान अनुपयुक्त है, बिल्क यह है कि अर्जदार एक भारतीय है। ... व्यक्तिगत रूपमें में समझता हूँ कि उसे परवाना देनेसे इनकार करना अन्याय है। परिषदके सामने परवाना मांगनेके लिए हाजिर होनेके खयालसे अर्जदार बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है।

एक अन्य परिषद-सदस्य कार्रवाइयोंमें भाग लेनेको तैयार नहीं थे, क्योंकि:

हमें (परिषद-सदस्योंको) जो गन्दा काम करनेको कहा गया है उससे में असह-मत हूँ।... अगर नागरिक चाहते हैं कि ये सब परवाने देना बन्द कर दिया जाये तो इस कामको करनेका एक साफ रास्ता मौजूद है: वह है कि, विधानसभासे भार-तीय समाजको परवाने देनेके खिलाफ एक कानून पास करवा लिया जाये। परन्तु, अपील सुननेवाली अदालतका काम करते हुए, जबतक विरोधमें मजबूत कारण न हों, परवाने मंजूर किये ही जाने चाहिए।

अलवत्ता ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परिषदमें भारतीय-विरोधी लोगोंकी बहुत प्रबलता थी। न्यूकैंसिल नगर-परिषदने १८९८ में एकबारगी ही सारेके-सारे भारतीय परवाने छीन लिये। इसके बाद ही मामला सर्वोच्च न्यायालयके सामने और वहाँसे सम्राज्ञीकी न्याय-परिषदमें ले जाया गया था, जिन्होंने फैसला दिया कि अधिनियमके अनुसार नगर-परिषदके निर्णयकी कोई अपील नहीं हो सकती। इस वर्ष उक्त नगर-परिषदने अधिकतर भारतीय परवाने दे दिये हैं, और उसकी प्रशंसामें इतना तो कहना ही होगा कि, जब प्रश्न सम्राज्ञीकी न्याय-परिषदके विचाराधीन था उस समय उसने भारतीयोंको अपना कारोबार करते रहने दिया। डंडी स्थानिक निकाय (लोकल बोर्ड) के अध्यक्षते इसी तरहकी एक अपीलका निवटारा करते हुए कहा कि वह अर्जदारको "कुत्तेके बराबर मौका "भी देना नहीं चाहता। इसके अलावा उसी निकायने गत वर्ष एक प्रस्ताव पास करके परवाना-अधिकारीको आदेश दिया कि वह जितने हो सकें उतने भारतीय परवानोंको रद कर दे। यह नेटालके सार्वजनिक अखबारोंके लिए भी असद्धा हो उठा, और एक इशारा किया गया कि निकाय बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। नतीजा एक हदतक सन्तोषजनक रहा और इस वर्ष परवाने दे दिये गये हैं, हालाँकि यह शर्त लगा दी गई है कि अगले वर्ष उन्हीं मकानोंमें कारोबार करनेके परवाने नये नहीं किये जायेंगे। एक अन्य मामलेमें, दो भारतीय व्यापारियोंने अपना कारोवार भारतीयोंको वेच दिया और परवानेको खरीदारोंके नामपर वदल देनेकी माँग की, जो नामंजूर कर दी गई। अपील करनेपर स्थानिक निकायने वह निर्णय वहाल रखा। उप-निवेशके कुछ हिस्सोंमें गत वर्ष दिये गये परवाने इस वर्ष रोक लिये गये हैं। संक्षेपमें, यह है उक्त अधिनियमका परिणाम । उपनिवेश-मन्त्रालय और नेटाल-सरकारके वीच हुए पत्र-व्यवहारके फलस्वरूप नेटाल-सरकारने विभिन्न स्थानिक संस्थाओंसे कहा है कि यदि वे अपने अधिकारोंका

उपयोग अधिक विवेकपूर्वक नहीं करेंगी — जिससे कि निहित-स्वार्थोंपर आँच न आये — तो पीड़ित पक्षोंको सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार दे दिया जायेगा। इस पत्रमें सरकारी तौरपर अन्यायको स्वीकार कर लिया गया है और उस उपायको भी मान लिया गया है, जो भारतीयोंने सुझाया है। परन्तु नेटालकी तीनों म्यूनिसिपैलिटियाँ इस पत्रकी उतनी ही कद्र करती हैं, जितनीके यह लायक है। वे नेटाल-सरकारकी ऐसी धमकीको शायद सुनती भी नहीं।

इस विषयमें न तो परवाना-अधिकारियोंका बहुत दोष है, न नगर-परिषदोंका। वे तो सिर्फ शिकार बन गये हैं। ऐसी ही स्थितिमें पड़ा हुआ कोई भी जन-समुदाय वैसा ही करेगा, जैसा कि नेटालके परवाना-अधिकारी और स्थानिक निकाय करते हैं। परवाना-अधिकारी या तो नगर-परिषदोंके क्लार्क हैं या खजांची। इसलिए, जैसा कि मुख्य न्यायाधीशने उपर्युक्त मामलेमें कहा है, वे अपनी उन संस्थाओंसे स्वतंत्र नहीं हैं, जिनके सदस्य, अपनी बारीमें, अपने पदोंके लिए उन लोगोंकी शुभेच्छापर निर्भर करते हैं, जो भारतीयोंके सीधे खिलाफ हैं। और उन संस्थाओंसे नेटालकी विधानसभाने कहा हैं।

हम भारतीयोंको पूर्णतः आपकी दयापर छोड़ते हैं। बस, आपके कामपर कोई अँगुली न उठाये, फिर आप चाहे उन्हें अपने बीचमें ईमानदारीसे जीविका ऑजत करने दें, या उन्हें बिना कोई मुआवजा दिये उससे वंचित कर दें।

इसलिए जबतक इस कानुनको, जिसे नेटालके राजनीतिज्ञों तकको मिला कर सभी लोगोंने स्वतन्त्र व्यापार और ब्रिटिश संविधानके संचित सिद्धान्तोंके विपरीत माना है, उपनिवेशकी कानून-पुस्तकको कलंकित करने दिया जाता है, तबतक सरकार ऊपर बताये हुए पत्र जैसे कितने भी पत्र निगमोंको क्यों न भेजे, शिकायत बनी ही रहेगी। भारतीय बहुत उचित बात कहते हैं: "आप हमपर स्वच्छता-सम्बन्धी जो पाबन्दियाँ लगाना चाहें, लगा दें; आप चाहें तो हमारा हिसाब-किताब अंग्रेजीमें रखायें; आपकी इच्छा हो तो हमपर ऐसी दूसरी कसौटियाँ मढ़ दें, जिन्हें पूरा करनेकी हमसे उचित रूपमें अपेक्षा की जा सकती हो; परन्तु जब हम उन तमाम शर्तीको पूरा कर दें तब हमें अपनी जीविका उपाजित करने दीजिए, और अगर काननका अमल करानेवाले अधिकारी दखल दें तो हमें देशके सर्वोच्च न्यायाधिकरणके सामने अपील करनेका अधिकार दीजिए।" इस रुखमें दोष दिखाना सचमुच बहुत कठिन है, और उससे भी ज्यादा कठिन है - उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयके प्रति नेटाल-विधानमंडलके अविश्वासको समझना। परवाने देनेका यह प्रश्न एक सड़ा हुआ घाव है, जिसको अच्छा करना ही होगा। वह वर्त-मान भारतीय आबादीपर असर करता है, और काफी आसार दिखाई देते हैं कि अगर समयपर हस्तक्षेप न किया गया तो उसे बरबाद करके रहेगा। छोटे-छोटे भारतीय व्यापारियोंका, भले ही धीरे-धीरे क्यों न हो, निश्चित रूपसे मुलोच्छेद किया जा रहा है। इसका उनके पोषकों -- बड़ी-बड़ी भारतीय पेढ़ियों और उनके आश्रितोंपर बहुत असर पड़ रहा है। भारतीय मकान-मालिक वहत चिन्तित हैं, क्योंकि उनके मकान कितने ही अच्छे क्यों न वनाये गये हों, किरायेपर नहीं उठाये जा सकते। कारण यह है कि जब परवाने ही नहीं मिल सकते तो उन्हें ले कौन? वर्तमान वर्ष शीघ्र ही समाप्त हो रहा है, और सारेके-सारे भारतीय चिन्ताके साथ राह देख रहे हैं कि अगले वर्ष उनके परवाने नये किये जायेंगे या नहीं। युद्धके कारण नेटाल खाली हुआ जा रहा है, और यह कोई नहीं जानता कि व्यापार फिरसे कब शुरू होगा और लोग कबतक अपने घरोंको लौट सर्केंगे। फिर भी भारतीय जनताको सावधान रहना चाहिए और लगातार कोशिश करके इस

वुराईको दूर करा देना चाहिए — इसके पहले कि, बहुत देर हो जाये और नेटालके भारतीय सिर्फ दमनके कारण भारतमें अपनी आवाजकी सुनवाई करानेमें भी समर्थ न रहें।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), ६-१-१९००।

#### ६०. पत्र : विलियम पामरको

१४, मनयुरी लेन हर्वन नवम्बर २४, १८९९

सेवामें श्री विलियम पामर कोशाघ्यक्ष डर्वन विमन्स पैट्रिऑटिक लीग डर्वन

प्रियवर,

डर्वन महिला देशभक्त संघ (डर्वन विमन्स पैट्रिऑटिक लीग) के कोशमें दान देनेवाले भारतीयोंने हमसे इस पत्रके साथ संलग्न चेकें आपको भेज देनेका अनुरोध किया है। ये चेकें डर्वनके भारतीय व्यापारियों और दूकानदारोंने इस कोशके लिए जो विशेष चन्दा दिया है उसके हिसावकी हैं।

हम अनुभव करते हैं कि हमने इस कोशमें पर्याप्त चन्दा नहीं दिया, परन्तु इस समय कई कारणोंसे हमारा आर्थिक सामर्थ्य पंगु हो गया है। जिन भारतीयोंने वोअर युद्धके स्वयंसेवकोंमें नाम लिखा लिया है उनको यदि सेवाके लिए वुला लिया गया तो उनके परिवारोंके निर्वाहका व्यय हमें उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमने चन्दा इकट्ठा किया है। इस समय ट्रान्सवालसे और शत्रु द्वारा अधिकृत नेटालके अन्दरूनी जिलोंसे हजारों भारतीय शरणार्थी यहाँ आ गये हैं। उनको खिलाने-पिलाने और वसानेके व्ययका हमपर बहुत भारी वोझ पड़ रहा है। तिसपर, इस समय हमारा कारोवार प्रायः खत्म हो गया है। तथापि, हम जानते हैं कि जिन स्वयंसेवकोंने अपना जीवन इस उपनिवेश और साम्राज्यकी सेवाके लिए अपित कर दिया है और जिनको वे अपने पीछे यहाँ छोड़ गये हैं उन्होंने आत्मत्यागका एक ऐसा काम किया है, जिसकी तुलनामें हमने जो-कुछ भी किया है, वह सब तुच्छ सिद्ध होता है। इसलिए, हम जो छोटी-सी रकम इस पत्रके साथ भेज सके हैं वह हम सबके हेतु लड़नेवाले वीरोंके लिए हमारी हार्दिक सहानुभूति और सराहनाकी निशानी-मात्र है।

भापका, आदि,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२५-६) व इंडिया, २६-१-'९९ से।

## ६१. तार : उपनिवेश-सचिवको

दिसम्बर २, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

अस्पतालोंके लिए भारतीयोंकी बाबत प्रवासी-संरक्षक मुझसे मिले। कैंसा है, हमें कव चलना होगा अन्य जरूरी वातें तथा सरकार कुपा तो, है, जिन्होंने कर हमें वता दे मेरा सेवाएँ अपित खयाल उनमें से अधिकतर जानेको तैयार जायेंगे। हो

गांधी

दमतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३३२) से।

## ६२. तार : उपनिवेश-सचिवको

दिसम्बर ४, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव मैरित्सवर्ग

मिला। संरक्षकसे मुलाकातके वाद ही और यह आपको भेजी गई भारतीय स्वयंसेवकोंकी १९ -अक्टूबरको सूची सरकारने भेज है, मैंने स्वयंसेवकोंको संरक्षकको दी सूचना दे दी कि, मालूम उनसे पड़ेगी । होता सरकारको उनकी जरूरत यह भी कह दिया तैयार रहें और आपके अधिक निर्देशकी करें। वे प्रतीक्षा होनेका भी पल-भरकी सूचनापर रवाना प्रबन्ध कर लिया हमसे बिना जो हो सके सेवा वेतन वह करनेको उत्सूक हममें से कुछ डॉ० होनेके कारण ब्यके नीचे अस्पतालके . कामकी हैं। रहे आपके आजके तारसे मालूम होता है कि मजदूर चाहती है। अगर िसर्फ लेनेके तमाम इन्तजाम कर हमें स्वीकार नहीं करेगी तो वड़ी निराशा होगी। बहुत नामोंके अक्टूबरमें भेजे पच्चीस और व्यक्ति अलावा लगभग वीस हैं । स्वेच्छासे सेवा तैयार और विना वेतन करनेको हुए शीघ्र प्रतीक्षा है। अनुकुल उत्तरकी उत्सुकतासे

गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३३३) से।

We the conservagined herety I as acresin to the war Publishi & you loo ballet illime balleto The some Arnod to my for Supering Argen Wierelle . On intellerichies Shirk Francisco 76 meanthan you resklandhi Rillan V. S. Father Co. K. Soorasamy Rllag 46 : 2.2. Hussendience way Shralein Abdrila pl. much Haji Caccimi 2 2.0 6 Armisofance Parte Theofishall

डर्बन महिला देशभयत संघको चंदा देनेवालोंकी सूची



गांधीजी: बोअर युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके साथ वांपॅसे पांचवें, उनकी दाहिनी ओर डॉ॰ वूथ



गांधीजीका तमग़ा, जो बोअर युद्ध-सम्बन्धी सेवाओंके लिए प्राप्त हुआ था। (१) सीधी बाजू

(२) उलटी वाजू

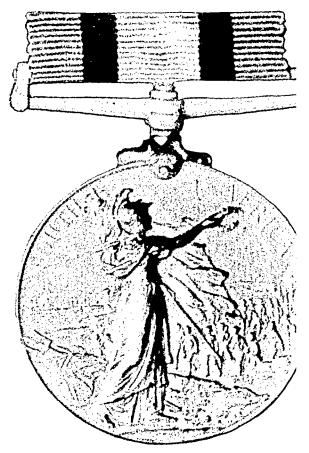

रको न

#### ६३. पत्रः नेटालके धर्माध्यक्ष बेन्सको

[ढर्वन दिसम्बर ११, १८९९ के पूर्व]

श्रीमन्,

रेवरेंड डॉ॰ वूथ सूचित करते हैं कि श्रीमानकी सम्मितमें उन्हें भारतीय आहत-सहायक दलके साथ तवतक नहीं जाना चाहिए जवतक कि वे स्वयं जाना अत्यावश्यक न समझते हों और उनकी सच्ची आवश्यकता न हो। वे यह भी कहते हैं कि मैं अभी तो दलके साथ नहीं जाऊँगा, परन्तु यदि सचमुच आवश्यकता हुई तो पीछे जा सकता हूँ।

मेरी नम्न सम्मितमें डॉ॰ व्यके विना दलका काम चल ही नहीं सकता। उनका चिकित्सा-ज्ञान हमारे लिए अधिकतम मूल्यवान है और अगर वे हमारे साथ नहीं गये तो हमारा लगभग १,००० लोगोंका दल विना किसी चिकित्सक-सलाहकारके रहेगा। वे आहत-सहायकोंके नायकोंसे परिचित हैं और उन्हें काम उन्होंने ही सिखाया है। इस कारण उनके मौजूद रहनेसे नायकोंमें आत्मिवश्वास उत्पन्न हो जायेगा। परन्तु यहाँ में इस लाभकी चर्चा नहीं करता। इस वातसे तो श्रीमान भी सहमत होंगे कि जो घायल व्यक्ति इन् नायकोंके सुपुर्द किये जायेंगे उनकी चिकित्सा करनेमें डॉ॰ वूथसे अतुल सहायता मिलेगी। यहाँ तो उनकी जगह कोई और भी काम कर लेगा, परन्तु आहत-सहायक शिविरमें उनके विना स्थान खाली ही रहेगा।

मुझे मालूम हुआ है कि डाँ० वूथ अभी मिशन छोड़कर नहीं जा रहे; कमसे-कम अगले जूनतक तो वे यहाँ हैं ही। इसलिए मुझे आशा है कि श्रीमान, इस वातका विचार करके कि मैदानमें उनकी आवश्यकता अधिक समयतक नहीं पड़ेगी, उन्हें जानेकी इजाज़त दे देनेकी कृपा करेंगे।

श्रीमानका आज्ञाकारी सेवक,

एक मसविदेकी फोटो-नकल (एस:० एन० ३३७२-वी) से।

६४. तार : प्रागजी भीमभाईको

[ ढर्वन ] दिसम्बर ११, १८९९

सेवामें प्रागजी भीमभाई बेलेयर

> स्वयंसेवकोंसे कहिए तैयार हो जायें, संभवतः कल रवाना हों। गांघी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३३८) से।

## ६५. तार : उपनिवेश-सचिवको

[ डर्वन ] दिसम्बर ११, १८९९

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

मैं और श्री गांधी कल प्रातः नौ बजे आपकी सेवामें उपस्थित होंगे।

[बूथ]

दम्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३३९) से।

## ६६. भारतीय आहंत-सहायक दल

माननीय हैरी एस्कम्बने, जो १८९७ में नेटालके प्रधानमन्त्री थे, भारतीय आहत-सहायक दलके नेताओंको जोहानिसवर्गमें अपने घर आमन्त्रित किया था। यह दल उस दिन रणभूमिपर जा रहा था। श्री एस्कम्बके अ राजार गांजीजीने जो भाषण दिया था उसका पत्रोंमें छपा संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

> [ जोहानिसवगे ] दिसम्बर १३, १८९९

जब ट्रान्सवालने लड़ाई छेड़नेकी अन्तिम सूचना दे दी तब हममें से कुछ लोगोंने सोचा कि अब हमें आपसी मत-भेद भुला देने चाहिए, और क्योंकि हम सम्राज्ञीकी प्रजा होनेके नाते अपने अधिकारों और विशेष सुविधाओंका आग्रह रखते हैं, इसलिए हमें कुछ करके दिखाना और अपनी राजभित्तका प्रमाण पेश करना चाहिए। हथियार चलाना हममें से बहुत कम जानते हैं। यहाँ गोरखे और सिक्ख होते तो वे दिखला देते कि वे कैसा लड़ सकते हैं। हमने, अर्थात् अंग्रेजी बोल सकनेवाले भारतीयोंने, निश्चय किया कि हम उपनिवेश और साम्राज्य सरकारोंको अपनी सेवाएँ बिना किसी शर्तके और बिना कोई तनख्वाह लिये अपित करेंगे और जिस-किसी हैसियतमें हमसे काम लिया जायेगा हम उसीमें काम करके उपनिवेशियोंको दिखला देंगे कि हम सम्राज्ञीकी योग्य प्रजा हैं। हमने एक सभा की। उसमें इतना उत्साह था कि वहाँ उपस्थित प्रायः प्रत्येक व्यक्तिने अपना नाम सेवा करनेके लिए तैयार व्यक्तियोंकी सूचीमें लिखवा दिया। उस सूचीमें से हमने उपयुक्त व्यक्तियोंका चुनाव किया है। मैंने डॉ० प्रिंससे प्रार्थना की कि आप सबकी डॉक्टरी जाँच कर लीजिए, जिससे पता चल जाये कि कितने लोग मैदानमें जाकर काम करनेके योग्य हैं। डॉ० प्रिंसने २५ को पास किया, और हमने उनके नामोंकी सूची सरकारको भेज दी। वहाँसे जवाव मिला कि आपकी सेवा अभी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसके

१. दफतरी प्रतिसे माल्स होता है कि यह तार गांधीजीने लिखा और भेजा था।

कुछ ही समय वाद डॉ॰ वूय द्वारा आहत-सेवाका वर्ग आरम्भ किया गया और हम प्रायः प्रति रात्रि उनके व्याख्यान सुनते रहे हैं। सरकारने हमें वतलाया था कि उसे ५० या ६० भारतीयों को मैदानमें भेजनेकी आवश्यकता होगी; और जब प्रवासियों के संरक्षक मुझसे मिलने आये तब मैंने उन्हें वतलाया कि हम चलनेकी सूचना मिलनेपर पल-भरमें चलनेको तैयार हो जायेंगे और हमसे जो-कुछ भी करनेको कहा जायेगा सो हम विना कोई मेहनताना लिये करेंगे। परन्तु उपनिवेश-सचिवने यह काम हमारे लायक नहीं समझा। जब डॉ॰ वूयको यह पता लगा तब उन्होंने उपनिवेश-सचिवको स्वयं लिखा और वतलाया कि हम क्या काम कर सकते हैं। इसके वाद डॉ॰ वूयने मेरे साथ पीटरमैरित्सवर्ग जानेकी कृपा की और वहाँ हम विशय वेन्स और कर्नल जॉन्स्टनसे मिले। कर्नल साहवका खयाल हुआ कि हम आहत-वाहक भारतीयोंके नायकोंका काम बहुत अच्छा कर सकेंगे। तब हमारा स्वप्न सिद्ध हो गया, और यद्यपि दुर्भाग्यवश हमें रण-क्षेत्रके अग्र-भागमें नहीं लगाया गया, तथापि हमें आशा है कि हम अपना काम अच्छी तरह करेंगे। डॉ॰ वूयने जो-कुछ किया उसके लिए हम उनके परम कृतज्ञ हैं। उन्होंने भी अपनी सेवाएँ सरकारको मुफ्त दी हैं और वे आज रात हमारे साथ चल रहे हैं।

[ बंग्रेजीते ] नेटाल मनर्युरी, १४-१२-१८९९

#### ६७. पत्र : डोनोलीको

[दिसम्बर १३, १८९९ के बाद]'

श्री डोनोली जिला इंजीनियर

प्रिय महाशय,

आपकी आज्ञासे मुझे भारतीय आहत-सहायक दलके कामके लिए पहले दर्जेके ५, दूसरे दर्जेके २० और तीसरे दर्जेके २८ रेल-टिकट दिये गये थे। उनमें से मैं पहले दर्जेका १ और तीसरे दर्जेके १० टिकट विना काममें लिये इस पत्रके साथ वापस कर रहा हूँ।

तीसरे दर्जेके जो १८ टिकट काममें आ गये उनमें से तीन पीटरमैरित्सवर्गसे काममें लाये गये थे, क्योंकि तीन सेवक उस स्टेशनसे हमारे साथ शामिल हुए थे। उन तीनों टिकटोंके नम्बर क्रमशः ९३०३, ९२९० और ९२८५ थे। यह वात पीटरमैरित्सवर्गके स्टेशन मास्टरको, उसी समय, उन सेवकोंके गाड़ीमें बैठनेसे पहले, बतला दी गई थी।

गांधीजीके अपने हाथसे लिखे अंग्रेजी मसनिदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३५८) से।

## ६८. पत्र : पी० एफ० क्लेरेन्सको

[ हर्वन दिसम्बर २७, १८९९]

श्री पी० एफ० क्लेरेन्स सार्वजनिक निर्माण-विभाग पीटरमैरित्सवर्ग

प्रियवर,

मैं इस पत्रके साथ पौंड . . का हिसाब भेज रहा हूँ। इसे आप जाँच लीजिए और यदि यह ठीक हो तो इतनी रकमका चेक मुझे भेज देनेकी कृपा कीजिए।

मुझे यह पता नहीं कि पीटरमैरित्सवर्गके श्री भायादने भी सेवकोंकी भरती करते हुए कुछ व्यय किया या या नहीं। मैंने उनको लिखा है और यदि श्री भायादका भी कुछ पावना निकला तो मैं उसका हिसाब फिर भेज दूंगा।

आपका,

[ सहपत्र ]

## खर्चका स्मृतिपत्र

डर्बन दिसम्बर २७, १८९९

## भारतीय आहत-सहायक दल (ऐम्बुलैन्स कोर) के अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) द्वारा अधिकृत खर्चका स्मृतिपत्र

| . :        | (3)                                                  | ,            |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| १२ दिसम्बर | गाड़ीवानको दिये, सुपरिटेंडेंट आदिसे मिलने जानेके लिए | · o - ९ - o  |
|            | स्वयंसेवकोंको तार दिये, तैयार रहने और झोले आदि       |              |
|            | ले जानेके लिए                                        |              |
|            | किराया, पी० के० नाइडुको, दूसरे दर्जेका — वाहक भरती   |              |
|            | करनेके लिए डर्बन जानेको                              | 0 - 2 2 - 20 |
|            | तार श्री विन्दनका उपनिवेश-सचिवको                     | 0- 3-30      |
|            | सात वाहकोंका किराया — बेलेयरसे डर्वन                 | 0-8-8        |
|            | किराया — स्वयंसेवकके वाहकोंके लिए बेलेयर जानेका      | 0-8-8        |
|            | किराया — एक स्वयंसेवकके बेलेयरसे आनेका               | 0 - 8 - 8    |
|            | किराया — स्वयंसेवकके टोंगाटसे आनेका                  | 0 - 4 - 0    |
|            |                                                      |              |

| १४ दिसम्बर<br>१८ दिसम्बर<br>१९ दिसम्बर | भोजन-सामग्री — श्री अमदके विल (क) के अनुसार<br>भोजन-सामग्री — विल (ख) के अनुसार<br>पानी पीनेके प्याले वगैरह — स्ट [] को के विल | १ - १६ - o<br>o - १२ - o |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | (ग) के अनुसार<br>वाहकोंका भोजन बनानेके लिए काफिरोंका वर्तन —                                                                   | o - १९ - o               |
| •                                      | खियेवेलीमें दुर्जनको दिये; वर्तन सुपरको दे दिया<br>(१) गुलावभाई (२) देसाई प्रागजी दयालजी                                       | 0 - 6 - 0                |
|                                        | (३) डाह्याभाई दाजी (४) देसाई गोविन्दजी प्रेमजी                                                                                 |                          |
|                                        | (५) नागर रतन्जी (६) डाह्याभाई मोरारजी (७)                                                                                      |                          |
|                                        | देशाभाई प्रागजी (८) पेरुलामल (९) पेरमल — इन ९<br>वाहकोंको पुलिसके तौरपर २५/- के हिसाबसे नियुक्त                                |                          |
|                                        | किया; इनका एक सप्ताहका मिहनताना                                                                                                | ११ - ५ - 0               |
|                                        | वाहक सुखराजका मिहनताना                                                                                                         | १ − ∘ −, ∘               |
|                                        | किराया एक स्वयंसेवकके टोंगाट जानेका                                                                                            | 0 - 4 - 0                |
|                                        |                                                                                                                                | १७ <sup>८</sup> -१६ - ८  |

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३५६ और ३३५७) से।

१ और २. ये उपरुब्ध नहीं हैं।

<sup>🍌</sup> ३. पढ़ा नहीं जाता.। 👵 👵

४. यह उपलब्ध नहीं है।

भ. सुपरिटेंडेंट । प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र हैं। उसमें इन वसीटमें लिखे नामोंके हिज्जे "पेरमल" इन वसीटमें लिखे नामोंके हिज्जे "पेरमल"

किये गये हैं । देखिए, अगला शीर्षक ।

८. योग १७–१८–८ है ।

## ६९. हिसाबका ब्योरा'

[दिसम्बर २७, १८९९ के वाद]

श्री गांघीके लाये वाहकोंको (दिया) स्वयंसेवकों — अवैतनिक कार्यकर्ताओं — को नहीं।

|             | स्वयसवका अ  | वतानवा वापवाताना - नुना      | 101       |             |            |                  |
|-------------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|
| संख्या      | पद          | नाम                          | अवधि      |             | र प्रति    | रकम              |
| (1011       |             |                              |           |             | सप्ताह     |                  |
| 9.          | रात-पहरेदार | गुलाबभाई                     | १३ से २,० | ٠ :         | २०/-       | १ - ५ - 0        |
| ٦.          | "           | देसाई प्रागजी दयाल           | ,,        | 11          | "          | १ - ५ - 0        |
| ۲۰<br>۲۹.   |             | डाह्याभाई मो०                |           | <b>))</b> : | ,          | १ - ५ - 0        |
|             |             | गोविन्दजी प्रेमजी            | n         | "           | "          | १ - ५ - 0        |
| <b>4.</b>   | <b>?</b> ?  | नागर रतनजी                   | 2)        | ,,          | 71         | १ - ५ - 0        |
| €.          | <b>)</b> 7  | दूलभभाई प्रागजी              | <br>11    | »)          | <b>3</b> 7 | १ - ५ - 0        |
| ৩.          | ))          | डाह्याभाई दाजी               | "         | "           | "          | १ - 4 - 0        |
| ८.          | 11          | पेरुलामल                     | "         | <br>11      | 77         | १ - २ -१०        |
| ς.          | वाहक        | <sup>नेरलानल</sup><br>लेखराज |           | "           | "          | १ - २ -१०        |
| <b>१</b> 0. |             |                              | "         | "           | "          | १ - २ -१०        |
| ११.         | 21          | पेरमल                        | 22        | "           | ••         |                  |
|             |             |                              |           |             |            | १२ -११ - २       |
|             |             | हिसाव संलग्न — फु            | कर        |             |            |                  |
|             |             | बँटवारा                      | • •       | • •         | • •        | ५ –१३ – ४        |
|             |             | •                            |           |             | पौं०       | १८ – ४ – ६       |
|             |             |                              |           |             | 410        |                  |
|             | •           |                              | _         |             |            | १७ –१६ –१०       |
|             |             | घटाया — दोनों पेरुम          | लिको      |             |            |                  |
|             |             | आपने जो दिया                 |           | • • •       |            | २ - ५ - ८        |
|             |             |                              |           |             |            | १५ - ११ - २      |
|             |             | <del></del>                  |           |             |            | १८ - ४ - ६       |
|             |             | आपके चेकसे                   |           | • • •       |            | <b>२ −१३ − ४</b> |
|             |             | शेष आपका पावना               |           |             |            |                  |
|             |             | ′                            |           |             |            | १८ – ४ – ६       |

# दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३५९) से।

१. यह न्योरा गांधीजीके एक साथीने तैयार किया था। गल्तीसे उसने पौं० १-२-१० के साधारण हिसावसे ११ वाहकोंका मिहनताना लगाया (देखिए, उदाहरण)। इसमें फुटफर वँटवारेके पौं० ५-१३-४ जोड़कर कुल पौं० १८-४-६ की माँग की गई और यह रक्षम सरकारसे वस्ल कर ली गई। गांधीजीने हिसावमें कुल गलतियाँ निकालीं और उन्हें ठीक करके बताया कि पौं० २-१३-४ की रक्षम सरकारको वापस करनी चाहिए। यह न्योरा सही हिसावका है।

२. यह और इसके वादकी क्रम-संख्याएँ भूरुसे अशुद्ध ही रह गई थीं।

#### ७०. तार: कर्नल गालवेको

[ डर्वन जनवरी ७, १९०० से पूव] १

सेवामें कर्नल गालवे पी० एम० ओ० का प्रधान कार्यालय नेटाल

भारतीय युद्धकी 400 स्वतंत्र समाप्ति पर्यन्त पूर्ववत् सेनापतिकी करनेके लिए कार्य और आज्ञाका पालन तैयार हैं। मेरे कार्यालयमें हैं उन्होंने अपने लिखा दिये और नाम चलनेको तैयार हैं। पहलेके अधिकतर भी मिलते नायक तैयार ही और वे पूर्ववत् ले ली है वृय चिकित्साधिकारीका ्छट्टी सुपरिटेंडेंटके प्रार्थना करेंगे। करनेपर वे अथवा हमारे पदपर अन्य हैं । कार्य गये जिस किसी पदपर चाहें उसपर करना मान इस डर्वनका अपने-आपमें और प्रकार हमारा दल पूरा हो चुका अव यदि करनेकी कोई गुंजाइश हो तो आरम्भ करनेके काम वह काम लिए उत्सूक है।

गांधी

गांघीजीके हस्ताक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३७२-सी, नं० २)से।

2. दिसम्बर २९, १८९९ को गांधीजीको एक पत्र मिला था (एस० एन० ३३६०)। उसमें पूछा गया था कि डोछी (स्ट्रेचर) लाने-छे जानेके कामके लिए वे कितने भारतीय दे सकते हैं। इसका उत्तर गांधीजीने उपर्युक्त तार द्वारा जनवरी, १९०० के पहले सप्ताहमें किसी दिन भेजा था। इस बीच उन्होंने एक उत्तर तार द्वारा (जो उपज्ञ्च नहीं है) इससे पहलेके सप्ताहमें भी भेजा था, जैसा कि उपर्युक्त (दूसरे) तारके पहले मसविदे (एस. एन. ३३७२-सी) में बताया गया है। जनवरी ७, १९०० को एस्टकीर्टमें दलका पुनर्गठन किया गया था।

## ७१. आहत-सहायक दल<sup>9</sup>

[ डर्वन ] जनवरी ३०, १९००

प्रिय महोदय,

स्पीयरमैनकी पहाड़ीपर, घोरतम युद्धके बीच, हमारे भारतीय आहत-सहायक दलने जो कार्य किया उसके विषयमें लेख लिखनेके लिए आपका पत्र मिला। हममें से कुछको डोलियोंकी जिम्मे-दारी लेनेके अतिरिक्त दलकी भोजन-व्यवस्थाका कार्य भी करना पड़ रहा था। इसलिए हमें सोने या खाने-पीने तकका समय नहीं मिलता था। इसी कारण में अवतक आपके पत्रकी प्राप्ति भी स्वीकार नहीं कर सका। आशा है कि आप मेरी कठिनाई समझकर मुझे क्षमा करेंगे।

परन्तु मुझे समय मिल जाता तो भी मैं लेख न लिखता। कारण यह है कि कोलेंजोकी लड़ाईमें हमारे दलने जो कार्य किया था उसके विषयमें ऐडवर्टाइज़रमें प्रकाशित मेरी टिप्पणियाँ देखकर, एक सम्मानित अंग्रेज मित्रने मुझे सलाह दी है कि भारतीय लोगोंको युद्धमें अपने कार्यके विषयमें स्वयं कुछ नहीं कहना चाहिए; उनका कर्तव्य मीन साधकर काम कर देने भरका है। उसके बादसे अबतक, अपने कामके विषयमें प्रकाशनके लिए कुछ भी लिखनेके प्रलोभनसे मैं बचता आया हैं।

आपका सच्चा,

गांघीजीके हस्ताक्षरोंमें एक मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३७२) से।

## ७२. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी लेन डर्बन फरवरी २२, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग

श्रीमन्,

मैं देखता हूँ कि सैनिकों और स्वयंसेवकोंके लिए महारानीके पाससे प्राप्त चॉकलेट अव बाँटा जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि यह चॉकलेट उपनिवेशमें बने आहत-सहायक दलमें भी बाँटा जानेको है या नहीं। परन्तु हो या न हो, भारतीय स्वयंसेवक-नायकों (करीब ३०) ने, जो आहत-

- १. नेटाल एडवर्टाइज्र के सम्पादकके जनवरी २२, १९०० के पत्रके उत्तरमें गांधीजीने उन्हें यह न्यक्तिगत पत्र लिखा था ।
  - २. ये उपलब्ध नहीं हैं।

3520 S. 194 Major & beefter Marie Resulamant Letiny Ma chacked howing الأل يمفروك وورود مستدفقين 2 5 8 Ray I formed spin 2 /3 7

हिसावका व्योरा (देखिए पृष्ठ १४२)

I er William Hander frit ins. dead. This removes former. the world our heat champion It is proposed to send the enclosed cable find there to bedy Hunter on behalf tulngres Those whose in favour of the mouring the expense, Blice when रार वीसायमण्डे भू न्योग्याम かられい~いられいれいれいいしいののはもの W7114 211 411 2121- 17514227 かしなのしらろっとしいいいかしくらいろんろ THERE OUR ISCAIR SINIE ESTAN 27 8147 F1 strani Mult 2000 Abdul Caadis P. B. Moho medel c & com as & Aboolaker Amob + Bro Abooses Hayen Cousin Madaryit Daws Muxias & 4. He manth an Hog

परिपत्र: गांधीजीके गुजराती और अंग्रेजी अक्षरोंमें (मार्च ८, १९००)

सहायक दलमें विना वेतन भरती हुए हैं, मुझे आपसे प्रार्थना करनेको कहा है कि यदि सम्भव हो तो आप उनके लिए यह उपहार प्राप्त कर लें। इसकी वे बहुत कद्र करेंगे। और अगर जिन शर्तोंपर महारानीने कृपापूर्वक यह उपहार प्रदान किया है, उनके अन्तर्गत यह भार-तीय नायकोंमें वितरित किया जा सके तो वे इसे मूल्यवान निधिके समान संचित रखेंगे।'

[अंग्रेजीसे]

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, १४६२/१९००।

#### ७३. तार: उपनिवेश-सचिवको

[डर्बन] मार्च १, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव [पीटरमैरित्सवर्गः]

भारतीय भारतीय आहत-सहायक दलके स्वयंसेवक-नायक चाहते जीतः ओरसे जनरल और लेडीस्मिथकी उनकी वुलरकी शानदार वधाई प्रेषित करूँ। मुक्तिपर उन्हें आदरपूर्ण

[अंग्रेजीसे]

गांधी

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, १६०५/१९०० तथा दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४००) से।

#### ७४. सर वि० वि० हंटरकी मृत्युपर

हर्वन मार्चे ८. १९००

सर विलियम हंटर गुजर गये। इससे हमारा जवरदस्त खैरख्वाह दुनियासे चला गया। कांग्रेसकी ओरसे लेडी हंटरको समवेदनाका संलग्न तार भेजनेका विचार किया गया है। जो खर्च उठानेके पक्षमें हों वे कृपा कर सही कर दें।

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल अंग्रेजी तथा गुजराती परिपत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४०२) से।

- १. प्रार्थना इस आधारपर नामंजूर कर दी गई थी कि इस उपहारका वितरण कमीशनके विना भरती हुए अफसरों तथा सैनिकोंतक ही सीमित रखा गया है।
  - २. तारकी प्रति उपलब्ध नहीं है।
- ३. अंग्रेजी परिपत्रके नीचे लगभग उसी आशयका गुजराती परिपत्र दिया गया है। पत्रके अन्तमें प्रस्तावपर सहमति देनेवाले आठ प्रमुख कांग्रेस-जनोंके हस्ताक्षर हैं।

#### ७५. आम सभाका निमन्त्रण

डबन मार्च १०, १९००

प्रियवर,

बुघवार ता० १४ की रातको ८ वर्ज कांग्रेस-भवन, ग्रे स्ट्रीटमें उपनिवेश-वासी भारतीयोंकी एक सभा होगी। उसमें ब्रिटिश सेनाकी हालकी शानदार विजय और उसके फलस्वरूप लेडीस्मिथ तथा किम्बर्ले नगरोंके शत्रुकी घरावन्दीसे मुक्त कर लिये जानेपर अभिनन्दनके प्रस्ताव पास किये जायेंगे। उसमें आपसे अपनी उपस्थितिका आनन्द देनेकी प्रार्थना है।

माननीय सर जॉन रॉबिन्सन, के० सी० एम० जी०, विधानसभा-सदस्यने कृपाकर उक्त अवसरपर अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी अवैतनिक मंत्री, ने० भा० कां०

कृपया उत्तर दीजिए। मूल छपे हुए अंग्रेजी परिपत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४०४) से।

#### ७६. ब्रिटिश सेनापतियोंका अभिनन्दन

मार्च १० को गांधीजीने जो निमंत्रणपत्र भेजा था उसके फलस्वरूप भारतीयों और यूरोपीयोंकी एक बहुत वड़ी और प्रातिनिधिक सभा हुई । उसमें ब्रिटिश सेनापतियोंके अभिनन्दनका एक प्रस्ताव पास किया गया । प्रस्तावका समर्थन करते हुए गांधीजीने एक छोटा-सा भाषण दिया था । उसकी अखबारोंमें प्रकाशित रिपोर्ट नीचे दी जाती है ।

हर्वन मार्च १४, १९००

भारतीय कांग्रेसके मंत्री श्री मो० क० गांधीने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि डर्वनके यूरोपीय समाजको भेजे गये निमन्त्रणपत्रोंकी जो शानदार प्रतिक्रिया हुई है, उसके लिए हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। अमिजटो, वेक्लम, और अन्य केन्द्रोंके भारतीय भी उपस्थित हुए हैं। भारतीयोंकी एक विशेष सभाकी भी कुछ चर्चा चली है। मेरा खयाल है कि अगर भारतीयोंको अहंकार न हो जाये तो वे दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश विजयोंपर जितना भी उल्लास महसूस करें वह कम ही होगा। इस मामलेमें भारतीयोंकी विशेष दिलचस्पी है। कन्दहारके विजेता लॉर्ड

- १. निमंत्रण-पत्रोंमें शीर्षक दिया गया था "कैसरे हिन्द दीर्घायु हों।" उसमें महारानी विक्टोरिया तथा नोअर-युद्धमें भाग छेनेवाछे तीन प्रमुख ब्रिटिश सेनापतियोंकी तसवीरें भी थीं।
- २. देखिए प्रस्ताव १, पृष्ठ १५३ । इसे नेटाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष अन्दुल कादिरने पेश किया था और इसका अनुमोदन छुई पालने किया था ।
  - ३. सन् १८८० में ठॉर्ड रॅावर्ट्सने कानुरुसे कन्दहारपर अपना ऐतिहासिक धावा किया था।

रॉबर्ट्स, जो सेनाओं के प्रमुख थे और सर जॉर्ज व्हाइट, जिन्होंने इतनी वीरताके साथ लेडी-हिमथकी घेरावन्दीका मुकाबला किया, काफी लम्बे समयतक भारतमें प्रधान सेनापित रहे हैं। अगर भारतीय इन दोनों सेनापितयों के पराक्रमकी सफलतापर अपनी भावनाओं को प्रकाशित न करते तो वे अपने प्रति ही अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाते। मुझे आशा है, आप मेरे इस कथनपर विश्वास करेंगे कि घटना-चक्रको सही-सही और दिलचस्पीके साथ समझनेमें अंग्रेजी भाषाके ज्ञानके अभावसे भारतीयों को कोई हकावट नहीं हुई। आज भारतीय ज्यादासे-ज्यादा गौरवके साथ शेखी मार रहे हैं कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं। अगर न होते, तो दक्षिण आफिकामें वे अपने पैर न जमा सकते।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मक्युरी, १५–३–१९०० नेटाल ऐंडवर्टाइज़र, १५–३–१९००

#### ७७. नेटालमें भारतीय आहत-सहायक दल

[डर्वन मार्च १४, १९०० के बाद]

वताया गया है कि सर विलियम ऑलफर्ट्सने कहा है:

दक्षिण आफ्रिकामें लड़नेवाली हमारी सेनाओंकी वीरताके बारेमें जो आनन्दोत्साह प्रकट किया जा रहा है उसमें में पूरी तरह शामिल हूँ, किन्तु मेरा खयाल है कि डोली-वाहकोंकी निष्ठाकी ओर काफी ध्यान नहीं दिया गया। वे अपना दयाका काम रणभूमि-पर कर रहे हैं, गोलियोंकी घोरतम झड़ियोंके नीचे वे घायलोंको खोजते घूमते हैं और यद्यपि उनके पास रक्षाका कोई साधन नहीं है, फिर भी किसी चीजसे उरते नहीं। हमारे ये भारतीय वन्धु-प्रजाजन नेटालमें वह काम कर रहे हैं जिसके लिए सैनिकोंके साहससे भी ज्यादा साहसकी जरूरत है।

पिछला लेख भेजनेके बाद अबतक मैं मोर्चेपर दो बार हो आया हूँ; और यद्यपि जनरल ऑलफर्ट्सने डोली-वाहकोंके बारेमें जो कुछ कहा है, वह सारेके-सारे भारतीय आहत-सहायक दलके सम्बन्धमें नहीं कहा जा सकता, फिर भी मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि दलने एक ऐसा कार्य किया है जो कि बिलकुल जरूरी था। और, वह कार्य संसारके किसी भी आहत-सहायक दलके लिए श्रेयास्पद होगा। मैंने अपने २७ अक्टूबरके पत्रमें डवंनके अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीयोंके उस प्रस्तावका उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने बिना वेतन और विना किसी शर्तके रणभूमिमें सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की थी। तबसे घटनाएँ ऐसी घटी हैं, जिनके फलस्वरूप प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसका अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि कोलेंजोका युद्ध कम प्राणोंका बलिदान नहीं लेगा, और ज्यादा घायल सैनिकोंको सलामतीके साथ ले जानेका काम एक भयानक समस्या उपस्थित करेगा; क्योंकि यूरोपीय डोली-वाहकोंकी सीमित संख्या उतनी मेहनत बरदाश्त नहीं कर सकेगी, जितनी जरूरी होगी। इसलिए जनरल बुलरने नेटाल सरकारको लिखा कि वह एक भारतीय आहत-सहायक दल तैयार करे, जिससे

१. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ ।

२. देखिए "नेटालके भारतीय न्यापारी," नवम्बर १८, १८९९ ।

गोलीबारकी सीमाके अन्दर काम नहीं लिया जायेगा। सरकारने विभिन्न खेतों और वागोंके मालिकों (जिनके नियन्त्रणमें बहुतसे भारतीय मजदूर हैं) तथा भारतीय समाजके नेताओंको लिखा, और प्रतिकिया तूरन्त हुई। तीन दिनसे भी कम समयमें १,००० से भी अधिक भारतीयोंका एक डोली-वाहक दल तैयार कर लिया गया। इन डोली-वाहकोंका पुरस्कार २० शिलिंग प्रति सप्ताह तय किया गया, जबिक यूरोपीय डोली-वाहकोंको ३५ शिलिंग प्रति सप्ताह मिलता था। यह उल्ले-खनीय है कि नायकोंके शक्तिशाली दलने अत्यन्त शुभ परिस्थितियोंमें अपना कार्य प्रारम्भ किया। स्व॰ श्री एस्कम्बने, जो किसी समय नेटालके प्रधानमन्त्री थे तथा जिन्होंने हीरक जयंतीके अवसरपर हुए उपनिवेशीय प्रधानमन्त्रियोंके सम्मेलनमें उपनिवेशका प्रतिनिधित्व किया था, अपने घरमें स्वयंसेवकोंका स्वागत किया। इस अवसरपर डर्बनके मेयर, जोहानिसवर्ग लीडरके श्री पेकमैन तथा अन्य गण्य-मान्य स्त्री-पुरुष निमन्त्रित किये गये थे। श्री एस्कम्बने अपने भाषणमें -- जो कि उनका अन्तिम सार्वजिनक भाषण था -- उनके प्रति प्रोत्साहक शब्द कहे और खुले हृदयसे अपने उद्गार व्यक्त किये कि भारतीय समाज अपने ढंगसे वफादारीके साथ उपनिवेश तथा साम्राज्यकी जो सेवा कर रहा है, उसे नेटाल भुला नहीं सकता। मेयरने भी अपने भाषणमें इसी आश्यकी वातें कहीं। बादमें, उसी सन्ध्याको, डर्बनके श्री रुस्तमजीने मोर्चेपर जानेवाले नायकोंके सम्मानमें एक भोज दिया। इस अवसरपर विभिन्न वर्गीका प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी प्रमख भारतीयोंने एक ही मेजपर भोजन किया। यह आहत-सहायक दल १५ दिसम्बरको ३.३० बजे शामको खियेवेली पहुँचा। जैसे ही ये लोग वहाँ गाड़ीसे उतरे, डोली-वाहकोंको रेडकासके चिह्न दे दिये गये और उन्हें हुक्म मिला कि वे मोर्चेके अस्पतालको कुच करें। अस्पताल वहाँसे ६ मीलसे भी अधिक दूर था। जिन अवस्थाओं में इस दलने काम किया वे सम्भवतः साधारणसे कुछ अधिक खतरेकी थीं। जहाँ वे जाते, उन्हें आवश्यकताके अनुसार महीने या पखवारे भरकी भोजन-सामग्री अपने साथ लें जानी पड़ती। इसमें जलानेकी लकडी भी शामिल थी। इसके लिए पहले-पहल सामान-गाड़ी या पानीकी गाड़ी कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। खियेवेली जिला अत्यन्त सूखा प्रदेश है और वहाँ आसानीसे पानी नहीं मिलता। नेटाल भरमें सड़कें ऊबड़-खाबड़ तथा कम-ज्यादा पहाड़ी हैं। मोर्चेके अस्पतालमें पहुँचनेपर हमने कोलेंजोके युद्धके बारेमें सूना। हमने देखा कि बीमारोंको ले जानेवाली गाड़ियाँ तथा यूरोपीय डोली-वाहक मोर्चेसे घायलोंको उठाकर मोर्चेके अस्पतालमें ला रहे हैं। इस सबसे दलके स्वयंसेवकों तथा नायकोंको स्थितिकी पूरी जानकारी हो गई। इससे पहले कि तम्बू डाले जा सकों (मेरा मतलब है, नायकोंके लिए -- डोली-वाहकोंको तो जैसे भी बने, खलेमें सोना पड़ता था, और कूछके पास तो कम्बल भी नहीं थे), या लोग कूछ खा-पी सकें, चिकित्सा-अधिकारीने चाहा कि ५० घायलोंको खियेवेली स्टेशन पहुँचा दिया जाये। ११ वर्षे राततक सभी घायल, जिन्हें कि चिकित्सा-अधिकारी तैयार कर सका, आदेशानुसार खियेवेली पहँचा दिये गये। उसके बाद ही दलको भोजन मिल सका। इसके बाद दलके अवीक्षकने चिकित्सा-अधिकारीके पास जाकर और डोलियाँ ले जानेका प्रस्ताव रखा, किन्तु उसे धन्यवाद देकर कहा गया कि सुबह ६ वर्जे आदिमयोंको तैयार रखा जाये। उस समयसे लेकर दोपहरतक आदिमयोंने १०० डोलियाँ ढोईं। अपने कामको लौटते समय उन्हें आदेश मिला कि वे तम्बू उठाकर तुरन्त खियेवेली स्टेशन चले जायें और वहाँसे एस्टकोर्टकी गाड़ी पकड़ें। बेशक, यह पीछे हटना था। देखकर आश्चर्य होता था कि किस प्रकार घड़ीकी नियमितताके साथ १५,००० से भी अधिक व्यक्तियोंने अपना शिविर उठाकर भारी तोपों तथा परिवहनके साथ प्रस्थान किया। उनके पीछे ट्टे कनस्तरों तथा खाली वक्सोंके अलावा और कोई चीजें नहीं छूटीं। कूचके लिए वह दिन वेहद गर्म था। नेटालका यह भाग पेड़ और पानी दोनोंसे खाली है। इस प्रकारकी

कठिन परिस्थितियों में दलने दोपहरको कूच शुरू किया। ३ वजेके लगभग स्टेशन पहुँचनेपर स्टेशन मास्टरने अधीक्षकंको सूचना दी कि वह निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता कि कब वाहन उनको मुहय्या कर सकेगा। वाहनसे मेरा मतलव खुले ठेलोंसे है, जिनमें आदमी ठूँस-ठूँस कर भरे जानेको थे। यूरोपीय आहत-सहायक दलके आदिमियों तथा भारतीयोंको ८ वर्जे शामतक स्टेशनके अहातेके आसपास क्कना पड़ा। वादमें, यूरोपीयोंको एस्टकोर्टके लिए गाड़ीमें विठा दिया गया और भारतीयोंसे कहा गया कि वे रातके लिए खुले मैदानमें चले जायें और उसका जितना उत्तम उपयोग हो सके, करें। थके-माँदे, भूखे और प्यासे (स्टेशनपर अस्पतालके वीमारों और स्टेशनके अमलेको छोड़कर और किसीके लिए भी पानी उपलब्ध नहीं या) आदिमियोंको अपनी भूख-प्यास वुझाने तथा थोड़ी देर आराम करनेके लिए साधन ढुँढ़ने थे। स्टेशनसे करीव आधा मील दूर एक तालावसे वे गन्दा पानी ले आये और आधी रात होते-होते उन्होंने चावल पकाये। इस तरह जो-कुछ मिला उसे ही उन परिस्थितियोंमें सर्वोत्तम भोजन समझकर खानेके बाद वे सोना चाहते थे। परन्तु रातको जनरल बुलरकी लगभग सारी ही घुड़सवार सेना वहाँसे गुजरी, इसलिए उन लोगोंको बहुत कम आराम मिला। दूसरे दिन वे ठसाठस खुले डिव्वोंमें लाद दिये गये और ५ पंटेतक प्रतीक्षा करनेके बाद गाड़ी एस्टकोर्टके लिए रवाना हुई। वहाँ दलको भयानक आँधी-पानीमें, धूप तथा हवाकी मार झेलते हुए, विना किसी छायाके, दो दिनतक पड़े रहना पड़ा। इसके वाद आदेश मिला कि इस दलको अस्थायी तौरपर भंग कर दिया जाये। दलने जो सेवाएँ की थीं उन्हें जनरल वुल्फ-मरेने अधिकृत रूपसे मान्यता प्रदान की थी।

जनवरी ७ को दलका पुनर्गठन हुआ और उसने एस्टकोर्टकी ओर कूच किया। इस वार उसने कुछ अच्छी परिस्थितियों में प्रस्थान किया था, क्यों कि इस दलके नो सौसे ऊपर डोली-वाहकों को भी तम्बू दिये गये। किन्तु उनका असली काम पूरा पखवारा बीत जाने के बाद शुरू हुआ। इस वीच स्वयंसेवक और नायक अथक परिश्रमी डॉ॰ वूथकी देखरेखमें काम करने का अम्यास करते रहे। डॉ॰ वूथ भी नायकों की जैसी शतों पर (अर्थात् विना किसी पारिश्रमिकके) स्वेच्छ्या चिकित्सा-अधिकारीकी हैसियतसे इस दलके साथ आये थे। अम्यासमें डोली-वाहकों को सिखाया जाता था कि घायलों को किस प्रकार उठाना तथा डोलीमें रखना और ले जाना चाहिए। उन्हें अत्यन्त ऊवड़-खावड़ भूमिपर दूर-दूरतक ले जाया जाता था। यह प्रशिक्षण अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ। इसमें वहुत सख्त भी कुछ नहीं था। चूंकि यह दल न्यूनाधिक रूपमें सैनिक अनुशासनके लिए इस प्रकार तैयार कर लिया गया था, इसलिए जब उसे २ वजे रातको आदेश मिला कि वह ६ वजे फीयर जाने के लिए गाड़ी पकड़े और ३ घंटों के अन्दर डेरा उठाये, सामान दो डिब्बों में लाद दे तथा स्टेशनकी ओर कूच कर दे, तब उसे कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। स्पीयरमैन छावनीके सदर मुकामपर पहुँचने से पहले फीयरसे २५ मीलका सफर पैदल तय करना था। इस सफरके अनुभवों और कठिनाइयों के वारेमें मैं नेटाल विटनेसके विशेष संवाददाताके शब्द ही उद्धृत करूँगा:

तीसरे पहरके प्रारम्भमें क्षितिजपर घने बादल घिरने लगे थे और ३.३० बजे ऐसा लगा कि आँधी अभी आई। इसी बीच गाड़ियाँ आ गईँ और उनमें सामान लाद दिया गया। प्रस्थान शुभ नहीं हुआ। स्टेशन तथा हमारे शिविरके बीचके पहले ही उतारमें हमारी आगेकी गाड़ी गहरी घँस गईं। उसे वहाँसे निकालनेमें पूरा आधा घंटा खर्च हुआ। उसी समय भयानक आँधी आ गई। लगता था कि वह हमारी ओर आते हुए तूफानको हमसे दूर दक्षिणकी ओर उड़ा रही है।...पौन घंटेसे भी कम समयमें हवाने अचानक अपना एख बदला और वह भयानक वेगसे तूफानको, और साथ-साथ ओलोंको, वापस ले आई।...कुछ देरके वाद ओले तो जरूर बन्द हो गये, लेकिन

मूसलाधार पानी बराबर बरसता रहा।... अन्तमें निर्णय हुआ कि रुका जाये और गाड़ियोंकी प्रतीक्षा की जाये। वर्षा अब बन्द हो गई थी -- यद्यपि बादल बतला रहे थे कि अभी और वर्षा होगी -- इसलिए बल्मीकके चूल्हे बनाये गये जिनपर हमने अपने गीले कपड़ोंको सुखानेकी कोशिश की (अधिकतर बिना सफलताके)।...८ बजे जब कि हम कुछ-कुछ सूख गये थे और आगके प्रभावसे हममें ताजगी आ रही थी, अयनवृत्तकी मुसलाधार वर्षा पुनः प्रारम्भ हो गई। सारे समय जोरोंकी हवा चलती रही और, असुविधाके लिहाजसे, मुक्किलसे ही इससे बदतर हालत हमारी हो सकती थी। आगेकी गाड़ी हवासे उड़कर इकट्ठी हुई वालूके ढेरमें गहरी घँस गई, जिससे बैलों (३२) का संयुक्त वल भी उसे निकालनेमें बिलकुल असमर्थ रहा। . . . दूसरी सुबह ५० डोलियाँ अस्थायी अस्पतालके साथ निकल गईं। यहाँ मुख्य चिकित्सा-अधिकारीके सचिव मेजर वैप्टीने नायकोंको कहला भेजा कि यह उनकी इच्छापर निर्भर है कि वे डोलियोंको नदीके उस पार करीब दो मीलकी दूरीपर स्थित स्पियोन कोपके आधार-शिविरमें ले जायें या नहीं; क्योंकि वह स्थान बोअर गोलियोंकी पहुँचके भीतर है, और यह भी निश्चयसे नहीं कहा जा सकता ं कि वे एक-दो गोले नावके पुलपर भी न फेंक देंगे। यह भूमिका इसलिए बाँधी गई कि, जैसा मेंने ऊपर बताया है, लोगोंसे कहा गया था, उन्हें गोली-बारकी सीमासे बाहर काम करना पड़ेगा। किन्तु स्वयंसेवक तथा नायक सभी खतरेकी परवाह न करके आधार-शिविरमें जाने तथा वहाँका काम अपने हाथमें लेनेके लिए विलकुल तैयार थे। शाम तक करीब सभी घायल स्थायी अस्पतालमें पहुँचा दिये गये। डोली-वाहकोंको अस्थायी अस्पतालसे अकसर तीन या चार बार आधार शिविर जाना पड़ता था। एकके बाद दूसरे अस्पताल -- मुख्यतः स्थायी अस्पताल -- को लगातार खाली करनेमें पूरे तीन सप्ताह लग गये। इस बीच ५ चक्कर फीयरके लगाने पड़े। तीन बार तो वाहकोंको एक दिनमें पूरे २५ मील चलकर घायलोंको ले जाना पड़ा और दो बार उन्होंने स्प्रिंगफील्डके लिटिल टुगेला ब्रिज या उसके नजदीक यूरोपीय डोली-वाहकोंसे घायलोंको लेकर पहुँचाया।

दलको कुछ ऊँचे अफसरोंको ले जानेका भी सम्मान मिला। मेजर जनरल वुडगेट उनमें से एक थे। जव-जव "हलके पाँचवाले, लचीले, कदमवाले" डोली-वाहक चिलचिलाती धूपमें, किन मार्ग पार कर पूरे २५ मील घायलोंको उठाकर ले गये, तब-तव, प्रत्येक वार, खुले आम कहा गया कि यह करामात सिर्फ वे ही कर सकते थे। नेटाल विटनेसका विशेष संवाददाता लिखता है:

एक आदमीके लिए जिसके पास अपना शरीर और अपने कपड़ोंके सिवा और कुछ भी वोझ न हो, ५ दिनमें १०० मील चलना, चलनेके लिहाजसे, काफी अच्छा माना जा सकता है। किन्तु जब आदिमयोंको उससे आधी दूरीतक भी घायलोंको डोलियोंपर उठा कर ले जाना हो, और शेष मार्गका अधिकतर भाग भारी सामानके साथ पार करना हो, तब यह पैदल चलना, मेरे खयालमें, अत्यन्त सराहनीय कार्य माना जायेगा। इसी प्रकारका कठिन कार्य हाल ही में भारतीय आहत-सहायक दलने किया है और इस कार्यपर कोई भी व्यक्ति गर्व कर सकता है।

इस प्रकार सम्मानित तथा अपना कर्तव्य पूरा कर देनेके विचारसे सन्तुष्ट दलको दुवारा अस्थायी तौरपर भंग कर दिया गया। किन्तु हालकी घटनाएँ वताती हैं कि शायद इस दलकी सेवाओंकी पुनः आवश्यकता नहीं होगी।

भारतीय व्यापारियोंने घायलोंके लिए वड़ी मात्रामें सिगरेट, चुरुट, पाइप तथा तम्बाक --सभी चीजें नायकोंको भेजी थीं और ये सब घायलोंमें खुले हाथों बाँटी गई थीं। और, वेशक, इन चीजोंका खुव स्वागत किया गया, विशेषकर इसलिए कि शिविरमें या शिविरके आसपास सिग-रेट आदि कोई भी चीज नहीं मिल सकती थी। नायक और डोली-वाहक घायलोंको उनके लक्ष्यपर भली भाँति सुरक्षित पहुँचा देनेसे ही सन्तुष्ट नहीं थे, बल्कि लम्बे मार्गपर जहाँ भी वे ठहरते, खुद अपने आरामकी परवाह न करके भी, घायलोंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए कुछ भी उठा नहीं रखते थे। उदाहरणके लिए, वे उन्हें चाय पीने और फल खानेमें मदद देते — प्रायः अपने ही पैसों या अपनी ही राशनसे। भारतीय समाजने युद्धमें केवल यही भाग अदा नहीं किया। सभी नायक, जो विना वेतनके गये थे, अपनी अनुपस्थितिमें अपने आश्रितोंका निर्वाह करनेमें समर्थ नहीं थे। इसलिए भारतीय व्यापारियोंने एक निधि खोली जिससे उन नायकोंके परिवारोंको सहायता दी गई, जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। और स्वयंसेवकोंको उपकरणोंसे लैस करनेमें भी उन्होंने कम खर्च नहीं किया। देशभिक्तिकी लहरके साथ अधिक प्रभावपूर्ण ढंगसे ऐक्य स्थापित करने तथा यह दिखानेके लिए कि आम खतरेके समय वे अपने मतभेदोंको भूला देनेमें समर्थ हैं, उन्होंने एक स्थानिक संगठन डर्वन महिला देशभक्त संघ (डर्वन विमेन्स पैट्ऑटिक लीग) को, जो कि घायल सैनिकों तथा स्वयंसेवकोंको चिकित्सा सुविधाएँ देनेके लिए वनाया गया या, ६५ पींडकी एक भारी राशि चन्देमें दी। इन स्वयंसेवकोंमें से कुछ तो अत्यन्त उग्र भारतीय-विरोधी जपनिवेशी हैं। कुछ भारतीय महिलाएँ भी आगे आईं। उन्होंने भी इसी उहेश्यसे भारतीय व्यापारियों द्वारा दिये गये कपड़ेके तिकयेके गिलाफ तथा रूमाल तैयार किये। नेटाल मक्पूरीने चन्देके वारेमें इस प्रकार लिखा है:

स्त्रियोंकी देशभक्त-निधिमें धनके इस दानसे जो, विशेष रूपसे, रणभूमिपर वीमार और घायल स्वयंसेवकोंकी सेवाके लिए दिया गया है, भारतीयोंकी भावनाओंकी बहुत ही स्वागतके योग्य और मुखर अभिव्यक्ति हुई है। उनके विचारसे भारतीय शरणार्थियोंके विशाल समूहको ही सहायता दे देंना — जैसा कि वे खुले हाथों कर रहे हैं — काफी नहीं है; बल्कि उन्हें, हमारा खयाल है, सम्राज्ञीके प्रति और जिस देशमें आकर वे रह रहे हैं उसके प्रति अपनी भिवतके प्रतीकके रूपमें यह अतिरिक्त दान देना जरूरी मालूम हुआ है। हमारी आवादीका यह अंश — जिसकी ओरसे अक्सर बहुत कम बोला जाता है — जिस सच्ची भावनासे उत्प्राणित है, उसे ऐसे राजभिवत-प्रदर्शनसे ज्यादा भली भांति और कोई भी बात व्यक्त नहीं कर सकती।

भारतीयोंने हजारों भारतीय शरणायियोंके निर्वाहका भार पूरी तरह अपने कन्धोंपर लें लिया है। ये शरणार्थी न केवल ट्रान्सवालके हैं विल्क नेटालके उन ऊपरी जिलोंके भी हैं जो कि अस्थायी तौरसे दुश्मनके हाथमें हैं। इस तथ्यने उपनिवेशके मस्तिष्कको इस तरह प्रभावित किया है कि डर्वनके मेयरने उसे निम्न शब्दोंमें सार्वजनिक रूपसे स्वीकार किया है:

हम सब भली भाँति जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रके लोगोंमें से अनेकको मजबूरन अपने स्थान छोड़कर शरणायियोंके रूपमें यहाँ आना पड़ा है। वे बड़ी संख्यामें आये हैं, और भारतीयोंने स्वयं ही उनका खर्च उठाया है। उसके लिए में उन्हें हृदयसे धन्यवाद देता हूँ।

इस अवसरपर इसका अपना एक विशेष महत्त्व है। लंदनकी केन्द्रीय समितिने तार दिया है कि उसने समर्थ शरीरवाले यूरोपीय शरणार्थियोंको सहायता देना वन्द कर दिया है और उसे केवल महिलाओं तथा अपंगीतक ही सीमित रखा है। यह मामला डर्वनकी शरणार्थी सहायता समितिके आर्थिक साधनोंको खूब निचोड़ रहा है। यहाँपर सैनिकोंके लिए सहानुभूतिके कुछ व्यक्तिगत उदाहरणोंका उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। कहा जाता है कि एक भारतीय महिलाने जो प्रतिदिन फल बेचकर अपना निर्वाह करती है, सैनिकोंके डर्बन बन्दरगाहपर उत्तरनेपर अपनी टोकरीका सारा माल यह कहते हुए एक टॉमीके ठेलेमें उँड़ेल दिया कि आज देनेकों मेरे पास इतना ही है। हमें यह नहीं बताया गया कि उस उदार हृदयवाली महिलाने उस दिन भोजन कहाँसे प्राप्त किया। इसी प्रकार कहा जाता है कि बहुत-से भारतीयोंने अत्यन्त उत्साहित होकर नेटालके योद्धाओंपर सिगरेट तथा अन्य स्वादिष्ठ वस्तुओंकी वर्षा की। जब किम्बर्ले और लेडीस्मिथके मुक्त होनेकी सूचना तार द्वारा सर्वत्र फैलाई गई, तब भारतीयोंने अपनी दूकानोंको सजानेके लिए देशभित्तके उत्साहमें यूरोपीयोंसे स्पर्धा की। उन्होंने १४ अगस्तको एक सभा भी की। उसकी अध्यक्षता करनेके लिए उत्तरदायी सरकारके अधीन नेटालके सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री माननीय सर जॉन रॉबिन्सन, के० सी० एम० जी० को आमन्त्रित किया गया और उन्होंने अत्यन्त अनुग्रहके साथ आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। इस सभामें उपनिवेशके सभी भागोंसे १,००० से भी अधिक भारतीय और ६० से भी अधिक प्रमुख यूरोपीय शामिल हुए थे।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडियां (साप्ताहिक संस्करण,) १६-६-१९००।

no kielingo biengo si kielin na ili garingkon sanatigo kielini din n

#### ७८. पत्रः उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी लेन डर्बन मार्चे १७, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग श्रीमन्,

मैं इसके साथ परमश्लेष्ठ गवर्नरके विचारार्थ, डर्बनके अमद अब्दुल्लाकी बीबी आवाका प्रार्थनापत्र भेज रहा हूँ। उसने अपने पितपर, जो इस समय डर्बनकी सेंट्रल जेलमें कैदकी सजा भोग रहा है, रहम करनेकी प्रार्थना की है। मेरा खयाल है कि इस आदमीको रिहा कर देनेका अर्थ इस स्त्रीकी इज्जतको बचा लेना होगा। यह अकेली है, जवान है और कुछ खुशहालीमें पाली-पोसी गई है; इसलिए प्रलोभनोंमें पड़ जानेके खतरेमें है, जो इसे हमेशाके लिए बरबाद कर सकते हैं।

इसने लेडीस्मिथकी मुक्तिके अवसरकी दोहाई दी है। उसे इस मामलेमें दयाके अधिकारका प्रयोग सार्थक करनेके लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

पीटरमैरित्सवर्ग आकाइञ्ज, सी० एस० ओ०, ८६४६/१९०१।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२, अमद अब्दुल्लाकी सजा वटा दी गई थी; देखिए "पत्र: उपनिवेश-सचिवको," जून ११, १९००।

#### ७९: ब्रिटिश सेनापतियोंका अभिनन्दन

[मार्च २६, १९०० से पूर्व]

सेवामें सम्पादक नेटाल विटनेस

प्रिय महोदय,

में इसके साथ जनरल लॉर्ड रॉवर्ट्स, जनरल सर रेडवर्स वुलर और जनरल सर जॉर्ज व्हाइटके पाससे तार द्वारा प्राप्त सन्देशोंकी नकलें प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। ये सन्देश गत १४ तारीखको डर्वनमें हुई भारतीयोंकी सभाके अध्यक्षकी हैसियतसे माननीय सर जॉन रॉविन्सन, कें० सी० एम० जी० को प्राप्त हुए हैं। ये अभिनन्दनके उन प्रस्तावोंके उत्तरमें हैं जो सभामें पास हुए थे और सभाके आदेशसे अध्यक्षने नामांकित सेनापितयोंको भेजे थे। उपर्युक्त प्रस्तावोंकी नकलें भी साथ भेज रहा हूँ।

आपका,
मो० क० गांधी
अवैतनिक मन्त्री, ने० भा० कां०

#### [प्रस्तावादि संलग्न]

प्रस्ताव १: सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा दक्षिण आफ्रिकी फीजोंके प्रधान सेनापित, परम माननीय फील्ड मार्शल फेडिरिक स्ले, कन्दहारके लॉर्ड रॉबर्ट्स, बी॰ सी॰, के॰ पी॰, जी॰ सी॰ बी॰, जी॰ सी॰ एस॰ आई॰, जी॰ सी॰ आई॰ ई॰ का आदरपूर्वक अभिनन्दन करती है। उन्होंने किम्बरलेको मुक्त कराया, एक घमासान युद्धके बाद जनरल कोंज तथा उनकी दुकड़ीको गिरफ्तार किया और इस प्रकार विजयश्रीका मुख ब्रिटिश फीजोंकी ओर फेर दिया। इस सभाको यह अंकित करते हुए भी हर्ष होता है कि दक्षिण आफ्रिकी सेनाओंको विजयके बाद विजयकी ओर ले जानेवाले वही कन्दहारके विजेता हैं, जो एक समय भारतीय सेनाओंके सेनापित थे।

प्रस्ताव २: सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा परम माननीय जनरल सर रेडवर्स हेनरी बुलर, बी॰ सी॰, जी॰ आई॰ बी॰ का कृतज्ञतापूर्वक अभिनन्दन करती है। उन्होंने प्राकु-तिक दृष्टिसे दुर्भेंद्य मोर्चोपर डटे हुए शत्रुपर, अजेय कठिनाइयोंके वावजूद, ज्वलन्त विजय प्राप्त की है और अस्थायी पराजयोंसे घवराये विना लेडीस्मिथमें फँसी हुई सेनाको मुक्त कराया है। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यकी शक्ति और ब्रिटिश सैनिकोंके पराक्रमका मान रखा है।

प्रस्ताव ३: सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा सर्वशिक्तमान परमात्माको प्रार्थनामय धन्यवाद देती है कि उसने जनरल सर जॉर्ज स्टुवर्ड व्हाइट, वी० सी०, जी० सी० वी०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई० और उनकी वहादुर टुकड़ीको साम्राज्यको फिरसे वख्शा। उस टुकड़ीमें इस भूमिके अनेक सपूत — नेटाल तथा दक्षिण आफ़िकी अन्य प्रदेशोंके स्वयंसेवक

— भी शामिल थे। इन सबने लगभग चार महीनोंतक साहस और धैर्यंके साथ घेरेकी कड़ी कसौटीको बर्दाश्त किया और शत्रुके आक्रमणोंको बार-बार पीछे हटाया। यह सभा वीर सेनापितको अपनी आदरपूर्ण बधाई भी देती है कि उन्होंने असाधारण किठनाइयोंसे भरी हुई परिस्थितियोंमें ब्रिटिश सम्मान और प्रतिष्ठाको कायम रखा। यह सभा गौरवके साथ अंकित करती है कि भारतके भूतपूर्व प्रधान सेनापित ही उपनिवेशको शत्रुके हाथमें जानेसे बचानेके कारण हुए।

δ

मार्च १७, १९००

प्रेषक लॉड रॉबर्स ब्द्रमफांटीन

सेवामें सर जान राँविन्सन डर्बन

नेटाल्के भारतीय समाजकी सभामें स्वीकृत प्रस्तावका जो तार आपने कृपापूर्वक भेजा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसमें व्यक्त की गई वधाई और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

२

मार्च १६, १९००

प्रेषक जनरल बुलर लेडीस्मिथ

सेवामें सर जॉन रॉविन्सन डर्बन

आपने भारतीय समाजका जो अभिनन्दन कृषापूर्वेक भेजा उससे मुझे बहुत आनन्द हुआ है।

3

मार्च १६, १९००

प्रेषम सर जॉर्ज न्हाइट ईस्ट छंदन

सेवामें सर जॉन रॉविन्सन डवन

नेटाळके भारतीय समाजकी सभाने जो अत्यन्त कृपापूर्ण प्रस्ताव पास किया है उसके लिए आप और भारतीय समाज मेरा हार्दिकतम धन्यवाद स्वीकार करें। भारतके साथ मेरा सम्बन्ध बहुत रुम्बे समय तक रहा है और मेरे जीवनके सबसे अच्छे दिन वहीं व्यतीत हुए हैं। मेरे भारतीय बन्धु-प्रजाजनोंकी शुभकामनाएँ मेरे लिए बहुत सुखद हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल विटनेस, २६-३-१९००

#### ८० भारतीय अस्पतालं

१४, मनयुंरी छेन डर्नेन अप्रैल ११, १९००

प्रिय . . .

में इस पत्रके साथ भारतीय अस्पतालकी मासिक कार्यवाहीकी एक प्रति भेज रहा हूँ। आपको ज्ञात ही है कि इस अस्पतालको स्थापित हुए लगभग १८ महीने हो चुके हैं। इसकी सचमुच कितनी आवश्यकता है, यह इस कार्यवाहीसे प्रकट हो जायेगा। भारतीय समाजके सभी वर्गोंको इस अस्पतालसे लाभ पहुँचा है। गरीबोंके लिए तो यह एक वरदान ही है।

यदि डर्वनके भारतीय इसके लिए चन्दा न देते और डॉ॰ वूथ और डॉ॰ लिलियन रॉविन्सन इसमें रोगियोंकी सेवा न करते तो इसे शुरू ही नहीं किया जा सकता था। यहाँके भारतीय इसके लिए ८४ पौंडका चन्दा दे चुके हैं। डॉ॰ रॉविन्सन वीमार हैं, इस कारण उनके स्थानपर अव डॉ॰ क्लारा विलियम्स काम कर रही हैं।

अवतक चन्दा देनेका प्रायः सारा वोझ डर्बनवालोंपर ही पड़ता रहा है। इसलिए अव उपनिवेशके अन्य भागोंके भारतीयोंको भी गरीवोंको सर्वोत्तम सम्भव तरीकेसे सेवा करने, अर्थात्, उनका शारीरिक कष्ट मिटानेके सौभाग्यका उपभोग करनेके लिए निमन्त्रित करना अनुचित नहीं होगा।

चिकित्सालयको दो वर्षतक चलाने और पिछला किराया चुकानेके लिए कमसे-कम ८० पौंडकी आवश्यकता है। परन्तु यदि इसे आगे भी चलाना हो तो इससे वहुत अधिक धन-राशिकी आवश्यकता पड़ेगी। अवतक इससे एक बहुत बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति होती रही है, इसलिए मेरा तो खयाल है कि इसे आगे भी चलाना ही चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना हिस्सा तो देंगे ही, औरोंको भी वैसा करनेके लिए प्रेरित करेंगे।

समस्त चन्देकी प्राप्ति स्वीकार की जायेगी और आय-व्ययका हिसाव दिया जायेगा।
अपका सच्चा,
मो० क० गांधी

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७२५) से।

१. एक परिपत्र ।

२. यह अस्पताल सितम्बर १४, १८९८ को खोला गया था ।

#### ८१. धनके लिए अपीली

१४, मर्क्युरी छेन डर्वन अप्रैल ११, १९००

महासय,

आप सभी जानते हैं कि भारतीयोंके लिए जो अस्पताल डर्बनमें खोला गया है, उसे आज लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। उसमें डॉक्टर वूथ और एक अन्य डॉक्टर भाई मुफ्त काम करते हैं। अस्पताल खुलनेके पहले डर्बनमें एक सभा हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि अस्पतालके किराया-खातेमें प्रतिवर्ष ८५ पौंड भारतीय दें। यह निश्चय दो वर्षके लिए किया गया था। तुरन्त ही चन्दा किया गया, जिसमें ६१ पौंड वसूल हो गये। २४ पौंड वसूल करनेको बाकी हैं। परन्तु इतनेसे तो खर्च पूरा होनेवाला नहीं है। भाड़ेके ९ महीनोंसे ज्यादाके पैसे चढ़ गये हैं। डर्बनमें बहुत चन्दा उगाहा जा चुका है। वाकी पैसेका बोझ भी अकेले डर्बनपर डालना ठीक नहीं माना जायेगा, इसलिए यह पत्र लिखा है।

अस्पतालकी पहली छमाही कार्यवाही इसके साथ है। उससे आप देखेंगे कि अस्पताल कितने कामका है।

उसमें बहुत खराब हालतमें गई हुई मद्रासी स्त्रियाँ अच्छी होकर निकली हैं। गुजरातियोंकों भी आश्रय उसमें मिला है। कोई कौम बाकी नहीं रही। हमेशा सैंकड़ों लोग वहाँसे मुफ्त दवा ले जाते हैं। और निधिकी पेटी रखी है, उसमें मरीजोंसे जितना बनता है उतना डाल देते हैं; जिनसे नहीं बनता उनको भी दवा मिलती है। इस पेटीसे जो पैसा निकलता है उससे दवाएँ ली जाती हैं। जो घटता है उसे पादरी लोग पूरा कर देते हैं।

अगर हमसे मदद न हो सके तो अस्पताल बन्द करना पड़ेगा। दो डॉक्टर मुफ्त काम करते हैं, इसलिए थोड़े खर्चमें अस्पताल चल सकता है और बहुत-से गरीबोंको फायदा होता है। एक अन्धा, अपंग गुजराती बूढ़ा था। उसे बहुत दिनोंतक अस्पतालमें मुफ्त रखा गया था।

ऐसे काममें आपसे जितना बने उतना आपको देना ही चाहिए। और दूसरोंके पाससे भी वसूल करके भेजना चाहिए। जो भी पैसा मिलेगा उसकी रसीद भेजी जायेगी। आशा है, आप पूरी कोशिश करेंगे।

मो० क० गांधी

मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७२५) से।

#### ८२. भारतीय आहत-सहायक दल

डर्वेन अप्रैल १८, [१९००]

वोअर-युद्धका जो विवरण दैनिक पत्रोंमें प्रतिदिन प्रकाशित होता रहता है उसे पढ़ते हुए आपका ध्यान शायद इस युद्धमें भारतीय लोगों द्वारा किये गये उस कामपर तो गया ही होगा जिसका समाचारपत्रोंने तारीखवार उल्लेख कर दिया है। परन्तु मैं जानता हूँ कि समाचारपत्र दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके कामका पूरा विवरण प्रकाशित नहीं कर सके। मुझे यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं कि युद्धकी घोषणा होते ही भारतीयोंने, युद्धके औचित्यानौचित्यके विषयमें अपने पतका विचार किये विना, इस संकट-कालमें अपने तुच्छ सामर्थ्यके अनुसार विटिश सरकारकी सहायता करनेका निश्चय कर लिया था। इससे मतभेद एक भी भारतीयका नहीं था। इस भावनाका फल यह हुआ कि तत्काल ही डर्वनके अंग्रेजी वोल सकनेवाले भारतीयोंकी एक सभा वुलाई गई। उसमें हाजिरी वहुत ही अच्छी थी, और जितने आदिमयोंके लिए सम्भव था उतनोंने वहीं और उसी समय इस आश्यकी घोषणापर हस्ताक्षर कर दिये कि हम अपनी सेवा, विना किसी शर्त और तनख्वाहके, सैनिक अधिकारियोंके सुपूर्द करते हैं; वे हमें जिस लायक समझें वह काम हमसे ले लें। घोषणामें रण-क्षेत्रके चिकित्सालय और रसद-विभागका जिक विशेष रूपसे करके यह भी लिख दिया गया था कि हम शस्त्र चलाना नहीं जानते।

यह सहायता अन्तमें स्वीकार कर ली गई और सैनिक अधिकारियोंकी सलाहसे नेटालमें एक भारतीय आहत-सहायक दलका संगठन कर दिया गया। इस दलमें वायलोंको लाने-ले जाने-वाले अधिकतर गिरिमिटिया भारतीय थे; जिन्हें, गिरिमिटिया-संरक्षक विभाग या ऊपर निर्दिष्ट स्वयंसेवकोंकी मारफत, नेटालके जायदादवालोंने दिया था। वाहकोंके नायक ये स्वयंसेवक ही थे। इन भारतीयोंको रण-क्षेत्रमें जाने या न जानेकी स्वतन्त्रता थी। इस प्रकार, कोलेंजोकी लड़ाईके वाद लगभग १,००० भारतीय वाहकों और ३० नायकोंने घायलोंको लाने-ले जानेका काम किया था (वस्तुत: इतनेसे अधिक नायकोंकी आवश्यकता नहीं थी)। उनके कठिन कामकी सभी सम्बद्ध लोगोंने प्रशंसा की थी, और घायल सिपाही तो उनकी सेवासे परम सन्तुष्ट हुए थे। इस दलके यूरोपीय सुपरिटेंडेंट और इसके सम्पर्कमें आनेवाले अन्य यूरोपीयोंने निःसंकोच माना था कि नायकोंके विना घायलोंको लाने-लेजानेका यह काम सन्तोषजनक रीतिसे नहीं हो सकता था। इस दलका संगठन, कोलेंजोके रास्ते लेडीस्मिथतक बढ़नेके लिए किया गया था, परन्तु जब सेनाको पीछे हटना पड़ा तव यह तोड़ दिया गया; और जब जनरल बुलरने स्पिओन कोपके रास्ते वलपूर्वक बढ़ जानेका प्रयत्न किया तव इसका पुनर्गठन कर लिया गया था।

इस बार काम सम्भवतः अधिक कड़ा और निश्चय ही अधिक जोखिमका था। घोषणा तो यह की गई थी कि भारतीयोंको गोलाबारीकी सीमासे वाहर काम करना होगा, परन्तु प्रत्यक्ष काम इसके विपरीत हुआ। उन्हें घायलोंको गोलाबारीकी सीमासे ही लाना पड़ता था और कभी कभी तो उनसे सौ गजके अन्दर ही वम आकर गिरते थे। वेशक, इस सबका अनिवार्य कारण स्पिओन

१. गांधीजीका यह पत्र "भारतीय संवाददाता द्वारा प्रेपित" रूपमें इंडियामें प्रकाशित हुआ था। उन्होंने इसका पूरा विवरण टाइम्स ऑफ़ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण) को पहले ही भेज दिया था। देखिए "नेटालमें भारतीय आहत-सहायक दल," १४-३-१९०० के बाद।

कोपकी पराजय और वाल कॅांज़से पीछे हटना था। वाहकों और उनके नायकोंको स्पियरमन्स केम्पसे फीयरतक २५ मील घायलोंको लेकर जाना पड़ा था। और यह नेटालकी सड़कोंपर, जो, आप जानते ही हैं, बहुत ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी हैं। एक बार तो उन्हें एक हफ्तेमें १२५ मीलका फासला तय करना पड़ा था। इसके अलावा, हमारे व्यापारियोंने घायलोंके लिए सिगरेट आदि भेजे, जो कि भारतीय आहत-सहायक दलका एक विलकुल विशिष्ट कार्य था। अनेक यूरोपीयोंने, जिन्हें इन सब बातोंका ज्ञान होना चाहिए, मुझसे कहा है कि भारतीय वाहकों और उनके नायकोंने भोजन तथा आश्रय-स्थलकी ऐसी गंभीर कठिनाइयोंके होते हुए भी घायलोंको लेकर एक-एक दिनमें जो पच्चीस-पच्चीस मीलका फासला तय किया, वैसा कोई भी यूरोपीय दल नहीं कर सकता था।

इतनेसे ही सन्तोष न मानकर, देशभिक्तकी भावनासे अधिक सफल ऐकात्म्य स्थापित करने और यह साबित करनेके लिए कि हम संकटके समय अपने स्थानिक मतभेदोंको भला लेनेमें पूर्णतः समर्थ हैं, हमारे व्यापारियोंने ६५ पौंड चन्दा इकट्ठा किया और वह डर्बन महिला देशभक्त संघ (डर्बन विमन्स पैटिऑटिक लीग) को सौंप दिया। यह एक स्थानिक संघ है, जो घायल सैनिकों तथा स्वयंसेवकोंको -- और स्वयंसेवकोंमें से कुछ तो घोर भारतीय-विरोधी हैं -- दवा-दारूका आराम पहुँचानेके लिए बनाया गया है। हमारे व्यापारियोंने घायलोंके लिए कपड़ा भी दिया, जिससे हमारी भारतीय महिलाओंने तिकयोंके गिलाफ और रूमाल बना दिये। सारेके-सारे, हजारों, भार-तीय शरणार्थियोंका निर्वाह पूरी तरह भारतीय समाजने ही किया। यह एक ऐसा काम था जिसके लिए डर्बनके मेयरने सार्वजनिक रूपसे कृतज्ञता प्रकाशित की और इस वस्तुस्थितिका महत्त्व, इस समय जो-कुछ हो रहा है उसकी दृष्टिसे, और भी बढ़ जाता है। शरणार्थी-सहायक समितिको यूरोपीय शरणार्थियोंका भी पर्याप्त निर्वाह करना बहुत कठिन मालूम हो रहा है। लंदन-स्थित केन्द्रीय समिति अवतक बूढ़ों और कमजोरों तथा हुण्ट-पुष्ट मर्दों और औरतों सबको सहायता देती आ रही थी। अब उसने सहायता बन्द कर दी है और इसकी सूचना तार द्वारा भेजी है। जब किम्बर्ले और लेडीस्मिथके छुटकारेकी खुश-खबरी मिली थी तब भारतीयोंने, यूरोपीयोंके साथ-साथ, अपनी दूकानें बन्द करके, उनकी सजावट आदि करके, अपना हर्ष प्रकट किया था। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा भी की थी। सर जॉन रॉबिन्सनको, जो उत्तरदायी शासनमें नेटालके पहले प्रधानमन्त्री थे, अध्यक्षता करनेके लिए निमंत्रित किया गया था और उन मान-नीय महानुभावने बहुत कृपापूर्वक निमन्त्रण स्वीकार किया था। सभा खूब सफल रही। उसमें उपनिवेशोंके सभी हिस्सोंके लगभग १,००० भारतीय एकत्र हुए थे। साठसे ज्यादा प्रमुख यूरोपीय भी शामिल थे।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडिया, १८-५-१९००

#### ८३. पत्र: आहत-सहायक दलके नायकोंको

डर्वेन अप्रैल २०, १९००

रा॰,

आप भारतीय आहत-सहायक दल [इंडियन ऐम्बुलेन्स कोर] में नायकके तौरपर शामिल हुए — इससे आपने स्वाभिमानका उत्साह बताकर अपने आपको तथा अपने देशको मान प्रदान किया है, और अपनी तथा अपने देश — दोनोंकी सेवा की है। अगर आप मानें कि यही वदला वस है, तो शोभनीय वात होगी।

परन्तु में समझता हूँ कि आपके शामिल होनेका कुछ कारण तो मेरे प्रति आपका प्रेम-भाव है। जिस अंशमें मेरे प्रति प्रेम-भावके ही कारण शामिल हुए उस अंशतक मैं आपका आभारी हुआ हूँ। उसका बदला में पैसा देकर चुका नहीं सकता। पैसा देनेका सामर्थ्य मुझमें नहीं है। परन्तु आपके प्रेमको में भूल नहीं गया हूँ। और देशकी सेवा करनेमें खरे समयपर आपने मेरी मदद की, उसके स्मरणार्थ नीचे लिखी हुई भेंट आपको अपित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगे और इससे जो लाभ लिया जा सकता हो, वह लेंगे।

आजसे एक वर्षतक या, इस वीच मुझे देश जाना हो तो, जवतक मैं दक्षिण आफिकामें रहूँ तवतक, आपका या आपके मित्रका पाँच पींड तकका ऐसा वकीली काम मुफ्त कर देनेको आवद्ध होता हूँ, जो डर्वनमें रहते हुए मुझसे वन सके।

मो० क० गांधी

मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४४५) से।

#### ८४. पत्र: डोली-वाहकोंको

[ डर्बन अप्रैल २४, १९००]<sup>२</sup>

प्रियवर,

जब, युद्ध-क्षेत्रमें, हम घायलोंको लाने-ले जानेका काम कर रहे थे, मैंने अपने जिम्मेके डोली-वाहकोंसे वादा किया था कि यदि आपने अपना काम श्रेयास्पद ढंगसे किया तो मैं खुद आपको एक छोटी-सी भेंट अपित करूँगा।

अधिकारी आपके कामसे खुश हैं, जैसे कि सचमुच सभी वाहकोंके कामसे। इसिलए मेरे अपने वादेके अनुसार काम करनेका समय आ गया है। आपके कामकी सराहनाके चिह्न-स्वरूप मैं आपको साथकी भेंट दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करेंगे।

१. गुजराती 'राजमान्य राजेश्री का संक्षिप्त रूप।

३. उपलब्ध कार्गजातसे यह पता नहीं चल्ता कि भेंट क्या थी।

२. यह तारीख एक डोली (स्ट्रेचर)-वाहक प्रागजी दयालके नाम लिखे इसी तरहके गुजराती पत्र (एस० एन० ३७२९) से ली गई है।

आप रणभूमिपर गये, यह आपने समाजकी एक सेवा की है। यह दृढ़ विश्वास रखते हुए कि अपने देशवासियोंकी सेवा करनेमें अपनी भी सेवा होती ही है, आप हमेशा अच्छे काम करें, अपनी रोटी ईमानदारीसे कमायें और अपने कर्तव्योंका पालन करते रहें — यही प्रार्थना करता है, आपका शुभाकांक्षी —

मो० क० गांधी

गांघीजीके हस्ताक्षरयुक्त मूल अंग्रेजी साइक्लोस्टाइल्ड पत्र (सी० डब्ल्यू० २२३९) से।

#### ८५. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी लेन डर्वन मई २१, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग

श्रीमन्,

मैं इसके साथ प्रतिनिधि-भारतीयोंके एक सन्देशकी नकल भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने महामिहमामयी सम्राज्ञीको, उनके इक्यासीवें जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें, अपनी विनम्र तथा राज-भित्तपूर्ण बधाई अपित की है। प्रतिनिधि-भारतीय इसे इसी महीनेकी २४ तारीखको सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवामें तारसे भेजना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप इसे आगे रवाना कर दें।

यह भी निवेदन है कि मुझे अधिकार दिया गया है, जो खर्च हो, उसकी सूचना आपके पाससे मिलनेपर आपको चेक भेज दुं।

भाषका भाज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[संलग्न सन्देश]

"नेटालके भारतीय सम्राज्ञीको, उनके इक्यासीवें जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें, नम्रता और राजभित्तपूर्वक वधाई देते हैं। हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि सर्पशिक्तमान उनपर सर्वोत्तम सुख-समृद्धिकी वर्षा करे।"

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्कोइन्ज, सी० एस० ओ०, ३७६०/१९००।

#### ८६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी लेन डर्नेन जून ११, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग

श्रीमन्

मुझे आपके ९ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त है। उसमें यह सूचना दी गई है कि परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयने अमद अब्दुल्लाको दी गई ३ वर्ष कैदकी सजामें से १८ महीनेकी सजा माफ कर दी है।

मैंने यह सूचना अमद अब्दुल्लाकी बीबीको दे दी है। यद्यपि उसने आशा तो यह की थी कि इतने आनन्द-उत्साहके बीच उसका पित उसको तुरन्त वापस कर दिया जायेगा, फिर भी परमश्रेष्ठने उसके पितपर और उसपर जो दया की है उसके लिए वह अत्यन्त कृतज्ञ है।

> भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० ओ०, ८६४६/१९०१।

#### ८७. परिपत्र: धन्यवादके प्रस्तावके लिए<sup>3</sup>

ढवेन 'जुलाई १३, १९००

ईस्ट इंडिया असोसिएशनकी वार्षिक रिपोर्टमें हमारे बारेमें बहुत अच्छा लिखा गया है। असोसिएशनने अपना यह इरादा भी जाहिर किया है कि वह, जितना हो सकेगा, हमारे हकोंकी रक्षा करनेका प्रयत्न करेगा। इसके लिए उसके प्रति एक धन्यवादका प्रस्ताव इसके साथ है। इस प्रस्तावको भेजनेकी सम्मति देनेवाले सज्जन नीचे अपनी सही कर दें।

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४६७) से।

- १. देखिए "पत्रः उपनिवेश-सचिवको," मार्च १७, १९०० ।
- २. मूल पत्रमें गुजरातीके नीचे इसी आशयका परन्तु इससे छोटा अंग्रेजी पत्र भी है।
- ३. स्वीकृत प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है।
- ४. परिपत्रमें प्रस्तावके पक्षमें अनेक सिंहयाँ हैं।

#### ८८. तार: गवर्नरके सचिवको

[ डर्वन ] जुलाई २६, १९०

सेवामें परमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

तार मिला। आपसे प्रतिकूल खबर न मिली तो मैं अगले शुक्रवार प्रात: १०–३० बजे परमश्रेष्ठकी सेवामें उपस्थित हूँगा।

<u>...</u>

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४७४) से।

#### ८९. भारतका अकाल

डर्बन जुलाई ३०, १९०

सेवामें नेटाल ऐडवर्टाइज़र सम्पादक

महोदय,

भारतमें इस समय भयंकर अकाल फैल रहा है। उससे पीड़ित लोगोंके सहायतार्थं इ एकत्र करनेकी अपीलके पत्रक कलकत्ताके नेटाल-प्रवास-प्रतिनिधिने यहाँ भारतीय प्रवासिये संरक्षकके पास भेजे हैं कि वे उन्हें यहाँके गिरमिटिया तथा स्वतन्त्र भारतीयों बाँट दें। मे सम्मतिमें इस अपीलका अर्थ भयानक है। इससे संकटकी तीव्रताका परिचय मिलता है। यह मालूम होता है कि एक विशाल साम्राज्यके साधनोंके रहते हुए भी गरीब भारतीयोंतक से उन्त अंश-दान माँग लेना जरूरी समझा गया है।

यह स्मरणीय है कि जब १८९६ में भारतमें दूर-दूरतक अकाल फैल गया था तब सी दक्षिण आफिकाके मेयरसे एक अपील की गई थी, और उसका इस महाद्वीपके सभी भाग तुरन्त ही अच्छा उत्तर दिया था। इस बार वैसी सीधी अपील नहीं की गई। उसका कार स्पष्ट है। हम स्वयं ही कठिनाईमें पड़े हुए हैं। यही कारण है कि नेटालके भारतीयोंने वैसी कोई अपील सब उपनिवेशवासियोंसे नहीं की। वे अवतक केवल अपना चन्दा भारत शाखा-कार्यालयको सीधा भेजकर सन्तोष मानते रहे। उनको भारतके हालातकी जानकारी खहुत कम थी। परन्तु अब भारतके वाइसरायने लन्दनके लॉर्ड-मेयरके पास एक नई और करण भरी अपील भेजी है। उसमें विशाल साम्राज्यके प्रत्येक भागसे सहायतार्थ आगे वढ़नेके लिए का गया है। उस अपीलकी प्रतियाँ और कलकत्ताके पत्रक यहाँ एक साथ ही पहुँचे हैं। इससे स्थि

बहुत बदल गई है। अब, मेरी नम्न सम्मितमें, यहाँके भारतीयोंका कर्तव्य हो गया है कि वे स्वयं तो पुनः प्रयत्न करें ही, इस मामलेकी ओर उपनिवेशियोंका ध्यान भी आकृष्ट करें, जिससे कि वे भी अपने करोड़ों भूखें वन्धुजनोंकी सहायता करनेके सम्मानित अधिकारका (मैं इसे यही कहना पसन्द करता हूँ) प्रयोग कर सकें — और ये वन्धुजन भी तो उसी एक सम्माजीकी प्रजा हैं जिसकी प्रजा उपनिवेशी हैं। साथ ही, इस समय इस तथ्यकी उपेक्षा करना भी बहुत अनुचित होगा कि इस उपनिवेशको युद्धके कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, और अभी और भी उठाना पड़ेगा। परन्तु मुझे यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि भारतके करोड़ों लोगोंकी शोचनीय दशाकी तुलनामें हमारा देश बहुत अधिक समृद्ध है। उन्हें एक ऐसे युद्धमें उलझना है जिसमें जीत तो होती ही नहीं, कोई पारितोपिक मिलता है तो शायद, सिर्फ कष्ट उठाकर और तिलित्तल करके मर जानेका। भारतके अकाल-पीड़ित प्रदेशोंमें एक पेनी एक आदमीके दिन-भरके भोजनके लिए काफी होगी। इस उपनिवेशमें ऐसा आदमी कौन है जो बिना किसी कठिनाईके एक शिलिंग न बचा सके, और इस प्रकार एक दिनमें १२ भूखोंको भोजन न करा सके? यद्यपि यह सर्वथा सत्य है कि अकेले-अकेले वड़ी-वड़ी राशियाँ देनेमें समर्थ व्यक्ति बहुत नहीं हैं, परन्तु ऐसे तो सैकड़ों — नहीं हजारों — हैं, जिनमें से हरएक कमसे-कम कुछ शिलिंग दे सकता है।

युद्ध वुरा तो है ही, परन्तु नेटालके लॉर्ड विशपने वतलाया है कि उससे एक भलाई भी हुई है। उसके कारण इस शक्तिशाली साम्राज्यके, जिसके प्रजाजन होनेका हमें गौरव है, विभिन्न अंग एक-दूसरेके अधिक निकट आ गये हैं। सम्भव है कि इसी प्रकार, भारतपर आया हुआ अकाल, प्लेग और हैजेका तिमुंहा संकट, अशुभ होते हुए भी, उस जंजीरमें एक कड़ी और जोड़ देनेका काम कर जाये, जिसने कि हम सवको एक सूत्रमें गूँथ रखा है।

अकेली सरकारको भारतमें कोई ६० लाख अकाल-पीड़ितोंकी सहायता प्रतिदिन करनी पड़ रही है। निजी दानकी उस घाराका तो कोई जिक ही नहीं, जिससे लाखोंके प्राण वच रहे हैं। टाइग्स आफ़ इंडियाके अनुसार, अकेले श्री आदमजी पीरभाई गत मईमें प्रतिदिन १६,३०० व्यक्तियोंको भोजन कराते थे। डॉ० क्लॉप्शने वतलाया है कि सहायतायियोंमें प्रतिदिन १०,००० की वृद्धि होती जा रही है।

अधिकतर अकाल-पीड़ित प्रदेशमें मुखदायी वर्षा हो गई है। परन्तु अभी तो उसके कारण सहायताययों की संख्या बढ़ेगी हो। सरकारपर भी उसके कारण धन और जनके व्ययका बोझ बढ़ जायेगा। प्लेग अपना विनाशका कार्य गत चार वर्षसे निरन्तर कर रहा है; और अकालके दायें हाथ हैजा-राक्षसने इस विनाशकी रही-सही कमी भी पूरी कर दी है। विविध ब्रिटिश उपनिवेशों और वस्तियों के अतिरिक्त, अमेरिकाने भी एक कोश एकत्रित किया है और उसका वितरण करने के लिए डॉ॰ क्लॉप्शको अपना विशेष प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जर्मनी भी सहायता के लिए आगे बढ़ आया है। भारतका संकट इतना बड़ा है कि मित्र और अमित्र सभी उसके निवारण में समान रूपसे सहायक हो सकते हैं। नेटाल ही पीछे क्यों रहे?

अन्तमें, मैं यह घोषणा कर देनेका प्रिय कर्त्तन्य पालन करना चाहता हूँ कि नेटालके परमश्रेष्ठ गवर्नर, माननीय महान्यायवादी, और माननीय सर जॉन रॉविन्सनने भी भारतके करोड़ों भूखे लोगोंके साय भारी सहानुभूति प्रकट की है और वचन दिया है कि उनकी सहायताके लिए जो भी कोश खोला जायेगा उसके वे संरक्षक वन जायेंगे।

आपका, आदि, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

े नेटाल ऐडवर्टाइज्र, ३१-७-१९००

#### ९० पत्रः उपनिवेश-सचिवको

१४, मन्युँरी लेन डर्नन जुलाई ३१,,१९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

नेटालके मुसलमान ब्रिटिश प्रजाजन अपने समाजके आध्यात्मिक नेता महामिहम तुर्की-सुलतानको, उनकी रजत-जयन्तीके अवसरपर, अभिनन्दन-पत्र अपित करनेका आयोजन कर रहे हैं। मुझसे सलाह माँगी गई है कि अभिनन्दन-पत्र भेजनेका सबसे अच्छा तरीका कौन-सा होगा। मुझे लगता है कि अधिक रस्मी और उचित तरीका उसे परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके द्वारा भेजनेका होगा, क्योंकि वह सम्राज्ञीके प्रजाजनोंके पाससे यूरोपके एक अन्य सुलतानके पास भेजा जानेवाला है।

आप इस शिष्टाचारके सम्बन्धमें मेरा मार्ग-प्रदर्शन करनेकी कृपा करें तो मैं आभारी हूँगा। अभिनन्दन-पत्र शनिवारको भेज देना होगा, इसलिए अगर आप शीघ्र सूचना दें तो मैं उपकार मार्नुगा।

> आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ६०६१/१९००।

#### ९१. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मन्धुरी छेन डर्बन जुलाई ३१, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

में इसके साथ उस पत्र-व्यवहारकी नकल भेज रहा हूँ, जो अधिवास-प्रमाणपत्रकी एक अर्जीके सम्बन्धमें मेरे और प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीके बीच हुआ है। इस पत्र-व्यवहारमें जिस नियमका उल्लेख हुआ है, वह हाल ही में मंजूर किया गया मालूम पड़ता है।

मैं समझता हूँ, इस नियमसे छुटकारा पानेके लिए, इसे सरकारकी नजरमें लानेकी धृष्टता करनेके सिवा कोई चारा नहीं है। जिन कारणोंसे यह नियम मंजूर किया गया है उन्हें प्रवासी- अधिकारीसे जान लेनेका सीभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु, मेरी नम्र रायमें, ऐसा कोई कारण हो नहीं सकता, जिससे ऐसे कठोर नियमका मंजूर किया जाना उचित ठहराया जा सके। यह तो, व्यवहारमें, नेटालके सच्चे निवासियोंको भी उपनिवेशमें आनेसे रोक देगा।

इसलिए, अगर सरकार कृपा कर प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिकारीको उक्त नियम उठा लेने और उसे दी गई अर्जीका निवटारा अर्जीकी पात्रताके आधारपर ही करनेका निर्देश दे देगी तो मैं आभारी हुँगा।

> आपका आजाकारी सेवक, वास्ते — मो० क० गांधी वी० लॉरेन्स

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९००।

#### ९२. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी छेन डर्नेन अगस्त २, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

श्रीमन्,

उपनिवेशके प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे मुझे आपसे प्रार्थना करनेका मान प्राप्त हुआ है कि आप निम्नलिखित सन्देश, महामहिमामयी सम्राज्ञीकी सेवामें पेश करनेके लिए, तार द्वारा उपनिवेश-मन्त्रीको भेज देनेकी कृपा करें:

"नेटालके ब्रिटिश भारतीय कृपामयी सम्राज्ञीके शोकमें उनके प्रति नम्रतापूर्वक समवेदना प्रकट करते हैं।"

मुझे अधिकार दिया गया है कि सन्देश भेजनेपर होनेवाले व्ययके वारेमें आपसे सूचना मिलनेपर मैं व्ययकी रकम आपको भेज दुँ।

> आएका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांघी

[ अंग्रेजीसे ]

100

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, ६१४२/१९००।

१. यह सन्देश महारानीके द्वितीय पुत्र प्रिंस अल्फ्रेड डघृष्क ऑफ सैवस-फोवर्ग-गोटाकी मृत्युपर ३१ जुटाईकी भेजा गया था।

### ९३. तार: गवर्नरके सचिवको

Barbara : 1

·京文维尔斯(1977年),"黄文子"。 "西京""黄文"(1977年),"京"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安安"(1987年),"安"(1987年),"安"(1987年),"安"(1987年),"安"(1987年),"安"(1987年),"安"(1987年),

अगस्त ४, १९००

सेवामें परमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी सन्निव पीटरमैरित्सवर्ग

आपका कलका [सन्देश] मिला। मैं सोमवारको प्रातः १३–३० बर्जे परमश्रेष्ठ की सेवामें उपस्थित हूँगा।

गांधी

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४८०) से।

#### ९४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मन्धुरी लेन डवैंन अगस्त ११, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग श्रीमन,

आपका ९ तारीख हा कृपापत्र मिला, जिसमें आपने मुझे सूचना दी है कि परमश्रेष्ठ गव-र्नर महोदयने सम्राज्ञीके प्रति हमारा समवेदना-सन्देश, जो मेरे २ तारीखके पत्रमें निहित था, उपनिवेश-मंत्रीको भेज दिया है। इसके लिए में परमश्रेष्ठको धन्यवाद देता हूँ।

में इसके साथ संदेश भेजनेके खर्चके पौड २-१४-० का चेक भेज रहा हूँ।

भाषका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

•[अंग्रेजी]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, ६१४२/१९००।

#### ९५. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन डर्वन अगस्त १३, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन्,

आपका ११ तारीखका कृपापत्र मिला। उसमें यह सूचना दी गई है कि परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयको उपनिवेश-मंत्रीके पाससे एक तार मिला है जिसमें कहा गया है, सम्राज्ञीकी इच्छा है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंको, उनके समवेदना-सन्देशके लिए, सम्राज्ञीका धन्यवाद पहुँचा दिया जाये।

[ अंग्रेजीसे ]

भाषका भाजाकारी सेवक, मो० क० गांधी

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइञ्ज, सी० एस० ओ०, ६१४२/१९००।

#### ९६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी छेन दर्वन अगस्त १४, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग

श्रीमन्,

आपके १० तारीखके तारके उत्तरमें मुझे सूचित करना है कि रजत-जयन्तीका अवसर बहुत निकट आ रहा है, इसलिए महामहिम सुलतानके प्रति अभिनन्दन-पत्र के आयोजकोंने वह अभिनन्दन-पत्र गत शनिवारको लन्दन-स्थित तुर्की राजदूतको भेज दिया है। यदि परमश्रेष्ठ गव-र्नर महोदय मानते हैं कि अभिनन्दन-पत्र परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके द्वारा भेजा जाना चाहिए, तो मेरा खयाल है, तुर्की राजदूतसे निवेदन किया जा सकता है कि वे उसे औपनिवेशिक कार्यालय लन्दनमें दे दें। किसी भी हालतमें, मुझे खुशी होगी, अगर ऐसे मामलोंमें भविष्यमें उपयोग करनेके लिए परमश्रेष्ठकी राय मुझे मिल जाये।

् अंग्रेजीसे ] आपका आज्ञाकारी सेवक, ·
मो० क० गांधी

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, ६०६१/१९००।

१. देबिए "पत्र: उपनिवेश-सचिवको", जुलाई ३१, १९०० 🕬 👙 🦠 🦠 👵

#### ९७. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन डर्बेन अगस्त १८, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सबर्ग श्रीमन्, कर्मा क्षेत्रक सम्बद्ध सम्बद्ध

डोसा देसा नामक व्यक्तिके अधिवास-प्रमाणपत्रकी अर्जीके बारेमें आपका इसी माहकी १४ ता॰ का कृपापत्र प्राप्त हुआ।

खेद है कि मुझे उस विषयमें फिरसे आपको कष्ट देना पड़ रहा है।

जर्म मैंने प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीसे वे कारण जाननेकी कोशिश की, जिनसे सम्बद्ध नियम जारी करना जरूरी हुआ है। परन्तु मैं असफल रहा।

विलकुल सम्भव है कि कुछ लोगोंने पहलेकी प्रथाका दुरुपयोग किया हो। और, हम मान लें कि वह दुरुपयोग अब भी होता है। ऐसी हालतमें अगर उसे भारतीयोंकी नजरमें लाया जाता, तो भले ही वह पूरी तरहसे रकता नहीं, फिर भी कम तो हो ही जाता। अगर हलफनामें झूठे पेश किये गये हैं तो अपराधियोंको कानूनके अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु, निवेदन है कि, प्रश्नाधीन नियम, भले ही सस्त व बेमुरोवत न हो, वह ज्यादा गरीब लोगोंके लिए खास तौरसे भारी कठिनाई पैदा करनेवाला होगा। वर्तमान स्थितिमें भी उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करनेमें बहुत खर्च उठाना पड़ता है, नया नियम तो बिलकुल नई ही बाधाएँ मार्गमें उत्पन्न कर देगा। व्यवहारमें यह सम्भव नहीं कि लोगोंसे भारतमें रहते हुए ही प्रमाणपत्रकी अजियाँ भेजनेकी अपेक्षा की जाये। पत्रको भारत पहुँचनेमें साधारणतः ३० दिन, और अक्सर इससे ज्यादा दिन लगते हैं। और अगर हलफनामेमें कोई नुक्स रह गया तो कहना मुश्किल है कि प्रमाणपत्र दिया जानेमें कितना समय नहीं लग जायेगा। इसके अलावा, यह आशा कैसे की जा सकती है कि प्रवासी-अधिकारी जिन थोड़े-से भारतीयोंको इज्जतदार मानता है, वे उन लोगोंको जानते हों, जिनके लिए अधिवास-प्रमाणपत्रोंकी जरूरत हो?

इन परिस्थितियोंमें, मेरा निवेदन है कि, प्रश्नाधीन नियम विलकुल उठा लिया जाये और अगर प्रमाणपत्र देनेकी पुरानी प्रथामें प्रवासी-अधिनियमका कोई दुरुपयोग होता हो तो उसका मुकाबला करनेके लिए साधारण तरीके काममें लाये जाये।

यह जित्र कर देना अनुचित न होगा कि प्रमाणपत्रके अर्जदार, मेरे मुअक्किल, डोसा देसाको प्रमाणपत्र प्राप्त करनेमें विलम्बके कारण बहुत असुविधा हुई है।

भाषका भाजाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९००।

**१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ २६८–२७३ ।** ११ १४५ १४५५ १ १*६६५*५ १ १४ १ ४ १ १

#### ९८. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

१४, मक्युँरी छेन हर्वन अगस्त ३०, १९००

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन,

डोसा देसा नामक व्यक्तिके अधिवास-प्रमाणपत्रकी अर्जीके वारेमें आपका इसी माहकी २९ तारीखका कृपापत्र मिला।

मैं देखता हूँ कि सरकार एक नियमके अस्तित्वको मान वैठी है; और उसे लगता है कि उसका उल्लंघन करके कार्रवाई करनेके लिए काफी कारण नहीं वताये गये हैं। सच वात यह है कि जिस नियमकी शिकायत की गई है, वह जमी-जमाई प्रथामें एक नवीनीकरण है। उसे जारी करनेके कोई कारण उस समाजको नहीं वताये गये, जिसका उससे निकटतम सम्बन्ध है। उसके प्रणेताको तो यह समाज अवतक जानता ही नहीं।

तव, क्या मैं जान सकता हूँ कि हालतक ही जो प्रया प्रचलित थी उसके अन्तर्गत प्रवासी-अधिनियमकी किस प्रकार अवहेलना की गई है।

मैं मानता हूँ कि यह नवीनीकरण जो असुविधा उत्पन्न कर रहा है उसके परिमाणको सरकार नहीं समझती।

अगर इसका असर सिर्फ उन लोगोंपर होता जो भविष्यमें उपनिवेशसे जानेवाले हों, तो इससे कोई कठिनाई पैदा न होती। परन्तु भारत गये हुए उन सैकड़ों भारतीयोंका, जो जाते समय इसके वारेमें कुछ जानते ही नहीं थे, और जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्रोंकी जरूरत है, उपनिवेशमें आना बहुत कठिन होगा, हालांकि यहाँ आनेका उनका अधिकार है।

Company of the Company

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९००।

The Contract States of the Special States of the States

aj komuna karin mendepis kerikan dilantikan kalendera bertak kampunan Meson di Silah mendalah di bilandar mendak manggarakan di pendepis di Mendebis mendebis di kelandaran

Specifical Control of the Control of t

1. 1.2 50

किया गया है। कारण यह है कि यदि इसे अपनाया गया तो यहाँ कई प्रकारके भ्रम फैल जायेंगे। यह कल्पना निराधार नहीं है। यहाँ सवकी धारणा यह है कि जवतक युद्ध समाप्त न हो जाये और उसके कारण उत्पन्न हुए झगड़ोंका अन्त न हो जाये, तवतक ऐसे किसी प्रश्नको ॰ नहीं उठाना चाहिए, या उसपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिसका सम्बन्ध युद्धसे ही न हो। यह भी सम्भव है कि इस समय यूरोपीय और भारतीय लोगोंमें अच्छे सम्बन्ध दीखते हैं उनमें, इस प्रार्थनापत्रके कारण, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाये।

आज यह वतलाना वहुत ही किन है कि भविष्यमें क्या होनेवाला है, अथवा शान्तिकी पुनः स्थापना होते ही पुरानी कटुता फिर तो नहीं जाग उठेगी। यह सन्देह निराधार नहीं है कि यूरो-पीयोंका पुराना रुख वदलेगा नहीं। कुछ ही दिन हुए, नेटाल विटनेसने एक अग्रलेखमें लिखा या कि स्थानीय भारतीयोंने आहत-सहायकोंके रूपमें और अन्य प्रकारसे जो सेवाएँ की हैं, उनके कारण उपनिवेशवासियोंको भारतीय प्रश्नपर सदा तीखी नजर रखनेकी आवश्यकताकी ओरसे, अपनी आंखें मींच नहीं लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें घ्यान रखना चाहिए कि सम्भव है, लॉर्ड रॉबर्ट्स अपने भारतीय सम्बन्धोंके कारण भारत-पक्षपाती विचार रखते हों। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि उनके सेनापितत्वमें नेटालको जिस अस्थायी सैनिक-शासनमें रहना पड़ा है वह उस स्थितिमें भी हस्तक्षेप करने लगे जो कि नेटालने अवतक भारतीयोंके यहाँ प्रवेश और व्यापार करनेके सम्बन्धमें सफलतापूर्वक स्थिर रखी है। भारतीयोंने जो सेवाएँ की हैं वे उन्होंने इस सम्बन्धमें नेटालकी नीतिको न्यायपूर्ण मानकर ही की हैं, अपनी शिकायतोंको उचित माननेके वावजूद नहीं।

भारतीयोंने १,००० से ऊपर स्वयंसेवकोंका एक डोली-वाहक दल (वालंटियर स्ट्रेचर वेयरर कोर) संगठित किया था। उसके प्रत्येक स्वयंसेवकको प्रति सप्ताह १ पौंड मिलता था, जो कि यूरोपीय वाहकोंके पारिश्रमिकके आधे-से कुछ ही अधिक था। ३० से अधिक नायक उनकी सहा-यता विना कोई पारिश्रमिक लिये करते थे। ये समाजके अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और केवल सम्राज्ञीको सेवा करनेके लिए अपना व्यापार तथा अन्य काम-काज छोड़कर स्वयंसेवक वने थे। इन्होंने वैसा करते हुए स्पष्ट कह दिया था कि हम शिकायतोंके होते हुए भी, इस समय घरेलू झगड़ोंको भुला देना अपना कर्तव्य समझते हैं। भारतीय व्यापारी यद्यपि स्वयंसेवक-दलमें सिम-लित नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने नायकोंको आवश्यक सामान देकर और उनमें से जिनके परि-वारोंको सहायताकी आवश्यकता थी उनके निर्वाहका भार उठाकर, इस कार्य में योग दिया। इस दलने कोलेंजो, स्पियानकोप और वालकांजकी भाग्य-निर्णायक लड़ाइयोंमें सेवाका कार्य किया। इसके कामकी वहुत प्रशंसा हुई है। नेटालके प्रथम प्रधानमंत्री सर जॉन रॉविन्सनने इसके विपयमें कहा है:

इस संकटमें भारतीय लोगोंने जो योग दिया उसके विषयमें में इतना ही कह सकता हूँ कि वह आप सबके यश और देशभित्तका द्योतक है। ऐसे कारण मौजूद ये — और उन्हें आप भली भांति समझ सकते हैं — जिनसे रण-क्षेत्रमें ब्रिटिश सैनिकोंके अतिरिक्त अन्य सैनिकोंका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। परन्तु आपके राजभित्तपूर्ण उत्साहका जो कुछ उपयोग किया जा सकता था और आपकी साम्राज्यके पक्षमें कुछ कर दिखानेकी इच्छा तथा उत्सुकताकी पूर्तिके लिए जो अवसर दिया जा सकता था, उसके लिए अधिकारी प्रसन्नतापूर्वक तुरन्त तैयार हो गये। यद्यपि आपको मैदानमें लड़ने नहीं दिया गया, फिर भी आपने घायलोंकी शुश्रूषा करके बहुत अच्छा काम किया। आपके सुयोग्य देशवासी श्री गांधीने, ठीक समयपर, रण-क्षेत्रसे घायल सैनिकोंको लानेके लिए

किया था और उसकी सारी आमदनी, जो २० पौंडसे अधिक थी, इस कोशमें दे दी थी। यूरोपीयों और भारतीयोंके सम्बन्ध कितने अच्छे थे, इसका एक उदाहरण यह है कि लेडीस्मिथ और किम्बरलेकी लड़ाइयाँ जीत लेनेपर बिटिश सेनापितयोंको वधाई देनेके लिए भारतीयोंने जो बड़ी सभा की थी उसके सभापित सर जॉन रॉबिन्सन बने थे और उसमें पचाससे अधिक प्रमुख यूरोपीय नागिरिक सिम्मिलित हुये थे। उधर, भारतकी अकाल-पीड़ित जनताके लिए चन्देकी जो अपील निकाली गई थी उसका उत्तर नेटालके यूरोपीयोंने अति उदारतासे दिया था; उनके चन्देकी राशि २,००० पौंडसे ऊपरतक पहुँच गई थी। इस निधिके संरक्षक नेटालके गवर्नर, अध्यक्ष डर्बनके मेयर, अवैतिक कोशाध्यक्ष प्रवासी भारतीयोंके संरक्षक, मन्त्री एक भारतीय सज्जन, और कार्यकारिणीके सदस्य अनेक प्रमुख यूरोपीय बाग-मालिक और व्यापारी हैं। एक वर्ष पूर्व ऐसा मेल मिलना असम्भव था।

नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके विषयमें प्रमुख यूरोपीयोंकी ये सम्मतियाँ उद्धृत करनेके पश्चात् शिकायतोंकी चर्चा करनेके लिए जमीन साफ हो गई है। २७ मार्च १८९७ की गश्ती चिट्ठी'के साथ-साथ, निम्न सारांशको भी पढ़ लेना अच्छा होगा:

ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपिनवेशके विषयमें अभी इसके अतिरिक्त और कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जिन सब शिकायतोंको दूर करनेमें उपिनवेश-कार्यालयने, इन दोनों राज्योंकी पहलेकी स्थितिके कारण, भारतीयोंके साथ कितनी ही सहानुभूति रखते हुए भी, पहले अपनी असमर्थता प्रकट की थी, उनमें से कोई भी अब नये शासन-प्रवन्धमें बिलकुल नहीं रहने दी जायेगी, क्योंकि इनमें, नेटालकी तरह, उपिनवेशके स्वशासित होनेकी भावनाका विचार भी नहीं करना पड़ेगा।

जूलूलैंड अब नेटालका ही एक भाग है। इस कारण उसकी पृथक् चर्चा करनेकी आव-रयकता नहीं। परन्तु यहाँ इतना अवश्य वतला देना चाहिए कि जब इसका शासन सीधा सम्राज्ञीके नामपर होता था तब कुछ नियम ऐसे थे जो जमीनोंकी नीलामीमें भारतीयोंको बोली लगानेसे रोकते थे। वे नियम, इसे इस उपनिवेशमें मिलानेसे पहले, हटा दिये गये थे।

नेटालमें स्थिति पूर्ववत् ही है। प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमका पालन आजकी परिस्थितियोंमें जितनी कठोरतासे किया जा सकता है उतनी कठोरतासे किया जा रहा है।

इसके अनुसार, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस उपिनवेशमें प्रविष्ट नहीं हो सकता जो, इस अधिनियमके साथ संलग्न फार्ममें, िकसी यूरोपीय भाषामें, प्रार्थनापत्र न लिख सकता हो। अपवाद केवल उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो पहलेसे यहाँ के निवासी बन चुके हों। अधिनियममें अनुमित न होते हुए भी, जहाजी कम्पिनयों को इस आशयकी चेतावनी दे दी गई है कि जिन भारतीयों के पास यहाँ का निवासी होने के प्रमाणपत्र न हों उनको वे यहाँ न लायें। ये प्रमाणपत्र पहले सम्बद्ध व्यक्ति अथवा उसके किसी मित्र द्वारा मौखिक प्रार्थना करनेपर ही विना मूल्य दे दिये जाते थे। फिर इनका २ शिलिंग ६ पेंस मूल्य लिया जाने लगा। इसके वाद, निवासी होने के प्रमाणके रूपमें, हलफनामा माँगा जाने लगा। फिर दो हलफनामों की शर्त लगा दी गई; और इसका प्रमाण भी माँगा जाने लगा। कि प्रमाणपत्र लेनेकी प्रार्थना करनेवाला व्यक्ति कमसे-कम दो वर्षसे इस उपिनवेशका नागरिक है। और अब सबसे नई वात यह की गई है कि या तो उपिनवेशमें प्रवेश पाने अभिलापी व्यक्तिको अधिवासका प्रमाणपत्र लेनेका प्रार्थनापत्र स्वयं देना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्तिको शप्य लेकर अधिवासका प्रमाण पेश करना चाहिए, जिसकी प्रतिष्ठा सुविदित हो। इस प्रकार प्रकट है कि प्रतिबन्धका वन्धन समय

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३३२ ।

है। पहले, यात्रा-पत्र देनेके लिए २५ पींडकी जमानत जमा करवाई जाती थी, और आगमन-पत्र या प्रस्थान-पत्र देते हुए १ पींडकी फीस ली जाती थी। पीछे, भारतीय लोगोंके प्रार्थना करनेपर, सरकारने २५ पींडकी रकम घटाकर १० पींड कर देने और १ पींडकी फीस हटा देनेकी कृपा कर दी। १० पींडकी जमानत अब भी ली जाती है। यह रकम सरकारकी दृष्टिमें भले ही छोटी हो, परन्तु इसके कारण यहाँ आनेके अभिलापियोंको बहुत कठिनाई होती है, और उनमें से सब उसे दे भी नहीं सकते। इस अधिनियमके कारण ही, ट्रान्सवालके भारतीय शरणाथियोंसे भरे हुए एक जहाजको डेलागोआ-चेसे अपना मार्ग वदल लेना पड़ा था। इन शरणाथियोंको नेटाल आने दिया जाता तो इनका युद्धके बाद भारतसे डेलागोआ-चेतक लीटनेका खर्च तो बच ही जाता; पहले ही जो भारत अकालसे पीड़ित है, उसपर इनका भी बोझ न पड़ता।

दूसरा अधिनियम है --- विकेता-परवानां अधिनियम (डीलर्स लाइसेन्सेज ऐक्ट) । इसे 'दूसरा ' कहनेसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इसका नम्बर महत्त्वकी दृष्टिसे भी दूसरा ही है। यह तो सबसे खराब है। हाँ, इस समय इसके दुष्प्रभावका अनुभव नहीं हो रहा है। टागेलासे परेका देश अब भी अर्थ-सैनिक शासन में है। न्यूकैसिल, लेडीस्मिय और डंडीके निगम (कारपोरेशन) १८९८ में इस अधिनियमका ऋरता तथा कठोरतापूर्वक प्रयोग करनेके कारण बदनाम हो गये थे। वे, दुर्भाग्यवश, अवतक वोअरोंके शासनके कृष्टोंसे मुक्त नहीं हो सके। डर्वन और मैरित्सवर्गके परवाना-अधिकारियोंने वहुत परेशान नहीं किया। जनवरीमें जब नये परवाने लेनेका समय आयेगा तव क्या होगा, यह अभीसे वतलाना कठिन है। परन्तु व्यापारी वेचारे अभीसे घवरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस अधिनियमके कारण प्रतिवर्ष अनिश्चित अवस्थाओंका सामना करना पड़ता है। लन्दनके मित्रोंको स्मरण होगा कि श्री चेम्बरलेनने नेटाल-सरकारको सुझाया था कि वह उस कानूनमें इस आशयका संशोधन करवा दे कि जिस धाराके अनुसार सर्वोच्च न्यायालयको पर-वाना-अधिकारियों या निगमोंके फैसलोंके विरुद्ध अपील सुननेके अधिकारसे वर्चित कर दिया गया है, उसे अधिनियममें से निकाल दिया जाये। इसपर नेटाल-सरकारने सब नगरपालिकाओंको लिखा या कि यदि आपने इस अधिनियमके द्वारा मिले हुए अधिकारोंका प्रयोग न्यायपूर्वक न किया तो सरकारको इसमें उक्त संशोधन कर देना पड़ेगा। यहाँतक जितना-कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ, परन्तु आशा करनी चाहिए कि उपनिवेश-कार्यालय इतने मात्रसे सन्तुष्ट नहीं होगा। न्यूनतम आवश्यकता यह है कि प्रत्येक भारतीय परवानेदारके सिरपर अनिश्चितताकी जो तलवार लटक रही है उसे हटा लिया जाये, और यह काम सर्वोच्च न्यायालयको उसके अधि-कार पुनः देकर ही किया जा सकता है। प्रिटोरियामें जब श्री कूगरने उच्च न्यायालयके अधि-कार छीनकर अपने हायमें ले लिये थे तब बड़ा शोर मचा था (और ठीक ही मचा था)। परन्तु इस छीना-झपटीसे थोड़ी-बहुत रक्षा शायद ट्रान्सवालके संविधानके रहीपनके कारण ही हो जाती थी। परन्तु नेटालका संविधान सुन्यवस्थित है, उसमें सब सावधानताएँ विद्यमान हैं, इस कारण देशके सर्वोच्च न्यायालयको अधिकार-च्युत कर दिये जानेपर संविधानसे सहायता नहीं मिल सकती, और खतरा बहुत भारी, वास्तविक तथा भयंकर हो जाता है, क्योंकि उसे विधान-मण्डलकी भी गम्भीर अनुमति मिल चुकी है।

इस कथनकी यथार्थताको समझनेके लिए इतना स्मरण कर लेना पर्याप्त होगा कि ट्रान्स-वालमें कानूनोंकी अनिश्चितता होते हुए भी वहाँ क्या-कुछ होना सम्भव हो गया था। यहाँकी नगर-परिपदें ब्रिटिश संस्थाएँ होनेके कारण, न्यायालयोंसे डरती और उनका सम्मान अवश्य करती हैं, परन्तु जब उनपर न्यायालयोंका स्वस्थ प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो वे क्या-कुछ कर डालनेका प्रयत्न करेंगी, इसकी कल्पना सुगमतासे की जा सकती है। युद्धके कारण इस मामलेमें

#### १०१. पत्र: टाउन क्लार्कको

१४, मर्क्युरी छेन डर्वन, नेटाल सितम्बर २४, १९००

सेवामें श्री विलियम कूली टाउन क्लाकं डवंन महोदय,

जैसे ही यह प्रकट हुआ या कि नगर-परिपद एक ऐसा उपनियम जारी करना चाहती है, जिससे कि "सिर्फ यूरोपीयोंके लिए" लिखी हुई तख्तीवाले रिक्शोंमें रंगदार लोगोंकों वैठाना रिक्शा चलानेवालोंके लिए अपराध ठहरा दिया जाये, वैसे ही अनेक भारतीयोंने मुझसे एक विरोध-पत्र लिखनेको कहा था। परन्तु उस समय मुझे लगा था कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। मैंने सोचा था कि जवतक भारतीयोंके लिए भी वैसी ही सवारियाँ उपलब्ध हैं तवतक, अगर यूरोपीय उनके साथ स्थान वेंटानेमें आपित्त करते हैं तो, भारतीयोंका उनके द्वारा काममें लाये जानेवाले रिक्शोंमें वैठनेके अधिकारका आग्रह करना, भारतीय समाजके स्वाभिमानके विपरीत है। परन्तु अब मैं महसूस करने लगा हूँ कि मैंने वह सलाह देनेमें एक गम्भीर गलती की।

उपनियमके व्यावहारिक प्रयोगसे सभी वर्गांके भारतीयोंमें चिढ़ पैदा हुई है, और हो रही है। उसे परिपदकी नजरमें न लाना मेरी हिमाकत होगी।

में निस्संकोच स्वीकार करता हूँ कि समस्याका हल आसान नहीं है। फिर भी शायद वह विलकुल ही हलके परे नहीं है। इस पत्रमें मैं कानूनी प्रश्न उठाना नहीं चाहता, हालाँकि मेरी नम्र मान्यता यह है कि उक्त उपनियम गैर-कानूनी है। मैं, अगर सम्भव हो तो, परि-पदकी सद्भावनाको प्रेरित करके आंशिक राहत प्राप्त करना चाहता हूँ।

मुझे भरोसा है कि आपित्त सवारीके रंगपर उतनी नहीं की जाती, जितनी कि उसके गंदे कपड़ों या रूपपर। अगर यह सही है तो क्या रिक्शा चलानेवालोंको यह निर्देश दे देना सम्भव न होगा कि वे ऐसी सवारियोंको न लें? मुझे बताया गया है कि रिक्शा चलानेवाले ऐसे निर्देशोंको समझने और उनका पालन करनेके लिए काफी चतुर हैं। यह मुझाव स्पष्टतः किंठन है, और दिक्कतों व अन्यायसे मुक्त तो होगा ही नहीं; परन्तु इससे अभीकी तीन्न कटुता कम हो जानेकी सम्भावना है।

उपनियम बहुत कठोरतासे काममें लाया जा रहा है। ऐसी हालतमें वह अपने ही उद्देश्यको विफल कर सकता है। और, मेरी नम्र रायसे, उसको संघर्षके विना तभी कार्यान्वित किया जा सकता है, जब कि उसके प्रयोगमें विवेकका खासा अच्छा पुट हो। मेरा निवेदन है, यह कोई छोटी वात नहीं है कि जो सैकड़ों रंगदार लोग अवतक रिक्शोंको स्वतंत्रतापूर्वक एक प्रकारके वाहनके रूपमें काममें लाते रहे हैं, वे अब एकाएक अपने-आपको उनके उपयोगसे वंचित पाते हैं; क्योंकि, मुझे मालूम हुआ है, ऐसे रिक्शे वहुत ही कम हैं, जिनमें उपर्युक्त तस्ती न लगी हो।

3-27

रंगर हिंद स्टब्स

ी से जाति कार्य

हर स स्टब्स् सित्ती स्टब्स्

ार्ट्स को ह रेडा रेडा

्रहारी इ.स्ट

**!**:

: 373 !!!! ::373 ::375

Fee, 431

1 5 5

नकलें भी मैं अलग लिफाफेमें भेज रहा हूँ। ये टिप्पणियाँ सर विलियम वेडरवर्नकी इच्छासे तैयार की गई थीं। इनसे वर्तमान स्थितिकी कुछ कल्पना मिल जायेगी और जो सज्जन प्रस्तावकी जिम्मेदारी लेंगे उनके शायद कुछ काम आयेंगी। वेशक, प्रस्तावमें विषय-समिति जो परिवर्तन या संशोधन करना उचित समझे वह किया जा सकता है।

इस विषयका महत्त्व केप-विद्यानमंडलके एकाएक और अनपेक्षित रूपसे सजग हो उठनेके कारण विशेष वढ़ गया है। आप जानते ही हैं कि उसके सदस्य बहुत तुल्यवलके दो दलोंमें बँट हुए हैं। यों तो उनके विचार एक-दूसरेके विलकुल विरोधी हैं, परन्तु भारतीय प्रश्नपर दोनों दल एकमत दिखलाई पड़ते हैं। केप टाइम्सकी एक कतरने इसके साथ नत्थी है। उसमें केप विधान-सभामें हुई वहसकी कार्यवाही प्रायः पूर्ण रूपमें दी गई है। उससे आपको कुछ कल्पना हो जायेगी कि दक्षिण आफिकाके उस हिस्सेमें क्या हो रहा है। स्पष्टतः केपके सभासद नेटालसे भी आगे वढ़ जानेको आतुर हैं, मानो नेटालने भारतसे आनेवाले नये लोगोंके लिए अपने दरवाजे करीव-करीब विलकुल ही वन्द न कर दिये हों। वे तो भारतीय मात्रको वरदाशत करना नहीं चाहते — फिर वे व्यापारी हों, मुंशी हों या मजदूर हों। श्री चेम्वरलेनके रूपमें उन्हें एक ऐसे उपनिवेश-मन्त्री मिल गये हैं, जो स्वशासित उपनिवेशोंकी इच्छाओंको मान देनेके लिए किसी भी हदतक वढ़नेको तैयार हैं। दूसरी ओर, इंडिया आफिस भयंकर रूपसे निष्क्रिय दिखलाई पड़ता है। परन्तु, यह देखते हुए कि इस प्रश्नपर भारतीयों और आंग्ल-भारतीयोंके बीच ऐकमत्य है, उक्त कार्यालयको उचित रूपसे काम करनेके लिए जगा देना और कुछ राहत प्राप्त कर लेना सम्भव हो सकता है। एक प्रभावशाली शिष्टमंडल लॉर्ड कर्जनसे मिले तो, संभव है, इष्ट दिशामें वहुत-कुछ हो जाये।

केप उपनिवेशका रुख यह बतलाता मालूम होता है कि भारतने जो सेवाएँ प्रदान की हैं वे बिलकुल भुला दी जायेंगी और, अगर केप उपनिवेशके लोगोंकी वात चली तो, भारतीयोंके साथ सामाजिक कोढ़ियों जैसा व्यवहार किया जायेगा। भारत द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ ये थीं कि, जो आदमी शत्रुकी सफल बाढ़को रोकनेके लिए सबसे पहले आगे गया वह था, अपनी भारतीय दुकड़ीके साथ, सर जॉर्ज व्हाइट; और लेडीस्मिथके घेरेमें तथा प्रारम्भिक पराजयोंमें जो जरूरत पर काम आये — और इसे सबने मंजूर किया है — वे थे सैकड़ों डोली-वाहक। इनके अलावा, स्वयंसेवकों (लुम्सडेन्स हॉर्स) का, जिनका सारा साज-सामान भारतीयोंके चन्देसे खरीदा गया था, भिश्ती-दलका और अन्य भारतीय सेवकोंका, जो जहाज भर-भर कर भारतसे भेजे गये थे, और उस डोली-वाहक दलका तो, जो स्थानिक रूपसे संगठित किया गया था, कहना ही क्या है।

नेटाल फिलहाल नाराज नहीं मालूम होता। परन्तु उसकी नाराजी फूट पड़नेमें और, भय है, भारतीय-विरोधकी असली स्थितिपर उसके लौट आनेमें वहुत-कुछ ज़रूरी न होगा। जो सज्जन प्रस्तावपर भाषण दें उनसे कह दिया जाये कि वे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें, भारतीय अकाल-निधिमें नेटालने उद्घारतापूर्ण योग दिया है और प्रभुसिहके लिए १०० पींड चन्दा भी इकट्ठा किया है। प्रभुसिह एक गिरमिटिया भारतीय है, जिसने लेडीस्मियमें विलकुल अनोखी सेवा की थी और जिसकी वहादुरीकी सर जॉर्ज व्हाइटने सार्वजिनक रूपसे प्रशंसा की थी। (यही वह आदमी है, जिसके लिए लेडी कर्जनने एक "चोगा" भेजा था। वह पिछले दिनों सार्वजिनक

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. स्ट्रेचर-वाहक ।

मुझे पता चला है कि पोर्ट शेप्स्टनके श्री जान मुहम्मदने वहीं के श्री वार्नेज से मई १८९८ में ४५ नम्बरकी मकानकी जमीन खरीदी थी। इसकी विज्ञिष्तियाँ तैयार करके उनपर हस्ताक्षर भी कर दिये गये थे। मुझे यह भी बताया गया है कि जब विज्ञिष्तियाँ वड़े पैमाइश-अफसरके दफ्तरमें ले जाई गई, उस अफसरने हस्तान्तरणको दर्ज करनेसे इनकार कर दिया। मालूम होता है कि विज्ञिष्तियों को दफ्तरमें श्री पिचर ले गये थे। उनसे पूछ-ताछ करनेपर मुझे पता चला है कि उक्त अफसरने अपनी इनकारीका कारण यह बताया था कि जिसको जमीन दी जा रही है वह व्यक्ति एक भारतीय है। और आगे पूछनेपर कि क्या बड़े पैमाइश-अफसरने अपने फैसलेका कोई कानूनी आधार बताया था, श्री पिचरने मुझसे कहा कि उसने बताया था, वह सरकारी आदेशों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है।

उपर्युक्त जानकारी आपके पत्रमें निहित जानकारीके विरुद्ध दिखलाई पड़ती है।

क्या मैं जान सकता हूँ कि इस खास मामलेके सम्वन्धमें क्या हुआ और क्या सरकार वड़े पैमाइश-अफसरको कृपा कर यह आदेश भेज देगी कि वह हस्तान्तरणको दर्ज कर ले? मुझे वताया गया है कि मेरा मुअक्किल जमीनकी कीमतका कुछ हिस्सा पहले ही श्री वार्नेजको दे चुका है।

> भाषका भाजाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे] .

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० ओ०, ८६५८/१९००।

१०५. तार: गवर्नरके सचिवको

[डर्बन] नवम्बर ३०, १९००

सेवामें परमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

लॉर्ड रॉवर्ट्सके डर्वन आने पर ब्रिटिश भारतीय उन्हें एक नम्र अभिनन्दनपत्र देना चाहते हैं। क्या मैं परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयसे निवेदन कर सकता हूँ, वे लॉर्ड महोदयसे पता कर दें कि वे अभिनन्दनपत्र स्वीकार करनेकी कृपा करेंगे या नहीं। यदि करेंगे तो कृपया समय और स्थान नियत कर दें।

गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३५४२) से।

#### १०८ प्रार्थनापत्र: नेटालके गवर्नरको

दर्वन दिसम्बर २४, १९०० के पूर्व

सेवामें
परमश्रेष्ठ, माननीय
सर वाल्टर फ़ान्सिस हेली-हचिन्सन
सेंट माइकेल और सेंट जॉर्जके परम प्रतिष्ठित संघके नाइट
ग्रैंडकॉस, गवर्नर, प्रधान सेनापित तथा उपनी-सेनापित, नेटाल
और देशी आवादीके सर्वोच्च अधिकारी

उर्वनवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका नम्र प्रार्थनापत्र नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी परमश्रेष्ठका घ्यान संलग्न उपनियमकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इसे हाल ही में नगर-परिपदने स्वीकार किया है और परमश्रेष्ठने अनुमति प्रदान की है।

जब उक्त उपनियम प्रकाशित करनेका विचार किया जा रहा था उस समय भारतीय, जो आम तौरसे रिक्शोंका उपयोग करते हैं, भयभीत हो उठे थे। परन्तु उस समय यह आशा की गई थी कि उस उपनियमका प्रयोग विना भेदके सब गैर-यूरोपीयोंपर नहीं किया जायेगा।

आपके प्रार्थियोंने सोचा या कि अगर यूरोपीय समाजके लोग नहीं चाहते कि भारतीय उन्हीं रिक्शोंपर बैठें, जिनपर यूरोपीय बैठते हैं, तो जबतक काफी संख्यामें ऐसे रिक्शे वाकी हैं, जिन्हें किसी खास समाजके लिए बैठनेके लिए अलग नहीं कर दिया गया, तबतक भारतीय, अपने स्वाभिमानके अनुरूप, ऐसे रुखपर आपत्ति नहीं कर सकते।

परन्तु अभी उपनियमको अमलमें लाये जाते थोड़ा ही समय हुआ है; और इतनेमें व्यावहारिक रूपमें यह देखा गया है कि "सिर्फ यूरोपीयोंके लिए" की तख्तीके विना कोई रिक्शा पाना
बहुत कि है। कुछ समयतक — और सिर्फ कुछ ही समयतक — कोई खास कि नाई महसूस
नहीं की गई थी, क्योंकि उक्त तख्तीके विना बहुत-से रिक्शे थे और जो रिक्शेवाले साफ कपड़े
पहने हुए लोगोंको ले जाते थे उन्हें पुलिस वेकार छेड़ती नहीं थी। परन्तु, वादमें नगरपरिपदने पुलिसको निश्चित निर्देश दिये कि उक्त उपनियमका पालन सख्तीसे होना चाहिए।
इससे स्थिति शीघ्र ही वदल गई और नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्यामें ऐसे भारतीय,
जिन्हें प्रार्थी स्वच्छ वस्त्रघारी कहनेकी धृष्टता करते हैं, अकस्मात् उपर्युक्त सवारियोंके उपयोगसे
वंचित हो गये और यह उनके लिए बहुत असुविधा और सन्तापका कारण बना।

नगर-परिपदसे इस वारेमें फरियाद की गई। उद्देश यह नहीं था कि उक्त उपनियमको रद करा दिया जाये, विलक्त यह था कि उसका अमल ऐसे ढंगसे कराया जाये, जिससे कि भारतीय लोग रिक्शोंके उपयोगसे सर्वथा वंचित न हों।

परन्तु नगर-परिपदने वह प्रार्थना मंजूर करनेसे इनकार कर दिया है।
प्रार्थियोंका निवेदन है कि उक्त उपनियम १८७२ के कानून नं० १९ के खण्ड ७५ के अनुसार अवैध है, क्योंकि वह ब्रिटिश संविधान और उपनिवेशके कानूनोंकी सामान्य भावनाके खिलाफ है।

१. देखिए "पत्र: टाउन नलार्फको," सितम्बर २४, १९०० ।

#### ११०. महारानी विक्टोरियाकी मृत्यु

[ डर्वन ] जनवरी २३, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

नेटालकी भारतीय कांग्रेस-सिमितिने मुझे आपसे निवेदन करनेका निर्देश दिया है कि आप उसका निम्निलिखित सन्देश तार द्वारा राज-परिवारको भेज दें: "नेटालके ब्रिटिश भारतीय राज-परिवारके प्रति उसके शोकमें अपनी विनम्न समवेदना प्रकट करते हैं और पृथ्वीकी महानतम तथा सबसे अधिक प्रिय सम्राज्ञीकी मृत्युके रूपमें साम्राज्यकी जो क्षति हुई है उसपर शोक मनानेमें सम्राज्ञीकी दूसरी सन्तानोंके साथ शामिल हैं।"

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइञ्ज, सी० एस० ओ०, १०७१/१९०१।

#### १११. महारानीकी मृत्युपर शोक

[ डर्वन ] फरवरी १, १९०१

सेवामें हाजी जमालखाँ डंडी

आपका पत्र। हम शनिवारको सुबह महारानीकी प्रतिमापर फूल-माला चढ़ानेके लिए एक विराट जुलूस ले जा रहे हैं<sup>।</sup>। कृपया वहाँ भी कुछ ऐसा ही करें, जैसे कि स्मृतिमें प्रार्थना। घ्यान रहे, सारा कारोवार वन्द रहना चाहिए।

गाध

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७६६) से।

१. गांधीजी तथा नाजर जुल्द्सका नेतृत्व कर रहे थे । वे ही अपने कन्धोंपर फूळ-माला लिये थे ।

## ११२. महारानीकी मृत्युपर शोक

[डर्वन] फरवरी १, १९०१

#### सेवामें

- (१) अमद भायाद
- (२) गॉडफे, अमगेनी न्यायालय
- (३) स्टीफन, सर्वोच्च न्यायालय

लिएं चढ़ानेके पुष्प-माला हम कोशिश कर रहे हैं, महारानीकी प्रतिमापर पीटरमैरित्सबर्ग निकाला जाये। स्ट्रीटसे सारा कारोबार सवेरे भारतीयोंका एक कल रहे, ध्यान शनिवारको करें। कुछ ऐसा ही भी गांधी कृपया वहाँ बिलकुल बन्द रहना चाहिए।

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७६७) से।

# ११३. महारानी विक्टोरियाको श्रद्धांजलि

हर्वनमें फूल-माला चढ़ानेके अवसरपर गांधीजीने एक भाषण दिया था। निम्न सारांश समाचारपत्रोंमें प्रकाशित उसके संक्षिप्त विवरणके आधारपर दिया जा रहा है। [फरवरी २, १९०१]

श्री मो० क० गांधीने स्वर्गीया महारानीके उदात्त गुणोंका बलान किया। उन्होंने १८५८ की भारतीय घोषणा तथा भारतीय कार्योंमें महारानीकी गहरी दिलचस्पीका जित्र किया और वताया कि किस प्रकार बुढ़ापेमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषाका अध्ययन प्रारम्भ किया था और यद्यपि वे अपनी प्यारी प्रजासे मिलनेके लिए स्वयं भारत नहीं जा सकीं, फिर भी, किस प्रकार उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करनेके लिए अपने पुत्रों तथा पौत्रोंको वहाँ भेजा था।

[अंग्रेजीसे] नेटाल ऐहवर्टाइज़र, ४-२-१९०१

#### ११४. तार: तैयवको'

[ दर्बन ] फरवरी ५, १९०१

सेपागॅ तैयव

मारफत गुल केपटाउन

आपका तार। चार नाम हैं — कमरुद्दीनवाले अब्दुल गनी, हाजी हवीब, मलीम (हलीम?) मुहम्मद और अब्दुल रहमान। अब्दुल हक साहववाले धम्पुद्दीनके लिए भी कोशिश करें। हाजी हवीब प्रिटोरिया और दूसरे जोहानिसवर्ग जाना चाहते हैं। उत्तर दें।

गांघी

[ अंधे अंसि ]

सावरमती संब्रहालय, एस० एन० ३७७०।

११५. तारः तैयवको

[दर्बन] फरवरी ६, १९०१

वेवामें तैपव गारफत गुल केपटाउन

सम्भव हो तो कुपा कर करोड़ियाके लिए भी कोशिश करें।

गांधी

[अंग्रेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७१।

१. फेपटाउनके एक प्रमुख भारतीय ।

२. ये उन भारतीय व्यापारियोंकि नाम हैं जिनकी ट्रान्सवालमें बहुत सम्पत्ति थी और जो बोअर-युद्धके समाप्त हो जानेपर वहाँ छीटना चाहते थे। प्रधानमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन और महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) माननीय हेनरी वेलने इस आन्दोलनका बहुत सरगरमीसे समर्थन किया। एक मजवूत केन्द्रीय सिमित गठित की गई जिसके अध्यक्ष डर्बनके मेयर और अवैतिनक कोषाध्यक्ष प्रवासी-संरक्षक थे। समाचारपत्रोंमें धनके लिए अपील की गई और समाचारपत्रोंमें भी बहुत सहायता की। एक स्थानीय चित्रकारने वास्त-विकताको लेकर एक व्यंग चित्र बनाया, जिसे नेटाल मर्क्युरीने विशेष रूपसे छापना स्वीकार किया। टाइन्स ऑफ़ इंडियाके उत्कृष्ट चित्रमय स्तम्भोंका भी उपयोग किया गया। फलस्वरूप लगभग ५,००० पौंड इकट्ठे हुए, जिनमें से लगभग ३,००० पौंड यूरोपीयों ने, १,००० पौंड भारतीयोंने और ३०० पौंड वतनी लोगोंने दिये। सिमितिके सदस्योंके अलावा विभिन्न विभागोंके मजिस्ट्रेटों, स्थानिक निकायोंके अध्यक्षों, पादिरयों और भारतीय कार्यकर्ताओंकी टोलीने चन्दा इकट्ठा करनेमें एक-दूसरेसे खूब होड़ की। श्रीमती रॉबिन्सनने भी अपने मित्रोंके सहयोगसे अमूल्य सहायता प्रदान की। उस समय सब रंग-विद्वेष भुला दिया गया और इस मामलेमें सामाजिक चरित्रके सर्वोत्तम संस्कारोंका लाभ उठाया गया। सन् १८९७ में अकाल-निधिमें यूरोपीयोंका भाग २०० पौंडसे अधिक था और भारतीयोंका लगभग १,२०० पौंड। उस समय यूरोपीयोंमें धनसंग्रह करनेके लिए कोई संगठन नहीं बनाया गया था।

वाइसरायने नेटालकी दानशीलता बहुत ही उपयुक्त शब्दोंमें स्वीकार की है।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७७७) से।

#### ११८. तार: उपनिवेश-सिचवको

ह्वन मार्च ७, १९०१

सेवामें श्री सी० वर्ड

स्वर्गीय श्री एडनवाला, सी० आई० ई० के पुत्र श्री के० सी० दिनशा, एडिमिरल्टी एजेंट, लोरेंसो मार्निवस, एक पखवारा पूर्व डर्वनसे केपटाउन गये थे। वे अब स्काट जहाज द्वारा लोट आये हैं। परन्तु रंगदार यात्री होनेके कारण उतरनेसे रोके जा रहे हैं। श्री दिनशाके पास केपके पोर्ट-अफसरका प्रमाणपत्र है। डॉ० फर्नेंडर कहते हैं, उन्होंने सरकारसे पत्र-व्यवहार किया है। क्या में आपसे माँग कर सकता हूँ कि श्री दिनशाके उतरनेकी इजाजत तार द्वारा भेज दें? मामला बहुत जल्दीका है, अतः समय बचानेके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूपसे तार दे रहा हूँ।

गांघी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ०, १९२९/१९०१।

प्रतियां भी भेजी जा सकती हैं। परन्तु हमारे पास प्रतियां सीमित संख्यामें ही हैं। इसलिए कृपाकर ठीक उतनी ही प्रतियां मेंगवाइये, जितनीकी आपको आवश्यकता हो।

भेरा मुझाय तो यह भी है कि आपको श्री रसेलका भाषण ध्यानसे पढ़कर, उसे अपने विद्यानियोंको समझा देना चाहिए, जिससे उन्हें इस चिर-स्मरणीय शासनका अच्छा परिचय हो जाये।

आपका विख्वासपात्र, मो० क० गांधी

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ३७८९) से।

#### १२१. तार: उच्चायुक्तको

[दर्वन] मार्च २५, १९०१

सेवामें परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तके निजी सचिव जोहानिसवर्ग

कुछ ब्रिटिश भारतीय, जो इस समय प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गमें हैं, भारतीय शरणार्थी-सिमितिको लिखते हैं कि उनको विशेष विस्तियोंमें चले जानेके नोटिस मिले हैं; उनको पैदल-पटरियोंपर चलनेकी अनुमित नहीं है और प्रायः पिछले गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानून कड़ाईके साथ अमलमें लाये जा रहे हैं। मुझसे अनुरोध किया गया है, मैं आदरपूर्वक परमश्रेष्ठ उच्चा-युक्तका घ्यान इस ओर आकर्षित कर्ले कि सम्राटकी सरकारने स्वीकार किया है कि ऐसे कानून आपितजनक हैं और वक्तव्य दिया है कि वह इनको रद करानेका प्रयत्न करेगी। प्रतीत होता है, पुराने शासनमें ये कानून अवकी भांति कभी भी लागू नहीं किये गये थे। जवतक इनके सम्बन्धमें अन्तिम निर्णय न हो तवतकके लिए सिमित राहतकी प्रायंना करती है।

गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ३७९२) से।

#### MEMORIAL SOUVENIR -

from the lesian Community to the ledica Children Durtae, lat. Narch LCL

2781





Diffrict from the Grackotts Directomotics of 1855, given to the people of inclina "Webbit ourselves bound to the satisfact our fadian territories by the time oblication of acts which hind to it all our other subjects, and those obligations, by the blessing of Almighty God. We that faithfully and consciously faith."

"And it is our further will that so far as may be, our subjects of whatever recent creed he fully and impartially admitted to offices in our service. Ind duties of which they may be qualified by their education, ability, and integrity duly to discharge."

"In their prosperity will be our strength, in their contentment over security, and in their gratitude car best repard. And may the God of all power grant to us and those in authority under contragible carry out these cur which for the soud of our books.



Born, 24th, May 1819.

Procedimed Queen of Great Bettain and tretend, 21st, June 1837.

Crowned 25th, June 1838.

Proclamation taking over the direct Government of India from the East India Company, 1st, November 1858.

Proclamatic Empress of India, 1st, January 1877.

Died, 22xt, January 1901.



"I WILL BE GOOD."

At the age of twelve when the young Princets Victoria was informed that and was the future Green of England, she said to her governous: "I will be good,

"Mer Court was pure; her life serenc; God gave her peace; her land reposed; thousand staims to reverence closed. In her as Mother, Wife, and Queen; INTUITION

SINGLETON'S PROCESS

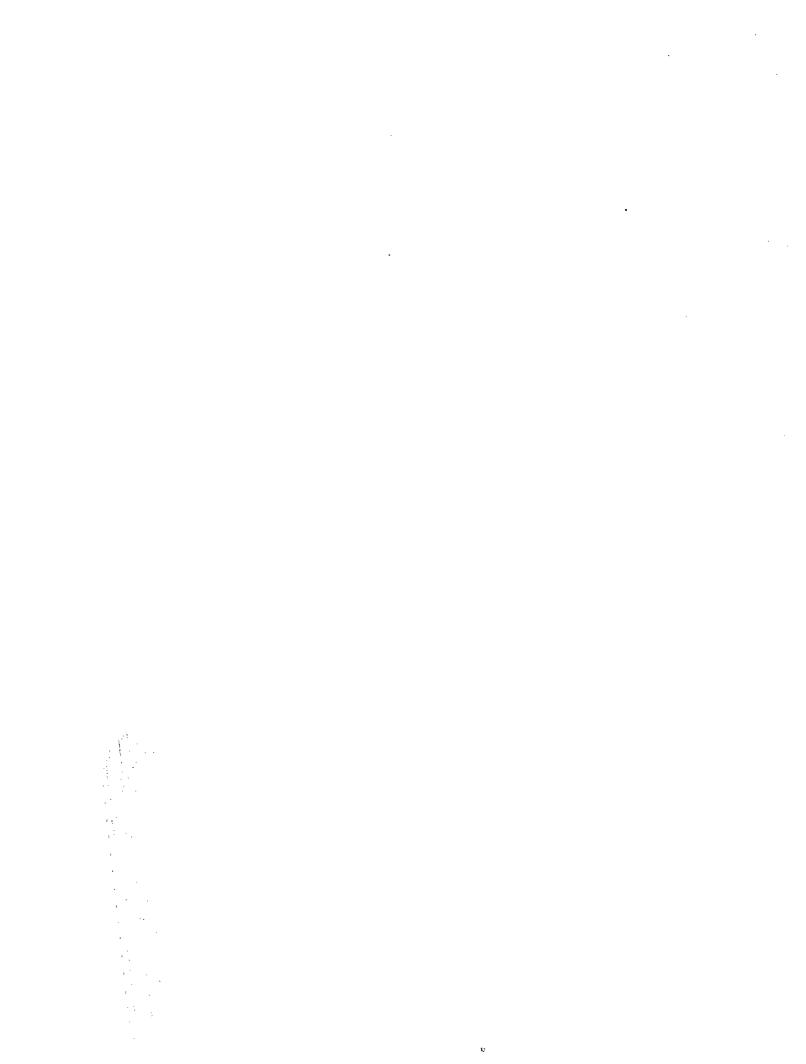

#### १२३. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी छेन डर्वन मार्च ३०, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन्,

में आपके १८ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।

क्या में पूछ सकता हूँ कि श्री दिनशाके मामलेमें परमश्रेष्ठ गवनंर महोदयने तत्सम्बन्धी कानून के खण्ड १ के अन्तर्गत कोई निर्देश दिया या या स्वास्थ्य-अधिकारीने उस कानूनके खण्ड २ के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारीपर ही कार्रवाई की थी ? और समाचारपत्रोंमें प्रकाशित इस आशयकी खबर सही है या नहीं कि, जहाज-कम्पनियोंको निर्देश दिया गया है कि वे केपटाउनसे, तथा बीचके बन्दर-स्थानोंसे, किसी एशियाई यात्रीको डर्बन आनेके लिए न लें ?

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० १९२९/१९०१।

#### १२४. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी लेन दर्वन मार्च ३०, १९०१

सेवामें उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन्,

एक कृपालु मियने जनरल बुलरके खरीतेके एक अंशकी नकल मुझे भेजी है। उसमें उल्लि-खित अफसरोंमें मेरा नाम भी इस परिचयके साथ शामिल है: "श्री गांधी, असिस्टेंट सुपिरटेंडेंट, इंडियन ऐम्बुलेन्स कोर।" अगर यह उद्धरण पूरा है तो, मेरे पत्र-प्रेयकके कथनानुसार, उस दलके किसी अन्य अफसरके नामका उल्लेख इस तरह नहीं किया गया। अगर यह सही है, और जो श्रेय दिया गया है वह असिस्टेंट सुपिरटेंडेंटके पदपर काम करनेवाले व्यक्तिको है, तो उसके अधिकारी श्री शायर हैं। दलमें सिर्फ उन्हें ही असिस्टेंट सुपिरटेंडेंटके रूपमें पहचाना जाता

१. अधिनियम नं. २६, १८९९।

था। और अगर पदका उल्लेख कोई महत्त्व न रखता हो और मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए किसी श्रेयका पात्र माना गया होऊँ, तो उसके अधिकारी बहुतांशमें डाँ० व्य — अब, सेंट जॉन्सके डीन — और श्री शायर हैं। दलको जो सफलता मिली उसतक उसे पहुँचानेमें उन्होंने कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। यदि मैं उनके कामका अन्दाजा लगाने लगूं तो यह कहना उनके प्रति मेरा कर्तव्य होगा कि डाँ० ब्यकी सेवाएँ — खास तौरसे चिकित्सा-अधिकारीके और आम तौरसे सलाहकार तथा मार्गदर्शक रूपमें — अतुलनीय थीं। और, खास तौरसे अन्दरूनी व्यवस्था तथा अनुशासनके सम्बन्धमें, श्री शायरकी सेवाएँ भी वैसी ही थीं।

क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप इस पत्रकी बातें सैनिक अधिकारियोंकी दृष्टिमें ला दें?

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० ओ० १९०१/२८८८।

### १२५. तार : परवानोंके बारेमें

[डर्वन] अप्रैल १६, १९०१

सेवामें

- (१) इनकाज
- (२) पूर्व भारतीय संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन)
- (३) सर मंचरजी भावनगरी

लन्दन

यूरोपीय स्त्री-पुरुष नागरिकोंको ट्रान्सवाल वापस जानेकी अनमति दुकानें खुली हैं। है । भारतीय दुकानोंके और सभी दे दी गई अलावा भारतीय शरणाथियोंके लिए दो परवाने अधिकारियोंने एक मास पूर्व हजारों किया था। अभी तक एक भी दिया नहीं देनेका वादा गया। उठा रहे हैं। कृपया भारतीय समिति<sup>³</sup>को सहायता दें।

[अंग्रेजीसे]

गांधी

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८१०।

- १. नेटालके कमांडिंग आफिसरने, मुख्य उपसचिवके नाम एक पत्रमें इसपर निग्नलिखित टिप्पणी की थी: "में सोचता हूँ कि इसका उद्देश्य श्री गांधीके स्वराष्ट्रिकोंकी प्रशंसा करना था, जिनसे यह आहत सहायक दल वना था। इसमें सन्देह नहीं कि अन्य सज्जनोंके काम भी उतने ही मूल्यवान थे, परन्तु सब नामोंको सम्मिलित करना सम्भव नहीं है।" उपनिवेश-सचिवका १६ अप्रैलका उत्तर जिसकी प्राप्ति गांधीजीने अपने १८ अप्रैलके पत्र (देखिए, अगला पृष्ठ) में स्वीकार की है, प्राप्य नहीं है।
- २. इस तारकी सम्पादित नकलें नादमें १९-४-१९०१ के इंडिया तथा कुछ ब्रिटिश पत्रोंमें भी प्रकाशित हुई थीं।
  - ३. भारतीय शरणायीं-समिति ।

#### १२६. पत्र : उपिनवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन दर्वन अप्रैल १८, १९०१

सेवामें उपनिवेश-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग

श्रीमन्,

जनरल बुलरके खरीतेमें स्थानिक रूपसे संगठित भारतीय स्वयंसेवक दलके अधिकारियोंके विशेष उल्लेखके सम्बन्धमें मैं अपने गत ३० तारीखके पत्रके उत्तरमें आपके १६ अप्रैलके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ और उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

> भाषका भाशाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीते]

पोटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी॰ एस॰ ओ॰ १९०१/२८८८।

#### १२७. एक परिपन्न<sup>9</sup>

ढवैन अप्रैल २०, १९०१

श्रीमन्,

ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थित इतनी गंभीर है कि उत्तका वयान करना आवश्यक हो गया है, ताकि आप उसके विषयमें कुछ कार्रवाई कर सकें। आपको याद होगा, श्री चेम्बरलेनने हाल ही में घोपणा की थी कि भूतपूर्व दक्षिण आफिकी गणराज्य और ऑरेंज की स्टेटके कानूनोंको, साम्राज्य-सरकार "यथासम्भव" मंजूर कर लेगी। इसपर हमारे मनमें एकदम प्रश्न उठा कि "यथासम्भव" कियाविशेषणमें क्या पुरानी सरकारोंके भारतीय-विरोवी कानून भी सम्मिलित हैं। यदि वर्तमान शासन ही भविष्यकी भी कसौटी हो तो उक्त प्रश्नका उत्तर मिल चुका है, और उससे दक्षिण आफिकाका प्रत्येक भारतीय अत्यन्त भयभीत है। ट्रान्सवालमें सभी भारतीय-विरोवी कानूनोंको अज्ञातपूर्व कठोरतासे लागू किया जा रहा है। पुरानी सरकारकी ढील पूर्णतः हमारे अनुकूल थी। यद्यपि वस्तियोंका कानून तब भी मौजूद था, और गाड़ियोंके नियम तथा पटरियों आदिके अनेक उपनियम भी कानूनकी कितावमें

१. यह इंग्लंडमें भारतके चुने हुए मित्रोंको लिखा गया था। इसकी एक नकल उपनिवेश-मन्त्रीको भी भेजी गई थी। यह परिपत्र "भारतीय संवाददाताके" नामसे कुछ परिवर्तनोंके साथ २४-५-१९०१ के इंडियामें छपा था।

व्यापारिक ईर्व्याको जरा भी सहारा न दे, तो क्या यह उसके अपने नागरिकोंके लिए भी अधिक अच्छा न होगा? मेरा विश्वास है कि व्यापारिक ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धाकी भावनाका उदय गणराज्यके शासकवर्गकी ओरसे नहीं होता।

इससे स्पष्ट है कि भारतीयोंकी किठनाइयोंसे उपनिवेश-मन्त्री कितने क्षुट्य हुए थे। अभीतक सब-कुछ उनके अधिकारमें है। फिर भी क्या भारतीयोंको इन तमाम निर्योग्यताओंके नीचे कराहो रहना पड़ेगा? भारतीयोंका एक शिष्टमण्डल, युद्ध छिड़नेसे कुछ ही सप्ताह पहले प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेंटसे मिला था। उसे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि सिर्फ युद्धकी घोषणा छोड़कर में सब-कुछ करके देख चुका हूँ, वातचीत अब भी चल रही है, और यदि कहीं दुर्भाग्यक्य सम्भावित युद्ध छिड़ ही गया तो आपको इस सम्बन्धमें फिर चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। लॉउं लैंसडाउनने सार्वजनिक रूपसे घोषणा की है कि भारतीय-विरोधी कानून युद्धका एक प्रधान कारण है। तो क्या जिन बुराइयोंका प्रतिकार करनेके लिए युद्ध आरम्भ हुआ है उनमें से एकको ब्रिटिश झंडेकी छायामें ही जारी रखा जायेगा? अब तो उपनिवेश-कार्यालय यह बहाना भी नहीं कर सकता कि स्वशासित उपनिवेशोंपर हमारा पूरा वश नहीं है। ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीमें से किसीको भी अभी स्वशासनके अधिकार नहीं मिले।

त्रिटिश संसदका उद्घाटन करते हुए, सम्राट्ने अपने भाषणमें विशेष रूपसे कहा है कि आगामी नमझौतेके समय सरकारका एकमात्र लक्ष्य, जम्बेजी नदीके दक्षिणमें बसी हुई "गोरी जातियों" के साथ समान और वतनी जातियोंके साथ उचित व्यवहारका रहेगा। हमने सम्राट्के इस भाषणको बड़े खेद और शंकाके साथ मुना है। युद्धसे पहले यह लक्ष्य "दक्षिण आफ्रिकावासी सब सम्य जातियोंके समान अधिकार" वतलाया जाया करता था। इसलिए यदि अब लक्ष्यमें जान-बूझकर परिवर्तन करके "गोरी जातियां" कर दिया गया है तो यह गम्भीर चिन्ताका विषय है।

इसके साथ हम पुराने गणतन्त्री राज्योंके उन कान्नोंका सार नत्थी कर रहे हैं, जिनका प्रभाव भारतीयोंपर पड़ता है। यह प्रश्न अति गंभीर और हमारी स्थित अति कष्टदायक है। अत्याचारका जुआ खींचते-खींचने हम इतने थक चुके हैं कि हममें और प्रयत्न करने तकका उत्साह नहीं रहा। अब तो हम दर्दके मारे केवल कराह सकते हैं। अब इस दाक्ण भारसे मुक्त होनेमें हमारी मदद करना आपका काम है। हम अधिक अच्छे व्यवहारके अधिकारी बननेके लिए सब-कुछ कर चुके हैं। युद्धमें हमने उपनिवेशियोंके साथ कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर योग दिया है — भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों न हो। हमने यह सिद्ध कर दिखानेका यत्न किया है कि जहाँ हम ब्रिटिश प्रजाओंके अधिकार और विशेपाधिकार पानेके लिए उत्सुक हैं, वहाँ उनके कर्तव्योंकी ओरसे भी विमुख नहीं हैं। हमने निर्विवाद रूपसे यह भी सिद्ध कर दिया है कि दिक्षण आफ्रिकामें हमें जो तिरस्कार सहना पड़ता है उसका औचित्य प्रतिपादित करनेवाला एक भी कारण विद्यमान नहीं है।

भारतमें सार्वजिनिक संस्थाएँ तथा जनताके पत्र और इंग्लैंडमें हमारे मित्र यदि मिलकर जोरोंसे प्रयत्न करें तो न्याय मिले विना नहीं रह सकता। हमारे पक्षके न्यायसंगत होनेके वारेमें दो रायें नहीं हैं — हो नहीं सकतीं; इसिलए यह पूर्णतः सम्भव है। अवसर भी या तो अभी है या कभी नहीं होगा; क्योंकि, अनुभवसे स्पष्ट है कि, निवटारा हो जानेके वाद राहत मिलना असम्भव हो जायेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं० और उन्नीस अन्य

5.

## कानूनोंका सारांश

मूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य और ऑरेंज फी स्टेटके उन कानूनोंका सारांश जो सिर्फ भारतीयोंपर असर करते हैं।

## दक्षिण आफिकी गणराज्य

प्रत्येक भारतीयको ३ पौंड देकर अपनी रजिस्ट्रीका टिकट लेना होगा । जब सरकारी अधिकारी भारतीयोंके साथ इस देशके वतनियों जैसा व्यवहार करते थे तब वे उन्हें एक

्शिलिंगका यात्रा-परवाना ठेनेके लिए मजबूर करते थे।

रेलवेके नियम भारतीयोंको पहले या दूसरे दर्जमें यात्रा करनेसे रोकते हैं। कोई भी भारतीय अपने पास न तो देशी सोना रख सकता है, न सोना निकाळनेका परवाना पा सकता है। (इस कानूनके कारण भारतीयोंको किसी कठिनाईका सामना नहीं करना पढ़ा, क्योंकि उन्होंने सोनेका

कानून ३, १८८५ सरकारको अधिकार देता है कि वह सफाईके खयालसे भारतीयोंके निवासके लिए कुछ पृथक वस्तियाँ तय कर सकती है। युद्धसे पहले एक बार जोहानिसवर्गके सब भारतीयाँको, नगरके मध्य-सट्टा कभी नहीं किया)। भागसे पाँच मील दूरकी एक वस्तीमें भेजनेका प्रयत्न किया गया था। यह विचार भी किया गया था कि

प्रिटोरियाके कुछ उपनियम भारतीयोंको प्रिटोरियामें पैदल-पटारियोंपर चलने और सार्वजनिक गाहियोंमें उनके व्यापारको उसी क्षेत्रमें सीमित कर दिया जाये। वैठनेसे रोक्ते हैं।

ज्ञातव्य: पूर्ण जानकारीके लिए देखिए, पत्र: ब्रिटिश एजेंटको, २१ जुलाई १८९९ तथा प्राथेनापत्र: उपनिवेश मंत्रीको, [१६] मई, १८९९ ।

### ऑरेंज फी स्टेंट

१८९० के अध्याय ३३ के अनुसार, फोई भी एशियाई (१) राज्यके अध्यक्षकी अनुमतिके विना दो महीनेसे अधिक समयतक राज्यमें नहीं रह सकता; (२) जमीनका मालिक नहीं हो सकता; और (३) व्यापार

यदि उपर्युक्त प्रतिवन्थोंके साथ राज्यमें रहनेकी अनुमति मिल जाती थी तो, अध्याय ७१ के अनुसार, या खेती नहीं कर सकता। १० शिल्मि वार्षिकका व्यक्ति-कर देना पड़ता था।

ज्ञातव्य: पुरानी ऑरंज फ्री स्टेटके एशियाई-विरोधी कानूनोंका पूर्ण पाठ फरवरी २४, १८९६ के सामान्य पत्रमें दिया गया है।

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस०एन० ३८१४-५) से।

#### १२८ अभिनन्दनपत्र : बम्बईके भूतपूर्व गवर्नरको

A 14

डर्वनके भारतीयोंने मेयरकी अध्यक्षतामें एक सत्कार-समारोह करके लॉर्ड जॉर्ज कैनिंग हेरिसकी निम्न अभिनन्दनपत्र भेंट किया था । लाँई हैरिस किसी समय वम्बईके गवर्नर ये और वे लंदन जाते हुए हर्वनमें ठहरे थे।

> हर्वन अप्रैल २०, १९०१

परमश्रेष्ठकी सेवामें निवेदन है.

हम, नेटालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्न-हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधि, अपने वीच महान्-भावका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भारतके साथ और विशेषतः वस्वईके साथ महानुभावके घनिष्ठ सम्बन्धसे हम परिचित हैं; इसिलए हम महसूस करते हैं कि अगर हमने आप महानु-भावके प्रति अपना आदर प्रकट करनेके अवसरका लाभ न लिया होता, तो हम अपना कर्तव्य पालन करनेसे चूक जाते। हम महानुभावके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि आपने इतने थोड़े समयकी सूचना पानेपर भी कृपापूर्वक हमसे मिलना मंजूर किया और हमें अपनी प्रिय कैसरे-हिन्दके भृतपूर्व भारत-स्थित प्रतिनिधिके प्रति अपना आदर-भाव सिद्ध करनेका अवसर दिया।

हम कामना करते हैं कि महानुभावकी यात्रा सुखद हो और आप हमारे कृपालु महा-राजाकी सेवाके लिए दीर्घ जीवन पायें। हम यह आशा करनेकी धृष्टता भी करते हैं कि आप महानुभाव इस उद्यान-उपनिवेशमें वसे हुए भारतीयोंके लिए, कुछ स्थान अपने हृदयमें सदैव रखेंगे।

विनीत,

[अंग्रेजीसे]

नेटाल ऐडवटाईज़र, २२-४-१९०१ ।

#### १२९. भारतीय और परवाने'

पो० ऑ० वॉक्स १८२ दर्वन अप्रैल २७, १९०१

प्रिय महोदय,

में इसके साथ उस तार की एक प्रतिलिपि भेजता हूँ जो ट्रान्सवालके भारतीय शरणा-यियोंकी ओरसे आपको भेजा गया है। ट्रान्सवाल जानेके लिए परवाने पानेवाले यूरोपीयोंकी सूची दिन-प्रतिदिन वढ़ रही है, किन्तु इस पत्रके लिखनेतक भारतीय शरणार्थियोंको एक भी परवाना नहीं दिया गया है। लॉर्ड रॉवर्ट्स जव दक्षिण आफ्रिकामें थे तव उनसे और उच्चायुक्तसे भी निवेदन किया गया था; किन्तु सव व्यर्थ हुआ। श्री एच०टी० ओमाने (अवसर-प्राप्त आई० सी० एस०), जो उच्चायुक्तके परवाना-सचिव नियुक्त किये गये हैं, हमारे लिए भी कुछ परवाने प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। गत मास उन्होंने यहाँतक किया या

२. यह पत्र उन्हों लोगोंको लिखा गया था, जिन्हें १६-४-१९०१ की तार भेजा गया था। २. १६ अप्रैल, १९०१ का तार ।

हेर-फेर के वरकरार है। जहाँतक "वड़ा व्यापार करनेवाले" एशियाई व्यापारियांका सम्बन्ध है, उनके शहरों में रहने दिये जानेके निवेदनपर विचार किया जा सकता है। परन्तु ऐसे वर्गके कोई लोग इस समय प्रिटोरियामें नहीं हैं; इसलिए यह हुनम वरकरार है कि प्रिटोरियामें भभी मौजूद सब एशियाइयोंकी पृथक् विक्तियों रहना होगा। सैनिक गवर्नरने कृपाकर यह अनुमित दे दी है कि दो आदमी "मसजिद" की हिकाजत करनेके लिए उसमें रह सकते हैं। आज मैंने सब एशियाइयोंको, जो इस समय नगरमें रह रहे हैं, पृथक् वस्तीमें चले जाने और वहीं रहनेका आदेश दे दिया है।

(हस्ताक्षर) जे० ए० गिलम

१३०. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी छेन डर्नन अप्रैल ३०, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग श्रीमन्,

मैं इस सप्ताहके सरकारी गज़टमें प्रकाशित भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन विधेयकपर आपको लिखनेकी घृष्टता कर रहा हुँ।

विधेयकके पहले खण्डमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय स्त्रीको १८९५ के कानूनके अनुसार जिस दरसे मजदूरी दी जायेगी वह उस कानूनमें वताई हुई दरकी आधी होगी। या फिर, ऐसी विशेष दरसे दी जायेगी, जो मालिक और उस स्त्रीके बीच तय हो जाये। मैं मानता हूँ कि सरकारका इरादा यह है कि १८९५ के कानूनमें बताई गई दरकी आधी दर कमसे-कम हो। परन्तु मेरा खयाल है कि उक्त खण्डके शब्दोंसे यह इरादा काफी स्पष्ट नहीं होता। क्या मैं सुझा सकता हूँ कि उसमें ये शब्द जोड़ दिये जायें — "परन्तु किसी भी हालतमें यह दर पूर्वोक्त दरकी आधीसे कम न होगी।"

मैं आपका घ्यान इस तथ्यकी ओर खींचनेकी इजाजत लेता हूँ कि १८९१ के कानून २५ में भारतीय स्त्रीकी मजदूरी पुरुषोंकी मजदूरीसे आधी निश्चित की गई है। मुझे आशा है कि सरकार न्यूनतम दरमें कोई फर्क करना नहीं चाहती।

> आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० ३४८६/१९०१।

March

१. सुझाव मंजूर कर लिया गया था।

सेवामें माननीय आर० जे० सी० लॉर्ड [बम्बई-सरकार बम्बई]

[प्रिय महोदय,]

मुझसे खास अनुरोध कियां गया है कि मैं संलग्न पत्र आपको भेज दूं और नम्रतापूर्वक सुझाऊँ कि भारतकी विभिन्न विधानपरिषदोंमें इस वाबत कुछ कार्रवाई की जाये।
पूर्वक सुझाऊँ कि भारतकी विभिन्न विधानपरिषदोंमें इस वाबत कुछ कार्रवाई की जाती है।
पूर्वक सुझाऊँ कि भारतकी वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी वहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है।
प्रवासियोंकी वहुत बड़ी संख्या वम्बई, मद्रास कार्य संबंधित स

परिषदमें ही कार्रवाई की जाय।

यह प्रक्त उनमें से हैं, जिनके बारेमें भारतीय और आंग्ल-भारतीय लोकमत एक है।

और, मेरा खयाल है कि गैर-सरकारी सदस्योंकी संयुक्त कार्रवाई हमारी उद्देश्य-पूर्तिमें बहुत सहायक होगी। इसमें बहुत कम शक है कि सरकारी पक्षकी सहानुभूति हमारे साथ होगी।

सहायक होगी। इसमें बहुत कम शक है कि सरकारी पक्षकी सहानुभूति हमारे साथ होगी।

और लॉर्ड कर्जनके रूपमें हमें जो जबरदस्त और सहानुभूतिशील वाइसराय मिले हैं, उनके और लॉर्ड कर्जनके रूपमें हमें जो जबरदस्त और सहानुभूतिशील वाइसराय हिए बिना रह नहीं शासनमें हमारी निर्योग्यताओंकी तहमें समाये प्रश्नका अनुकूल निवटारा हुए बिना रह नहीं सकता। लंदन टाइन्सने प्रश्नको इस प्रकार पेश किया है:

क्या ब्रिटिश भारतीयोंको, जब वे भारत छोड़ते हैं, कानूनके सामने वही दर्जा मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिटिश प्रजाएँ करती हैं? वे एक ब्रिटिश प्रजाएँ करती हैं? वे एक ब्रिटिश प्रिटेश प्रदेशसे दूसरेको स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते हैं या नहीं, और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रदेशसे दूसरेको स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते हैं या नहीं?

प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकत ह था नहा । जरूरतं इतनी ही है कि यह प्रश्न पर्याप्त रूपमें परमश्रेष्ठकी नजरमें ला दिवा जाये।

#### [अंग्रेजीसे]

भारतमंत्रीके नाम भारत-सरकारके खरीता नं० ३५, १९०१ का अंश। कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : साउथ आफ्रिका, जनरल, १९०१।

१. अप्रैंछ २०, १९०१ का परिपत्र । वम्बई-सरकारने गांधीजीका पत्र और उसके सायके कागजात भारत सरकारको भेज दिये थे, जिसने उन्हें भारतमंत्रीके पास भेज दिया । भारतमंत्रीके कार्यालयने उक्त पत्रमें एक सरकारको भेज दिये । वह इस आश्यको थी कि प्रार्थनापत्रके सिलसिलेमें श्री चेन्वरलेनने उत्तर दे दिया है कि टिप्पणी जोड़ दी । वह इस आश्यको थी कि प्रार्थनापत्रके सिलसिलेमें श्री चेन्वरलेने उत्तर दे दिया है कि टिप्पणी जोड़ दी । वह इस आश्यको थी कि प्रार्थनापत्रके सिलसिलेमें श्री चेन्वरलेने उत्तर दे दिया है कि टिप्पणी जोड़ तथा ऑरंज की रेट उपनिवेशमें त्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका प्रवन लॉड मिलनरके, जब वे ट्रान्सवाल तथा ऑरंज की रेट उपनिवेशमें त्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका प्रवन लॉड मिलनरके, जब वे दिश्रण आफ्रिका लीटें, विचारके लिए छोड़ रखा गया है ।

#### १३२ प्रार्थनापत्र : सैनिक गवर्नरको'

पो० ऑ० वॉक्स ४४२० जोडानिसवर्ग मई ९, १९०१

सेवामें परमधेष्ठ कर्नल कॉलिन मैकेंजी सैनिक गवनंर जोहानिसवर्ग

परमश्रेष्ठ ध्यान देनेकी कृपा करें,

हम, जोहानिसवर्गके भारतीय समाजके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले सदस्य, सम्मानपूर्वक आपको वताना चाहते हैं कि जोहानिसपर्ग गज़टनें एक महत्त्वपूर्ण सूचना छपी है। [उसमें कहा गया है कि] सभी एशियाइयोस व्यवहार करनेके लिए एक भारतीय प्रवास-कार्यालय खोला गया है। उसीके जरिये इस प्रकारके सभी प्रजाजनोंको अपने परवाने वदलवाने होंगे और ऐसे सब सरकारी मामले निपटाने होंगे जिनमें वे दिलचस्पी रखते हों।

हम यताना चाहते हैं कि अवतक सम्राट्के अधिकारियोंके साथ हमारा सीधा व्यवहार किसी शिकायतके विना चलता रहा है और हमें भय है कि इस नये परिवर्तनसे हमारे बहुतसे साथी-प्रजाजनोंमें असन्तोष उत्पन्न होगा।

हमने विदेशोंके प्रजाजनोंके परवाने वदलवानेके सम्बन्धमें कोई सूचना नहीं देखी है, इस-लिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह भेदभाव किया जा रहा है। यदि ऐसा हो तो हमें बहुत दुःख होगा।

हम सर्देव वफादार रहे हैं और अवतककी भांति सीचे साम्राज्यीय अधिकारियोंके अधीन रहना चाहते हैं, जिनके व्यवहार और दयाल्ताकी हम बहुत सराहना करते हैं।

हमें भरोता है कि परमश्रेष्ठ इस मामलेपर गम्भीरतासे विचार करेंगे और हमारी विनोत प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे।

> परमश्रेष्टके अत्यन्त विनीत और आशाकारी सेवक,

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ३८२२-३) से।

१. इसी प्रकारकी अर्जी दूसरे दिन ब्रिटिश उच्चायुक्त और ट्रान्सवाल्के गवनैरको भी भेजी गई थी, जिसपर उत्पान हाजी अब्दुल ल्तीफ तथा १३९ अन्य व्यक्तियोंके हस्ताक्षर थे।

#### १३४. तार : अनुमितपत्रोंके बारेमें

[डवेंन] मई २१, १९०१

वेवामें परनिट्स जोहानिसवर्ग

आपका बीस तारी ख़जा तार। और परवानों के लिए श्री हाजी हवीब प्रिटोरिया; सर्वश्री एम० एस० कुवाडिया और आई० एम० करोडिया, जोहानिसवर्ग; श्री अन्दुल रहमान, पोचेफ्स्ट्रमके नाम पेश करता हूँ। दो नामों के लिए केपटाउनको तार दे दिया है। चार नाम नेटालके शरणार्थियों समझे जायें, डर्वनके नहीं। अधिकतर प्रमुख शरणार्थी डर्वनमें रहते हैं। ये नाम प्रतिनिधि-रूप हैं और शरणार्थियों समामें चुने गये हैं। सादर निवेदन है, नेटालके लिए चार अनुमतिपत्र भी बहुत कम हैं।

गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८२७) से।

#### १३५. पत्र : अनुमतिपत्रोंके बारेमें

[डर्बन] मई २१, १९०१

सेवामें श्री एच० टी० ओमानी अनुमतिपत्र कार्यालय जोहानिसवर्ग महोदय,

मुझे आपके इस मासकी २० तारीखके तारकी प्राप्ति-सूचना देनेका मान प्राप्त हुआ है। भारतीय शरणार्थी-समितिने मुझे यह भी निर्देश दिया है कि मैं तारके लिए उसकी ओरसे आपको धन्यथाद दुं।

में अब नेटालके लिए निम्नलिखित चार नाम पेश करनेकी इजाजत लेता हूँ: हाजी हबीब हाजी दादा, प्रिटोरिया; एम० एस० कुवाडिया, जोहानिसवर्ग; आई० एम० करोडिया, जोहानिसवर्ग और अब्दुल रहमान, पोचेपरटूम। इन शरणाथियोंमें से तीन डर्बनमें हैं और एक (श्री अ० रहमान) लेडीस्मिथमें। ये प्रतिनिधियोंके नाम हैं और इनका चुनाव भारतीय शरणाथियोंकी एक वैठकमें किया गया है। वैठकमें अनुमितपत्रोंके लिए जो कमसे-कम नाम निर्धारित किये गये थे वे इनसे ज्यादा थे। इसलिए, उस संख्याको चारतक घटानेके लिए पीचयाँ डालनी पड़ीं। अधिकतर

मोह पा और उनमें भेरी भिन्ति भी बहुत थी। वह सब गया। इसलिए मैं स्वार्थवश रोता हूँ। ऐसी हालतमें आपको गया धीरज बैंघाऊँ।

मोहनदासके प्रणाम

मूल गुजराती प्रति (सी० डवल्यू० २९३६) से।

१३८. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मर्क्युरी केन डर्बेन मई २१, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग श्रीमन्

कारा त्रीकम नामके एक भारतीयकी थैली, जिसमें ४० पींड थे, ६ तारीलको वेस्ट स्ट्रीटमें दिन-दहाड़े कुछ यूरोपीयोंने लूट ली थी। उनमें से एक आदमी पकड़ लिया गया था और १० तारीलको उसका कुछ मुकदमा हुआ या। जिस आदमीपर मुकदमा चला था वह जमानतपर छोड़ा गया था और वह जमानत जन्त हो गई थी। मैंने खुफिया पुलिसके दफ्तरमें अर्जी दी थी कि जमानतकी रक्तममें से ४० पींड दे दिये जायें। मुझसे कहा गया कि मैं उसके लिए सरकारको लिखूं।

अब मैं आवेदन करता हूँ कि जमानतकी रकममें से ४० पींड मेरे मुअक्किलको दे दिये जायें। मेरे मुअक्किलके पास ४० पींड ये, इस सम्बन्धमें जो प्रमाण मिजस्ट्रेटके सामने दर्ज किया जा चुका है, उससे ज्यादा भी किसी प्रमाणकी जरूरत हो, तो मैं सरकारके सामने पेश करनेको तैयार हूँ।

> भाषका भाषाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ० ४२५८/१९०१।

पूर्वी भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) संयुक्त कार्रवाईका सुझाव पहले ही दे चुका है। इसलिए में सादर नियेदन करता हूँ कि यदि सभी मतोंके लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली एक छोटो-सी समिति बना दी जाये और सदा संगठित कदम उठाये जायें तो हमें बहुत-कुछ सफलता मिलेगी।

उपनिषेत-मन्त्रीके असहानुभूतिपूर्ण उत्तरसे यहाँ बुरा प्रभाव पड़ा है और भारतीयोंके प्रति विरोपको और भी प्रोत्साहन मिला है। इसलिए श्री चेम्बरलेनको या तो पत्र लिखा जाये या उनसे व्यक्तिगत भेंट की जाये। मेरी तुच्छ रायमें जानकारी प्राप्त करनेका यही एक तरीका हमारे मामलेकी परिस्वितियोंके अधिक अनुकूल पड़ता है। रायटर द्वारा तारसे भेजे गये श्री चेम्बरलेनके उपयुन्त उत्तरसे कुछ विगाड़ होनेका अनुमान है। उसका अर्थ यह लगाया गया है कि चे लोगोंकी चील-पुकारके सामने झुक जायेंगे और भारतीयोंको विलकुल त्याग देंगे।

मं जानता हूँ कि हम जो मोर्कपर मीजूद हैं, अदूरदिशतासे ग्रस्त हैं। और इसके फलस्वरूप हो सकता है कि हम संजुचित और सीमित दृष्टि अपना लें और वहाँकी परिस्थिति या हमारी ओरसे काम करनेवाले नेताओंकी स्थितिकी ओर उचित ध्यान न दें। इसलिए यदि मेरे सुझावमें कोई दिठाईकी बात हो तो मुझे विश्वास है कि आप कृपाकर उसकी ओर ध्यान न देंगे।

मैं इस पत्रकी एक प्रतिलिपि माननीय दादाभाई नीरोजीको भेज रहा हूँ।

आपका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८३६) से।

#### १४१. एक चेकके बारेमें दफ्तरी टीप

डबैन जुन २, [१९०१]

यह चेक कांग्रेसके प्रस्तावकी रूसे दिया गया है। प्रस्ताव यह था कि श्री उनकी शालाके लिए चन्दा किया जाये और अगर चन्देसे पूरा न पड़े तो कांग्रेस, शेख फरीदकी जायदाद लेनेके वाद, जो पैसा वचे यह श्री उनको दे दे। चंदा अब बढ़ेगा, ऐसा नहीं लगता। इसलिए चेक दे देनेकी जरूरत मालूम होती है। सो, आजके दिन चेक काटा है।

प्रस्ताव, २३ नवम्बर, १९००।

मो० क० गांधी

मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नफल (एस० एन० ३८३७) से।

#### १४४ पत्र : मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको

पो० ऑ० वॅावस १८२ वर्षन, नेटाल जून २२, १९०१

थिय सर मंगरजी,

मैंने गत सप्तात् आपके दो पत्रोंकी प्राप्ति स्वीकार की थी। उसके बाद मुझे आपका गत नानको २४ तारोजक पत्र मिला है। आपके पत्रोंने हमारे उत्साहको फिरसे जगाया है, और आप जो महानु कार्प कर रहे हैं उसके लिए दक्षिण आफिकाके गरीव पीडितोंकी ओरसे मैं आपको पन्यचाद देता हूँ। हम पहिके लोग आपसे पूरी तरह सहमत हैं कि जहाँतक वन सके काम मैंबीपूर्ण मुकावातींग्रे, बैसी कि आप श्री चेम्बरलेन और अन्य लोगोंसे कर रहे हैं, सिद्ध किया जापे; क्योंकि नंसदमें किसी प्रश्नका असहानुभृतिपूर्ण उत्तर देनेसे अधिक क्षतिके सिवा और कुछ नहीं हो सकता - जब कि न्याय पूरी तरह हमारे पक्षमें है और विभिन्न दलोंमें कोई मतभेद भी नहीं है। अभीष्ट परिणाम पानेके लिए यस इतना ही जरूरी है कि अधिकारियोंको लगातार याद दिलाते रहा जाये और निरन्तर चौकसी रखी जाये। हमने पहले ही जान लिया या कि आप भारतमें संयुक्त आन्दोलन छेड़नेका नुझाप देंगे। इसलिए हमने वहाँके नेताओंको पत्र' लिख दिये हैं और उनसे प्रार्थना की है कि थे स्मरणपत्र लिखते रहें, और वाइसरायकी परिपदमें प्रक्त उठाते रहें। साथ ही, मुझे सफलताकी ज्यादा आशा नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी संगठित समिति नहीं है, जो कि निर्फ दक्षिण आफिकी सवालको या, यों कहें कि, प्रवासी भारतीयोंकी निकायतींके सवालको हापमें ले। परन्तु, यदि पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) और कांग्रेस समिति मिलकर भारत-कार्यालयसे जोरदार निवेदन करें तो यह भारतमें जो कुछ किया जावे उसका पूरक हो सकता है, या उसका स्थान ग्रहण कर सकता है।

में जानता हूँ कि हमारी नियंग्यताओं के इस मामलेको आप बहुत महसूस करते हैं। ये नियंग्यताएँ, शान्तसे-शान्त चित्तमें भी साल्यिक रोप उत्पन्न कर देने के लिए काफी बुरी हैं। किन्तु क्या में आपसे यह नियंदन कर सकता हूँ कि आप अपने इस उत्तम कार्यमें, जिसे आप वहाँ कर रहे हैं, गरमागरम बहुस छेड़कर तबतक बाधा न आने दें, जबतक कि आपको कामयाबीकी पूरी उम्मीद न हो। हम पूरी तरह अनुभव करते हैं कि इस कार्यमें आपकी गहरी दिलचस्पी, संसदमें आपके स्थान, अधिकारियोंगर आपके प्रभाव और, सबसे अधिक, कार्य करनेमें आपकी तत्परताके कारण इसके प्रति न्याय करनेके लिए आपसे अधिक योग्य व्यक्ति इंग्लैंडमें और कोई नहीं है।

में यह कहनेका साहस करता हूँ कि परवानोंकी वावत आपको भेजे गये तार के सम्बन्धमें ट्रान्सवालके अधिकारियोंने श्री चेम्बरलेनको जो जानकारी दी है वह श्रामक है। मैं अब भी कहता हूँ कि तार सही है। यह जानकारी उस रिपोर्टसे ली गई थी जो स्थानीय समाचारपत्रोंके विशेष संवाददाताओंने भेजी श्री। मैं कल खुद उचेतर गोरोंकी समितिके मन्त्रीसे मिलने गया था। उसने मुझे निश्चयपूर्वक बताया कि अधिकांश दूकानें खुली हुई हैं और यह माँग कि लोग

१. ये उपरुग्ध नहीं हैं।

२. अप्रैल १६, १९०१ फा तार ।

#### १४६. तार : अनुमति-पत्रोंके बारेमें

[ टर्बेन ] जुलाई २, १९०१

वेवामें परमिट्स जोहानिसवर्ग

भेरा २१ मईका पत्र। भारतीय शरणार्थी-समिति सादर निवेदन करती है, वादा किये अनुमित-पत्रोंके यारेमें जानकारी दें। आपका २५ मईका तार। गांधी

(अंधेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८५८।

#### १४७. तार : उपनिवेश-सचिवको

[डर्नन] जुलाई २६, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

नया मैं पूछ सकता हूँ कि भारतीय प्रार्थियोंने निगम-विधेयक (कारपोरेशन्स विल) की जिन धाराओंपर आपित्त की है वे कमेटीके हाथोंसे गुजर चुके हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्या सरकारका विचार कोई कार्रवाई करनेका है? गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८६६) से।

# १४८. तार : हेनरी बेलको

[ डबैन ] अगस्त ८, १९०१

सेवामें सर हेनरी बेल

अपने उपलक्ष्यमें जानेके दी आपको पदवी पीटरमैरित्सवर्ग महामहिम सम्राट् द्वारा हूँ । बधाइयाँ देता वासियोंकी ओरसे नम्रतापूर्वक

[अंग्रेजीसे]

· साबरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८७६।

१४९. तार: सी० बर्डको

[ हबैन ] अगस्त ८, १९०१

सेवामें श्री सी० वर्ड सी० एम० जी०

आपको जानेके उपलक्ष्यमें दी पदवी सम्राट् द्वारा आपको पीटरमैरित्सवर्ग

महामहिम बधाइयाँ देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८७७।

#### १५०. अभिनन्दन-पत्र : शाही मेहमानोंको

कॉार्नवाल तथा यॉर्फिक डय्कू और डचेसके नेटाल आनेपर डर्वनके भारतीयोंने उन्हें निम्नलिखित अभिनन्दन-पत्र मेंट फिया था। अभिनन्दन-पत्र एक चौंदीकी ढालपर खुदा था, जिसपर ताजमहल, वम्बईकी कारला गुफाओं, बुद्ध गया मन्दिर तथा नेटाल्के गन्नोंके खेतोंमें काम करते हुए गिरमिटिया भारतीयोंके चित्र अंकित थे।

[डर्वेन अगस्त १३, १९०१]

#### महाविभव कॉर्नवाल तथा यॉर्कके डचूक और डचेसको अभिनन्दन-पत्र

महाविभवकी सेवामें निवेदन है:

इस उपनिवेशके निवासी ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस सागरतीरपर आप महाविभवोंका नम्नतापूर्वक अभिनन्दन करते हैं। अपनी इस यात्रामें आप जिन देशोंमें गये उनमें नेटाल एक ऐसा देश है जहाँ ब्रिटिश भारतीय वड़ी संख्यामें रहते हैं। और, यह देखते हुए कि भारतको महाविभवोंकी यात्राका सम्मान प्राप्त करनेवाले देशोंमें शामिल नहीं किया गया, आप महाविभवोंको श्रद्धांजिल भेंट करना हमारा दोहरा कर्त्तन्य हो जाता है।

इससे व्यक्त होता है कि महामिहम सम्राट् अपनी प्रजाओंका बहुत मान करते हैं, क्योंकि ऐसे अवसरपर जब कि हमारी प्रिय कैसरे-हिन्दके हमारे वीचसे उठ जानेके कारण राज-परि-वारके साथ करोड़ों प्रजाजन महान् शोक-सागरमें डूवे हुए हैं, उन्होंने आप महाविभवोंको न केवल आस्ट्रेलिया बल्कि महान् साम्राज्यके अन्य भागोंकी भी यात्रा करनेका आदेश दिया है। हम सम्मानपूर्वक कहनेका साहस करते हैं कि इस यात्राने उस पवित्र सूत्रको जिससे ब्रिटिश राज्यके विभिन्न भाग एक साथ बँधे हैं और भी कस दिया है।

हम उदार व्रिटिश शासनके लाभको पूर्ण रूपसे समझते हैं। भारतसे वाहर पाँव रखनेकी जगह हमें इसीलिए मिली है कि हम सर्वसंग्रही यूनियन जैकके अंकमें हैं।

हम आपसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप महामिहम सम्राट्को — हमारे महाराजको — हमारे राजभिक्तपूर्ण अनुरागका विश्वास दिलायें। हमारी हार्दिक कामना है कि आप दिक्षण आफ्रिकाके इस उपवनमें आनन्दके साथ समय वितायें और हम सर्वशिक्तमानसे प्रार्थना करते हैं कि वह यात्राकी समाप्तिपर आपको सकुशल घर पहुँचा दे और आपपर उत्तमोत्तम सुख-समृद्धिकी वर्षा करे।

भापके विनीत तथा विकादार सेविक, अब्दुल कादिर, एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी तथा लगभग ६० अन्य

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल ऐडवर्टाइज़र १७-८-१९०१

## १५१. भारतीय और डचूक

मनर्युरी छेन डर्बन अगस्त २१, १९०१

सेवामं सम्पादक नेटाल मक्युंरी

"अंग्रेजी बोल सकनेवाले तथा अन्य भारतीयोंकी विरोध-सभा" के अध्यक्षके नाते संयोजकके पाससे समाके प्रस्तावोंकी जैसी नकल मुझे मिली है, मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। आवरक-पत्रकी महोदय, नकल भी संलग्न है। मैं उस सभाका सभापति जरूर था; परन्तु उन प्रस्तावोंसे मुझे जरा भी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उनमें वस्तुस्थिति बतानेकी कई महत्त्वपूर्ण भूलें हैं और वे अमोत्पादक हैं। परन्तु मैं मानता हूँ कि सही या गलत शिकायतोंको मैदानमें लाकर रख देनेसे जोश कुछ ठंडा ही होता है। मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। आप जैसा उचित समझें, उनका मो० क० गांधी उपयोग करें।

गत २ तारीखको कांग्रेसके सभा-भवनमें अंग्रेजी-भाषी और अन्य भारतीयोंकी एक विरोध-सभा हुई थी। श्री मी० कि गांधी सभापति थे। सभामें संयोजक श्री जे० एछ० र विर्देसने नीचे लिखे प्रस्ताव पेश किये और श्री डी॰ सी॰ एंड्यूज़ने उनका समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वातुमतिसे स्वीकृत हुए।

 कॉर्नवाल तथा यॉक्से ड्यूक और डचेसको मानपत्र देनेके लिए प्रतिनिधियोंका चुनाव िस ढंगसे िकया गया उसपर यह सभा जोरदार विरोध प्रकट करती है। क्योंकि, चुनावके लिए की गई समाकी सूचना केवल

मुसलमानोंको दी गई थी । इस तरह दूसरे भारतीयोंको उसमें भाग केनेसे वंचित रखा गया ।

२. यह समा इस वातका भी जीरदार विरोध करती है कि महाविभवोंको अभिनन्दन-पत्र देनेके लिए की गई समामें भाग छेनेके लिए जो प्रतिनिधि चुने गये हैं उनमें अधिकांश मुसलमान हैं। उपनिवेशमें दूसी भारतीयोंकी संख्या मुसलमानोंसे अधिक है। अतः उनके प्रतिनिधियोंकी संख्या कामसे-कम मुसलमान प्रतिनिधियोंक

रा होता है जार स्वागत-सिमिति विष् चुना गया है अगर स्वागत-सिमिति विष जार अधिक प्रतिनिधियोंको निमन्त्रण भेजनेके लिए चुना गया है अगर स्वागत-सिमिति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे) उनमें से छ: मुसलमान हैं। इस प्रकार अन्य भारतीयोंको पुन: न्याययुक्त वरावर तो होती ही चाहिए थी।

४. यह सभा मुसलमानीके इस रिवालका भी घोर विरोध करती है कि वे अपना प्रतिनिधित्व करनेवाले ध्यक्तियोंका चुनाव कर छेनेक वाद, हमेशा और वगैर अपवादके, अंग्रेजी-भाषी और अन्य भारतीयोंका प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्वं नहीं दिया गया है। कारनेके लिए एक श्री एच० एल० पालको ही चुना कारते हैं। इस तरह वे सदा सम्बन्धित भारतीयोंकी इच्छाके प. उपर्युक्त प्रसावोंकी प्रतिलिपियों यार्किक ड्यूक् और ड्वेसके सचिव (सेक्रेटरी) की, भारतीय स्वागत

विरुद्ध फाम फारते हैं।

सिमितिकी, डर्वनके मेयरकी, और नेटाल्के अखनारोंकी भी भेज दी जायें।

### [अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २३-८-१९०१

#### १५२. भारतीय या कुली

[ छेडीस्मिथ ] सितम्बर ११, १९०१

श्री गांधीने माँग की कि उन्हें इतनी कार्रवाई हो जानेपर भी वकीलके रूपमें उपस्थित होने दिया जाये, क्योंकि यह मुकदमा भारतीय समाजके लिए महत्त्वका है और पुलिस भारतीयोंकी मान-मर्यादाके वारेमें भ्रममें पड़ी मालूम होती है। कुछ दिन पूर्व उसने नेटालमें जन्मे ऐसे अनेक भारतीयोंको गिरफ्तार किया था, जिन्होंने गिरफ्तारीकी शरमके कारण ही अपनी जमानत जन्त करा दी थी। प्रतिवादीको, जो भारतीय है और जो स्वेच्छासे नेटाल आया था, "कुली" वताकर कानूनकी धारामें फाँसनेकी कोशिश की गई है। धाराके शब्द हैं: "९ वजे रातके वाद", "अगर अपने मालिकसे प्राप्त परवाना न दिखा सके।" वह ऐसा कैसे कर सकता था, जब कि अपना मालिक वह खुद था? उन्होंने श्रीमती विन्दन चनाम लेडीरिमथ-निगम मुकदमेके फैसलेका कुछ अंश पढ़कर सुनाया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालयने कहा था कि उक्त शब्दका भाषान्तर "गिरमिटिया भारतीय" किया जा सकता है।

न्यायमूर्तिने कहा: जो नजीर दी गई है उसके खयालसे वे और कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। वे कोई सख्त व पुख्ता नियम नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे मामलोंपर उनके गुण-दोपोंके आधारपर ही विचार करना होगा। कानून किठन है। यद्यपि अभियुक्त साफ-साफ एक रंगदार व्यक्ति है, फिर भो कानून उसे वैसे नहीं पुकारता, इसलिए उसे वरी किया जाता है।

[बंग्रेजीसे] नेटाल मक्पूरी, १२-९-१९०१

१५३. पत्र : टाउन क्लार्कको

१४, मक्युंरी केन [डर्वेन] सितम्बर १७, १९०१

सेवामें श्री विलियम कूली टाउन क्लार्क डर्वन

प्रिय महोदय,

प्लेग-निरोधके हेतु स्वीकृत उपायोंके सम्बन्धमें भारतीय चौकसी-सिमिति (इंडियन विजिलैन्स किमटी) जो-कुछ कर सकी उसके लिए आपका १२ तारीखका धन्यवाद-पत्र मिला। मैं आपका कृतज्ञ हूँ।

१. अवर्री नामके एक भारतीय नाईपर रातको निकलनेके परवाना-कानूनके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था। जिस दिन लेडीस्मिथका मजिस्ट्रेट मुकदमेका फैसला करनेवाला था उस दिन गांधीजीने अभिडुत्तकी ओरसे पैरवी की थी।

#### १५५. टिप्पणी: वकीलकी सलाहके लिए

टवेन

अक्टूबर २, १९०१

ं १८९७ का अधिनियम १८, थोक और फुटकर व्यापारियोंको परवाने देनेका नियमन र नियन्त्रण करनेके लिए है।

१८७२ के कानून १९ की घारा ७१ उपघारा (क) में जिन परवानोंका जिक है में, इस अधिनियमकी घारा १ द्वारा, थोक व्यापारियोंके परवाने भी शामिल कर दिये गये हमारा कयन है कि यह इसलिए किया गया है कि थोक व्यापारियोंके परवाने भी निगम रिपोरेशन) के नियन्त्रणमें आ जायें।

इस अधिनियमकी धारा ३ की रचना विशेष रूपसे इस प्रकार की गई है कि "फुटकर पारियों" शब्दोंमें फेरीवालोंकी गिनती हो। हमारा कथन है कि इसका मतलव यह निकलता कि शेष सब व्यापारी इस गिनतीसे वाहर हो गये।

वकीलकी रायमें, इस अधिनियमके अनुसार रोटीवालों या कस्सावोंकी गिनती फुटकर पारियोंमें होगी या थोक व्यापारियोंमें? उनके परवानोंपर यह अधिनियम लागू होगा नहीं?

वकीलका घ्यान इस तथ्यकी ओर आकृष्ट किया जाता है कि १८७२ के कानून १९ में ीवालों और कस्सावोंके परवानोंके लिए दरोंकी तालिका फुटकर दूकानदारोंके परवानोंकी लेकासे अलग है; और कमसे-कम आम लोगोंका खयाल तो यह है कि रोटीवालोंके परवाने, ी पकाने-वेचनेके रोजगारसे असम्बद्ध कारोवारपर लागू नहीं होते। और इसी प्रकार कर व्यापारीका परवाना रोटी पकाने-बेचनेके कारोवारपर लागू नहीं होता।

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९१५) से।

#### १५७. विदाई-सभामें भाषण

गांपीजीको, उनके भारत रवाना होनेसे पूर्व, नेटाल भारतीय कांग्रेस और अन्य भारतीय संस्थाओंकी ओरसे मानपत्र दिये गये ये । उर्वनंक कांग्रेस-भवनकी विराट सभामें कई प्रमुख यूरोपीय नागरिक भी शामिल ये । इस अवसरपर गांपीजीने जो भाषण दिया उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ।

[डर्वन] अक्टूबर १५, १९०१

श्री गांधीने उस भन्य और बहुमूल्य मानपत्रके लिए सच्चे हृदयसे धन्यवाद दिया। उन्होंने अनेक उपहारोंके दाताओंको, और उनको भी घन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी प्रशंसामें वढ़-वढ कर भाषण दिये थे। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्नका कोई संतोपजनक उत्तर नहीं ढंढ सका कि इस सबका अधिकारी में कैसे बन गया हैं? सात या आठ वर्ष हए, हम लोग एक खास सिद्धान्त छेकर चले थे और मैंने इन उपहारोंको इस संकेतके रूपमें स्वीकार किया है कि हम उसी सिद्धान्तपर बढ़ते रहेंगे, जिसे लेकर उस समय चले थे। नेटाल भारतीय कांग्रेसने उपनिवेशमें वसनेवाल युरोपीय और भारतीयोंके बीच सद्भाव बढ़ानेका काम किया है। उसमें हमने प्रगति की है, भले यह योड़ी ही क्यों न हो। पिछले चुनाव-सम्बन्धी भाषणोंमें हमने भारतीयोंके विरुद्ध वहत-कुछ सुना। दक्षिण आफ्रिकामें आवश्यकता गोरे लोगोंके देशकी नहीं, गोरे भातुमण्डलकी भी नहीं, विलक एक साम्राज्यगृत भात्मण्डलकी है। प्रत्येक व्यक्तिका, जो साम्राज्यका मित्र है, यही लक्य होना चाहिए। इंग्लैंड पूर्वमें अपने अधीन प्रदेशोंको कभी नहीं छोड़ेगा और जैसा कि लॉड कर्जनने कहा है, भारत ब्रिटिश साम्राज्यका उज्ज्वलतम रत्न है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम समाजके एक ग्राह्म अंग हैं; और यदि हमने जो कार्य प्रारम्भ किया था उसे जारी रखेंगे तो "जब कूहरा छैंट जायेगा, हम एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह जानेंगे।" इसके वाद श्री गांधीने उनकी देशी भाषामें भाषण दिया, और भारतीयोंके उस विशिष्ट देशवन्युके प्रति हर्पोल्लासके साथ सभा समाप्त हुई।

[ यंग्रेजीसे ]

नेटाल ऐडवर्टाइज्रर, १६-१०-१९०१

#### [संलग्न पत्र १]

#### [अभिनन्दन-पत्र]

सेवामें श्री मोइनदास करमचंद गांधी, वैरिस्टर अवैतिनिक मन्त्री, नेटाल भारतीय कांग्रेस, आदि आदि महातुमाव,

हम नीचे हस्ताक्षर फरनेवाले नेटालवासी सव वर्गोंके भारतीयोंके प्रतिनिधिरूपमें, आपके भारत-प्रस्थान करनेके अवसरपर आपकी सेवामें यह अभिनन्दन-पत्र भेंट करनेकी आज्ञा चाहते हैं। हमारे पास यद्यपि

- १. देखिए संलक्ष पत्र १ और २ ।
- २. यह उल्लेख १८९४ में नेटाल भारतीय फांग्रेसफी स्थापनाका है।

शब्दोंकों कमी है, तथापि हम अति संक्षेपमें आपके प्रति अपनी कृतज्ञताके गहरे भावको व्यक्त करना चाहते हैं। आठ सालते अधिक हुए, जब इस उपनिवेशमें आपका आगमन हुआ था तबसे आपने अथक रूपसे और प्रसन्नतापूर्वम बहुमूल्य सेवाएँ की हैं, और अपने साथी देशवासियों के हितों की रक्षा और वृद्धिके लिए आपने २२२

आपका अनोखा चरित कितने ही उज्ज्वल पाठ पढ़ाता है और आपने जो उदात उदाहरण उपस्थित सदैव ही प्रसन्नतापूर्वक अनुकरणीय आत्मत्यागका परिवय दिया है। किया है उसीके आदर्शपर हम अपने कार्य अगे बढ़ानेकी आशा करते हैं। जी-कुछ भी आपने किया उस सबमें आप उच्च आदर्शित पेरित रहे और कर्तव्यके प्रति अपनी स्थिर निष्ठाके कारण आपके तरीके और

हम अनुमन करते हैं कि आपका सम्मान करके हम स्वयं अपना सम्मान कर रहे हैं। हम सन्चे हृदयसे आशा फरते हैं कि जिन पारिवारिक फर्तन्यों के कारण आपका भारत जाना आवश्यक आपके काम बहुत ही कुञ्चल सिंख हुए। हो गया है, उनसे छुट्टी पनिके बाद आप पुनः हमारे सुख-दुःखके साथी बनेंगे, और उस कार्यको जारी रखेंगे

अन्तमें हम आपके लिए सुखद समुद्र-यात्राकी कामना करते हैं और सर्वशक्तिमानसे प्रार्थना करते हैं कि जिसको कि आप इतने प्रशंसनीय ढंगसे करते रहे हैं। वह आप और आपके आस्मीयोंकी अपनी श्रेष्ठतम कृपासे अनुगृहीत करे।

हर्वन, १५ अवहूबर, १९०१

अब्दुल कादिर (और अन्य)

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९१८) से।

नेटाल भारतीय कांग्रेसकी यह सभा अपने अवैतनिक मंत्री श्री मो० क० गांधीके त्यागपत्रको गहरे दुःखके [संलग्न पत्र २] साथ स्वीकार करती है। उन्होंने लगमा आठ वर्ष पूर्व अपने आगमनके समयसे अथक भावसे, विना अङ्ग्रहें और प्रसन्तापूर्वम प्रवासी भारतीयोंकी वहुमूल्य सेवाएँ की हैं। उन्होंने नेटालमें खास तौरसे और दक्षिण-आफ्रिकामिं आम तौरसे अपने देशवासियों के हितों की रक्षा और वृद्धिके लिए सदैव प्रसन्नतापूर्वक कप्ट सहे हैं, और त्याग किया है। कर्तव्यके प्रति उनकी अटल निष्ठा प्रशंसनीय है और अकेले उसीसे उनके समस्त कार्योका दिशान्दर्शन हुआ है। यह समा अपना परम फर्तच्य समझती है कि इस सबके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञताके गहरे भावको प्रकट करे।

अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नंकल (एस० एन० ३९३०)से।

#### १५८. तार : उपनिवेश-सचिवको

[ डर्वेन अक्टूबर १८, १९०१]

सेवामें उपनिवेश-सचिव पीटरमैरित्सवर्ग

डर्वनका भारतीय समाज लॉर्ड मिलनरको आदरयुक्त अभिनन्दन-पत्र देना चाहता है। क्या लॉर्ड साहव उसे स्वीकार करेंगे?

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१।

१५९. पत्र: पारसी रुस्तमजीको

डर्बन अक्टूबर १८, १९०१

सेवामें श्री पारसी रुस्तमजी अवैतनिक मंत्री अभिनन्दन-पत्र समिति डर्वन

प्रिय श्री रुस्तमजी,

में सोच रहा हूँ, मेरे साथी देशवासियोंने मुझे जो सुन्दर और मूल्यवान अभिनन्दन-पत्र दिया है उसका क्या लिखित उत्तर दूँ। गहरे सोच-विचारके वाद इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि समय-समयपर किये गये अपने वादोंके अनुरूप मुझे केवल यह कहकर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि मैं इन उपहारोंको नहीं, विल्क उस प्रेमको मूल्यवान समझता हूँ जिससे प्रेरित होकर ये दिये गये हैं। इसलिए मैंने ये अलंकार, जिनकी सूची साथमें लगी है, इस निर्देशके साथ आफिकी वैकिंग कारपोरेशनको सींप देनेका फैसला किया है कि वह इन चीजोंको नेटाल भारतीय कांग्रेसको दे दे और फिलहाल एक रसीद, जिसपर अध्यक्ष और अवैतिनक मन्त्री या मिन्त्रयोंके हस्ताक्षर हों, ले ले।

में इन्हें निम्नलिखित शर्तोंपर कांग्रेसको सौंपता हूँ:

(१) ये अलंकार या इनका मूल्य एक आपात-निधिके रूपमें रखा जाये। इस निधिका उपयोग तभी किया जाये जब कांग्रेसके पास दो भू-सम्पत्तियोंके सिवा खर्चके लिए कोई निधि न हो।

#### १६०. पत्र : उपनिवेश-सचिवको

१४, मनर्युरी लेन डर्नेन अनटूनर १८, १९०१

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव पीटरमेरित्सवर्ग श्रीमन,

आज शामको प्रतिनिधि भारतीयोंकी ओरसे मैंने सेवामें निम्नलिखित तार भेजा है: डर्वनका भारतीय समाज लॉर्ड मिलनरको आदरयुक्त अभिनन्दन-पत्र देना चाहता है। क्या लॉर्ड महोदय उसे स्वीकार करेंगे?

इस आशासे कि परमश्रेष्ठकी अनुमति मिल जायेगी, मुझे प्रस्तावित विनम्र मानपत्र की प्रति परमश्रेष्ठकी स्वीकृतिके लिए भेजनेका अधिकार दिया गया है।

> आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१।

#### १६१. अभिनन्दन-पत्र: लॉर्ड मिलनरको

हर्वन अक्टूबर १८, १९०१

परमश्रेष्ठकी सेवामें निवेदन है कि,

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके निवासी ब्रिटिश भारतीयों और ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंकी ओरसे, इस नगरमें पथारनेपर परमश्रेष्ठका सादर स्वागत करते हैं। महामहिम सम्राट् द्वारा महान् पदवी दी जानेके उपलक्ष्यमें हम परमश्रेष्ठको हार्दिक वधाई भी देते हैं।

हम सर्वशक्तिमानसे हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वह परमश्रेष्ठको स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करे जिससे कि परमश्रेष्ठने विदिश झंडेके नीचे दक्षिण आफ्रिकाकी अलग-अलग जातियोंको एक सूत्रमें वाँधनेका जो साम्राज्यीय कार्य हाथमें लिया है, उसको जारी रखने और सफल वनानेमें परमश्रेष्ठ समर्थ हों।

१. देखिए अगला शीर्षक ।

#### १६३. अपील : वाइसरायकी सेवामें शिष्टमण्डल भेजनेके लिए

गांधीजी दिसम्बरके मध्यमें भारत पहुँचे। यह दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रश्नपर उनका पहला सार्वजनिक वक्तव्य था।

वम्बई दिसम्बर १९, १९०१

सेवामें सम्पादक टाइन्स ऑफ़ इंडिया, वम्बई महोदय,

दक्षिण आफिकाके भारतीय वड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे उस उपमहाद्वीपमें जीवित रहनेके लिए भयंकर विषमताओं विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता उनकी सहायता किस प्रकार करेगी। आपको ज्ञात ही है कि पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएज्ञन) ने लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनको जोरदार शब्दोंमें एक प्रार्थनापत्र भेजा है। सर मंचरजी भावनगरी पीड़ितोंकी अत्यन्त लाभदायक सेवा कर रहे हैं। वे, मौका हो या न हो, ब्रिटिश लोकसभाके भीतर और वाहर, अपनी वाणी और लेखनीसे हमारी शिकायतोंको दूर करानेका प्रयत्न करते रहते हैं। और उन्हें सफलता भी मिली है। आपने, श्रीमन्, हमारी सहायता निरन्तर की है। भारतीय और आंग्ल-भारतीय जनता भी सदा हमारी सहायक रही है। कांग्रेस भी हमारे प्रति सहानुभूतिके प्रस्ताव प्रतिवर्ष पास करती रहती है। परन्तु मेरी नम्न सम्मित है कि इससे कुछ अधिक करनेकी जरूरत है। दक्षिण आफिकाके प्रमुख भारतीयोंने मुझे यह सुझानेको कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व, स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरकी प्रेरणासे, जैसा एक शिष्टमण्डल श्री चेम्बरलेनकी सेवामें गया था, हमारे प्रतिनिधियोंका वैसा ही शिष्टमंडल वाइसरायकी सेवामें जाये। यह तो स्पष्ट ही है कि भारतमें वाइसराय और इंग्लैंडमें हमारे कार्यकर्ताओंका वल बढ़ानेकी आवश्यकता है। यहाँके और डाउनिंग स्ट्रीट [लंदन] के अधिकारी सहानुभूति-रहित नहीं हैं — वे वैसे हो नहीं सकते।

दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय उपनिवेश-कार्यालयपर दवाव डालनेका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध मनमाने कानून बनानेका अवाध अधिकार मिल जाये। इसलिए यदि एक शिष्टमण्डल भेज दिया जाये और, सम्भव हो तो, उसका समर्थन सभाओं द्वारा भी कर दिया जाये, तो उसका फल अवश्य निकलेगा। वस्तु-स्थितिको समझ लेनेमें हमें भूल नहीं करनी चाहिए। हम आशा करें कि श्री चेम्वरलेनने सदाके लिए घोषणा कर दी है कि, भारतीयोंपर विशेष प्रतिवन्ध लगानेके रूपमें, वे सम्राट्के करोड़ों प्रजाजनोंका अपमान किया जाना सहन नहीं करेंगे। इसीलिए नेटालवाले अपना मतलव प्रवासी-प्रतिवन्धक और विकता परवाना-अधिनियमों जैसे अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा हल करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। कहनेको तो ये कानून सवपर लागू होते हैं, परन्तु अमलमें इनका प्रयोग केवल भारतसे आनेवालोंपर किया जाता है।

१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।

२. देखिए खण्ड २, ५० ३७९ से ३८६ ।

#### १६४. भाषण : कलकत्ता कांग्रेसमें

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कल्कतेमें हुए २७ वें अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी मान-मयोंद्राके सम्मन्थमें प्रस्ताव पेश करते हुए गांधीजीने निम्निलिखित भाषण दिया था ।

> [ क्षलकत्ता दिसम्बर २७, १९०१ ]

सभापतिजी और प्रतिनिधि भाइयो,

में जो प्रस्ताव आपके विचारायं पेश करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है:

यह महासभा विक्षण आफ्रिकामें बसे भारतीयोंके साथ उनके अस्तित्व-सम्बन्धी संघर्षमें, सहानुभूति प्रकट करती है और वहांके भारतीय-विरोधी कानूनोंकी ओर परमथेप्ठ वाइसरॉयका ध्यान आवरपूर्वक आर्कापत करते हुए भरोसा करती है कि ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यावाका प्रक्रन जब अभी माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके विचाराधीन ही है, परमथेष्ठ उसका न्यायपूर्ण और योग्य निवटारा करा वेनेकी कृपा करेंगे।

सज्जनो, मैं आपकी सेवामें एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे नहीं, बल्कि अधिक तो दक्षिण आफिकामें वसे एक लाख भारतीयोंकी तरफसे, और शायद उन भावी प्रवासी भारतीयोंकी तरफसे भी, जो, हम चाहते हैं, विदेशों में जायें और ब्रिटिश प्रजाजनोंकी मान-मर्यादाके साथ जायें, एक अर्जदारके रूपमें उपस्थित हुआ हूँ। सज्जनो, आप जानते हैं कि दक्षिण आफ्रिका लगभग भारत जितना ही वड़ा देश है और वहाँ लगभग एक लाख ब्रिटिश भारतीय रहते हैं। इनमें से पचास हजार केवल नेटाल उपनिवेशमें बसे हुए हैं। दक्षिण आफ्रिकामें वही एक ऐसा उपनिवेश है जो वाहरसे गिरिनिटिया मजदूरोंको लाता है। और जहाँतक दक्षिण आफ्रिकाका सम्बन्ध है, इन मजदूरोंका प्रश्न एक वहुत वड़ी समस्या वन गया है। सज्जनो, समस्त दक्षिण आफ्रिकामें हमारी शिकायतें दो प्रकारकी हैं। पहले वर्गकी शिकायतें तो यूरोपीय उपनिवेशियोंके भारतीय-विरोधी रुखसे पैदा होती हैं। और दूसरे प्रकारकी शिकायतें उस भारतीय-विरोधी भावनासे उत्पन्न होती हैं जो दक्षिण आफिकाके चारों उपनिवेशोंके कानूनोंमें उतारी गई है। पहले वर्गकी शिकायतोंका एक उदाहरण यह है कि तमाम भारतीय — फिर वे कोई भी क्यों न हों — वहाँ कुलियोंकी जमातमें शामिल किये जाते हैं। अगर हमारे सुयोग्य सभापतिजी भी दक्षिण आफ्रिका जार्ये तो वे भी, मुझे डर है, जुली — एशियाकी अर्थ-सम्य जातियोंके एक व्यक्ति — माने जायेंगे। सज्जनो, मैं आपके सामने केवल दो उदाहरण पेश कल्गा, जिनसे आपको मालूम हो जायेगा कि इस कुली शब्दके प्रयोगने सारे दक्षिण आफ्रिकामें कितना उपद्रव किया है। कुछ दिन पहले, मेरा खयाल है पिछले वपं, वम्बईके महान् आदमजी पीरभाईके सुपुत्र, जो खुद भी वम्बई निगम (कारपोरेशन) के सदस्य है, नेटाल आये। वहाँ उनके कोई मित्र नहीं थे। जान-पहचान भी नहीं थी। उन्होंने कई होटलोंमें जगह पानेकी कोशिश की। कुछ होटल मालिकोंने, जो शिष्ट ये, कहा कि हमारे पास जगह खाली नहीं है। किन्तु दूसरे होटल मालिकोंने

१. दिनशा ईंदुलजी वाछा । देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२१ ।

साफ-साफ कह दिया कि "हम अपने होटलोंमें कुलियोंको नहीं ठहराते।" सज्जनो, इसी प्रकार एक बार अदनके स्व० कावसजी दिनशाके सुपुत्र श्री कैकोबाद भी नेटाल गये थे। बादमें वे केपटाउन चले गये थे। केपटाउनसे वे नेटाल लौट रहे थे; परन्तु उन्हें बेहद कठिनाइयों के बाद कहीं जमीनपर कदम रखने दिया गया। उन दिनों दक्षिण आफ्रिकामें प्लेग-सम्बन्धी पावन्दियाँ थीं। नेटाल जानेके लिए उन्होंने पहले दर्जेका टिकट तो किसी तरह पा लिया, परन्तु पहुँचनेपर उनपर क्या बीती? प्लेग-अधिकारीने उनसे साफ कह दिया: "आप तो भारतीय जैसे दीखते हैं। मैं आपको जहाजसे नहीं उतरने दे सकता। मुझे आदेश है कि किसी भी रंगदार आदमीको उतरने न दिया जाये।" और आप विश्वास करेंगे? नेटालके उपनिवेश-सचिवको इसके लिए तार भेजना पड़ा, तब कहीं उन्हें जमीनपर कदम रखने दिया गया। और यह

अब दूसरे वर्गकी शिकायतोंकी बात लीजिए। जहाँतक नेटालका सम्बन्ध है, मुझे भय है, सव इसलिए कि उनकी चमड़ीका रंग काला था। वहाँ कुछ नहीं हो सकता। कानून पहले ही मंजूर हो चुका है। उसमें लिखा है कि जो भारत-वासी, स्त्री या पुरुष, प्रवासी-अधिनियमके साथ जुड़े हुए फार्मको यूरोपकी किसी भाषामें नहीं भर सकता उसे नेटालमें प्रवेश नहीं मिलेगा। यह कानून बहुत बड़ी संख्यामें भारतीयोंको नेटालमें जाकर रहनेसे रोकता है। नेटाल-उपनिवेशमें एक और कातून है, जिसे "विकेता-परवाना अधिनियम" (डीलर्स लाइसेन्सेज ऐक्ट) कहा जाता है। यह कानून परवाना-अधिका-रियोंके हाथोंमें निरंकुश सत्ता सींप देता है। वे जिसे चाहें विक्रेता-परवाना दे सकते हैं और जिसे न देना चाहें उसे इनकार कर सकते हैं। उनके निर्णयपर अपीलके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। केवल स्थानिक निकायों (लोकल वोडों) और निगमों (कारपोरे-शनों) के — जो कि इन अधिकारियोंको नियुक्त करते हैं — सामने जाकर वे अपना दुखड़ा रो सकते हैं। इनमें से कुछने तो इन अधिकारियोंको स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि वे किसी भी भारतीयके नाम विकेता-परवाने जारी न करें। शुभाशा अन्तरीप (केप ऑफ गुड होप) उपनिवेशमें वहुत अधिक भारतीय-विरोधी कानून नहीं हैं। परन्तु जहाँतक ट्रान्सवाल और आरिंज रिवर उपनिवेशकी वात है, वहाँ तो, हमारे दुर्भाग्यवश, पुराने कानून ही अब भी वरते जा रहे हैं। ट्रान्सवालमें तो भारतीयोंको पृथक् वस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पड़ता है। वे पैदल-पटरियोंपर नहीं चल सकते। पृथक् बस्तियोंसे बाहर कहीं भी वे जमीन-जाय-दाद नहीं खरीद सकते। ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें तो हम केवल मजदूरोंकी हैसियतसे ही प्रवेश कर सकते हैं। अव, वम्बई प्रदेशके विना मुकुटके राजा के प्रति उचित आदर प्रकट करते हुए, मैं मानता हूँ कि ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें हमारी हालत इतनी खराव इसलिए है कि ब्रिटिश प्रजाजनोंके नाते हमारे अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए उचित कदम नहीं उठाये गये। और अगर नेटालमें कुछ न किया गया होता, तो वहाँ भी हमारी हालत आजकी अपेक्षा वेहद खराव होती। समस्त दक्षिण आफ्रिकामें यही स्थिति है।

अव सवाल यह है कि इस विषयमें कांग्रेस क्या कर सकती है? जहाँ तक ट्रान्सवालका प्रश्न है, श्री चेम्बरलेनके दिलमें अवतक हमारे प्रति बहुत सहानुभूति रही है। पिछली हुकूमतके दिनोंमें उन्होंने हमारे दुखड़ोंके प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। परन्तु उस समय वे प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सके थे, क्योंकि वे लाचार् थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। वे सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने लॉर्ड मिलनरसे सलाह-मशिवरा करनेका वादा किया है कि पुराने कानूनको किस प्रकार वदला जा सकता है। इसलिए हम दक्षिण आफ्रिकावालोंके लिए अगर कुछ हो सकता है तो

१. फीरोजशाह मेहता ।

अभी, नहीं तो कभी कुछ नहीं हो सकेगा। यह सलाह ले लेने और जो फेरफार उन्हें करने हैं जनके एक वार हो जानेके वाद तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। इंग्लैंडमें जो हमारे हितैथी हैं, वे अपने पत्रोंमें मुझे लिखते हैं: "भारतकी जनतामें आन्दोलन कीजिए। वह सभाएँ करे। अगर सम्भव हो तो वाइसरायके पास शिष्टमण्डल भेजिए और यहाँ हमारे हाथ मजबूत करनेके लिए जो-जो भी वहाँ किया जा सकता हो, कीजिए। अधिकारियोंको हमदर्दी है और आपको न्याय मिल सकता है।" यह एक तरीका है, जिससे आप हमारे प्रति अपनी सहा-नुभूति प्रकट कर सकते हैं। परन्तु हम केवल जवानी सहानुभूति नहीं चाहते। हम आपसे धन भी नहीं चाहते। धनके मामलेमें तो दक्षिण आफ्रिकामें वसे हुए हमारे देशभाइयोंने यहाँके अकाल-पीड़ितोंकी खासी सहायता की है। टाइम्स ऑफ इंडियामें अकाल-पीड़ितोंके जो चित्र छपे थे उन्हें वहाँकी जनताके लिए हमने पुनः मुद्रित किया था। आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि जंपनिवेशमें जो भाई पैदा हुए हैं उन्होंने जब इन चित्रोंको देखा तब उनकी आँखोंमें आँसू आ गये। केवल भारतीयोंने २,००० पौंड चन्दा दिया था। और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उस समय यूरोपीयोंने भी अच्छी मदद दी थी। परन्तु में तो प्रस्तुत विषयपर आऊँ। हमारे प्रतिनिधियों में प्रभावशाली पत्रोंके सम्पादक हैं, वैरिस्टर हैं, व्यापारी हैं, राजा-महाराजा आदि हैं। ये सब बहुत व्यावहारिक मदद कर सकते हैं। सम्पादक इस विषयमें सही-सही जानकारी एकत्र करके अपने पत्रोंमें प्रवासी भारतवासियोंके सारे प्रश्नका और हमारे दुखड़ोंका व्यवस्थित विवरण दे सकते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकारका व्यवसाय करनेवाले लोग दक्षिण आफ्रिकामें जाकर वस सकते हैं और इस तरह अपनी और अपने देशभाइयोंकी सेवा कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस दूसरी वातोंके साथ-साथ यह भी प्रमाणित कर सकती है कि विदेशोंमें जाकर तरह-तरहके साहसिक काम करने और स्वशासन सम्बन्धी योग्यतामें हम संसारकी दूसरी सम्य जातियोंकी अपेक्षा किसी प्रकार कम नहीं हैं। अब, अगर हम यूरोपीयोंके प्रवासपर नजर डालें तो देखेंगे कि शुरू-शुरूमें साहसिक लोग दूसरे देशोंमें जा पहुँचते हैं। उनके वाद व्यापारी वहाँ जाते हैं। इनके पीछे-पीछे मिशनरी, डॉक्टर, वकील, कारीगर, इंजीनियर और खेती करनेवालों आदिका ताँता वँघ जाता है। ऐसी सूरत्में वे जहाँ-कहीं जाकर वसते हैं वहाँ स्वतन्त्र, वैभवशाली और स्व-शासित कौमोंके रूपमें अगर जम जायें तो इसमें कौन वड़ी आश्चर्यकी वात है? हमारे व्यापारी दक्षिण आफ्रिका, जंजीवार, मॉरिशस, फीजी, सिंगापुर, आदि संसारके भिन्न-भिन्न भागोंमें हजारोंकी संख्यामें गये हैं। क्या उनके पीछे भारतीय धर्मीपदेशक, वैरिस्टर, डॉक्टर, तथा अन्य पेशे करनेवाले भारतीय भी वहाँ गये हैं? कितने दु:खकी वात है कि इन गरीव प्रवासी भारत-वासियोंको धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयास यूरोपीय धर्मोपदेशक करते हैं। यूरोपीय वकील-वैरिस्टर उनकी कानूनी सहायता करते हैं और यूरोपीय डॉक्टर जो उनकी भाषा भी नहीं जानते उनका इलाज करनेका प्रयास करते हैं। इन दूर देशोंमें बसे भारतीय व्यापारियोंको अपने अधिकारोंका कुछ भी ज्ञान नहीं। दिलमें खूब उत्साह है। परन्तु उसका उपयोग कहाँ और किस प्रकार करें यह वे नहीं जानते। वेचारे अपरिचित लोगोंके वीच पड़े हुए हैं। वहाँके लोगोंमें उनके वारेमें जाने क्या-क्या गलत धारणाएँ बनी हुई हैं और उन्हें दूर करनेमें वे अपने-आपको असमयं पाते हैं। ऐसी सूरतमें अगर वे अपने-आपको अधेरेमें टटोलते हुए पायें और अपमान तथा अवमाननाओं के शिकार बनें तो इसमें आश्चर्यकी बात क्या है ? वेचारे यह सब चुपचाप सहते रहते हैं। आज शामको इस अधिवेशनका प्रारम्भ एक गीतके साथ हुआ, जिसके अन्तिम पद्यमें कहा गया है कि हमें विदेशोंमें जाना चाहिए। हमारे अन्दर नितक साज-सज्जाके रूपमें शुद्ध प्रामाणिकता और स्वदेश-प्रेम हो, प्राक्ति रूपमें ज्ञान हो और राष्ट्रीय वलके स्रोतके रूपमें एकता

वल लगाया और वे अन्योंके साथ वरावरीकी जिम्मेदारी उठानेके लिए तैयार हो गये। जव लड़ाई शुरू हुई, तव अपनी इस रायका खयाल किये विना ही कि युद्ध उचित है या अनुचित (उनका खयाल था कि उसके लिए सम्राट् और केवल सम्राट् ही उत्तरदायी हैं), उन्होंने सरकारको अपनी सेवाएँ मुफ्त देना स्वीकार किया और इसी विचारसे उन्होंने सरकारको एक प्रार्थनापत्र दिया। किन्तु उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। परन्तु इसके तुरन्त वाद ही कर्नल गालवेने, जिसे कोलेंजोकी लड़ाईका कुछ पूर्वाभास मिल गया था, एक प्रमुख भारतीय' को एक आहत-सहायक दल संगठित करनेके लिए लिखा और वह दल वनाया गया, जिसमें ३६ भारतीय नायकोंके रूपमें और १,२०० भारतीय आहत-वाहकोंके रूपमें शामिल हुए। भारतीयोंने देशकी कैसी सेवा की, यह वे सभी जानते हैं और उसकी प्रशंसा उन उग्रपंथी उपनिवेशियोंको भी करनी पड़ी, जिन्होंने उस समय पहली वार भारतीयोंमें अच्छे संस्कारोंकी झांकी देखी।

श्री गांधीने आगे कहा कि उपनिवेशियों में भारतीयों के विरुद्ध जो घृणा-भाव उत्पन्न हुआ उसके लिए एक अर्थमें स्वयं भारतीय ही दोषी हैं। यदि भारतीय प्रवासियों पिछे कुछ अधिक अच्छे वर्गके भारतीय भी गये होते, जो जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उपनिवेशियों की वरावरी कर सकते, तो इतना मनोमालिन्य उत्पन्न न हुआ होता। किन्तु अब भावनाएँ सुधर रही हैं। वे यहाँ तक सुधर गई हैं कि भारतके पिछले अकालमें सहायता देने के लिए कुछ भारतीयों ने एक राष्ट्रीय अकाल-कोश खोलकर जो ५,००० पौंड इकट्ठे किये थे, उनमें से ३,३०० पौंड उपनिवेशियोंने दिये थे।

वक्ताने अपना कथन समाप्त करते हुए कहा कि इस सभामें मेरा उद्देश्य केवल इतना या कि दोनों समुदायोंकी अच्छाइयोंको प्रकाशमें लाया जाये। वैसे कड़वाहट भी है, किन्तु अच्छाइयोंका खयाल करना ज्यादा अच्छा है। भारतीय आहत-सहायक दल उसी भावनासे संगठित किया गया था। यदि भारतीय लोग ब्रिटिश प्रजाके अधिकार माँगते हैं तो उन्हें उस स्थितिके दायित्वोंको भी स्वीकार करना चाहिए। जिस आहत-सहायक दलमें भारतीय मजदूरोंने मजदूरी लिये विना काम किया था उसके कामका उल्लेख जनरल बुलरके खरीतोंमें विशेष रूपसे किया गया है।

[अंग्रेजीसे]

इंग्लिशमेन, २०–१–१९०२ अमृत बाजार पत्रिका, २१–१–१९०२

१. यह गांधीजी स्वयं थे । देखिए "पत्र: फ़र्नेल गालवेकी", जनवरी ७, १९०० ।

#### १६७ पत्र: दलपतराम भवानजी शुक्लको

[ कल्कता ] जनवरी २५, १९०२

प्रिय शुक्ल,

में अगले मंगलको रंगून रवाना हो रहा हूँ।

मैं एक तरहसे सफल हुआ हूँ। बंगाल ज्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कॉमर्स) के अध्यक्षसे मिला था। उन्होंने इस मामले'में खुद दिलचस्पी ली और वाइसरायसे भेंटकी प्रार्थना की। वाइसरायने शिष्टमण्डलसे मिलनेके बजाय अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया है। अध्यक्षने, जब भी जरूरी हो, एक स्मरणपत्र भेजनेका वचन भी दिया है।

मैंने भाषण भी दिये हैं। नेताओंने निश्चय ही इस प्रश्नमें दिलचस्पी लेना शुरू कर The state of the first of the state of the s

मेरे घर जानेके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया कभी-कभी वहाँ जाते रहें। ऐसा लगता है कि सभी लड़कोंको वारी-वारीसे बुखार आ रहा है। 👑 🖔 🛴 🦠

> हृदयसे भाषका. प्रात्मिक कि एक कि मिल कि गांधी

Specifical States of the Control मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २३२८) से।

#### १६८. कलकत्तेमें भाषण

The state of the s

[ कल्कता

जनवरी २७, १९०२]

सभापतिजी और सज्जनो,

1

गत रविवारको समाप्त हुए सप्ताहमें मुझे अपने दक्षिण आफ्रिकाके अनुभव आपको सुनानेका सम्मान प्राप्त हुआ था। आपको याद होगा कि अपने भाषणमें मैंने बताया था कि वहाँ हमारे देश-भाइयोंने अपनेपर लगी कानुनी बन्दिशोंके सम्बन्धमें जिस नीतिसे काम लिया है, उसका सार दो नीति-वचनोंमें बताया जा सकता है। वे वचन हैं: चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, सत्यपर दृढ़ रहना और द्वेषको प्रेमस जीतना। यह हमारा आदर्श है, जिसे

- १. दक्षिण भाफिकाके भारतीयोंका प्रश्न ।
- २. उत्तर यह था कि वाइसराय व भारत-सरकारके विचार कई वार ब्रिटिश सरकारके सामने जोरोंसे रखे जा चुके हैं और उपनिवेश-मन्त्रीके द्वारा ही कोशिशें करना उचित हैं। निर्णय आखिर उन्हें ही करना है, और उनकी सहानुभूतिका आस्वासन मिल चुका है (एस० एन० ३९३१)।
  - ३. एकं भाषण उन्होंने १९ जनवरीको एक सार्वजनिक सभामें दिया था।
- ४. अल्बर्ट हाल, कलकत्ताके इस दूसरे भाषणमें प्रमुख रूपसे वीअर-युद्धमें भारतीय आहत-सहायफ दल ढारा किये गये कार्योपर प्रकाश डाला गया है हिस्स कारण जाना विकास महाराज्य

हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस दिन आपसे मैंने याचना की थी और आज फिर कर रहा हूँ कि, आप विश्वास रखें, हमारे लिए ये सिर्फ तिकयाकलाम नहीं है, बल्कि इन तमाम पिछले वर्षोमें हमने इन आदर्शिक अनुसार चलनेका प्रयत्न किया है। वर्तमान युद्धमें स्थानिक भार-

तीयोंका योगदान शायद इस कार्यसरणीका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप जानते ही हैं, जब सन् १८९९ में बोअरोंने अन्तिम चुनौती दी, उस समय ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकारका जवाव मिलते ही अपनी पहलेसे निश्चित योजनाके अनुसार बोअर नेटालकी सीमाको लाँघकर अन्दर घुस आये। सर डब्ल्यू० पेन सिमन्सने जानको झोंककर दुश्मनकी फीजोंको तालाना टेकड़ीके पास कुछ समयके लिए रोका। और सर जॉर्ज व्हाइट'ने अपने १०,००० वीरोंके साथ लेडीस्मिथमें अपने आपको घर जाने दिया। ये घटनाएँ इस तरह अनपेक्षित और आश्चर्यजनक रीतिसे और एकके बाद एक ऐसी तेजीसे घटीं कि लोगोंको मुड़कर देखने और विचार करनेका समय नहीं मिला। मेफिकिंग और किम्बरले पर एक साथ ही घेरा पड़ गया। आधा नेटाल बोअरोंके हाथोंमें था। और हम अक्सर सुनते थे कि वोअर मैरित्सवर्ग लेकर डर्वनपर कब्जा करनेवाले हैं। परन्तु लोगोंको शायद आश्चर्य होगा कि सर जॉर्ज और उनकी फौजने अपने आपको घिरवाकर नेटालको बचा लिया और इस तरह वोअर-सेनापित और उसकी सेनाकी उत्तम टुकड़ीको वहीं उलझा रखा। यह थी

नेटालकी जनताने इन तमाम घटनाओंका जिस शान्ति और दृढ़तासे मुकाबला किया उस उपनिवेशको ब्रिटिश भारतकी सहायता। उसकी जितनी तारीफ की जाये, थोड़ी है। और इससे ब्रिटिश शिवतका रहस्य प्रकट होता है। कोई हलचल नहीं थी। ज्यापार-ज्यवसाय इस तरह चल रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। नेटालकी सरकार जरा भी विचलित नहीं हुई थी। यद्यपि खजाना लगभग खाली था, तथापि नौकरोंको वरावर तनस्वाहें दी जा रही थीं। अंग्रेजी जीवनके साधारण शिष्टा-चारोंका पालन किया जा रहा था। बाकी वर्दीवाले पुरुषोंकी इतनी वड़ी उपस्थिति और वन्दरगाहपर असाधारण हलचल न होती तो आपको यह खयाल भी नहीं हो सकता था कि

स्वयंसेवकोंकी माँग हुई और पुकारके २४ घण्टेके अन्दर डर्वन अपने सर्वोत्तम पुत्रोंसे डर्वनके हाथसे निकल जानेका खतरा सरपर है। खाली हो गया। सवाल यह या कि ऐसे संकटकालमें उपनिवेशमें रहनेवाले ५०,००० भारतीय क्या रुख धारण करें? इसका उत्तर निश्चित उत्साहके रूपमें सामने आया। ब्रिटिश प्रजा-जनोंके नाते हम विशेषाधिकार माँग रहे थे। अब उस हैसियतकी जिम्मेदारियाँ अदा करनेका समय आ गया। जिस नीतिका शुरूमें जिन्न किया जा चुका है उसपेर अगर अमल करना है तो हमें स्थानीय मतभेद भुलाने ही होंगे। लड़ाई सही है या गलत, इस प्रश्नसे हमें कुछ मतलव नहीं था। इसका निर्णय करना वादशाहका काम था। इसी उद्देश्यके लिए निमन्त्रित एक वड़ी सभामें आपके देशभाइयोंने इस तरहके विचार प्रकट किये। उपनिवेशमें भारतीयोंके वारेमें अक्सर कहा जाता था कि यदि युद्ध होगा तो ये भारतीय गीदड़ोंकी तरह भाग जायेंगे। इस आरोपके जवाब देनेका अवसर आ पहुँचा। उत सभामें निश्चय किया गया कि तमाम उपस्थित लोग अपनी सेवाएँ सरकारको अपित कर दें और उससे कह दें कि लड़ाईमें जो भी काम उनकी योग्यतानुसार उनको दिया जायेगा उसे वे वगैर किसी वेतनके करेंगे। सरकारने इन स्वयंसेवकोंको घन्यवाद देते हुए अपने जवावमें कहा कि अभी उनकी

१. सर जॉर्ज व्हास्ट पहले भारतीय सेनाके प्रधान सेनापति थे।

सेवाकी जरूरत नहीं है। इस वीच इंग्लैंडसे वहाँ एक ऐसे सज्जन पवारे जिन्होंने चर्च ऑफ इंग्लंडके मातहत भारतमें वीस वर्षतक ईसाई मिशनके डॉक्टरकी हैसियतसे काम किया था। उनका नाम है कैनन यूय। आजकल वे सेंट जॉनके डीन हैं। उन्हें यह देखकर आनन्द हुआ कि भारतीय लड़ाईमें साम्राज्यकी सेवा करनेके लिए तैयार हैं। उन्होंने उन्हें शुश्रुपा-दलके नायकोंके रूपमें प्रशिक्षण देनेका प्रस्ताव किया। और भारतीय स्वयंसेवक डॉक्टर व्यसे कई हफ्तोंतक घायलोंकी प्राथमिक परिचर्याका पाठ पढ़ते रहे। इस बीच जनरल बुलरकी फीजके मुख्य चिकित्साधिकारी कर्नल गालवेको यह खयाल हुआ कि कोलेंचोमें एक भयंकर लडाई होने-वाली है। अतः उसके पायलोंकी सेवाके लिए तैयार रहनेके हेतु उन्होंने एक यूरोपीय श्रूथपा-दल खड़ा करनेके लिए सूचनाएँ जारी कीं। इसपर हमने सरकारको तार द्वारा सूचित किया कि किस प्रकार हम स्वयं अपने-आपको इस कामके योग्य वना रहे हैं। सरकारसे हमको नूचना मिली कि हमें भारतीय आहत-सहायक दल बनानेमें प्रवासी भारतीयोंके संरक्षककी मदद करनी चाहिए। चार पाँच दिनके अन्दर भिन्न भिन्न जायदादोंसे कोई एक हजार भारतीय एकत्र कर लिये गये। वास्तवमें वे इस तरह अपनी सेवाएँ देनेके लिए वैंधे नहीं थे और न उनपर किसी प्रकार जरा भी दवाव ही डाला गया था। विलकुल खुशी-खुशी वे अपनी सेवाएँ देनेको तैयार हो गये ये। यूरोपीय स्वयंसेवकोंके साथ उन्हें भी, जबतक वे कामपर रहते ये, भोजनके अलावा हमतेमें एक पींड दिया जाता था। परन्तु मैं आपको वता देना चाहता हूँ कि इन डोली (स्ट्रेचर) उठानेवालोंमें कितने ही भारतीय व्यापारी ये और वे चार पाँड मासिकते कहीं अधिक पैदा करते थ। इससे उनकी सेवाओंके मृत्यकी आप ठीक-ठीक कल्पना कर सकेंगे। परन्तु जैसा कि एक अधिकारीने कहा था, यह युद्ध अनेक वातोंमें आश्चयोंका युद्ध था। यूरोपीय स्वयंसेवकोंमें भी बड़ेसे-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष ये, जो घायलोंको दोनेका यह काम कर रहे थे। घायलोंकी सेवा करना एक विशेष सम्मानका काम समझा जाता या। और यह सही भी है।

परन्तु प्रशिक्षण-प्राप्त नायक कोई पुरस्कार नहीं लेते थे। सुयोग्य डॉ॰ वूथ भी हमारे साय वर्गर किसी वेतनके नायकका काम कर रहे थे। कर्नल गालवेने वादमें उनको इन दलोंका चिकित्साधिकारी (मेडिकल आफिसर) नियुक्त किया। नायकोंमें दो भारतीय वैरिस्टर, आढ़-तियोंकी लन्दन-स्थित एक प्रसिद्ध दूकानसे सम्बन्धित एक भद्र पुरुष, दूकानदार और मुंशी थे।

इस प्रकार जो दल वना वह कोलेंजोकी लड़ाईके तुरन्त बाद अपने काममें जुट गया।
मूखे, प्यासे और यके, हम गोव्लिवेलामें खियेवेलीकी छावनीमें पहुँचे। दुश्मनकी छिपी हुई
फीजके साय अभी-अभी एक भयंकर लड़ाई समाप्त हुई थी। कर्नल गालवे हमें देखते ही
दलके अवीक्षक (सुर्गीरटेंडेंट) के पास आये और उन्होंने पूछा कि क्या हम अभी, इसी क्षण,
पायलोंको स्थायी अस्पतालमें पहुँचा सकेंगे? अवीक्षकने अपने नायकोंपर प्रकात्मक नजर
डाली और नायकोंने फौरन जवाव दिया कि वे तैयार हैं। रातके १२ वजे तक कोई
तीस घायल अफसर तथा सिपाही अस्पताल पहुँचाये गये। काम इतनी मुस्तैदीसे किया
गया कि अब वहाँसे उठानेके लिए कोई घायल नहीं वचा था। मध्य रात्रिमें १२ वजे थे, जव
अविकतर स्वयंसेवकोंने अपने मुँहमें अन्न डाला। इनमें कई ऐसे लोग थे जिनको इस तरहका
परिश्रम करने और भूखे रहनेकी कभी आदत नहीं थी।

फासला पाँच मीलका था। यूरोपीय शुश्रूपा-दल, जो सेनासे सम्बन्धित था, लड़ाईके मैदानसे वायलांको मोर्चेके अस्पतालतक लाता था। वहाँ उनके घावोंकी मरहम-पट्टी होती

१. गांधीजी और उनके सहयोगी, खान ।

अच्छा सावित हुआ कि जो इसपर राय देनेके अधिकारी हैं खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि घायलोंको उठाकर पच्चीस-पच्चीस मील चलना एक रिकार्ड कायम करनेकी वात है। खुद कर्नल गालवेने हमें दो दिनमें यह फासला तय करनेकी छूट दी थी।

जनरल वुलरने अपने खरीतोंमें इस दलके कामोंका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। यह है, नेटालके भारतीय आहत-सहायक दलकी सेवाओंका, सक्षेपमें, लेखा।

जो भारतीय व्यापारी अपने व्यापारको छोड़कर दलमें शरीक नहीं हो सकते ये उन्होंने जरूरतमन्द स्वयंसेवक-नायकोंके परिवारोंके निर्वाहके लिए घन इकट्ठा किया और उनके लिए विदियां मुहैया कर दीं।

डर्वन देशभक्त महिला संघ कोश (डर्वन विमन्स पैट्रिऑटिक लीग फंड) को भी एक अच्छी रकम लड़ाईपर गये स्वयंसेवकोंके लिए भेजी गई थी। भारतीय महिलाओंने तिकयोंके गिलाफ, वास्कट वर्गरा वनाकर लड़ाईमें अपना हिस्सा अदा किया।

घायलोंको देनेके लिए व्यापारियोंने हमें सिगरेटें भी भेजों। यह सब धन ऐसे समय एकत्र किया गया था जब कि नेटालका भारतीय समाज, सामान्य शरणार्थी सहायता कोशको छुए विना, ट्रान्सवाल तथा शत्रु द्वारा अधिकृत नेटालके भागोंसे आये हुए हजारों शरणार्थी भारतीयोंका उदर-पोपण कर रहा था।

इस मौकेपर अगर मैं आपको यह न वताऊँ कि जब ब्रिटिश सैनिक कामपर होता है अथवा अस्थायी पराजयकी स्थितिमें होता है तव उसका जीवन कैसा होता है, तो मैं अपने प्रति सच्चा नहीं हुँगा। पिछले रिववारको समाप्त होनेवाले सप्ताहमें मैंने आपको ट्रैपिस्ट मठकी प्रशान्त स्तव्यताका वर्णन सुनाया था। हममें से कुछको सुनकर आश्चर्य होगा, परन्तु उन विशाल छावनियोंके अन्दर भी ऐसी ही स्तब्यता विद्यमान थी, यद्यपि वहाँ अधिकसे-अधिक हल्चल थी। परन्तु उस दिलको हिला देनेवाले समयमें कोई एक मिनट भी वेकार नहीं खो रहा था। सर्वत्र सम्पूर्ण व्यवस्था और सम्पूर्ण स्तव्यता थी। उस समय अंग्रेज सिपाही बहुत प्यारा लग रहा था। वह हमसे और हमारे आदिमयोंसे बिलकुल खुले दिलसे मिलता-जुलता था। जब कभी उसे कोई अच्छी भोजन आदिकी चीज मिलती, हमें उसका हिस्सेदार बनाता था। एक वार इस लियेवेलीकी छावनीमें ऐसा किस्सा हो गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन बहुत गरमी पड़ रही थी। पानीकी बेहद कमी थी। केवल एक कुआँ या। एक अधिकारी प्यासोंको टीनके डिट्वोंमें थोड़ा-थोड़ा पानी बाँट रहा था। इस समय कुछ डोली (स्ट्रेचर) वाले अपना काम करके लीटे। अंग्रेज सिपाही जो पानी पी रहे थे, हमारे इन आदिमयोंको खुशीके साथ अपने हिस्सेमें से पानी देने लगे। और मैं कैसे वताऊँ, वर्ण और धर्मकी अपेक्षा न करनेवाला वह भाईचारा! लाल कॉस या खाको वर्दीने सबके वीच एकता पैदा कर दी, चाहे इनके धारण करनेवालेकी चमड़ी गोरी रही हो या गेहुँए रंगकी।

एक हिन्दूकी हैसियतसे में लड़ाईमें विश्वास नहीं करता। परन्तु अगर कोई बात मुझे उसका कुछ समर्थंक वना सकती है तो वह है, यह कोमती अनुभव, जो हमने लड़ाईके मोर्चे-पर प्राप्त किया। निश्चय ही जो हजारों आदमी लड़ाईके मैदानपर गये उसका कारण खूनकी प्यास नहीं थी। यदि में आपकी भावनाओंको यिकिचित् ठेस पहुँचाये विना एक अत्यन्त पवित्र पुरुषका नाम ले सकूँ तो में कहना चाहता हूँ कि उन्हें अर्जुनके समान विशुद्ध कर्तव्यकी भावना युद्धक्षेत्रमें ले गई थी। और इसने कितने जंगली, घमण्डी और उद्धत जनोंको सिखा कर भगवानके नम्र जीवोंमें नहीं बदल दिया है ?

सदा हमारा विरोध ही करते आये हैं। 'परन्तु भारतीयोंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस अवसरपर जहाँ मदद दे सकते थे वहाँ मददगार होनेकी कोश्निश की। लड़ाईके विभिन्न मोर्चोंपर उन्होंने उदारतापूर्वक मदद दी। उनकी महिलाओंने घायलों और वीमारोंके लिए आरामकी चीजें देकर मदद की। और उनमें से बहुतसे लड़ाईके मैदानपर पहुँच कर जिस-किसी रूपमें उनसे बनता है, हमारी फौजोंकी मदद कर रहे हैं। यह बरताव उनके पक्षमें प्रशंसाके साथ याद रखने लायक है। ऐसे नाजुक समयमें अपनी रंगदार आबादीकी वफादारीपर हम विश्वास कर सकते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे हमें उन छोटे-छोटे दोधोंको सह लेनेमें मदद मिलनी चाहिए, जिनको हम शान्तिके समयमें बहुत बड़ा रूप देने लग जाते हैं।

सज्जनो, यह उस समुदायके पक्षमें प्रमाण है जो सचाई और प्रेमके मार्गपर चलनेका प्रयत्न कर रहा है।

[ अंग्रेजीसे ]

इंग्लिशमेन, १८-१-१९०२

#### १६९. पत्र: गो० कु० गोखलेको

" एस० एस० गोआ " से, जनवरी ३०, १९०२

प्रियं प्रोफेसर गोखले,

आशा है, हम कल रंगून पहुँच जायेंगे। मौसम बहुत अच्छा रहा। कैसी इच्छा होती है कि आप भी जहाजमें होते! आपकी खाँसी दो दिनमें ही चली जाती। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपकी तवीयत पहलेसे अच्छी होगी और आपने मुनासिय सलाह ले ली होगी।

जवतक आपके घर रहा, आपने वड़ी मेहरवानी दिखाई । इस सबके लिए आपको कैसे घन्यवाद दूं ? अपने और मेरे वीचकी दूरीको मिटाने के लिए आप कितने चिन्तित रहे, यह मैं आसानीसे नहीं भूल सकता। आपके विश्वास और मार्गदर्शनका विशेषाधिकार पा लेने के वाद मुझे विलकुल सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। इससे अधिकका मैं अधिकारी नहीं। यह मेरी सच्ची सम्मति है — और मैं अपनी सच्चाईमें किसीके सामने झुक नहीं सकता — कि आपने देशके प्रति मेरी सेवाओंका मूल्यांकन करने में हदसे ज्यादा उदारतासे काम लिया। आपने मेरे जीवनकी छोटी-छोटी घटनाओंको वढ़ा-चढ़ाकर वताया है। फिर भी जब मैं यह सोचने लगता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि सोमवारकी शामको आपकी रुचिपर शंका करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। मैंने बड़ी धृष्टता की। यदि मुझे मालूम होता कि इससे में आपके हृदयको ठेस पहुँचाऊँगा, जो मैंने पहुँचाई है, तो निश्चय ही मैंने यह अविनय न की होती। मुझे भरोसा है कि आप मुझे मेरी इस मूर्खताके लिए क्षमा कर देंगे।

२. गांधीजी गोखलेक साथ कलकतेमें एक मास ठहरे थे। (गोखलेके लिए, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१७)।

२. गोखि कलकतेमें इधर-उधर जानेके लिए ट्रामगाडीकी अपेक्षा घोडागाडीको अधिक पसन्द करते थे, क्योंकि उनकी विस्तृत लोकप्रियताको देखते हुए उनके लिए ट्रामगाडीमें नैठकर जाना परशानीका कारण वनता। इसलिए गांधीजीने कारण जाने विना ही उनकी इस पसन्दगीपर जो टीका-टिप्पणी की, उससे उन्हें दुःख हुआ। (देखिए आत्मक्था, गुजराती, १९५२, पृष्ठ २३१-३२)।

शिक्षाके निमित्त आपने महान् कार्यः किया है। उसके प्रशंसक इस छोटे-से जहाजमें भी

में कोचवानको इनाम देना भूल गया। क्या आप कृपया श्री भाटेसे कह देंगे कि वे मौजूद हैं।

उसको एक रुपया और साईसको एक अठन्नी दे दें? कृपया डा० प्रफुल्लचन्द्र राय'को मेरी याद दिलायें।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७२३) से।

१७०. पत्रः गो० कृ० गोखंलेको

७, मुगल स्ट्रीट, र्गृन फरवरी २, १९०२

चूँकि सोमवारसे पहले कलकत्तेको डाक नहीं जानेवाली थी, इसलिए मैंने जहाजमें लिखा पत्र डाकमें डालना मुल्तवी कर दिया था। उसे मैं इस पत्रके साथ ही वन्द कर रहा हूँ। प्रिय प्रोफेसर गोखले, सीभाग्यसे प्रोफेसर काथवटे मुझे मिल ही गये। वे कल सुवह मद्रासको रवाना हुए। प्रोफेसर साहवको रंगूनकी आबोहवा पसन्द नहीं आई। वह उनके लिए वहुत कब्टप्रद रही। उनको स्फूरिदायक जलवायुकी आवश्यकता है। रंगूनका जलवायु ऐसा प्रतीत नहीं होता। सफाईकी दृष्टिसे यह वहुत अच्छी जगह है। सड़कें चौड़ी और सु-आयोजित हैं। नालियोंकी व्यवस्था भी काफी अच्छी दिखाई देती है।

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७२४) से।

२. भारतीय देशमक्त और वैज्ञानिक डा० (सर) प्रफुल्लन्द्र राय, १८६१-१९४४ ।

गोखलेक एक मित्र, जिनते गांधीजीकी फल्यतेमें मेंट हुई थी । २. देखिए पिछ्ला र्शीर्पक ।

#### १७१. पत्र: पुरुषोत्तम भाईचन्द देसाईको

[राजकोट फरवरी २६, १९०२ के बाद]

परशोत्तम भाईचन्द देशाई . टोंगाट डर्बन, द० आ० रा० रा० परशोत्तम भाईचन्द देशाई,

बड़ी दिलगीरीकी वात है कि मुझे भरोसा देकर आप अपना वचन पाल नहीं सके। आपसे मैंने कहा था कि इस पैसे पर मैं कितना निर्भर कहँगा। और फिर लिखता हूँ कि मुझे पूरी-पूरी जरूरत है और यदि भेजेंगे तो मेहरबानी मान्गा। तीन महीनोंकी किस्तें चढ़ गई हैं। ये सारीकी-सारी भेजिये और फिर वाकी नियमसे हर महीने आयें तो बहुत मदद हो सकेगी। मैं सोचता था उससे देशकी स्थिति खराब है। विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं होगी। आपका व्यापार कैसा चल रहा है सो लिखिए। फकत।

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ३९७०) से।

## १७२. पत्र: देवकरन मूलजीको

[राजकोट फरवरी २६, १९०२ के बाद]

देवकरण मूलजी टंकारा [काठियावाड़] रा. रा. देवकरन मूलजी,

आपका २१ जनवरीका पत्र यहाँ आया । पर मेरे उत्तर भारतमें होनेसे आजतक विना जवाबके पड़ा है। मुझे लगता है कि आपको इस समय तुरत नेटाल जानेमें बड़ी मुक्किल होगी। लड़ाईकी वजहसे जिस आदमीके पास नकद रु० १५०० हों वही वहाँ जा सकता है। ऐसी स्थिति आपकी न हो तो तबतक वहाँ नहीं जा सकते। समझ लीजिए, जवतक लड़ाई है तबतक निकलना संभव नहीं होगा। किंतु अगर आप वाहर-देश जाना ही चाहते हों तो मैं अभी रंगून होकर आया हूँ; यदि वहाँ जायें तो मेरे अनुभवसे ऐसा लगता है कि पेट भरने योग्य कमा सकेंगे। यह देश आबाद है और उपजाऊ है; इसलिए अगर आदमी तन्दुरुस्त हो और शरीर-श्रम करनेमें शरमाय नहीं, आलस न करे और सचाईसे चले तो ऐसे देशमें रोटी कमाना मुक्किल हो ही नहीं सकता। रंगूनमें उतरनेकी एक भारतीय गृहस्थने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। इसलिए आपको इस तरहकी कोई अड़चन नहीं होगी। मद्रास अथवा कलकत्तेके रास्ते जा सकते हैं। जानेका खर्च ३० से ४० रु० तक पड़ता है।

दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९३८) से।

-31

१. यह पहला पत्र उपलब्ध नहीं है।

#### १७३. पत्र: पारसी रुस्तमजीको

[राजकोट मार्च १, १९०२]

सेठ श्री पारसी हस्तमजी जीवनजी,

आपके ३१ दिसंवर, ७ जनवरी और १० फरवरीके तीनों पत्र मिले। आपने २५ पौंडकी हुंडी काठियावाड़में अकालपीड़ितोंको खिलाने-पिलाने या किसी दूसरे परमार्थमें, जो मुझे ठीक लगे, लगानेके लिए भेजी सो मिली है।

में उत्तर भारतसे तीन दिन हुए आया हूँ। आपके तीनों पत्र यहीं मिछे। एक पत्र रंगूनमें मिला था पर वह अभी मेरे सामानके साथ है। और सामान सारा कलकत्तेसे लीटकर नहीं आया है। किंतु उसमें कोई खास जवाब देने लायक वात मुझे याद नहीं पड़ती। काठिया-वाड़में भुजमरी वहुत ही है। अभीतक किस दरजेतक भूखसे मरते हुए लोगोंको मदद मिल रही है, इस वातकी पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाया हूँ। इकट्ठी कर लेनेपर आपकी भेजी हुई हुंडीका उपयोग कल्या। यदि अभी-हाल एकदम जल्री नहीं जान पड़ा तो इस पैसेका उपयोग जूनके वाद करनेका विचार है, क्योंकि सच्चो तंगी तो अभी वादमें आयेगी और यदि देवयोगसे जूनमें वरसात नहीं हुई तो जैसा सत्तान्तवेमें हुआ था वैसा इस समय भी हो सकता है। इसलिए जितना पैसा हो उतना सब काममें आ सकेगा ऐसी समझके साथ विना बहुत जल्रतके इस समय इस पैसेका उपयोग करना मैं ठीक नहीं मानता। इस वातमें फेरफार होनेपर मैं लिखकर सूचित कल्या। यह हुंडी कल यहाँके एक साहूकारके यहाँ ८ आना सैकड़ा व्याजपर रख दी है। जो कल्या सो खुद सामने रहकर। इसलिए इस विभयमें चिन्ता नहीं करेंगे।

श्री खान और श्री नाजर आपका काम वरावर नहीं देखते यह वात मैं सनम नहीं पाता। धीरज रखकर जो काम लिया जा सके सो लेते रहना चाहिए। हमेशा सब लोगोंकी वोल-चाल और दूसरी रीत-भाँत एक जातकी नहीं हो पाती, किंतु इसपर से विरुद्ध अनुमान करना मेरी समझमें ठीक नहीं है। जबतक कोई दिया हुआ काम साववानीसे करता हो तबतक वह बोल-चाल कैसी करता है इस तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है।

यहां अवतक जो कुछ काम हुआ है उसका अहवाल सेकेटरीको भेज चुका हूँ। वह आपने देखा होगा। इसलिए उसे नहीं दुहराता। वहांके गवर्नरने अपनी ओरसे मानगत्र लेना अस्वीकार कर दिया है और जो यह कहा है कि भारतीय नेटालकी वस्तीके एक भाग हैं, तो किस भावार्यमें उसने कहा है सो लिखें। संसदमें हम लोगोंके वारेमें सवाल पूछा गया और श्री चेम्बरलेनने उसका जवाब दिया सो आपने देखा होगा।

लॉर्ड मिलनर क्या लिखते हैं इसकी तुरत ही मुझे खबर दें। बंगाल ब्यागार संव (चेम्बर आफ़ कामसं) हम लोगोंका काम हाथमें लेनेको तैयार ही है। वहाँसे जो कागज-पत्र, अखबार

र. यह पत्र फडकरेते छोडनेक तीन दिन बाद बुधवार फरवरी २६ को लिखा गया। देखिए "पत्र : गोंबरेको," मार्च ४, १९०२।

२. भारतीय सादुकार स्थानकी मदीनेवार दर्रे तय करते हैं, किन्तु यसूबी साब्के अन्तमें की नाती है।

आदि भेजने हों उनकी एक-एक नकल जिस तरह आप अन्य सज्जनोंको भेजते हैं उसी तरह माननीय प्रोफेसर गोखलेको पूना भी भेजते रहें। ये साहव अभी वड़ी कींसिलके मेम्बर हो गये हैं और हम लोगोंके लिए बहुत-कुछ करते रहते हैं।

वहाँ कांग्रेसका काम ढीला पड़ गया है यह पढ़कर बहुत दिलगीर हुआ हूँ। आपसे जितना बने उतना करें। मान-अपमान, अड़चनें वगैरा धीरजसे सहन करते हुए नम्रताके साथ जो फर्ज समझमें आये उसे अदा करना, इतना वस है। मैं दूर बैठकर और अधिक क्या लिख सकता हूँ?

सर मंचरजीको बुलानेका विचार छोड़ दिया गया है यह बात हर तरहसे दिलगीरीकी है। यदि और मेहनत करके उन्हें आमंत्रण दिया जा सके तो अच्छा हो।

जब वंबई जाऊँगा तब आपके यहाँ भी जा सक्ंगा और बच्चोंकी खबर जानूंगा। जाना कब होगा यह तय नहीं है। मेरा सब बहुत अब्यवस्थित है। यदि खर्च पुसाता दिखा तो वंबईमें रुकनेका इरादा है। यहांसे वैठकर सामाजिक काम करना जरा मुश्किलकी बात है। जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल दो-तीन महीना तो डॉक्टर मेहताका खवाल ऐसा ही है कि मुझे पुरा-पूरा आराम लेना चाहिए।

वाल-वच्चे यहीं हैं। फिलहाल यहींकी शालामें जाते हैं। अंगरेजी चौथी कक्षामें चि॰ गोकलदात और हरिलाल हैं। चि॰ मणिलाल घरपर अम्यास करता है। शालामें किसी कक्षामें दाखिल नहीं हुआ। सलाम बांचना। आपकी तवीयत अब विलकुल ठीक हो गई होगी ऐसी आशा करता हूँ। स्वास्थ्यको ठीकसे सँभालकर रखना जहारी है। खानेपीनेमें मिताहार और नियमपालन मुख्य आवश्यकताकी वातें हैं। जो साहब मुझे याद करें उन्हें मेरे सलाम किहए।

दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९३७) से।

#### 🌶 १७४. पत्रः गो० कृ० गोखलेको

राजकोट मार्च ४, १९०२

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

गाड़ीमें पाँच रात वितानेके बाद में पिछले बुधको — अर्थात् वीचके स्टेशनोंपर रुके विना में जिस दिन पहुँचता उससे सिर्फ एक दिन बाद — यहाँ पहुँचा।

वड़ी मुक्लिलसे डचौढ़े दर्जेंके एक डिब्बेमें जगह मिली, वह भी यह वादा करने पर कि अगर जरूरत होगी तो में सारी रात खड़ा रहूँगा। दर हकीकत, कुछ मुसाफिरोंके दोस्तोंकी यह एक चाल थी। उन्होंने और अधिक मुसाफिरोंको घुसनेसे रोकनेके लिए सब बची-खुची जगह घेर ली थी। गार्डके गाड़ी छोड़नेके लिए सीटी देते ही वे उतर गये। तीसरे दर्जेंके डिब्बोंमें तो कतई जगह न थी। आप भद्र पुरुपोंकी तरह ज्ञान और आरामके साथ तीसरे दर्जेंमें सफर नहीं कर सकते। किन्तु वनारससे तो मैंने सिर्फ तीसरे दर्जेंमें सफर किया। आपके घळ्दोंमें कहूँ तो पहली ही डुवकी ऐसी थी जो कठिन थी। उसके वादका परिणाम सब सुखद

रहा। दूसरे मुसाफिरोंकी और मेरी वातचीत खुलकर हुई और कभी-कभी हम गहरे दोस्त भी वने। गरीव मुसाफिरोंके लिए वनारस शायद सबसे बुरा स्टेशन है। रिश्वतका दौरदौरा है। जवतक आप पुलिस सिपाहियोंको घूस देनेके लिए तैयार न हों तवतक अपना टिकट पाना वहुत कठिन है। वे दूसरोंके साथ-साथ मेरे पास भी कई बार आये और वोले कि अगर हमें इनाम (या रिश्वत?) दें तो हम आपके टिकट खरीद देंगे। कई लोगोंने इस प्रस्तावका फायदा उठाया। हममें से जिन्होंने यह मंजूर नहीं किया उन्हें खिड़की खुलनेके बाद भी करीब-करीब एक घंटे तक राह देखनी पड़ी। तव कहीं टिकट मिले। यदि हम कानूनके इन संरक्षकोंकी एक-दो ठोकरोंका उपहार लिये विना ही वैसा कर पाये तो यह हमारा सौभाग्य ही समझिए। इसके विपरीत मुगलसरायमें टिकट-मास्टर वहुत सज्जन था। उसने कहा कि मैं राजा और रंकमें भेद नहीं करता।

हम किसी तरह डिट्वोंमें भर गये। हालाँकि डिट्वोंमें सूचनाएँ लगी थीं, फिर भी संख्याके सम्बन्धमें कोई रोक-थाम नहीं थी। ऐसी स्थितिमें रातका सफर तीसरे दर्जेके गरीव मुसाफिरोंके लिए भी वहुत असुविद्याजनक हो जाता है।

तीन जगहोंपर अलग-अलग प्लेगकी जाँच की गई। लेकिन मैं नहों कह सकता कि जाँचमें कोई सख्ती बरती गई हो। मेरा अनुभव बहुत थोड़ा है; किन्तु इन मुसाफिरोंकी भयंकर दशाकी जो तसवीर मैंने कल्पनासे खींची थी, वह कुछ हलकी पड़ गई है। कोई सही नतीजा निकालनेके लिए पाँच दिनोंमें मुश्किलसे ही काफ़ी मसाला जुट सकता है। फिर भी, इस अनुभवसे मेरा हींसला बढ़ा और मजबूत हुआ है और पहला मौका आते ही मैं इसे पुनः प्राप्त करूँगा।

मैं वनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुरमें उतरा। सेंट्रल हिन्दू कॉलेज कोई बुरी संस्था नहीं, यद्यपि जल्दीमें किये गये निरीक्षणके आधारपर विश्वासके साथ ऐसा कहना वड़ा किंठन है। "संगमरमर-निर्मित सपना" ताजमहल सचमुच देखने लायक है। जयपुर अद्भुत जगह है। कलकत्तेके अजायवघरसे अल्बर्ट अजायवघरकी इमारत वहुत ज्यादा अच्छी है और उसका कला-विभाग स्वतः ही अब्ययनकी चीज है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरी चित्रकला अपने बंगोय अधीक्षकके अबीन खूब फूल-फल रही है।

अब मेरे पत्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा आता है। पालनपुरमें जानेका मेरा एक-मात्र उद्देश्य था राज्यके कारवारी से मेंट करना। वे मेरे निजी मित्र हैं। मैं संयोगसे उनसे यह चर्चा कर बैठा कि शायद अगली अप्रैलमें रानडें स्मृति-कोशके लिए चन्दा इकट्ठा करने में जनके साथ सिम्मिलित हो जाऊँ। राज्यके कारवारी श्री पटवारी एक सच्चे आदमी हैं। वे कहते हैं कि कोश-संग्रहका काम अप्रैलमें शुरू करना भारो गलती होगी, खासकर अगर हम गुजरातमें भी करना चाहते हैं। उनका खयाल है कि इससे हमें कमसे-कम १०,००० रुपयेका घाटा होगा। सभी राज्य अकालके असरसे कम-ज्यादा कराह रहे हैं। उनकी यह पक्की राय है कि धन-संग्रह अगले दिसम्बर या जनवरी मासमें किया जाये। मैं उनके मन्तव्यको वह जिस लावक हो उनके लिए, आपके सम्मुख रखता हूँ।

काठियाबाङ्के कई हिस्सोंमें प्लेग जोरोंपर है। मेहरबानी करके प्रोफेसर रायको मेरी याद दिलायें।

र. कार्ब-अधिकारी ।

२. देखिए एउट २, पृष्ठ ४२० ।

कृपया खराव टाइप करनेके लिए क्षमा करें। वहाँ मेरे पास जो टाइप-राइटर था उससे . यह विलकुल भिन्न है। मेरी चीजें अभी कलकत्तेसे नहीं आई हैं।'

> आपका सच्चा, मो० क० गांधी

मुल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० डव्ल्यू० ३७२२) से।

## १७५. पत्रः पुलिस कमिइनरको

राजकोट, काठियावाड मार्चे १२, १९०२

सेवामें पूलिस कमिश्नर वम्बई महोदय,

क्या आप मेहरवानी करके मुझे यह वतायेंगे कि जो लोग दक्षिण आफ्रिका जाना चाहते हैं उन्हें किन शर्तोंपर अनुमित-पत्र दिये जाते हैं?

 आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

सावरमती संग्रहालय (एस० एन० ३९४१) से।

## १७६. पत्रः विलियम स्प्रॉस्टन केनकी

सेवामें. श्री वि० स्प्रॉ० केन प्रियं महोदय,

महादय, आपका इस मासकी १४ तारीखका पत्र मुझे अभी मिला है। *इंडिया-*सम्पादकके अनुरोधपर मैंने दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी अवतक्की स्थितिपर एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया है। उसकी एक नकल इसके साथ भेजता हूँ - यद्यपि मेरा अनुमान है

- १. यह अनुच्छेद गांधीजीने हाथसे लिखा है।
- २. ब्रिटिश संसदके एक सदस्य, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ । ३. देखिए अगले शीर्षककी सामग्री, जो २७ मार्चको टाइप होकर तैयार थी। उसके बाद ही वि० स्प्रीं० केनके नाम यह पत्र डाकमें डाला गया होगा ।

कि सम्पादकने आपकी ओरसे ही अनुरोध किया था। मुझे लगता है कि विभिन्न उपनिवेशोंमें ब्रिटिश भारतीयोंके साथ व्यवहारके समस्त प्रश्नपर वहसके लिए जोर देनेसे लाभके वजाय हानि होनेकी ही ज्यादा सम्भावना है; क्योंकि विभिन्न उपनिवेशोंमें स्थिति एक जैसी नहीं है। उदाहरणके लिए नेटालमें प्रवासी-प्रतिवन्यक अधिनियम, विकेता-परवाना अधिनियम और इसी प्रकारके दूसरे अधिनियम, जिनकी नकलें समय-समयपर ब्रिटिश सिमितिको भेजी गई हैं, पहलेसे ही लाग हैं। नेटालके नमनेका अनकरण आस्ट्रेलिया और कैनडा दोनोंमें किया जा रहा है। इन स्थितियों में नेटालमें इनको रद कराना या आस्ट्रेलिया और कैनडामें नेटालके अनुकरणके प्रयत्नको विफल करना अगर असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा। इसकी चावी श्री चेम्बरलेनके उस भाषणमें मिलती है, जो उन्होंने हीरक-जयन्तीके अवसरपर प्रधान-मन्त्री सम्मेलनमें दिया था। उसके उद्धरणकी एक नकल आपके पढ़नेके लिए भेजता हैं। उन्होंने उपनिवेशोंको आधी रियायतें दी हैं; परन्तु शायद ये आधी रियायतें पूरी रियायतोंसे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि, उनकी अप्रत्यक्ष विधानकी मंजूरीसे ऐसी शरारतकी सम्भा-वनाओंका मार्ग खुल गया है, जिनका कभी सपनेमें भी खयाल न था, यह आप मेरे वन्तव्यसे जान लेंगे। श्री चेम्बरलेनंने अभी हालमें जो कुछ कहा है वह भी आशाजनक नहीं है। उससे औपनिवेशिक सरकारोंके भारत-विरोधी रुखको महज ताकत मिलेगी। इसलिए जहाँतक नेटालका सम्बन्ध है, इसका इलाज उस उपनिवेशके निवासी भारतीयोंके हाथोंमें है कि वे उपनिवेशकी सरकारको उचित व्यवहारके लिए राजी करें। यह न्युनाधिक रूपमें पुराने कान्नोंके प्रशासनका मामला है। जहाँ औपनिवेशिक सरकार नये प्रतिवन्ध-कानून वनानेका प्रयत्न करे वहाँ वे ब्रिटेनकी सरकारसे अपील करें, और उनके मित्रोंका काम है कि वे उनकी सहायता करें। औपनिवेशिक कार्यालयके लगातार दवाव और ब्रिटेनके समाचारपत्रोंमें सहान्भतिपूर्ण चर्चा — ये ही मुख्य प्रभाव हैं जिनसे, अनुमान है कि, नेटालके मन्त्री पसीजेंगे। मेरा खयाल है कि इंग्लैंड और भारतमें मित्रोंकी सहायतासे हम कुछ हदतक सफल हुए हैं। अस्ट्रेलिया और कैनडाका जहाँतक सम्बन्ध है, उपाय यह है कि वहाँ प्रस्तावित कानून, जिनका मसविदा दुर्भाग्यसे में नहीं देख पाया हूँ, हाथमें लिये जायें और उनकी तफ़सीलोंका विरोध किया जाये, जिससे वे यथासम्भव नरम हो सकें। प्रमुख मुद्दोंपर श्री चेम्बरलेनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। यदि वहसके लिए जोर डाला गया तो वे ऐसी तकरीर करेंगे जिससे उपनिवेशियोंका भारत-विरोधी रुख और कड़ा हो जायेगा।

दक्षिण आफिकाके नये उपनिवेशों में हमारी स्थित दूसरी जगहोंके मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है, और होनी भी चाहिए। इसमें औपनिवेशिक कार्यालयका हाथ भी ज्यादा खुला है। इसी भारतीय-विरोधी कानूनके खिलाफ, जो अब लागू किया जा रहा है, श्री कूगरको भेजी गई पिछली आपत्तियोंकी शर्म ही श्री चेम्बरलेनको विलकुल दूसरा रुख अपनानेके लिए बाध्य कर देगी। ट्रान्सवाल-कानूनपर हमारे प्रार्थनापत्रका उन्होंने जो उत्तर दिया, उसका एक उद्धरण साथमें भेजता हूँ। तब उन्होंने मदद नहीं की थी। क्योंकि वे असमर्थ थे। अब वे पूरी तरह समर्थ हैं और मदद कर सकते हैं। उनके खिलाफ ऐसा निष्कर्ण निकालना, जो सरा-हनीय न हो, अनुचित प्रतीत हो सकता है। फिर भी हमें बहुत भय है कि अब उनका प्रेम पहले जैना नहीं रहा; इसलिए यदि उचित निगरानी न रखी गई तो दोनों नये उपनिवेशोंमें हमारी स्थितपर सम्भवतः शुक जायेंगे।

र. देखिए खण्ड २, वृष्ठ ३९६-८ । २. यह यहाँ नहीं दिवा गया है ।

हमारे मित्र इंग्लैंडमें जो कुछ कर सकते हैं, उसके बारेमें मेरा खयाल है, वे फिलहाल अपनी सारी कोशिशों ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीकी शिकायतें दूर करवानेमें केन्द्रित करें। इस समय नेटालमें राहत नहीं मिल सकती। आस्ट्रेलिया और कैनडामें कोई भारतीय निवासी नहीं, जो हानि उठाये। वहां प्रश्न केवल सिद्धान्तका है। वह निस्सन्देह एक बड़ा प्रश्न है। ट्रान्सवालमें सिद्धान्तका प्रश्न तो है ही, बहुत बड़ा भारतीय स्वार्थ निहित होनेके कारण वर्तमान शिकायतें साफ और सच्चो हैं। वहां राहत भी मिल सकती है। शर्त एक यही है कि श्री चेम्बरलेन इघर-उघर कहीं कोई बचन न दे बैठे हों और लॉर्ड लैंसडाउनका तो कहना है कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ व्यवहार युद्धके कारणोंमें से एक था।

इस वारेमें कोई मतभेद नहीं है। पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) ने हमारी ओरसे काम किया है और इसी प्रकार लंदन टाइन्स और सर मंचरजीने भी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि औपनिवेशिक विद्वेषके विरुद्ध आपने जो जिहाद शुरू किया है उसमें आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे।

अगर मैं सुझाव देनेका साहस करूँ तो पसन्द करूँगा कि हमारे मित्र उपनिवेशोंके प्रधान-मन्त्रियोंसे, जिनकी ताजपोशी-समारोहमें आनेकी आशा है, भेंट करने और उनके साथ स्थितिपर चर्चा करनेका प्रयत्न करें।

इस प्रश्नको उठाते समय वर्तमान युद्धमें नेटाली भारतीयोंके अंशदानका व्यान रखा जाये। इसके साथ मैं एक कतरन भेजता हूँ जिससे आपको उनके कार्यका कुछ आभास मिल जायेगा।

मैंने आपको विस्तारसे और खुळकर सारी बार्ते लिखनेकी स्वतंत्रता ली है। विश्वास है, इसके लिए आप मुझे कृपापूर्वक क्षमा करेंगे। यदि आपको और अधिक जानकारोकी आवश्यकता हो तो उसे आपको सेवामें प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता होगो।

आपका विश्वासपात्र,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४५) से।

#### १७७. टिप्पणियाँ: भारतीयोंकी स्थितिपर

एकान्त विश्वासका

[राजकोट माच २७, १९०२]

# दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर टिप्पणियां

पत्रोंको दक्षिण आफिकासे यहाँतक पहुँचनेमें बहुत समय लगता है, यह देखते हुए जो कुछ नीचे लिखा गया है वह इस तारीखसे दो महीने पहलेकी स्थितिपर ही लागू होता है। इसे घ्यानमें रखना आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण आफिकाके भारतीय अब भी एक संकटसे गुजर रहे हैं, जैसा कि नीचेके विवरणसे प्रकट होगा।

१. गांधीजीने २७ जनवरी, १९०२ को एक भाषण दिया था । अनुमानतः उसी भाषणके पत्रीमें छपे विवरणकी एक कतरन । नेटाल और दोनों नये उपनिवेशोंके भारतीयोंके प्रश्नोंमें फर्क करनेकी जरूरतपर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। फिलहाल केन उपनिवेशका खयाल छोड़ा जा सकता है। लोक-सभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) में नेटालके नये उपनिवेशोंके सम्बन्धमें पूछा गया दुहरा प्रश्न, मेरी नम्न सम्मतिमें, कार्य-नीतिकी दृष्टिसे एक वड़ी भूल थी। श्री चेम्बरलेनके इस उत्तरसे कि नेटालमें पहलेसे ही लागू भारतीय विरोबी-कानूनके सम्बन्धमें में फिलहाल नेटाल-सरकारको कुछ कहनेका इरादा नहीं रखता, और कुछ नहीं तो, उपनिवेशमें एक दुर्भाव उत्पन्न हो गया है और उप-निवेशियोंका भारतीय-विरोबी एख और भी कड़ा हो गया है। श्री चेम्बरलेनके सुविदित विचारोंको व्यानमें रखते हुए नेटालका परवाना-कानून केवल उनके और सहानुभूति रखनेवाले मित्रोंके वीच निरन्तर पत्र-व्यवहारका विषय हो सकता है।

अव नेटालके बारेमें। प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम और विकेता-परवाना अधिनियम ब्रिटिश भारतीयों हानि पहुँचाने वाले मुख्य कानून हैं। इनमें दूसरा कानून खास तौरसे हानि-कर है, क्यों कि उससे परवाना-अधिकारियों को परवाना देने के वारेमें असीमित अधिकार मिल जाते हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अपील भी नहीं की जा सकती। नवीनतम सूचना और घटनाओं का असर यह होता है कि उन्हें भारतीयों के अधिकार कम करने की शिवत मिल जाती है। नेटाल नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) अधिनियमसे नागरिक सेवा निकाय (सिविल सर्विस बोर्ड) को उसके अन्तर्गत उम्मीदवारों को परीक्षा आदिके विषयमें उपनियम पास करने का अधिकार मिल जाता है। और संविधान-अधिनियम अपेक्षा रखता है कि सब वर्गीय विधान कानून वनने से पहले सम्राट्से मंजूर कराये जायें। इसके अलावा यह साफ है कि कानून के मूल सिद्धान्तों को वदलने के लिए उसके अन्तर्गत उपनियम नहीं वनाये जा सकते। नेटाल-सरकार सिर्फ एक उपनियम, जोकि नेटाल नागरिक सेवा अधिनियमकी ठेट जड़तक पहुँचता है, प्रकाशित करके वर्गीय कानूनों की मंजूरी के लिए उपनिवेश-मन्त्री के पास जाने से बच निकली है।

प्रस्तुत उपनियम किसी भी ऐसे व्यक्तिको, जिसे संसदीय मताधिकारके लिए अयोग्य ठह-राया गया हो, अन्य वातोंके साथ-साथ नागरिक सेवाके लिए उम्मीदवार वननेसे रोकता है। मताधिकार-अपहरण अधिनियम सुविदित है। इसके अन्तर्गत नेटाल-सरकार कहेगी कि भारतीय मताधिकारके उपयोगके लिए अयोग्य ठहराये गये हैं, इसलिए वे नेटाल नागरिक सेवाकी प्रतियोगितामें वैठनेके लिए भी अयोग्य हैं। निस्सन्देह बहुत कम भारतीय ऐसे हैं जो उस परीक्षामें वैठते हैं। फिर भी सिद्धान्तका प्रश्न तो है ही। और इसके लिए जो तरीका अपनावा जाता है वह अत्यन्त खतरनाक है। उससे उपनिवेशी भारतीय प्रवासियोंको और अधिक सतानेकी बहुत बड़ी छूट पा जाते हैं। सम्भवतः यह मामला पत्र-व्यवहार द्वारा श्री चेम्बरलेनके ध्यानमें लाया जाये।

श्री चेम्बरलेनके उत्तरको व्यानमें रखते हुए ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीके सम्बन्धमें स्थिति अत्यन्त नाजुक है। दोनों उपनिवेशोंमें सभी भारतीय-विरोधी कानून पूरी तरह लागू हैं। उनके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें भारतीय पृथक् बस्तियोंके अलावा दूसरी जगह न जमीनकी मिल्कियत ले सकते हैं और न न्यापार कर सकते हैं। उनको काफिर लोगोंकी भाँति यात्रा-सम्बन्धी और अन्य परवाने रखने पड़ते हैं। ऑरेंज रिवर कालोनीमें वे प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, परेलू नौकर वनकर अवस्य जा सकते हैं। श्री चेम्बरलेनके उत्तरके अनुसार, इन्हीं कानूनोंके बारेमें लांड मिल्कर उन्हें सलाह देनेवाले हैं और परमश्रेष्ठका क्य, भय है, विलकुल वैसा मैत्रीपूर्ण नहीं रहा, केंग्री एक गमय अपेक्षा की जाती थी। उन्होंने एक अक्षेत परवाना-कानूनकी, जो पुराने द्वान्य परवाना-कानूनकी अवद्या माना जाता है, बोपणा की है। नवा कानून उत्योक्षी जगह

वनाया गया है। हालकी इस घोषणाकी नकल इसके साथ संलग्न है। इससे यह मालूम हो जायेगा कि इसके द्वारा जो राहत मिलती है उसका लाभ प्रायः काफिर उठा सकते हैं, यद्यपि उसमें दिये गये "अश्वेत व्यक्ति" शब्दोंनें पहलेकी तरह भारतीयोंका भी समावेश है। पुराने शासनमें परवाना-कानून भारतीयोंके विरुद्ध बहुत कम लागू होता था। ब्रिटिश शासनमें, जहाँ नियमोंका पालन कठोरतासे होता है, स्थित क्या होगी, उसकी कल्पना आसानीसे की जा सकती है। यदि दी जानेपाली राहत उपर्युक्त किस्मकी है तो स्पष्ट है कि वह राहत होगी ही नहीं । द्रान्सवाल-सरकारने लंदन-समझौतेकी १४वीं धाराका उल्लंघन कर ऐसे कानून वनावे हैं, जिनमें व्यावहारिक रूपसे भारतीयोंका वर्गीकरण आफ्रिकी वतनी लोगोंके साथ किया है। स्मरण रहे, स्वर्गीय लॉर्ड लॉक और सर हवर्य्लोज रॉविन्सनने इस प्रकारके वर्गीकरणके विरुद्ध आपत्ति प्रकट की थी और उक्त घाराके अन्तर्गत मांग की थी कि भारतीयोंको दूसरी ब्रिटिश प्रजाओंके समान ही अधिकार दिये जायें। (देखिए दक्षिण आफ्रिकी ब्लू वुक, प्रीर्वेन्सेज़ ऑफ़ निटिश इंडियन्स — त्रिटिश भारतीयों की शिकायतें)। इसलिए अगर इन दोनों उपनिवेशों में सव भारतोय-विरोघी कानून वापस न भी लिवे जायें तो कमसे-कम ब्रिटिश भारतीयों और जूलू लोगोंमें अन्तर तो फिया ही जा सकता है। इन स्थितियोंमें सारी उपलब्ध शिवत फिलहाल इन दो उपनिवेशोंके प्रश्नको हल करनेमें लगानी चाहिए। अगर वहाँ पूरा न्याय हो जायेगा तो नेटाल भी जल्दी ही उन्हींकी पंक्तिमें आ जायेगा।

इन टिप्पणियोंको तैयार करनेमें तथ्योंकी अनावश्यक पुनरुक्तिसे वचनेके लिए यह बात मान ली गई है कि सहानुभूति रखनेवाले मिश्रोंको स्मरणपत्रों आदिकी जानकारी पहलेसे हो है।

टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिभी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४६) से।

## १७८. पत्रः गो० कृ० गोखलेको

राजंकोट मार्च २७, १९०२

त्रिय प्रोफेसर गोखले,

यह जानकर वहुत दुःख हुआ कि आपको बुखार आ गया है । कहनेकी जरूरत नहीं कि आपके कर्तव्यों में एक सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है अपने देशकी खातिर अपनी तन्दुरुस्तीकों कायम रखना। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप ज्यादा फिक्र या ज्यादा काम करनेसे बीमार नहीं हुए होंगे। अगर मुझे कुछ कहनेकी इजाजत दें तो में कहूँगा कि अपने घरमें अत्यन्त कड़ाईके साथ नियमितता वरतनेसे न केवल आपको, बल्कि आपके अलावा जनको भी फायदा होगा जिन्हें आपके सम्पर्कमें आनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो। सम्भव है मैं गलतीपर होऊँ, किन्तु में निश्चित रूपसे महसूस करता हूँ कि इसका पालन वहुत कठिन नहीं है।

मैंने अखवारोंमें पढ़ा है कि वाइसरायकी परिपदमें कारीगरों, वजरिया दवाकरोशों वगरहकें प्रवासको नियन्त्रित करनेके लिए एक विधेयक पेश किया जानेवाला है। यह क्या हो सकता है? क्या यह उपनिवेशियोंको रियायत है या सचमुच इसका उद्देश्य हमारा हित करना है?

१. यहाँ यह नहीं दी गई है।

#### १८०. पत्र: मंचरजी भावनगरीको

रामफोट मान ३०, १९०२

रेजामें सर मंजरजी भेरवानजी भाजनगरी, के॰ सी॰ आई॰ ई॰ एम॰ आदि छंदन

प्रिय सर मंतरजी,

आप जानते ही हैं, बम्बईमें आपते मिलकर में फलकता चला गया था और कांग्रेसमें भामिल हुआ। यहां यह प्रस्ताय पात किया गया :

#### दक्षिण आफिकी भारतीय

६. यह महासभा विक्षण आफिकामें बसे भारतीयोंके साथ, उनके अस्तित्व-सम्बन्धी संपर्यमें, सहानुभूति प्रकट करती है और यहाँके भारतीय-विरोधी कानूनोंकी ओर परमथेट्ठ वाइसरायका प्यान आवरपूर्वक आकर्षित करते हुए भरोसा करती है कि द्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेदामें बसे ब्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यावाका प्रश्न जब अभी माननीय उपनिवेदा-मन्त्रीके विचाराधीन ही है, परमथेट्ठ उसका न्यायपूर्ण और योग्य निवटारा करा वेनेकी कृषा करेंगे।

इसके परचात् में जुछ समय कलकत्तामें ठहरा, ताकि वंगाल व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कॉमसं) के अध्यक्ष माननीय श्री टनंरकों मार्फत परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयके पास एक शिष्टमंडल ले जानेका प्रयत्न कर सहूं। वाइनरायके पास पहुँचकर श्री टनंरकों जो उत्तर मिला, उसकों नकले साथ भेग रहा हूँ। ऐसे उत्तरकों देखते हुए शिष्टमंडल ले जानेका विचार त्याग देना आवश्यक था। में अभी राजकोट लोटा हूँ और अब दक्षिण आफिकी भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिक सम्बन्धमें कांग्रेसके निर्देशसे तैयार किया वक्तव्ये भेज रहा हूँ। में आझा करता हूँ कि जबतक यह सारा मामला सन्तोषजनक रूपसे तय नहीं हो जाता तबतक आप इसमें वैसी ही उत्साहपूर्ण दिलचली छेते रहनेकी एभा करेंगे, जैसी अवतक छेते आये हैं।

भाषका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४७) से।

१. वहीं नहीं दी गई।

२. देखिष " टिप्पणियौं : भारतीयोंका रियतिषर," मार्च २७, १९०२ ।

# १८१. पत्र: खान और नाजरको

राजकोट मार्च ३१, १९०२

आपको अरसेसे मुझे पत्र लिखनेकी फुरसत नहीं मिली, यह बहुत खेदजनक है। अब मैं इसके साथ वाइसराय द्वारा श्री टर्नर' को लिखे गये पत्रकी नकल भेज पा रहा हूँ। इंडिया-प्रिय श्री खान तथा नाजर, सम्पादकके अनुरोधपर कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके लिए तैयार की गई टिप्पणीकी नकल भी सायमें भेजता हूँ। इसकी एक नकल मैंने सर मंचरजीको भी भेजी है। अगर किसी गुमनाम दोस्तने मुझे जोहानिसवर्ग गज़ट और एक अखवार, जिसमें नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) के नये नियम थे, न भेजे होते तो टिप्पणीमें ये दो वातें शामिल न की जा सकतीं। मुझे अब भी आशा है कि सर मंचरजी बुलाये जायेंगे। मैं अपने उस अनुरोधको, जो मैंने रंगूनसे अपने पत्र'में किया था, फिर दोहराता हूँ कि यदि हमारे लोग मेरे वादे को पूरा कराना चाहते हैं तो यह तयतक कर लेना चाहिए जबतक मेरी योजनाएँ अनिश्चित हैं, यद्यपि में जानता हूँ कि मेरे वादेके साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है। यदि उसे निकट भविष्यमें पूरा नहीं कराया ू जाता तो मुझपर वड़ी कृपा होगी कि मुझे उससे मुक्त कर दिया जाये। यदि आपने अवतक वकावा रकम ड्रापटसे न भेजी हो तो कृपया यह पत्र पाते ही भेज दें। आप दोनोंके क्या हाल हैं? पुस्तिकाओंकी प्रतियाँ अवतक आ ही रही हैं। वैसे ही, पत्रोंकी नकलें भी, जो जेम मरे लिए तैयार करनेवाले थे। इस सबके पीछे या तो अविचल निष्ठा है या पैसा बनानेका कोशिशें। मैं आशा करता हूँ कि यह पैसेके लिए है। आज आये टाइम्सके एक तारमें दक्षिण आफ्रिकाके विना ताजके वादशाह की मृत्युकी खबर है। उनके सभी दोपोंके वावजूद उनकी मृत्युपर आंसू रोकना असम्भव है।

दक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९,४९) से।

२. देशिय पार्राटिषणी २, पृष्ठ २३५ । २. " डिज्जिनियाँ: भारतीयोंकी स्थितिपर," मार्च २७, १९०२ ।

४. रक्षिण आफ्रिका छोड़ने समय गांधीजीने बादा किया था कि यदि दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज भहिला ती वे एह विकि अन्दर वापन को अधिन । (आहमक्तवा, गुन्दाती, १९५२, पृष्ठ २१७ )

५. मेकिन रोस्स, जिस्ती एस २२ मार्थेती हुई की ।

१८२ पत्र: मॉरिसको

राजकोट मार्च ३१, १९०२

प्रिय श्री मॉरिस,

मुझे आपके दो पत्र कलकत्तेमें मिले और तीसरा कलकत्तेसे पता वदलकर रंगून भेज दिया गया था, वहाँ मिला। आपके 'पिछले 'पत्रसे यह 'जानकर आश्चर्य हुआ कि मैंने आपके पहले पत्रका जो उत्तर भेजा था, वह उस तारीखतक भी आपको नहीं मिला था। किन्तु आशा है, दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजमें वैठनेसे पहले वह आपको अवश्य मिल गया होगा।

आपकी यात्राको यथासम्भव सुखमय वनानेके लिए कलकत्तेमें मुझसे जो कुछ बन पड़ा हो उसके लिए आपने मुझे धन्यवाद देना उचित समझा है। मैं नहीं जानता कि मैं इसके योग्य हूँ। मैंने अपना कर्त्तव्य पालन करनेके अलावा और कुछ नहीं किया। काश, मैं कुछ और कर सका होता!

बहुत अधिक कठिनाइयोंके वाद में व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कामर्स) के अध्यक्षको तैयार कर सका। उसके फलस्वरूप वाइसरायसे एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण उत्तर मिला है। मगर, वेशक, सिर्फ सहानुभूतिसे बहुत काम न चलेगा। उसके अनुसार कार्रवाई करवानेके लिए आव-श्यक है कि भारतीय जनता एक भारी प्रयत्न करे।

क्या ही अच्छा होता कि रंगूनकी समुद्र-यात्रा और उत्तर-पश्चिमकी तीसरे दर्जेकी रेल-यात्रामें आप मेरे साय होते। आपके पत्रसे मेरी सारी इच्छा मर-सी गई, किन्तु मैंने सोचा कि मैं पहले वने कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए वँ हूँ, इसलिए मैंने वैसा किया। यह वताते हुए मुझे खुशी होती है कि इसके फलस्वरूप जो अनुभव हुआ उससे मेरी ज्ञान-वृद्धि हुई है। मैं मानता हूँ कि तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी गन्दी आदतोंके सम्वन्धमें मैं आपसे पूर्ण-रूपसे सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि आपने मेरी तरह यूरोपीय रेलोंमें तीसरे दर्जेमें वैठकर यात्रा की है या नहीं। मैं यूरोपीय रेलोंकी अपेक्षा भारतीय रेलोंमें तीसरे दर्जेमें वैठकर यात्रा की है या नहीं। मैं यूरोपीय रेलोंकी अपेक्षा भारतीय रेलोंमें तीसरे दर्जेमें वैठकर यात्रा की है या नहीं। मैं यूरोपीय रेलोंकी अपेक्षा भारतीय रेलोंमें तीसरे दर्जेमें वैठका पसन्द करता हूँ, क्योंकि यूरोपीय रेलोंमें कभी-कभी तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंका साथ स्वच्छताकी तथा अन्य दृष्टियोंसे भी मुझे बहुत अप्रिय लगा है। सो, श्री रोड्स चल वसे। उनकी नीतिको कोई चाहे कितना ही नापसन्द क्यों न करे, अब जबिक वे संसारमें नहीं हैं, आँसुओंको रोकना असम्भव है। इससे इनकार करना बहुत कठिन होगा कि वे साम्राज्यके सच्चे मित्र थे। आशा है, आप फिर केपटाउनमें स्थिर हो गये होंगे और आपका और आपके परिवारका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि आपने पत्र न लिखा हो तो अब लिखिए।

आपका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५०) से।

## १८३. पत्र: गो० कु० गोखलेको

*गानोड* भन्नेल ८, १९०२

भिय प्रोफेसर गोराले,

आपके महान् वजद-भाषणपर में आपको सादर बनाई देता हूं। उसको एक प्रति मुझे मिली है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी प्रशंस जानकारीयर आपादित नहीं है, किर भी यह सच्ची तो है ही। यदि सम्भव ही तो मैं चाहुँगा कि नैटाउके निवान बोटनेके लिए मुझे आपके भाषणकी कुछ प्रतियाँ मिल जायें।

रानडे स्मारको चन्देके बारेमें अपने पिछडे पत्रके उत्तरमें में आपके पत्रका, जिसका आपने बचन दिया था, प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

> भएका छन्।, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फांटो-नक्तल (जी० एन० ३७१९) से।

## १८४. पत्रः गो० का० पारेखको

(राभकोष्ट) अभैल १६, १९०२

माननीय श्री गोकलदास कहानदास गारेख महाबलेखर लॉज महाबलेखर

प्रिय पारेखजी,

आपका इसी ९ तारीलका पत्र मिला। उसके लिए आपको धन्यवाद देता है। जब मेरे बम्बईमें होनेकी सम्भावना होगी, मैं आपको पहले ही उचित सूचना दे दूंगा।

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५६) से।

#### १८५ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय

राजकोट अप्रेस २२, १९०२

चेवामें चम्पादक टाइन्स ऑफ़ इंदिया महोदम,

आफो १० तारीतके अंकर्षे एक तार इस आशयका छपा है कि नेटालकी विधान-सभामें एक ऐसे विधेयकका द्वितीय वाचन पूरा हो चुका है जिसके द्वारा उस उपनिवेशमें गिरमिटिया भारतीयोंकी सन्तानोंपर भी वहीं सब प्रतिबन्ध लगा दिये जायेंगे जो उनके माता-पिताओंपर लगाये जाते हैं।

इस वियेयकको पूरी नकल न होनेसे इसकी आलोचना करना कठिन है, परन्तु चैंकि दक्षिण आफिकाको उपक्रका यहाँ आना इतना ज्यादा अनिश्चित है और मैं जानता हूँ कि उस उपनिवेदामें थियेयक कितनी तेजोसे कानूनका रूप ले सकते हैं, इसलिए मैं इसपर कुछ कहनेका साहस करता हूँ।

मेरा खयाल है, १८९३ में नेटाल-सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भारत-सरकारको इनलिए राजी करने भारत आये ये कि वह एक ऐसा कानून पास करनेकी अनुमित दे दे जिसके अनुसार गिरमिटिया भारतीय अपना गिरमिट समाप्त हो जानेपर या तो भारत लीट आयें, या प्रति वर्ग २५ पींड व्यक्ति-कर (पील टैक्स) दिया करें। इस प्रतिनिधिमण्डलके यहां आनेका एक लम्या इतिहास है। वह दु:खदायी होते हुए भी मनोरंजक है। परन्तु अपनी बात संक्षेपसे कहनेके लिए, मुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है। उस समयके वाइसराय परमश्रेष्ठ लॉर्ड एल्गिनने जहां २५ पींड व्यक्ति-कर लगाने देनेसे विलकुल इनकार कर दिया था, वहीं दुर्भाग्यवश उसे घटाकर ३ पींड व्यक्ति-कर लगानेकी मंजूरी दे दी और इस प्रकार उसके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया। मुझे आशंका है कि उन्हें पता नहीं या कि बीस वर्ग पूर्व भी इसी प्रकारका एक असकल प्रयत्न किया गया था। उन्हें यह ज्ञात होता तो शायद वे अपनी स्वीकृति न देते।

मुझे भय है कि जो काम १८९३ का प्रतिनिधिमण्डल नहीं कर सका था उसे, कुछ हदतक, इस विशेयक द्वारा पूरा करनेकी बात सोची गई है, क्योंकि इसके अनुसार गिरिमिटिया माँ-वापोंकी सब सन्तानोंको (गोदके शिशुओंको भी) ३ पींड कर देना पड़ा करेगा। यदि किसी गिरिमिटिया भारतीयके सात बच्चे होंगे, जो कि कोई अनहोनी बात नहीं है, तो उसे अपने और अपने बच्चोंके लिए २४ पींड प्रति वर्ष देने पड़ेंगे, जो उसके सामर्थ्यसे सर्वथा वाहरकी बात होगी। इस कठोर करके कारण लोगोंके आचार-विचारपर जो भारी दुष्प्रभाव पड़ेगा, मेरा हृदय तो उसकी कल्पना करके ही काँपने लगता है। जिस देशमें इन लोगोंको सचमुच निमन्त्रित किया गया है, अथवा मैं तो कहूँगा कि बहकाकर ले जाया गया है, उसमें ही जीवित रहने मात्रकी अनुमित पानेके लिए अब इन्हें इतना भारी दण्ड भरनेके लिए कहा जा रहा है।

लॉर्ड एिलानने १८९३ में जो कर लगानेकी इजाजत दी थी उसके अन्यायका आपने भली-भांति वर्णन किया था। स्वर्गीय सर वि० वि० हंटरने भी उसकी निन्दा की थी और गिरमिटकी

1

दशको अपेशसता बतलामा था। अब मजदुरीको स्वरंग लोडनेके लिए विवस करनेका प्रस्तान पहेल-पहेल रहा गया था तब नेदालके विभिन्तिमताओंने आ मत प्रकट निया था, में उसे भी यहाँ उद्देत करनेको अनुमति चाहता हूँ।

स्वर्णीय श्री सींडरीने, जो एक प्रतिब्दित उपनिवेशी ओर एक समय नेटाल नियाननारिएक्क सदस्य थे, प्रस्तावकी निम्मलिनित टीका की थी:

यण्यपि आयोगने ऐसा फानून बनानेको कोई सिफारिदा नहीं को कि अगर भार-तीय अपने गिरिनिटको अबधि पूरी होनेके बाद नया इकरार फरनेको संयार न हों तो उन्हें भारत लोटनेके लिए बाध्य किया जाये, फिर भी में ऐसे किसी भी विचारको जोरोंसे निन्दा फरता हूँ। मेरा पपका विश्वास है कि आज जो अनेक लोग इस योजनाको हिमायत फर रहे हैं ये जब समझेंगे फि इसका अर्थ पया होता है तब ये भी मेरे समान ही जोरोंसे इसे ठुफरा बेंगे। भले ही भारतीयोंका आना रोक बीजिए और उसका फल भोगिए, परन्तु ऐसा कुछ फरनेकी कोशिया मत कीजिए जो, में साबित कर सकता हो, भारों अन्याय है।

यह इसके सिया गया है कि हम अपने अच्छे और वुरे वोनों तरहके नौकरोंका ज्यावासे-ज्यावा लाभ उठा लें और जब उनकी अच्छोंसे-अच्छो उन्न हमें कायवा पहुं-चानेमें कट जाये तब (अगर हम कर सकें तो, गगर कर नहीं सकते) उन्हें अपने देश लीट जानेके लिए बाध्य करें और इस प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुद्ध भोगने देनेसे इनकार कर वें? और आप उन्हें भेजेंगे कहां? उन्हें उसी भुलमरीकी परिस्थितिकों झेलनेके लिए किर वयों बापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके विनोंमें भागकर वे यहां आये थे? अगर हम शाइलॉकके समान एक पींड मांस ही चाहते हैं तो, विश्वास रिलए, शाइलॉकका ही प्रतिकल भी हमें भोगना होगा।

इस उपनिवेशके भूतपूर्व प्रधानमन्धी स्वर्गीय श्री एस्कम्बने, भारतीय प्रश्नपर विचार करनेके लिए नियुक्त आयोगके सामने गवाही देते हुए कहा था:

जहांतक अवधि पूरी कर लेनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधों न हो और उस अपराधके लिए उसे देशिनकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी भागमें जानेके लिए वाध्य किया जाना चाहिए। मैंने इस प्रश्नके वारेमें बहुत-कुछ सुना है। मुझसे वार-वार अपना दृष्टिकोण ववलनेको कहा गया है, परन्तु में वैसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामन्वीसे, व्यवहारतः बहुधा विना रजामंवीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष खपा देता है। नये सम्बन्ध स्थापित करता है। पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। शायद यहाँ अपना घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें मेरे न्याय और अन्यायके विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले सकते हैं वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना ही विलकुल बन्द कर वें। ऐसा वीखता है कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग भारतीयोंको बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोंसे वचना चाहता है। जहाँतक में जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हैं।

कुछ वावतों में तो वे बहुत परोपकारी हैं। फिर, ऐसा कोई कारण तो मेरे सुनने में कभी नहीं आया, जिससे किसी व्यक्तिको पाँच वर्षतक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी वेशिनकाला वे विया जाये, और इस कार्यको उचित ठहराया जा सके। में नहीं समझता कि किसी भारतीयको, उसकी पाँच वर्षकी सेवा समाप्त होनेपर पुलिसकी निगरानो में रखना चाहिए। हां, अगर वह अपराधी वृत्तिका हो तो वात दूसरी है। में नहीं जानता कि अरवोंको क्यों पुलिसकी निगरानी में यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक रखा जाना चाहिए। कुछ अरवोंके सम्बन्धमें तो यह बात विलकुल हास्यास्पद है। वे बहुत साधन-सम्पन्न हैं। उनके सम्बन्ध भी बहुत फैले हुए हैं। अगर उनके साथ कारोवार करना दूसरोंकी अपेक्षा ज्यावा फायदेमन्द हो, तो व्यापारमें उनका उपयोग हमेशा किया जाता है।

मुझे मालूम है कि बादको चुनावके हालातसे दबकर इन माननीय सज्जनने "अपना दृष्टिकोण बदल लिया था।" इन उद्धरणोंका सम्बन्ध निःसन्देह गिरिमिटिया लोगोंकी जबरन वापसीसे है, परन्तु व्यक्ति-करका उद्देश्य भी क्योंकि गिरिमिटियोंको इस प्रकार वापस आनेके लिए विवश करनेका है, इसलिए ये उसपर भी लागू होते हैं। और, विवादास्पद विधेयकका एक आवश्यक परिणाम यह होगा कि यदि भारतीय गिरिमिटिया व्यक्ति-कर देनेको तैयार न होंगे तो उनके वच्चोंको यहाँसे वापस जाना पड़ेगा।

आपने और आपके अन्य सहयोगियोंने प्रवासी भारतीयोंकी शिकायतें प्रायः प्रकाशित करके उनको अपना वड़ा आभारी वना लिया है। परन्तु प्रतीत होता है कि जवतक एक-एक भारतीयको नेटालसे निकाल नहीं दिया जायेगा तवतक वहाँके यूरोपीय उपनिवेशी प्रसन्न नहीं होंगे। इस कारण भारतीयोंके लिए यह एक जीवन-मरणका संघर्ष हो गया है। उनके पक्षको पूर्णतया न्याययुक्त मानना पड़ेगा। और भी अनेक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनसे उनके साथ न्याय होनेकी आज्ञा है। हमारे वाइसराय वहुत जवरदस्त व्यक्ति हैं। उपनिवेश-मन्त्रीने भी वहुचा सहानुभूति प्रकट की है। क्या आप इन सब शक्तियोंको गतिमान् करनेकी क्रपा करेंगे? यह समय इसके लिए अपरिपक्व नहीं है। शायद जवतक कागज-पत्र नेटालसे यहाँ आयेंगे तवनक यह विघेयक भी मंजूरीके लिए उपनिवेश-कार्यालय पहुँच चुकेगा। इसलिए अव प्रतीक्षा करनेका समय नहीं है। मैं यहाँ इतना और वतला दूँ कि उपनिवेशके संविधानके अनुसार समस्त अक्वेत कानूनोंके लिए इंग्लैंडको सरकारसे मंजूरी मिलना जकरी है।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

टाइम्स ऑफ़् इंडिया, १-५-१९०२

## १८६. पत्र: गो० कृ० गोखलेको

राक्ष्मीट अमेल २२, १९०२

त्रिय प्रोफेसर गोराले,

पया में आपको नेटालके प्रवासी भारतीयों है सम्बल्प केण्ट दे सहसा हूं? आपने इस मासकी १० सारीएके टाइन्स ऑफ़ इंदियामें छ्या तार पड़ा होगा। इसपर मेंने सम्यादक हो चिट्ठी लिएती है। मैंने इस विषयपर एक प्रायंनापक में काल भी भेजो है, ताकि ये इस प्रस्तका इतिहास समझ सकें। यदि में सलाह देनेकी प्रष्टता कहें तो मुझे लगता है, सबसे ज्यादा कारगर ज्याय, जिसमें सम्भवतः आप हमारी सहायता कर सकते हैं, यह है कि आप सम्यादक मिलें और उनसे इस स्थितिपर बातचीत करें। इस समय कार्याईका एक ही तरीका है कि अखबारोंमें कोरोंसे और मुझबूतके साथ आन्दोलन चलाया जाये। नेटालके कामजात मिलके ही सम्भवतः यह आवश्यक होगा कि श्री टनेंग्को उनके बादेकी याद दिलाई जाये और वाइसरायको एक प्रातिनिधिक प्रायंनापत्र भेजनेमें साथ देनेके लिए कहा जाये। मुझे बदूत दुःस है, मैं आपको उल्लिखन प्रायंनापत्रकी नकल भी नहीं भेज सकता; किन्तु यदि प्रेसिडेन्सो असोसएशनने समय-समयपर प्रेपित पत्रोंकी फाइल रही होगी तो आपको बहाँस नकल मिल जायेगी। मैं इसके बारेमें श्री मुंशोको लिख रहा हूँ। आशा है मैं आपके समयपर अनुचित दखल नहीं दे रहा हूँ।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी॰ एन॰ ३७२०) से।

## १८७. पत्र: जॉ० रॉविन्सनको

राज्कीट अप्रैल २७, **१**९०२

प्रिय सर जॉन,

आपके ११ मार्चके कृपापूर्ण और सुखद पत्रके लिए, तथा फोटोग्राफके लिए भी, जिसे मैं बहुत ही मूल्यवान समझूंगा, धन्यवाद।

प्रोफेसर मैक्समूलरकी पुस्तक आपने पसन्द की यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे खयालसे, साम्राज्य-परिवारकी पिक्चमी और पूर्वी शाखाओंके बीच सद्भाव बढ़ानेवाली इससे अच्छी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि वे एक-दूसरेकी अच्छीसे-अच्छी बातोंको जानें।

आपने मेरे स्वास्थ्यके वारेमें पूछा, इसके लिए घन्यवाद। उसमें वरावर सुघार होता जान पड़ रहा है।

भारतके आम लोगोंकी वढ़ती हुई गरीबीके वारेमें कुछ वक्ता और लेखक जो कहते हैं, मुझे भय है, उसमें बहुत-कुछ सत्य है। कुछ वर्ग निश्चय ही अधिक समृद्ध हो गये हैं, लेकिन करोड़ों वरवाद होते दीख रहे हैं। मैं १८९६ में यहाँ था। तव मैंने जो कुछ देखा और अब मैं जो कुछ देखता हूँ उसमें वहुत बड़ा अन्तर है। कष्ट अवर्णनीय है; किन्तु इससे जरूरी तौरपर यह सिद्ध नहीं होता कि गरीवीका वही कारण है जो ये लेखक और वक्ता वताते हैं। फिर भी, अकवरकी शासन-पद्धतिपर वापस लौटनेसे अकाल और प्लेगसे उत्पन्न मुसीवत कुछ हदतक कम हो सकती है। इस विषयपर मेरे कथनमें सुधारकी गुंजाइश है, क्योंकि मैं इस प्रश्नका जितना पूरा अध्ययन करना चाहता था, उतना अभीतक नहीं कर सका हूँ।

आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रभुसे प्रार्थना है कि वह आपको बहुत साल जीवित रखे, ताकि दक्षिण आफ्रिका अपनी बहुत-सी समस्याओंके सम्बन्धमें, जो अभीतक हल नहीं हुई हैं, आपके भारी अनुभवका लाभ उठा सके।

आपको और श्रीमती राँविन्सनको अभिवादन।

आपका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६१) से।

१८८. पत्रः गो० कृ० गोखलेको

राजकोट मई १, १९०२

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

आपके कृपा-पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह तो में अच्छी तरह समझ सकता या कि आपके मौनका जरूर कोई अपरिहार्य कारण होगा; किन्तु तीन दिन पहले जब में श्री वाडियासे मिला तबतक मैंने यह नहीं सोचा था कि कारण आपकी वीमारी है। आशा है, आप जल्दी ही अपना साधारण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि मैंने फिलहाल राज्य स्वयंसेवक प्लेग समिति (स्टेट वालंटियर प्लेग किमटो) के मन्त्रीका बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पद स्वीकार कर लिया है। यह समिति राजकोटमें प्लेग फैलनेकी आशंकासे स्थापित की गई है। इसलिए मैं सोचने लगा था कि यदि मुझे आपके पाससे रानडे स्मारकके लिए धन-संग्रहका बुलावा मिल गया तो मैं क्या कहेंगा। यह कहना जहरी नहीं है कि जब कभी आप कार्य आरम्भ करें, आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपका सहायक वन जाऊँगा — अलबत्ता, उस समय आपको मेरी जहरत हो तो।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७१८) से।

## १८९. टिप्पणियां: भारतीय प्रवनपर

Clarks

महं ६, १५०२

इस चर्चामें केवल नेटाल और दो नये उपनिवंशींस सम्बद्ध भारतीय प्रश्नणर ही निवार किया गया है।

#### नेटाल

नेट रिष्ण रूपासित उपनिवेश है। उसके संविधानके अनुसार, रंग-भेदके सब कानूनीं-पर अगल आरम्भ होनेसे पहले, महामहिम सम्राद्की मंगूरी मिल जाना आवश्यक है। संविधानका एक साधारण निवम यह भी है कि उपनिवेशके विधानमण्डल द्वारा पास निले दृए किसी भी कानूनको, पास होनेके परचात् दी वर्षके भीतर, नामंगूर किया जा सकता है।

दस उपनिधेशमें गोरे लोगोंकी आबार्या ६०,००० है, और दलनी ही संख्यानें यहाँ ब्रिटिश भारतीय यसे हुए हैं। यहाँक देशी लोग, ग्लू, सासे अच्छे लोग हैं, परन्तु वे यहें आलसी हैं। उनसे लगातार ६ महीने तक भी काम लेना कठिन है। इसलिए अब यहाँ यसे हुए गोरे स्थापी और भरोसेक मजदूर मिलनेकी समस्याक कारण परेशान थे और उपनिधेशका दिवाला निकला जा रहा था, तब यहाँक विधानमण्डलने भारतीय मजदूरोंका सहारा लिया। कुछ शतोंकी बातचीतके बाद भारत सरकारने गिरिमिटिया भारतीयोंको नेटाल ले जानेकी इजाजत दे दी। इस बातको कोई ४० वर्ष हो गये। धीरे-धीरे भारतीय मजदूरोंकी मांग बढ़ती गई। उपनिवेशकी समृद्धि भी उसी हिसाबसे बढ़ने लगी। इन मजदूरोंके गिरिमिटकी शतं वह होती यी कि जिस किसी मालिकके सुपुदं इन्हें कर दिया जाये उसकी सेवा ये ५ धपंतक करें, और वह इन्हें पहले वर्ष तो १० शिलिंग मासिक मजदूरी दे, और उसके बाद प्रतिवर्ष १ शिलिंग बापिक बढ़ाता जाये। इस इकरारनामेकी सुपत निवास और चिकित्सा और इकरारनामेकी समाप्तिपर मुपत वापसीकी भी शतें शामिल थीं।

मालिकों और मजदूरोंके सम्बन्धोंका नियन्त्रण एक अति कठोर नियमावलीके द्वारा किया जाता है। उसके अनुसार मजदूरोंपर कुछ बहुत सख्त पावन्दियां लागू हो जाती हैं, और उनका उल्लंघन करना फीजदारी अपराध होता है।

स्वभावतः, इन मजदूरोंके पीछे स्वतन्त्र भारतीय भी वहाँ पहुँचे, अर्थात् वे अपना मार्गवयय खुद देकर व्यापारादि करनेके लिए उपनिवेशमें गये। गिरमिटिया भारतीयोंमें से भी
अधिकतरने स्वतन्त्र हो जानेके पश्चात् मुक्त वापस लौट आनेकी शर्तका लाभ उठानेके वदले
उपनिवेशमें ही रहकर कारीगर, छोटे व्यापारी और किसान आदि वन जाना पसन्द किया।
इस कारण गोरे लोग उनसे तीन्न व्यापारिक ईष्यां करने लगे; और उन्होंने आसानीसे उनकी
वड़ीसे-वड़ी वुराइयोंको ढूँढ़ लिया, जैसे कि घिचिपच ढंगसे तंग वस्तियोंमें रहना, आवादियोंको
मैला रखना और कुछ असंस्कृत रीति-रिवाज या अन्यविश्वास। इनका वखान खूव वढ़ा-चढ़ाकर
किया जाता और अखबारोंमें इनकी चर्चा कर-करके हमें खूव नुकसान पहुँचाया जाता था।
यहाँतक कि, आम लोगोंमें भी भारतीय प्रवासियोंके विरुद्ध भ्रम फैल गया। प्रवासी भारतीय
अशिक्षित थे। उनका ऐसा कोई मित्र भी नहीं था जो उनका पक्ष लोगोंके सामने पेश करता।
इस कारण इस भ्रमका निवारण किसीने नहीं किया। १८९४ से पहलेतक नेटाल सम्राट्

द्वारा शासित उपनिवेश था; इस कारण इस भ्रमका लाभ उठाकर कानून वनानेके प्रयतन सफल नहीं हो पाये। परन्तु जब इस उपनिवेशको पूर्ण स्वशासनके अधिकार मिल गये तव यह भारतीय विरोधी कानून पास करनेमें सफल हो गया। पहली ही कोशिश, विशेप रूपसे भारतीयोंपर लागू होनेवाले कानून बनानेकी हुई। उदाहरणार्थ, एक विधेयक, भारतीयोंको मताधिकारका प्रयोग करनेसे रोकनेके लिए पेश किया गया। इसपर भारतीयोंने आपत्ति की और अन्तमें उपनिवेश-मन्त्रीने इसे नामंजुर कर दिया। जब इस विवेयकके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था तव भारतीयोंने यह सर्वथा स्पष्ट कर दिया था कि उनकी इच्छा उपनिवेशमें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेकी नहीं है; परन्तु वे इसका विरोध इस कारण कर रहे हैं कि यह ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके अधिकारोंको कम करनेका पहला कदम है। आगे चलकर उनकी यह वात सत्य भी सिद्ध हो गई। यद्यपि यह विवेयक तव नामंजुर कर दिया गया, फिर भी वादमें इसकी जगह एक और कानून बना दिया गया। वह यदि इससे अधिक बुरा नहीं तो इतना ही बुरा अवश्य था। इस दूसरे कानूनके अनुसार, जिन लोगोंने अभीतक अपने देशमें संसदीय मताधिकारका प्रयोग नहीं किया था वे इस उपनिवेशमें मत देनेके अयोग्य ठहरा दिये गये हैं। इस प्रकार परोक्ष कानून वनानेका द्वार खुल गया। उदाहरणके लिए, प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम और विकेता-परवाना अधिनियम स्वीकार किये गये। प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम उन लोगोंको उपनिवेशमें प्रविष्ट होनेसे रोकता है जो पहलेसे वहाँके निवासी न हों, या इस प्रकारके किसी व्यक्तिकी पत्नी या सन्तान न हों, या किसी यूरोपीय भाषामें छपे हुए फार्मपर शर्ते भरकर प्रार्थनापत्र न लिख सकते हों। विकेता-परवाना अधिनियममें उसके द्वारा नियुक्त परवाना-अधिकारियोंको पूरा-पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे जिसे चाहें व्यापार करनेका परवाना दें, जिसे चाहें न दें। उनके फैसलेकी अपील केवल उन म्यूनिसिपल निगमोंमें हो सकती है जो इन अफसरोंको नियुक्त करते हों। इन निगमों (कॉरपोरेशनों) में ज्यादा-तर संख्यामें उन्हीं व्यापारियोंके प्रतिनिधि होते हैं जो अपने वश-भर अधिकसे-अधिक भारतीय न्यापारियोंको परवानोंसे वंचित रखनेके प्रयत्नमें जुटे रहते हैं। यहाँतक कि ये निगम अपने अधिकारियोंको हिदायतें देते हैं कि किसको परवाना दें और किसको न दें। इस कानूनकी हदतक सर्वोच्च न्यायालयका अपीलें सुननेका परम्परागत अधिकार विशेष रूपसे समाप्त कर दिया गया है। परवाना-कानून एक नित्य बनी रहनेवाली परेशानीका सबव हो गया है; क्योंकि परवाने हर साल लेने पड़ते हैं, और जैसे-जैसे नया वर्ष पास आने लगता है भारतीय व्यापारी डर और चिन्तासे काँपने लगते हैं। इन सब कष्टदायक निर्योग्यताओंके होते हुए भी मुझे आशंका है कि इस समय प्रत्यक्ष रूपसे कुछ नहीं किया जा सकता; क्योंकि ये सब कानून नेंटालके हैं और इन्हें ब्रिटिश सरकार वाकायदा मंजूरी दे चुकी है। परन्तु यूरोपीयोंको जितना मिल चुका है वे उतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हैं। वे अप्रत्यक्ष उपायोंसे भारतीयोंपर और भी कानूनी निर्योग्यताएँ लादनेको उत्सुक हैं। मेरे पास नेटालसे जो समाचारपत्र आये हैं उनसे पता चलता है कि हालमें नेटाल नागरिक सेवा निकाय (सिविल सीवस वोर्ड)ने एक उपनियम अपनी परीक्षामें वैठनेवाले उम्मीदवारोंकी छँटाईके लिए बनाया है। उसके अनुसार जो माता-पिता ऊपर बताये हुए मताधिकार-अपहरण कानूनके दायरेमें आते हैं उनके वालक इस परीक्षामें नहीं बैठ सकेंगे। मेरी सम्मितमें यह उपनियम अवैध है; क्योंकि इससे उपनिवेशके संविधानके मूलपर ही कुठाराघात हो जाता है। यदि यह कानून नेटालके विचान-मण्डलने पास किया होता तो इसकी मंजूरी विदिश-सरकारसे लेनी पड़ती। साधारण सिद्धान्त यह है कि कोई उपनियम, जिस कानूनके अनु-सार वह बना है, उस कानून या अधिनियमके क्षेत्रको न घटा सकता है, न बढा सकता है।

मैंने नागरिक सेना अधिनियम (सिनिल सिन्स ऐन्ड) पड़ा है और उसमें मुझे इस प्रकारका उपनियम बनानेकी इजाजत कहीं दिलाई नहीं दो। मैंने यह उसहरण केनल यह दिललानेक लिए दिया है कि अप्रत्यक्ष कानून बनानेक सिद्धान्तकों कहींतक खीना गया है। निःसन्देह यदि आवश्यकता हुई तो नेटालमें भारतीयोंकों इस उपनियमको नेपता परातों पड़ेगी। मैंने उन्हें उपनियेशके गवनरकी सेनामें भी प्रार्थनापत्र भेजनेको सलाह दो है।

समाचारपत्रोंमें हालमें प्रकाशित एक तार से पता अलता है कि इस समय पूरोपीय एक नई दिशामें प्रवृत्तिशील हैं। १८९५ में गिरमिटिया प्रवासी-कानूनमें संशोधन करके गिरमिटकों मियाद बढ़ाकर १० वर्ष कर दी गई थी, और उसकी समाध्तिपर या तो भारत छोटना या, यदि उपनिवेशमें ही रहा आपे तो, ३ पोंड वाणिक व्यक्ति-कर देना अनिवास कर दिशा गया या। अब प्रकाशित तारके अनुसार वे यह व्यक्ति-कर, गिरमिटिया प्रवासों के प्रतिरिक्त, उसकी सन्तानोंसे भी वसूल करना बाहते हैं।

#### ट्रान्सवाल और ऑरंज रिवर फालानी

द्रान्सवालमें भारतीय न तो जमीन सरीद सकते हैं और न पृथम् विस्तियोंके सिवा कहीं रह सकते हैं। ये सङ्कोंकी पटिर्सिंगर नहीं चल सकते। उन्हें काफिरोंकी भांति परवाने लेने पड़ते हैं। जब बस्ती-कानून पास हुआ था तब इसके विषद्ध दिये गये भारतीय प्रार्थना-पत्रके जवाबमें और उसके बाद भी कई बार थी चेम्बरलेनने बहुत सहानुभूतिपूर्ण वातें कहीं थीं। उन्होंने यहांतक कहा था कि यदि ये अपने पूर्ववर्ती अधिकारीकी कार्रवाइयोंसे बंधे हुए न होते तो भारतीयोंको कहने लायक सुविधा दे सकते थे। इसके सिवाय लॉर्ड लंसडाउनने तो यहांतक कहा बतलाते हैं कि वर्तमान युद्धका एक कारण भारतीय लोगोंकी कानूनी निर्धाग्यताएँ भी थीं।

इन परिस्थितियोंमें यह आशा स्वाभाविक थी कि जब देशपर ब्रिटिश शासन हो जायेगा तव भारतीयोंकी कान्नी निर्योग्यताएँ हुटा दी जायेंगी। परन्तु उर है कि अब यह आशा पूरी नहीं होगी। लगता है श्री चेम्बरलेन टालमटोल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं लॉर्ड मिलनरसे सलाह कर रहा है और पुछ रहा है कि पूराने कानुनोंमें क्या-क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं। ऐसा रुख बहुत खतरनाक है। ऐसे सलाह-मशिवरेकी जरूरत ही क्या है? निश्चय ही पहला काम यह होना चाहिए कि सब ब्रिटिश प्रजाओंका दर्जा समान घोषित कर दिया जाये और फिर यह विचार किया जाये कि प्रजाका कोई भाग विशेष व्यवहारका अधिकारी तो नहीं है। फिर भी मैं इस स्थितिको समझता हूँ और एक हदतक इसके साथ सहानुभूति भी रखता हूँ। १८९६ में जब उन्होंने अपना उपर्युक्त खरीता लिखा था तब यह नहीं सोचा था कि युद्ध इतनी जल्दी छिड़ जायेगा और वह भी इतने तीव रूपमें कि सारा देश उनके हाथमें आ जायेगा। अब उन्हें एक ओर तो भारतीयोंकी अति उचित और सर्वथा न्यायसंगत मांगें पूरी करनेमें और अपने खरीतेके अनुसार चलनेमें और दूसरी ओर भारतीय-विरोधी भावनाओंको सन्तुष्ट करनेमें कठिनाईका अनुभव हो रहा होगा। वे यह भी देख रहे मालूम पड़ते हैं कि उनके ही जीवन-काल और कार्यकालमें शायद दक्षिण आफ्रिकी संघका संघटन पूरा हो जाये। भारतीय प्रश्न उसकी पूर्तिमें अवश्य वाधक होगा; और यदि वे दक्षिण आफिकामें भारतीय-विरोधी कानूनकी समस्या हल कर सकेंगे तो यह कठिनाई दूर हो जायेगी। मैं यदि भूल नहीं करता तो वे इसी कारण 'टालमटोल' कर रहे हैं। वे इस प्रश्नपर केप और

र. देखिए " पत्र: टाइम्स ऑफ़ इंडियाको," अप्रैल २२. १९०२ ।

नेटालका रुख जानना चाहते हैं और पुराने कानूनोंमें उतना ही परिवर्तन करना चाहते हैं जितना इन दोनों उपनिवेशोंको पसन्द हो।

तो यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक पत्रकारोंको कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिए। उन्हें अपनी समस्त उपलब्ध शिक्तका प्रयोग नये उपिनवेशोंमें ही करना चाहिए; और यदि वहां कोई सन्तोपजनक हल निकल आया तो नेटालको झुकना ही पड़ेगा। मेरी तुच्छ सम्मितमें तो आन्दोलनका ढंग [...] भारतीय पत्र इस मामलेको जनता और सरकारके घ्यानमें निरन्तर लाते रहें। आंग्ल-भारतीयोंको सहानुभूति भी इस मामलेमें हमारे साथ है, और हमें सब जोखिम उठाकर भी उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। में इसके साथ श्री टर्नरके नाम लिखे हुए वाइसरायके एक पत्रकी नकल नत्थी कर रहा हूँ। उससे उनके विचारोंका तो पता लगता ही है, यह भी पता लगता है कि बंगाल ब्यापार-संघ (वंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स) कुछ करनेको तैयार है। सब सार्वजनिक संस्थाओंको मिल जाना चाहिए। यदि कोई संस्था विदेशोंमें जाकर वसनेके प्रश्नका अध्ययन विशेष रूपसे अपना ले तो वह सारे आन्दोलनका संचालन ठीक प्रकारसे कर सकती है; और तब ब्रिटिश सरकार भी इस प्रश्नकी सुगमतासे उपेक्षा नहीं कर सकेगी।

दक्षिण आफ्रिकामें हमें जीनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए एक ऐसी जातिके साय संघर्ष करना पड़ रहा है जो अत्यन्त िकयाशील और सम्पन्न है और जो हार मानना जानती ही नहीं। हमारी ओरसे भी इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्न जारी रखा जानेकी आवश्यकता है। अन्तमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी।

कई नेताओंने मेरे साथ बात करते हुए निराशा दिखाई है। भले ही परिस्थित बहुत किन है और किसी भी गलत कदमसे सफलतामें बाधा पड़ सकती है, फिर भी मैं उनके निराशामय विचारोंसे सहमत नहीं हूँ। इस आशावादिताका औचित्य सिद्ध करनेके लिए ही मैं यहाँ इस तथ्यका जिक करना चाहता हूँ कि कई मामलोंमें दिक्षण आफिकाके यूरोपीय अपनी बात मनवानेमें सफल नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थ, नेटालके एक भाग जूलू उंडमें भारतीयोंको जमीन खरीदनेके अधिकारसे विचित करनेका कानून पास भी हो गया था, परन्तु उसे नामंजूर कर दिया गया। प्रवासी—प्रतिवन्धक कानून और विकेता-परवाना कानून भी समझौते ही हैं। इन दोनों कानूनोंके मूल विधेयक इनसे बहुत बढ़कर थे। यह तो निरन्तर आन्दो-लनका फल है कि नेटाल और ट्रान्सवालमें भारतीयोंको जैसे-तैसे पाँव रखनेकी जगह मिल गई। उपनिवेशोंमें हम पारस्परिक भ्रमोंका निवारण करके, उपनिवेशियोंकी कठिनाइयोंमें छोटे रूपमें ही क्यों न हो, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करके और युद्धमें भाग लेकर उन्हें सम-झाने-बुझानेका यत्न करते रहे हैं।

आँरेंज रिवर कालोनीमें हमारी किनाइयाँ कहीं अधिक गम्भीर हैं। वहाँ भारतीयोंको किसी भी प्रकारके कोई अधिकार नहीं हैं। परन्तु मेरा खयाल है कि वहाँके भी कानून वैसे ही होंगे जैसे ट्रान्सवालके।

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६३) से।

१. यह भाग पढ़ा नहीं जाता ।

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९-३०० ।

## १९०. पत्र: अन्दुल कादरको¹

- सम्बद्धिः महं ७, १९०२

भिय भी अनुल कादर,

श्री एस्तमजी और मियारांको लिखा गुजरातो पत्र भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसे ठोक-ठीक पहला लेंगे और समज लेंग। मुझे इसमें आगे और कुछ जंड़नेकी जरूरत नहीं। आपने मेरे किसी भी पत्रकी पहुँच नहीं दी। मेरे जिलकी बाकी रक्तमका ब्राफ्ट भेजें तो आपको धन्यवाद दूंगा। मुझे रुपयेकी सस्त जरूरत है।

आपका संज्ञा,

यम्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६४) से।

## १९१. नेटालके भारतीय

राक्तीष्ट गई २०, २९०२

सेवामें सम्पादक टाइन्स ऑफ् इंडिया वम्बई महोदय,

आपके १ तारीख़के अंकमें नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके विषयमें मेरा जो पत्र छपा है, उसके सम्बन्धमें मुझे अब नेटालसे वे अखबार मिल गये हैं जिनमें तत्सम्बन्धी विधेयकका पाठ दिया गया है। मैं उसे नीचे देता हूँ:

भारतीय प्रवास संशोधन अधिनियममें संशोधनके लिए विधेयक, जिसके द्वारा यह विधान किया जाता है कि प्रत्येक भारतीय वालकको वयस्क (वालक १६ वर्ष और वालिका १३ वर्ष) हो जानेपर लाजिमी होगा — (क) भारत लीटना या (ख) नेटालमें वादके अधिनियमों द्वारा संशोधित १८९५ के अधिनियम सं० १७ के अनुसार गिरिमटके अन्तर्गत रहना, जो उसी प्रकार वोवारा जारी करवाया जा सकता है, या (ग) इस उपनिवेशमें रहनेके लिए वर्ष-प्रतिवर्ष १८९५ के अधिनियम सं० १७ की घारा ६ के अनुसार परवाना लेना।

परन्तु, यदि ऐसा कोई वालक अपने पिताका पहला या पीछेका गिरमिट पूरा होनेसे पहले ही वयस्कता प्राप्त कर लेगा तो उस गिरमिटके पूरा होनेतक इस घारापर अमल रोक दिया जायेगा। जिस वालकका पिता मर गया होगा या नेटालमें नहीं

१. दर्बनके एक प्रमुख न्यापारी, जो १८९४ में नेटाल भारतीय कांग्रेसके उपाध्यक्ष तथा १८९९ में अध्यक्ष थे।

२. उपलब्ध नहीं है।

होगा, या जिसकी माता उसके जन्मके समय अविवाहित होगी, उसके मामलेमें पिताके गिरमिटपर लागू अपरकी व्यवस्था उसकी माताके गिरमिटपर लागू होगी। जिस वालकपर यह अधिनियम लागू होगा वह भारत जानेका मुफ्त मार्ग-व्यय पानेका अधिकारी होगा, जिससे वह अपने पिताके (या यिव वैसी स्थिति हो तो अपनी माताके) पहले या पिछले गिरमिटके पूरे हो जानेपर भारत लौट सके। परन्तु मुफ्त मार्ग-व्यय पानेका यह अधिकार नष्ट हो जायेगा, यि (क) पिता अथवा वैसी स्थिति हो तो माताका गिरमिट, बालककी अवयस्क अवस्थामें ही समाप्त हो जाये और वह न तो भारत लौट और न १८९५ के अधिनियम सं० १७ के अनुसार अपना गिरमिट फिर जारी करवाये, (ख) बालक वयस्क हो जानेपर अथवा इस अधिनियमके अनुसार किया हुआ गिरमिट पूरा हो जानेपर, भारत लौट जानेके लिए उपलब्ध प्रथम अवसरका लाभ उठाकर भारत न लौटे। जो लोग इस अधिनियमके अमलमें आनेसे पहले ही वयस्कता प्राप्त कर चुके होंगे उनपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन इस बातसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बालक माता-पिताके नेटाल पहुँचनेके बाद उत्पन्न हुआ या पहले।

यदि यह जानकर किसीको कुछ सन्तोष हो सकता हो तो वह जान ले कि यह विधेयक गोदके बालकोंपर लागू नहीं होता। तथापि, इसपर जितना विचार करें यह उतना ही अन्यायपूर्ण लगता है।

एक घ्यान देनेकी वात यह है कि जिन वालकोंने उपिनवेशमें प्रारम्भिक शिक्षण प्राप्त कर लिया हो उनसे भी इस विधेयकमें, हुब्द-पुब्द खेत-मजदूरोंके समान, परन्तु वाजार-दरसे भी कम मजदूरीपर, 'सूर्योदयसे सूर्यास्ततक' मशक्कत करनेकी आशा रखी गई है; और तथाकथित नियम-विरुद्ध संयोग द्वारा उत्पन्न हुए वालक भी इस विधेयकमें शामिल कर लिये गये हैं। इसका फल यह होगा जिस गिरमिटिया स्त्रीने अपने धार्मिक मत या रीति-रिवाजोंके अनुसार किसी स्वतन्त्र भारतीयसे विवाह कर लिया होगा, परन्तु जिसका विवाह पंजीकृत (रिजस्टर्ड) न होनेके कारण उपिनवेशमें कानून-सम्मत न माना गया होगा, उसके वालकोंपर भी गिरमिटिया भारतीयोंकी ही पावन्दियाँ लागू हो जायेंगी। परन्तु जिस कानूनका आधारभूत सिद्धान्त ही उस न्यायके साधारण नियमों तकसे असंगत हो, जिसे कि विटिश संविधानकी परम्पराओंमें पालित-पोषित लोग न्याय समझते हैं, उसपर विस्तारसे विचार करना समयको नष्ट करना है।

जिस डाकसे इस विधेयककी प्रति मुझे मिलो है उसीसे यह समाचार भी मिला है कि आगामी जूनमें सरकार स्कूलोंमें पढ़नेवाले सब यूरोपीय वालकोंको जो ताजपोशी स्मृति-पदक देगी, वह उपनिवेशके स्कूलोंमें पढ़नेवाले भारतीय बालकोंको नहीं दिया जायेगा। निश्चय ही, भारतीय बालकोंका यह बहिष्कार आर्थिक कारणोंसे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरा खयाल है कि यूरोपीय बालकोंकी संख्या जहाँ २०,००० है वहाँ भारतीय बालक लगभग ३,००० ही हैं। स्पष्ट है कि ताजपोशोके उत्सवका दिन भारतीय बालकोंको ययासम्भव अधिक स्पष्टतासे यह अनुभव करवाकर मनाया जायेगा कि इस उपनिवेशको सरकारकी दृष्टिमें खालके रंगका गेहुँआ होना हीनता और पतनकी पक्की निशानी है।

[ अंग्रेजीसे ]

मो० क० गांधी

टाइम्स ऑफ़ इंडिया, १४-५-१९०२

पत्र: मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको

२६९

असोसिएशन इस मामलेमें कार्रवाई कर रहा है। क्या मैं उक्त असोसिएशनसे भी किसी ऐसी ही कार्रवाईकी प्रार्थना कर सकता हूँ? संयुक्त कार्रवाई निश्चय ही सफल होगी।

आपका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६६) से।

#### १९४. पत्रः मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको

राजकोट मई १८, १९०२

प्रिय सर मंचरजी,

आशा है, आपको मेरा ३० मार्चका पिछला पत्र मिला होगा। उसके बाद नेटाल- सरकारने उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंपर अधिक निर्योग्यताएँ लादनेका एक और प्रयत्न किया है। साथके कागजात' से स्थित पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगी। मेरे विचारसे यदि प्रवासियोंके पक्षमें सब उपलब्ध शक्तियाँ कियाशील हो जायें तो नेटाल सरकारका यह प्रयत्न निश्चय ही व्यर्थ होगा। यदि यह विधेयक नामंजूर नहीं किया जाता तो नेटालमें भारतीयोंका प्रवास वन्द करनेकी माँग पूर्णतः न्याय-संगत होगी, क्योंकि अब तो यह सारा मामला गिर-मिटिया लोगोंसे ही सम्वन्धित है। आप जानते ही हैं, पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असो-सिएशन) ने तो दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंपर लगी आम निर्योग्यताओंके सम्वन्धमें भी गिर-मिटिया लोगोंका प्रवास रोकनेकी माँग की है। वर्तमान मामलेमें तो यह और अधिक आवश्यक होना चाहिए। मेरा विश्वास है, प्रेसिडेंसी असोसिएशनने इस मामलेमें कार्रवाई आरम्भ कर दी है। मैं इन गरीव लोगोंके लिए आपकी जवरदस्त मददकी प्रार्थना करता हूँ।

आपका सच्चा.

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९७१) से।

१. देखिए पिछले शीर्षककी पादटिप्पणी ।

## १९५. नेटालके भारतीय

रामकोड गई २०, १५०२

सेवामें सम्पादक इंग्लिशमैन

#### [महोदग,]

में आपके पथमें थोड़ा-सा स्थान मांगनेका साह्य करता हूं, ताकि में जनताका ज्यान नेटाल विधानमण्डल द्वारा उस उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतीयोपर और नियायताएँ लाइनेकी नई कोशिशकी और सींच सर्कुं।

नेटालकी संतरने एक विधेयक पास किया है, जिसके अन्तर्गत गिरमिटिया भारतीयोंके ्यच्चे (१६ वर्षीय बालक और १३ वर्षीय बालिकाएँ) अपने माता-पिताकी तरह बाध्य हो जायें :

- (क) भारतको छोटनेके छिए, या
- (ख) गिरमिटिया मजदूर बननेके लिए, या
- (ग) ३ पांड वार्षिक व्यक्ति-कर देनेके लिए।

जब लॉर्ड एलिंगन वाइसराय थे, तब नेटालसे एक शिष्टमण्डल उन्हें इस वातपर रजामन्द करने के लिए आया था कि वे गिरिमिटको भारतमें पूरा करने और इस तरह उपनिवेशमें गिरिमिटिया भारतीयोंकी स्थायी बसाबट रोक देने, या प्रत्येक गिरिमिटिया भारतीयपर, जो उपनिवेशमें स्वतन्त्र व्यक्तिके रूपमें रहना चाहे, २५ पोंड सालाना व्यक्ति-कर लगानेका कानून बनानेकी इजाजत दे दें। सीभाग्यसे वाइसराय महोदयने इस तरहके किसी प्रस्तावपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्यवस, और मेरा खयाल है, शायद कुछ खास परिस्थितियोंसे अपरिचित होनेके कारण, उन्होंने अनिच्छापूर्वक ३ पींड वार्षिक व्यक्ति-कर लगानेकी मंजूरी देकर स्वतन्त्रताके मूल्यके रूपमें करका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। अव यदि उल्लिखत विधेयक कानून वन जाता है तो नेटाल-सरकार प्रायः वह चीज हासिल करनेमें सफल हो जायेगी, जिसे वह आठ साल पहले हासिल करनेमें असकल रही थी।

साम्राज्यको दुहाई हर एककी जवानपर है, खास तीरसे उपनिवेशों । युगके महानतम वििश्त राजनीतिज्ञ तो इस समस्याको हल करनेका प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशों के विभिन्न भागों को मिलाकर उन्हें एक सुन्दर अटूट सम्पूर्णतामें कैसे वदला जाये, और फिर भी, यहाँ एक ऐसा उपनिवेश मौजूद है, जो ब्रिटिश प्रजाके दो वर्गों में बहुत ही उत्तेजक तरीकेसे द्वेपजनक भेदभाव वरपा कर रहा है।

गिरमिटिया भारतीयोंके प्रति नेटाल-सरकारका रुख हर दृष्टिसे अनुचित है। ये लोग नेटालमें उस उपनिवेशके बुलावेपर उसकी प्रगतिमें ठोस सहायता देनेके लिए जाते हैं। अभी गत मास ही आपने इस आशयका एक तार छापा था कि भारतसे गिरमिटिया लोगोंका प्रवास बन्द करनेके सुझावके उत्तरमें उपनिवेशके प्रधानमन्त्रीने कहा है कि इस प्रकारका कदम उप-निवेशके उद्योगोंको ठप्प कर देगा। नेटाल विधानमण्डलके एक सदस्यके शब्दोंमें, "भारतीय मजदूर तब लाये गये थे, जब उपनिवेशका भाग्य डावाँडोल था। इससे भाव चढ़े, राजकीय

१. १८९३-४ का विन्स-मेसन आयोग।

आय बढ़ी, मजदूरी और वेतनमें भी वृद्धि हुई।" जिन्होंने इस तरह अपने जीवनके सर्वोत्तम पाँच वर्ष उपिनवेशको दे दिये और वह भी मजदूरीकी उस दरपर, जो प्रचिलत दरसे बहुत कम थी, उनके प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्ण और उचित नहीं हो सकता। उपिनवेशमें भी एक सज्जन थे भूतपूर्व महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल) श्री मोरकॉम, के० सी०, जिन्होंने विधेयकका विरोध किया था, यद्यपि वह नक्कारखानेमें तूतीकी आवाजमात्र था। उनके शब्द थे:

जो भारतीय बच्चे उपिनवेशमें उत्पन्न हुए हैं, उनको निर्वासित होना पड़ेगा, या जीवनभरके लिए गिरमिटिया बनना पड़ेगा, या प्रतिवर्ष ३ पींड परवाना-शुल्क देना होगा। उपिनवेशमें मजदूरीके लिए भारतीयोंकी जैसी बाढ़ आई है, उससे कई अवांछनीय स्थितियाँ पैदा होनी सम्भव हैं; किन्तु सदनके लिए न्याय या कानूनी औचित्यकी उपेक्षा किये बिना इन बच्चोंको, जिनको इस उपिनवेशमें पैदा होनेका दुर्भाग्य मिला है, निर्वासित करना असम्भव है।

जबतक नेटालमें श्री मोरकॉम जैसे व्यक्ति हैं, जो विद्वेषसे अन्धे नहीं वने, तवतक वहाँ कभी-न-कभी न्याय-प्राप्तिकी आशा वनी ही रहेगी। किन्तु जबतक वहाँ न्याय और बोचित्यके पक्षमें लोकमत नहीं बनता तबतक यह बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता जागृत रखी जाये और ब्रिटेनकी सरकार भारतीयोंके साथ न्याय करानेका आग्रह करे।

श्री मोरकॉमके शन्दोंमें, "विचार यह प्रतीत होता है कि इस प्रणालीके सभी लाभ उठा लिये जायें और इसकी हानियाँ भुला दी जायें।" लेकिन, नेटाल विधानमण्डलके एक दूसरे सदस्यके शन्दोंमें, "भारतीयोंसे जितना काम लिया जा सके उतना लेकर उन्हें भाग जानेका आदेश देनेकी अपेक्षा क्या यह कहीं ज्यादा अच्छा न होगा कि आगेसे उनका यहाँ आना विलकुल रोक दिया जाये?"

यह ऐसा प्रश्न है जिसपर दो रायों न तो हैं और न हो सकती हैं। क्या मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि आप प्रस्तावित अन्यायके विषद्ध अपनी जोरदार आवाज उठायें? मैं यह भी कह दूं कि यह विधेयक उपनिवेशके कानूनका रूप लेनेसे पहले ब्रिटिश सरकारकी मंजूरीके लिए खास तौरसे सुरक्षित रखा गया है।

भाषका, आदि, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे] इंग्लि**ग्रोमेन**ः २६–५–१९०२

## १९६. भारत और नेटाल'

जहां-जहां अंग्रेजी राज्य है, सब जगह इस समय साम्राज्य-भित जोरींस छहरें मार रही है। ताजपोशीक अवसरपर उन सभी जगहोंमें पूब स्वानियों मनाई जायेंगी, जहां यूनियन जैक फहराता है। ऐसे अवसरपर, जो लोग सम्राट् सप्तम एउवउंका आधिपत्य मानते हैं, उन सबकी कामना यही होनी चाहिए कि समस्त ब्रिटिश प्रजामें शान्ति और सद्भावका प्रसार हो। जबतक सब ब्रिटिश प्रजानमें एकता, हेलमेल और सहिष्णुता नहीं है, तबतक सच्ची साम्राज्य-भावना हो नहीं सकतो। नेटालको अभिमान है कि वह दक्षिण आफिकाक उपनिवेशोंमें सबसे अधिक ब्रिटिश है; अतः हम देखें कि वह साम्राज्यमत भाईचारा सिद्ध करने और सबके बीच शान्ति तथा सर्भावके प्रसारमें मदद करनेको बात किस तरह सोचता है। इस सुन्दर भूमिमें बसे हुए भारतीयोंके साथ नेटालकी सरकारने जो अन्याय किया है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। स्थित कितनी गम्भीर हो गई है, यह समझनेके लिए हमें नेटालमें भारतीयोंके प्रवासका इतिहास जानना होगा।

अनेक प्रयोगोंके बाद नेटाल उपनिवेशकों १८६२ में ही यह पता चल गया था कि जबतक वह अपने कृषि-साधनोंके विकासके निमित्त भारतीय मजदूर नहीं बुलायेगा, तबतक "अपने पैरोंपर खड़ा" नहीं हो सकेगा। देशके बार लाख मूल निवासी आलसी और निकम्मे सिद्ध हो चुके थे। दूसरी ओर, वहांकी आबोहबामें गोरोंके लिए खुले मैदानोंमें ज्यादा काम करना बहुत कष्टप्रद था। इसलिए जब "उपनिवेशका भाग्य ही अबांडोल" या तब भारत सरकारसे प्रार्थना की गई कि वह उपनिवेशको इस कठिनाईसे उबारे। प्रथम भारतीय प्रवासियोंको सभी प्रकारके प्रलोभन दिये गये, और भारतसे उपनिवेशमें लगातार प्रवासी आने लगे। वादमें जब उपनिवेशमें भारतीयोंको लानेकी उपयोगितापर शंका की गई तब इस सम्बन्धमें छानवीन करनेके लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। उस आयोगके एक सदस्य श्री सोंडर्सने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था:

भारतीय प्रवासियोंके आनेसे समृद्धि आई। भाव बढ़ गये। लोगोंको अब न-कुछ भावोंपर फसलें बोने या बेचनेसे सन्तोष नहीं रहने लगा। वे अब ज्यादा कमा सकते थे। युद्ध और ऊन, चीनी आदिके ऊँचे भावोंसे समृद्धि कायम रही। भारतीय जिन स्थानिक पैदावारोंका ज्यापार करते हैं उनके भाव भी ऊँचे बने रहे। . . .

हमारे और दूसरे उपनिवेशोंके कागज-पत्र सावित करते हैं कि भारतीय मजदूरोंके आनेसे भूमिकी और उसके खाली क्षेत्रोंकी छिपी हुई शक्ति प्रकट और विकसित होती है और गोरे प्रवासियोंके लिए लाभप्रव रोजगार-धन्धेके अनेक नये क्षेत्र खुलते हैं। अगर हम १८५९ के सालपर गौर करें तो हम देखेंगे कि भारतीय मजदूरोंका हमें जो आश्वासन मिला था उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई और कुछ ही वर्षोंमें राजस्व

१. गांघीजीका यह लेख (देखिए पृष्ठ २७६) पहली बार वाँइस ऑफ़ इंडियामें प्रकाशित हुआ था। इसका टाइप किया हुआ मसिवदा गांघीजीके भतीजें और दक्षिण आफ्रिकाके साथी श्री छगनलाल गांघीके पास था। वह कई शाब्दिक परिवर्तनोंके साथ २३-१०-४९ के हिरिजनमें पुनः छापा गया था।

चीगुना वड़ गया। . . . परन्तु कुछ वर्ष वाद आतंक फैला कि भारतीय मजदूरोंका आना सब जगह एक साय स्थिगत कर दिया जायेगा; वस राजस्व और मजदूरोंमें गिरावट हो गई। . . . और फिरसे एक परिवर्तन हुआ, भारतीयोंका प्रवास पुनः शुरू होनेके आसारोंने अपना असर किया, और फिरसे राजस्वमें वृद्धि हो गई . . . इस तरहके लेखे स्वयं स्पष्ट होने चाहिए और इनसे छुकरपनकी तुनुकिमजाजी और क्षुद्ध ईष्यीओंका अन्त हो जाना चाहिए।

उपनिवेशके वर्तमान प्रधानमन्त्रीने हमें अभी-अभी सूचित किया है कि भारतीय प्रवा-सियोंका आगमन वन्द करनेसे उपनिवेशके उद्योग-धन्धे ठप्प हो जायेंगे। इसका अर्थ है कि उपनिवेशके कल्याणके लिए भारतीय मजदूर निश्चय ही अनिवार्य हैं। सन् १८६२ में और वैसे हो १८९९ में भी भारतने ही संकटकी अवस्थामें उपनिवेशकी रक्षा की थी। यदि नेटालके अपने ही विधानसभा-सदस्योंकी दी हुई जानकारी सही है, तो १८६२ में भारतीय मजदूरोंके अभावमें उपनिवेशका दिवाला निकल जाता। उधर, सारा संसार जानता है, १८९९ में यदि भारतीय सेना नेटालकी रक्षाके लिए न जाती, तो नेटालकी राजधानी और उसका वन्दरगाह बोअरोंके हायोंमें होते।

इन सब सेवाओं के पुरस्कारके रूपमें नेटाल संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके अनुसार गिरिमिटिया भारतीय मजदूरोंके वच्चोंको (१६ सालके लड़कों और १३ सालकी लड़-कियोंको) या तो ३ पींड वार्षिक कर देना होगा, या यह कृत्रिम वयस्कता प्राप्त करते ही उपनिवेश छोड़ देना पड़ेगा, या जवतक उपनिवेशमें रहें तवतक बार-वार गिरिमिटिया मजदूर बनना पड़ेगा। यहाँ हम यह भी कह दें कि गिरिमिटिया मजदूरोंकी मासिक मजदूरी कमसे-कम १० शिलिंग और ज्यादासे-ज्यादा १ पींड होती है। मजदूरीकी यह दर प्रचलित बाजार-दरसे बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यदि गिरिमिटिया मजदूर इन गिरिमिटोंका भंग करें तो उनपर फीजदारी मुकदमा कायम किया जा सकता है, जब कि सामान्य शर्तनामोंके उल्लंघनका फैसला सिफं दीवानी अदालतमें हो सकता है।

हमें यह याद करके दुःख होता है कि प्रवासियों के बच्चोंपर व्यक्ति-कर लगाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली लॉर्ड एलिंगनकी सरकार थी। उसने ही यह स्वीकार किया था कि उनके माता-पिताओंपर कर लगा दिया जाये। लेकिन हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि माता-पिताओंपर कर लगाने के आधारपर वैसा ही कर बच्चोंपर भी लगाना उचित नहीं ठहरता; क्योंकि माता-पिता तो उन शर्तोंसे परिचित माने जाते हैं जिनके अधीन वे नेटालमें आते हैं, और वकील कह सकते हैं कि यदि वे ऐसी कठिन शर्ते स्वीकार करते हैं, तो यह उन्हींके सोचने की वात है। लेकिन क्या यह भी माना जा सकता है कि बच्चोंको भी इन शर्तोंकी खबर थी? वे ऐसे माता-पिताओंसे पैदा हुए, यह वेशक एक भारी बदिकस्मती है। दुर्भाग्यसे उनका इसमें कुछ वश नहीं है। फिर माता-पिता तो यह भी जानते हैं कि गिर-मिटिया मजदूरी क्या है, और भारत क्या है। लेकिन यही वात उपनिवेशमें उत्पन्न उनके बच्चोंके सम्बन्धमें नहीं कही जा सकती। कदाचित् कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेने और उपनिवेशमें उसका मूल्य जानने के बाद उनसे यह आशा करना परले दरजे की कूरता है कि वे या तो भारत चले जायें, या वह दरजा स्वीकार करें जिसे स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरने अर्द्धदासताका नाम दिया है।

यह प्रत्यक्ष है कि उपिनवेश गरीव भारतीयोंसे जो कुछ निचोड़ सकता है, निचोड़ लेना चाहता है। साथ ही वह भारतीय मजदूरोंको उपिनवेशमें लानेके परिणामोंसे वचना भी चाहता है। यदि यह भारतीयोंको जैसे वे हैं जैसे ही छैंगा नहीं बादवा, हो अधिक सीधा रास्ता यह होगा कि वह उनके श्रमके बिना ही काम नलाये। ऐसा कर एकदम समझमें आने योग्य और सन्तोषजनक होगा। हम अपने देशवासियोंको उसके ऊपर जनरन छादना नहीं चाहते; किन्तु जो लोग उपनिवेशमें बुलाये जाते हैं उनके प्रति त्यायसंगत प्रिटिशोचित अवसारकी आशा करना उचित ही है। यदि भारत-सरकारके लिए प्रवासियंकि प्रति न्यावसंगत व्यवहार कराना सम्भव नहीं है, और उपनिवेश धुद भी भारतीय मजदूरींका राज्य-नियन्तित प्रवास नहीं रोकता, तो हमारी सरकारका यह स्वष्ट कर्तव्य है कि वह ऐसा करनेमें उसके मस्य करे। सोभागसे हमें लॉर्ड फर्जन जैसे जागरूक और फ्राल वाइसराय मिले है और हमें आशा है कि परमञ्जेष्ठ कोई गम्भीर अन्याय नहीं होने देंगे। और, नगा एव उपनिवेशके संजीता लांगींसे भी हम अपील नहीं गर समते ? हम देखते हैं कि नैटाल संसदके कमसे-कम एक सदस्य श्री मीएकॉम उस विधेयकरो कोई सरोकार न रहोंने, जिसका अग्निटिश रूप उन्होंने जोरदार भाषामें स्पष्ट किया है। हमें निश्चय है कि और भी कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो श्री मंस्कॉमके समान ही सोचते हैं। ये सभी उन्हीके समान क्यों न बोलें और बेचारे ब्रिटिश भारतीयोंके विषद्ध निर्मित विद्वेषकी इस दीवारको वयों न ढा दें? किन्तु इसी बीच हमें श्री चेम्बरलेनसे यह आशा करनेका अधिकार है कि ये न्याय और शीचित्यके पक्षमें उपनिवेशोंपर अपना शिवत-शाली प्रभाव अवस्य डालेंगे।

[अंग्रेजीते ] वॉइस ऑफ् इंडिया, ३१-५-१९०२

१९७. पत्र: जेम्स गाँडफ्रेको

[राक्कोट र जून ३, १९०२ के पूर्व]

[सेवामें] जेम्स गॉडफ्रें [डर्वन] प्रिय जेम्स,

आपका २५ अप्रैलका पत्र मिला। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे वड़ी प्रसन्नता है कि आप इतनी अच्छी तरहसे काम कर रहे हैं। अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कारका खयाल कभी न करें। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि यिद उसके लिए हम व्याकुल नहीं होते तो वह आता ही है। भले ही वह वैसे न आये जैसे हम सोचते हैं, किन्तु इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। सच कहें तो हम जिसे अपना कर्तव्य समझते हैं उसे भरसक पूरा कर रहे हैं, इसकी चेतना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरी कामना है कि आपको अध्ययनमें हर तरहकी कामयावी हासिल हो। किसी भी हालतमें आप शीझलिपि (शार्टहैंड) की उपेक्षा न करें। मैंने उपनिवेशमें जन्मे अपने कुछ मित्रोंको एक पत्र लिखा है। चूंकि मुझे नकलें करनेकी वैसी

१. तिरछे अक्षरोंमें दिये गये ये शब्द मूल दफ्तरी प्रतिमें रेखांकित हैं।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

मुनिधाएँ प्राप्त नहीं हैं, जैसी मैं चाहता हूँ, इसिलए मैंने आपको या आपके पिताको नकल नहीं भेजी। उसे कुरया सर्वश्री पॉल, उन, अम्बू या लॉरेंससे लेकर पढ़ लें। वह सभीके लिए है। मुझे प्रसन्तता है कि जॉर्जको जोहानिसवर्गमें कुछ काम मिल गया है। उससे मुझे पत्र लिखनेको कहें। आपके पिता अब विलकुल स्वस्थ हैं, इससे भी मुझे प्रसन्नता है। श्रीमती गांधी प्रायः श्रीमती गांडके और आपकी बहनोंको याद करती हैं। अपने परिवारके सब सदस्योंको हमारी याद दिलाएँ। मुझे जब-तब पत्र अवश्य लिखते रहें।

भाषका सच्चा,

दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५७) से।

#### १९८. पत्र: नाजर तथा खानको

राजकोट जून ३, १९०२

प्रिय श्री नाजर और श्री खान,

में अब इसके साथ नेटाल सम्बन्धी कामके खर्चका एक लेखा भेजता हूँ। आप देखेंगे कि इसका कुल जोड़ ३७८ ६० ७ आ० ९ पाई है, जो ड्राफ्टसे प्राप्त ३७५ ६० से कुछ अधिक है। अभी हालमें दक्षिण आफ्रिका-सम्बन्धी काम बहुत बढ़ गया है। मैं फरवरीके अन्तमें कलकत्तेसे लीटा था। तबसे मैंने मामूली शर्तापर एक मुंशी रख लिया है। उसको नकलका मेहनताना मिलता है जो अधिकतर मामलोंमें मुअक्किल देते हैं। फिलहाल मैं विश्राम कर रहा हूँ, यही मानना चाहिए। यदि नियमित कार्यालय भी खोल लूँ, तो भी काठियावाड़में मेरे लिए ज्यादा काम न होगा। इसलिए मुंशीकी सहायताका वास्तविक उपयोग सार्वजिनक कार्यमें ही कर सकता हूँ। अवतक टाइप की हुई सामग्रीके सी पृथ्ठोंकी नकल की जा चुकी है। इसमें कार्वनी प्रतियां शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बहुत-सा गुजराती पत्र-व्यवहार और दूसरा काम भी हुआ है। इस कामके लिए नकल-मेहनतानेके रूपमें अवतक केवल १५ रुपये दिये गये हैं। यहाँ सामान्य तौरपर आठ आना प्रति लिखित पृष्ठ लिया जाता है। उसको औसतन ३ घण्टे प्रतिदिन लगाने पड़े हैं; यह कहते हुए, मेरा खयाल है, में कामको कम कूत रहा हूँ। इन स्थितियोंमें मेरे विचारसे यह पैसा बहुत कम है। मैं चाहुँगा कि उसको अवतकके सारे कामका कमसे-कम ४० रुपये दे सकूँ। इसके अतिरिक्त अभी काम चल ही रहा है। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं साहित्य अधिक विस्तृत रूपसे वाँट सकता। वर्तमान हालतमें तो मुझे विना पैसेके जैसा काम करना पड़ रहा है। मैं वहुत चाहता हूँ कि एक या दो अखवारोंका ग्राहक वन जाऊँ, उदाहरणके लिए इंडिया, इंग्लिश-मेन आदिका, जो राजकोटके पुस्तकालयमें नहीं आते। निर्देशिकाओं (डाइरेक्टरियों) का ग्राहक भी होना चाहता हूँ। वस्वई पहुँचते ही मैंने २०० रुपये टाइपराइटरमें लगा दिये। यह मशीन पूरी तरह सार्वजनिक काममें ही आई है। इसलिए में कांग्रेसके सामने नीचे लिखी तीन तजवीजें पेश करता हैं:

२. यह उपलभ्ध नहीं है।

१: यह मेरा बाकी हिसाब और कलाकेकी फीसके २५ क्याये अर्थात् कुछ २८ क्याये ७
 आने ९ पाई मंजूर कर दे।

२: कांग्रेस टाइपराइटरको धारीय छ और उसे में उसी कीमतमें धारीयनेकी स्थितिमें होनेपर वापस छ सर्जू, बसर्ते कि कांग्रेस उसे मेरे पाससे पहुछ ही छ न आये।

३: कांग्रेस भावी धर्च पूरा करनेके लिए २५ पोडकी रक्तम और मंगूर कर दे।

यदि ये तीनों तजनीजें मंजूर कर ली जाती हैं तो आपको २५ पाँउ, टाइपराइटरका मूल्य और २८ रुपये ७ आने ९ पाई मुझे भेजने होंगे। में अच्छी सरह जानता हूं कि यदि मैं २५ पोंडरे ज्यादा खर्च गर्ष तो यह मेरी अपनी जिम्मेदारी है। टाइपराइटर रारीदते समय यह तजवीज मेरे गयालमें बिलकुल नहीं थी जिसे में अब पेश कर रहा है, नयोंकि तब मैंने यह आशा नहीं की थी कि मेरी आविक स्थिति ऐसी राराव हो जायेगी जैसी कि अब है। इसलिए यह बिलज़ल कांग्रेसकी इच्छापर निभंर है कि वह मेरी पहली दो तजबीजोंको माने या रद कर दे। मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस मेरी तजबीजें समझकर ही उन्हें मंजूरे करनेका खयाल न करे। यदि वे अपनी पात्रताके आधारणर उचित प्रतीत होती हों, और यदि नया टाइपराइटर खरीदनेकी वात हो और कांग्रेसको उसमें अब भी क्षया। लगाना ही हो, केवल तभी इन दो तजबीजोंपर विचार किया जाये। मैं यह भी कह दूं कि जो कलके मेरे साथ काम कर रहा है, वह मेरा भतीजा है और यदि काम इतना ज्यादा न होता तो मैंने उसको लेखन-कार्यका खर्च देनेका खगाल न किया होता। यह स्वयंसेवक नहीं है, जिससे बिना वेतनके किसी भी हदतक काम करनेकी आशा की जा सके। मेरी मार्फत जितनी आय होती है उसके अतिरिक्त उसके पास आयका कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए, जहाँ-तक तीसरी तजवीजका सवाल है, यदि वह मंजूर कर ली गई तो बर्चकी जरूरत होनेपर में इसके वलपर सार्वजनिक कार्य ज्यादा अच्छी तरह कर सक्ंगा।

साथमें प्रेसिडेंसी असोसिएशनके प्रार्थनापत्र की नकल और इंग्लिशमेंन के लिए अपना पत्र और वॉइस ऑफ़ इंडिया के लिए लिखा हुआ लेख नत्थी करता हूँ। आपके प्रवासियों सम्बन्धी स्मरणपत्र की कमसे-कम सी प्रतियोंकी तथा कुछ चित्रों और ताजपोशी-भाषणकी प्रतियोंकी भी प्रतिदिन प्रतीक्षा है। दूसरे स्मरणपत्रोंकी प्रतियों, दक्षिण आफ्रिकी सरकारी रिपोटों (व्लू बुक्स) आदिकी प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ। वर्डका नेटालका इतिहास (ऐनल्स ऑफ़ नेटाल) और शिक्षा-अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट ऑफ़ एजुकेशन) की नई रिपोर्ट भी मेरे पास हो तो बहुत अच्छा होगा। सरकारी गज़ट और नेटाल मर्क्युरी साप्ताहिक अवश्य मिलने चाहिए।

भापका सच्चा,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९७६) से।

- १. देखिए "प्रार्थनापत्र: लॉर्ड हैमिल्टनको," जून ५, १९०२ ।
- २. देखिए " नेटालके भारतीय," मई २०, १९०२।
- ३. देखिए "भारत और नेटाल," मई ३१, १९०२।
- ४. यह प्रार्थनापत्र वह है, जो नेटालके भारतीयोंने १८९५ के भारतीय प्रवासी विधेयकके संशोधनके सम्बन्धमें जून १९०२ में चेम्बरलेनको दिया था। (देखिए इंडिया, १९-९-१९०२)।

#### १९९. पत्र: मदनजीतको ध

राजकोट [जून ३, १९०२]<sup>२</sup>

रा० रा० भाई मदनजीत,

जूनागढ़ जानेका मौका मिलनेसे में आपके भाइयों, सास और सालेसे मिल आया हूँ। उन्हें जहाँतक वन सका समझाया है और शान्त किया है। आपकी सास शिकायत करती थीं कि आप पत्र नहीं लिखते। यह ठीक नहीं है। वक्त-वक्तपर चिट्ठी-पत्री लिखते रहना चाहिए। इससे संतोष रहता है और दिलासा मिलता है। बहुत करके लाभशंकर आपकी वहूको लेकर आयेगा और जो आपकी सास इस तरह भेजनेकी हाँ एकदम न करें तो वह अकेला आयेगा; और काम सँभाल सके ऐसी स्थितिमें आनेपर आप यहाँ आकर वहूको ले जा सकते हैं। आपकी सास किसी और तरीकेसे भेजनेमें बहुत आनाकानी करती जान पड़ती हैं। भाई नाजरको आज पत्र लिखा है सो पढ़ लेना। उससे समझमें आ जायेगा कि मुझे पैसेकी कितनी जरूरत होगी। आपकी तरफसे नियमित पैसा आना शुरू हो तभी मुझसे बम्बई रहते वनेगा, ऐसा हाल जान पड़ता है। फकत।

दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५८) से।

## . २००. प्रार्थनापत्र: लॉर्ड हैमिल्टनको<sup>3</sup>

वम्बई प्रेसिडेंसी असोसिएशन अपोली वन्दर, वम्बई जून ५, १९०२

सेवामें

परम माननीय लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन
सम्राट्के मुख्य भारत-मन्त्री, सपरिषद
लंदन

महानुभाव,

वम्बई प्रेसिडेंसी असोसिएशनकी परिषदके निर्देशसे हम श्रीमानका घ्यान एक विवेयककी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसका दूसरा वाचन नेटाल विवानसभामें हो चुका है। उसका नाम है: "भारतीय प्रवास संशोधन कानून संशोधक विधेयक।"

- १. मदनजीत न्यावहारिक, दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके सहयोगी । इन्होंने गांधीजीके सुझावपर १८९८में हर्वनमें 'इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस' शुरू किया । १९०३ में गांधीजीकी मददसे इंडियन ओपिनियन निकाला, जिसे १९०४ में गांधीजीने ले लिया ।
- २. पत्रकी दक्तरी नक्कमें तारीख नहीं है; किन्तु श्री नाजर तथा खानको उसी दिन पत्र लिखा ऐसा उस्लेख है। उस पत्रसे यह तारीख निश्चित होती है।
- ३. इसकी एक अग्रिम प्रति इंडियाको भेज दी गई थी। उसपर तारीख २४ मई पढ़ी थी। किन्तु भारत-मन्त्रीको भेजनेके लिए यह आवेदन वम्बई-सरकारके सम्मुख ५ जूनको पेश किया गया था।

स्वयंसेवक आहत-सहायक दलके कार्यसे महानुभाव भली भौति परिचित हैं। खरीतोंमें उनके इस कार्यका प्रशंसाके साथ उल्लेख किया गया है।

परिपदका खयाल है कि ऐसे लोग उपर्युक्त ढंगका वार्षिक कर लगानेकी अपेक्षा अधिक अच्छे व्यवहारके अधिकारी हैं।

उन्त कानूनका सिद्धान्त इतना साफ अन्यायपूर्ण है कि परिपद उसकी तफसीलोंकी जाँच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझतो।

जबसे उपनिवेशको स्वशासन प्राप्त हुआ है, तभीसे वहाँके भारतीय अधिवासी, फिर वे चाहे स्वतन्त्र हों या गिरिमिटिया, इस प्रकारके "कोंच-टोंच" कानूनोंसे चैनकी साँस नहीं ले पाये हैं। ऐसे कानूनोंकी ओर महानुभायका ध्यान विविध सार्वजनिक संस्थाओं और प्रेसिडेन्सी असोसिएशनने भी आर्कापत किया ही है।

यदि इस स्वशासित उपनिवेशको साम्राज्यीय विचारोंकी उपेक्षा करने और ब्रिटिश प्रजाओंको विदेशो समझनेसे रोकना कठिन जान पड़े तो जिस प्रकार पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) ने अभी हालमें महानुभावसे प्रार्थना की थी, उसी प्रकार परिपद भी सम्मानपूर्वक यह विचार प्रकट करती है कि अब समय आ गया है जब महानुभाव भारतसे नेटाल उपिन वेशको भारतीयोंका राज्य-नियन्त्रित प्रवास रोकनेकी कार्रवाई करें। उल्लिखित विधेयकसे हानि भी इन्हीं लोगोंकी होती है, यह देखते हुए उक्त कार्रवाई करना और भी आवश्यक हो गया है।

भाषे, भादे,
फीरोजशाह एम० मेहता क्ष्मिक्ष अध्यक्ष दिनशा ईदुलजी वाछा अमीरुद्दीन तैयवजी चिमनलाल सीतलवाड अवैतनिक मन्त्रीगण

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, सी० ओ० १७९, जिल्द २२५, इंडिया ऑफिस।

## २०१. पत्र: मेहताको '

्रान हे, १५०५ के पूर्व ]<sup>१</sup>

प्रिय भेहता,

मुझे आपके दो पन मिछे। मैंने किस तरहका काम हाथमें लिया है सो सायके पनसे विदित होगा। मैं देखता हूँ, इन किताबोंको रापाना बहुत ही कठिन है, छेकिन हमारा मुख्य उद्देश इनकी जानकारी लोगोंको देना है; इसलिए मैंने आधा दर्जन फ्टम स्वयंसवाकोंको इनकी प्रतियां भेज दी हैं। मैं अपना बजन करानेका प्रयत्न कहँगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि अब अपने आपमें काफी ताकत महसूस करता हूँ, किन्तु जिन लोगोंने मुझे नेटालमें देखा या और अब यहां देखा है, उन्हें मेरे स्वास्थ्यमें काफी सुवार नजर आक्षा है। मुझे हफ्तेमें एक-दो बार 'फूट सॉल्ट' लेना पड़ता है। मैं जितनी सम्भव ही उतनी कसरत करनेकी कीसिश करता है, लेकिन गर्मी इसमें क्वाबट डालती है।

यदि उमियाशंकर को टेकिनिकल इिन्स्टिट्यूटमें भरती होना है, तो मैं जानता हूँ कि उसके लिए मैट्रिक पास करना जरूरी नहीं है। मेरी रायमें अगर आप खर्च देनेके लिए तैयार हों तो यह खयाल बहुत ही अच्छा है। वह संस्थामें जितनी जल्दी दाखिला ले ले उतना ही अच्छा। इंजीनियरिंग या कपड़ेका काम सीखनेके लिए शुल्क ३६ रुपये सालाना है। दूसरा सब हर साल जूनके आखिरी सोमवारको शुरू होता है। शिक्षा-योग्यता छठे दर्जेतककी जरूरी है। यदि आप उमियाशंकरको मैट्रिक कराना भी चाहें, तो मुझे निश्चय है वह पास नहीं होगा। उसका मन उसमें नहीं है। मेरी समझमें वह काफी मेहनती भी नहीं है। और उसे थोड़ा टोंचते रहनेकी जरूरत हो सकती है। यहाँके टेकिनिकल स्कूलमें बहुत पढ़ाई नहीं हो रही है। तार-शिक्षाकी कक्षा बन्द कर दी गई है, इसलिए वह इस समय सिर्फ टाइप करना ही सीख रहा है। बहीखाता सिखानेका प्रबंध भी बड़ा ढीला है।

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५९) से।

१. रंगूनके ढाँ । प्राणनीवन मेहता: लन्दनके छात्रजीवनसे गांधीजीके मित्र ।

२. इस दफ्तरी प्रतिमें तारीख नहीं है, किन्तु "जूनके अंतिम सोमवार" (अर्थात् ३० तारीख) को टेकनिकल इंस्टिट्यूटके दूसरे सत्रके आरम्भका उल्लेख इस अनुमानकी पुष्टि करता है।

३. साथका पत्र उपलब्ध नहीं है। उस समय गांधीजी प्लेग सिमितिके मन्त्री थे; देखिए "पत्र: गो० कृ० गोखलेको," मई १, १९०२।

४. डॉ. प्राणजीवन मेहताका भतीजा ।

### २०२. पत्र: दलपतराम भवानजी शुक्लको

आगाखाँ विल्डिंग, दूसरी मंजिल उच्च न्यायालयके सामने वम्बई, फोर्ट जिलाई ११, १९०२ के वादी

प्रिय शुक्ल,

थरादके ठाकुर मुझसे अभी मिले हैं। मैं कागजोंको एक सरसरी निगाहसे देख गया हूँ।
मुझे याद है आपने सम्राट्की न्याय-परिपद (प्रिवी कोंसिल) में अपीलकी सलाह दी थी; किन्तु
किस फैसलेके खिलाफ? पोलिटिकल सुपरिटेंडेंटके फैसलेके खिलाफ तो नहीं! और, मैं नहीं
समझता, वम्बई-सरकारके फैसलेके खिलाफ अपील हो सकती है। ठाकुर मेहताकी सलाह लेनेके
लिए उत्सुक हैं। आज दोपहरको मैं मेहतासे मिलनेका विचार कर रहा हूँ।

मैंने आखिर उक्त पतेपर दफ्तर ले लिया है। क्रुपया उत्तर यहीं भेजें। एक कमरेके २० रुपये मासिक देने पडेंगे। भारत-सरकारको अपील भेजनेकी अवधि क्या है?

> हृदयसे आपका, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २३२५) से।

### २०३. पत्र: गो० कु० गोखलेको

भागाखाँ विस्डिंग, दूसरी मंजिल उच्च न्यायाल्यके सामने वम्बई, फोर्ट भगस्त १, १९०२

प्रिय प्रोफेसर गोबले,

मेरा खयाल है, मैंने आपको बता दिया है कि यदि मुझे नेटालसे प्रतीक्षित घन मिल गया तो मैं वम्बईमें जम जाऊँगा। तीन हजारसे ऊपर रुपये मिल चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ कार्यालय खोल दिया है और यहाँ एक साल रहकर देखना चाहता हूँ।

मेरे यह आश्वासन दुहरानेकी जरूरत नहीं कि मैं सदैव आपके आजाधीन हूँ। आशा करता हूँ, आपका शरीर-स्वास्थ्य अच्छा होगा।

> आपका सच्चा, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७१७) से।

- १. गांधीजी १० जुलाईको राजकोटसे वम्बईके लिए इस विचारसे रवाना हुए थे कि वे वहाँ जाकर अपनी वकालत जमायेंगे। दूसरे दिन वे वहाँ पहुँच गये। (जीवननुं परोढ, श्री प्रभुदास द्यानलाल गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद, पृष्ठ ५९)।
  - २. यह वाक्य गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

### २०४. पत्र: देवचन्द पारेलको'

उन्च स्थापादमके सामने चन्द्रे, फोर्ट अगस्त ६, १९०२

प्रिय देवचन्द्रभाई,

मैं यह मुझाव नहीं देना चाहता था कि श्री इन्द्रजीतको कोई जिम्मेदारीका काम दे दिया जाये। उनकी इच्छा यह है कि आपके पैसा पानेबाले सहयोगीक रहते हुए ही सहायक वकीलका काम करें। मुझे लगता है, वे सिर्फ इतना कह सकनेका मौका चाहते हैं कि उन्होंने सम्राट्की न्याय-परिपद (प्रियी कोंसिल) के एक मुकदमेमें छोटे वकीलकी हैसियतसे पैर्यी की है। शायद वे कुछ अमली ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं।

मैंने पेन, गिल्बर्ट, सयानी व मूस कम्पनीसे एक कमरा कार्यालयके लिए और गिरगांव वैक रोडपर केशवजी तुलसीदासके वंगलेका एक भाग रहनेके लिए ले लिया है। अभी तक तो मैंने इतनी ही प्रगति की है।

जब मैं राजकोटमें था, शुक्लने मुझे मसविदा बनानेका मुखकर काम भेजा था। वह मैंने अभी समाप्त किया है। अब मैं उच्च न्यायालयमें मटरगश्तीके लिए मुक्त हो गया हूँ। इससे सॉलिसिटर जान सकेंगे कि बे-मुकदमा वैरिस्टरोंकी पंक्तिमें एककी बढ़ती हो गई है।

मेहताके पास जब आशिप लेने गया तो उन्होंने मुझे दुराशिप ही दी जो, उनके कहनेके अनुसार, शुभाशिप सिद्ध हो सकती है। मेरी आशाओंके विपरीत उनका खयाल है कि मैंने नेटालमें जो थोड़ी-सी बचत की थी, उसे अपनी मूर्खतासे बम्बईमें बरबाद कर दूंगा।

वाछासे में अभीतक नहीं मिल सका हूँ। गोखले यहाँ हैं नहीं। जिन सॉलिसिटरोंस मैं मिला हूँ वे कहते हैं कि मुझे बहुत समयतक प्रतीक्षा करनी होगी, तब वे मुझे कुछ राय दे सकेंगे। प्रधान न्यायाधीश नये वैरिस्टरोंकी प्रगतिके सम्बन्धमें बहुत व्यग्न हैं। गत सप्ताह ही उन्होंने उनके लाभार्य फर्जी मुकदमोंपर अभ्यासार्य बहसके लिए एक वाद-विवाद समिति स्थापित की है। किन्तु में निराश नहीं हूँ। संक्षेपमें, मेरी परिस्थिति यही है। वम्बईमें मनुष्य नियमित जीवन और संघर्षके लिए बाध्य हो जाता है; इसे मैं एक तरहसे पसन्द ही करता हूँ। इसलिए जबतक यह असह्य ही नहीं हो जाता, तबतक शायद में वम्बईसे और कहीं जानेकी वात नहीं सोचूंगा।

यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मिणलालका काम ऐसा अच्छा चल रहा है।
यह सच है कि पहले-पहल मेरे भतीजेने बनारससे निराशाजनक खबरें भेजी थीं। वहाँ
दिनमें केवल दो बार भोजन दिया जाता है, यह अब भी मुझे एक कमी ही दिखाई देती है।
किन्तु अभी इस या उस पक्षमें फैसला करनेका समय नहीं हुआ। वह अपनी बिलकुल नई
परिस्थितियोंका अम्यस्त हो जानेपर ही मुझे अधिक विश्वस्त खबरें भेज सकेगा।

१. गांधीजीके एक मित्र, जिन्होंने वादमें रियासती राजनीतिमें भाग लेने और गांधीजीके रचनात्मक कार्यमें योग देनेके लिए वकालत छोड़ दी थी। यदि इस वार भी काठियावाडमें वर्षा न हुई तो अवस्था वहुत ही गम्भीर हो जायेगी। मुझे भय है कि जोशी<sup>१</sup> और मौसमकी भविष्यवाणी करनेवाले अन्य लोग तो केवल वुरी खबरें फैलानेमें ही अच्छे हैं।

कृपया यह पत्र शुक्लको दिखा दीजिए।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

महात्मा, जिल्द १; एक अंग्रेजी फोटो-नकलसे ।

### २०५. पत्र: दलपतराम भवानजी शुक्लको

भागाखाँ भवन उच्च न्यायालयके सामने वस्बई नवस्वर ३, १९०२

प्रिय शुक्ल,

आपका पत्र मिला। हाँ, मुझे नेटालसे तार मिला है। पूछा गया है कि क्या मैं यहाँसे लन्दन और लन्दनसे ट्रान्सवाल जा सकता हूँ। मैंने उत्तर दिया है, जवतक विलकुल जरूरी ही न हो, ऐसा नहीं कर सकूँगा। ठीक उसी समय मेरे बच्चे वीमार थे, और कैसा भी हो, अभी मैं इतनी ताकत तो महसूस करता ही नहीं कि लन्दन और दक्षिण आफिकाकी यात्रामें जो मानसिक श्रम होगा उसे वर्दाश्त कर सकूँ। मेरे इस तारका जवाव मुझे अभी नहीं मिला है।

अभीतक मैं कह नहीं सकता कि मुझे यहाँ अपने रास्तेका अन्दाज हो गया है, लेकिन मैं भविष्यके बारेमें चिन्तित नहीं हूँ। अबतक तो दफ्तरी कामसे मेरा खर्च निकलता रहा है। मुझे लगता है यह खर्च हम वहाँ जितना सोचते थे उससे ज्यादा पड़ेगा।

नाजावाला मुकदमेमें आप इस्तगासेकी ओरसे पैरवीके लिए बाँघ लिये गये हैं इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। एक नहीं, अनेक कारणोंसे मुझे आशा है, आप अपराधीको दण्ड दिलानेमें सफल होंगे।

मैं नहीं जानता कि पत्रोंपर छपे सरनामे वैरिस्टरकी सुरुचिको प्रकट करते हैं। करें या न करें, मुझे तो ये डर्बनसे भेंटमें मिले हैं, इसलिए मैं इनका उपयोग कर रहा हूँ — अलवत्ता अभीतक दफ्तरके काममें इनका उपयोग नहीं किया।

प्लेगने राजकोटकी शक्ल ही बदल दी होगी। आशा है, उसका जोर अब घट रहा होगा। हृदयसे आपका, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २३२९) से।

१. ज्योतिषी ।

### २०६. पत्र: दलपतराम भवानजी शुक्लको

भागाओं भवन उन्न न्यायाळवंड सामने यम्बई नवम्बर ८, १९०२

प्रिय शुक्ल,

मुझे रुपयोंके साथ एक सन्देश मिला है जिसमें अनुरोध किया गया है कि मैं तुरन्त नेटाल रवाना हो जाऊँ। वहांकी फिलाइयोंका सामना करनेके लिए काकी शिवत मुझमें नहीं रही है, इसलिए जाना निश्चित करनेके पहले मैंने कुछ सवाल पूछे हैं जिससे आजकी हालतमें कमसे-कम आन्तरिक व्यवस्थाकी हदतक मेरा मार्ग यथासम्भव निविच्न हो सके। निन्यानवे प्रतिशत सम्भावना तो जानेकी ही है, और वह भी १९ तारीकको ही। इसलिए शायद भारतसे आपको यह मेरा अन्तिम पत्र होगा। देवचन्द पारेकको अलगसे लिशनेका समय नहीं है, इसलिए कृपा करके यह पत्र उनको दिखा दीजिए। यदि वे स्वयं या वाणीचन्द, जिनका जिक उन्होंने मुझसे किया था, जानेके लिए तैयार हों तो मैं यथाशिकत सब करनेके लिए तैयार हैं। दक्षिण आफिकामें अधिक नहीं तो छः भारतीय वैरिस्टरोंकी गुंजाइश हो सकती है। इसलिए अगर कुछ वैरिस्टर — अलवत्ता, सही किस्मके — एक दृष्टि अपनी आजीविकापर और दूसरी सार्वजनिक कार्यपर रख कर आयें, तो बहुत-सा भार बेंट जायेगा, और यहांके दवावमें कमी होगी, सो तो होगी ही। मैं एक दूसरे व्यक्तिसे भी पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ।

अव अपने वारेमें। मेरी पत्नी मेरे साथ जायेंगी या नहीं, यह डर्बनसे उत्तर मिलनेपर तय होगा। लेकिन वे जायें या न जायें, मैं दोनों लड़कों — गोकुलदास और हरिलालको यहीं छोड़ जाना चाहता हूँ। राजकोटमें प्लेग खत्म होते ही, वे वहां चले जायेंगे। वनारसको मैं देख चुका हूँ। वह अनुकूल नहीं पड़ता। गोंडलमें कोई खास आकर्षण नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूलमें रखा जाये और उनकी शिक्षा-दोक्षाको देखभाल करनेके लिए कोई भरोसेका आदमी वेतनपर रख दिया जाये। आपसे केवल यही कहना है कि कृपया लड़कोंकी देखभाल करें, उन्हें जब-तब देख लिया करें और यदि आपको आपित्त न हो तो उन्हें समझायें कि वे आपके अपने टेनिस-मैदानका उपयोग किया करें। यदि मैं उनके लिए ठीक आदमीकी खोजं न कर पाया तो मुझे शायद इसके लिए भी आपको कष्ट देना पड़ेगा।

अव वहाँ प्लेगका क्या हाल है?

हृदयसे आपका, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २३३०) से।

१. निम्नलिखित तार उन्हें डर्वनसे भेजा गया था: "वैरिस्टर गांधी, राजकोट: सिमिति अनुरोध करती है, वादा पूरा करें। रुपये भेजते हैं।" (एस० एन० ४०१३)

### २०७. पत्र: गो० कृ० गोखलेको

उच्च न्यायालयके सामने वम्बई नवम्बर १४, १९०२

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

मैं वम्बईमें जम गया हूँ, ऐसा मुझे लगा ही था कि नेटालसे एक सन्देश मिला जिसमें मुझसे तुरन्त वहाँ आनेको कहा गया था। हमारे नेटाली वन्धुओं और मेरे वीच तारोंको जो अदला-बदली हुई है, उससे मेरा खयाल होता है कि वहाँ मेरी जरूरत श्री चेम्बरलेनकी आगामी दक्षिण आफ्रिका-यात्राके सम्बन्धमें हुई है। मैं जो जहाज पहले मिले उसीसे रवाना हो जाना चाहता हूँ। शायद २० तारीखको रवाना हो जाऊँ।

मेरी इच्छा थी रवाना होनेसे पहले आपसे मिल सकता; किन्तु यह असम्भव जान पड़ता है। आशा है, आप दक्षिण आफिकी भारतीयोंके प्रश्नपर निगाह रखेंगे। जवतक में वहाँ रहूँगा, स्थितिसे आपको परिचित रखना अपना कर्त्तव्य समझूँगा। मेरे खयालसे लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनका उत्तर आशाप्रद ही है। और यदि भारतमें आन्दोलन अच्छी तरहसे चलाया गया तो मुझे निश्चय है कि इस कार्यको बहुत लाभ पहुँचेगा।

आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुछ समय पहले श्री वाछाने मुझे वताया था कि आप आबोहवा बदलनेके लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं।

> आपका सच्चा, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२४५) से।

### २०८. शिष्टमण्डल: चेम्बरलेनकी सेवामें

नेटाल भारतीय कांग्रेस पो० बा० वानस १८२ कांग्रेस-भवन हर्वेन दिसम्बर २५, १९०२

प्रिय श्री मेयर,

परम माननीय श्री चेम्वरलेनसे कल जो भारतीय शिष्टमण्डल मिलनेवाला है उसके सामने एक अलंघ्य किंटनाई है। कल जुम्मा है और नमाजका भी वही वक्त है। शिष्टमण्डलमें जो सज्जन शामिल होनेवाले हैं उनमें से अधिकांश नमाज छोड़नेमें विलकुल असमर्थ होंगे। इस स्थितिमें अगर आप भारतीय शिष्टमण्डलके लिए शनिवारको कोई समय निश्चित करनेकी कृपा करेंगे तो मैं वहुत ही कृतज्ञ होऊँगा।

आपका सच्चा,

सावरमती संग्रहालय: दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस॰ एन॰ ४०२०) से।

है कि उसके बाद, साधारणतया, पुराने परवानोंको फिर जारी करनेसे इनकार नहीं किया गया; परन्तु यह कानून ऐसा है कि कभी भी कितने ही व्यापारियोंके सर्वनाशका कारण वन सकता है, इसलिए जवतक इसे सुधारा न जायेगा तवतक हमारे लिए चैनसे वैठ सकना किठन होगा। यहां हम इस कानूनसे हालमें हुए भारी अन्यायका एक उदाहरण देनेका साहस करते हैं। श्री अमद इंन्नाहीम नामके एक सज्जन इस उपनिवेशमें १७ वपंसे व्यापार करते आ रहे हैं, वे अंग्रेजी भाषा भली प्रकार पढ़, लिख और वोल सकते हैं, और उन्हें ग्रेटाउनमें व्यापार करनेका परवाना छः वपंसे मिला हुआ है। परन्तु इस वपं, पुरानी इमारतसे एक नई और अच्छी इमारतमें दूकान वदलनेका उनका प्रायंनापत्र, १३८ नगर-निवासियों द्वारा सिफारिश करनेपर भी विना कोई उचित कारण वतलाये, अस्वीकृत कर दिया गया। पिछले साल ग्रेटाउन-निकायने भारतीय व्यापारियोंके विषयमें यह प्रस्ताव पास किया था:

वर्तमान अरव व्यापारियोंके परवाने तभीतक फिरसे जारी किये जायेंगे जवतक कि वे उन्हीं व्यापारियोंके पास हैं। उन्हें फिरसे जारी करना या न करना निकायकी इच्छापर निभंर है; परन्तु जो स्थान कोई व्यापारी खाली कर देगा उसके लिए किसी नये अरव व्यापारीको परवाना नहीं दिया जायेगा।

उसी व्यापारीको ग्रेटाउनकी अपनी जमीनपर व्यापार करनेके लिए भी परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। इसकी शिकायत परमश्रेष्ठ गवर्नरसे भी की गई थी, परन्तु उन्होंने बीचमें पड़नेसे इनकार कर दिया।

हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि ऊपर निर्दिष्ट निकायों के निर्णयों पर विचार करने का अधिकार फिर सर्वोच्च न्यायालयको दे दिया जाये, क्यों कि अक्सर निकायों के सदस्य स्वयं व्यापारी होते हैं और इस कारण उनका इन मामलों में स्वायं रहता है। हमारा जहाँ तक वश था वहाँ तक हमने सब उपाय करके देख लिये। हम सम्राट्की न्याय-परिपदतक भी गये थे, परन्तु उसने निर्णय दिया कि इस कानूनमें सर्वोच्च न्यायालयको कहने लायक सुविधा देने का अधिकार नहीं है। हमारा खयाल है कि भारतीय लोग कानूनकी सकाई-सम्बन्धी शर्ते पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। डवंनके परवाना-अधिकारी और स्वास्थ्य-निरीक्षकतकने इसे माना है। इस सबके बाद भी जब हमें व्यापार करने के परवाने नहीं मिलते तब हमें बहुत चोट लगती है और हमारा खयाल है कि ऐसा केवल हमारी खालके रंगके कारण होता है।

प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम ८ मई १८९७ को लागू किया गया था। उन ब्रिटिश भारतीयोंपर तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है जो इस उपनिवेशमें आना चाहते हैं, परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे वे भी इससे प्रभावित होते हैं जो यहाँ पहलेसे वस चुके हैं। यहाँ वसनेके इच्छुकोंपर जिस धाराका ज्यादा सख्त असर होता है वह शिक्षाकी शर्त लगानेवाली धारा है, जिसमें किसी-न-किसी यूरोपीय भाषाका ज्ञान होना जरूरी माना गया है। कोई भारतीय भाषा भली भांति जाननेवाला व्यापारी इस कानूनके अनुसार निषिद्ध प्रवेशार्थी माना जायेगा। परन्तु इसके कारण सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब कि उपनिवेशमें वसे हुए व्यापारी, कोठा-रियों, विकेताओं, सहायकों, मुंशियों, रसोइयों और घरेलू नौकरों आदिको स्वदेशसे बुलाना चाहते हैं। जो लोग पहलेसे यहाँ वसे हुए हैं वे अंग्रेजी जानें चाहे न जानें, उन्हें इस कानूनके अनुसार आने-जानेकी स्वतन्त्रता अवश्य है, परन्तु उनमें से हमेशा अभीष्ट कार्यकर्ता नहीं मिल पाते। नेटाल-सरकारसे बहुधा प्रार्थना की जाती रहती है कि स्थानीय आवश्यकताकी पूर्तिके लिए उक्त प्रकारके व्यक्तियोंको आने दिया जाये, परन्तु केवल कुछ असाधारण अपवादोंको

छोड़कर, वह सदा अस्वीकृत कर दी जाती है। इसके अतिस्तित, उपनिवेशमें बसा मुआ काइ भी व्यक्ति, अपनी पत्नी और नावालिंग बालकोंकों छोड़ कर, अपने माता-पिता आदि अन्य सम्बन्धियोंको अपने पास नहीं रहा सकता, वे अपने निर्वाहके लिए उसपर निर्नेर ही वयों न करते हों। कानून गहरी शरारतोंकी संभावनाओंसे भरा पड़ा है। एक उत्तहरण छीजिए। युद्धके समय ट्रान्सवालके सैकड़ों शरणायियोंके लिए १० पींड बिना जमा कराये, इस उपनिवेशमें से गुजरनातक मुक्किल हो गया था। जब बात बहुत बढ़ गई तब दो बार रास्कारते प्रार्थना की गई, और आखिर परमञ्जेष्ठ उच्चायुनतके बीचमें पड़नेपर हो इन शरणायियोंको उपनिवेशमें से गुजरनेकी इजाजत दी गई। ब्रिटिश प्रजाजन, अपराधी या भुखमरे न होते हुए भी, महामहिमके साम्राज्यके किसी भागमें जानेतक न पायें, यह बात समझमें आना बहुत कठिन है।

भारतीय वालकोंकी शिक्षाका प्रश्न दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक पंचीदा वनता जा रहा है। यह तथ्य भी हमसे छिपा नहीं है कि सरकारको जनताके प्रथल द्वेप-भावका सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, हालतें कैसी भी क्यों नहों, सादर निवेदन यह है कि उपनिवेशकी भारतीय जनता भी यहाँकी सार्वजनिक आयमें अपना भाग देती है, इसिलए उसका अधिकार है कि उसे नेटालमें उत्पन्न हुए भारतीय बालकोंको — जिनका स्वदेश नेटाल ही है — शिक्षित करनेके लिए उचित सुविधाएँ प्रदान की जायें। जो सज्जन उत्तरदायी सरकारी पदोंपर नियुक्त हैं, पूरी तरह यूरोपीय ढंगसे रहते हैं, जिनकी मातृभाषा भी अंग्रेजी है, उन्हें भी अपने वालकोंको साधारण सरकारी स्कूलोंमें दाखिल करानेके अधिकारसे वंचित कर दिया गया। उच्चतम अधिकारियोंसे प्रार्थना करनेका फल भी कुछ नहीं निकला। सरकारने हालमें एक उच्च श्रेणीका (हायर ग्रेड) भारतीय स्कूल उर्वनमें और एक मैरित्सवगंमें खोलनेकी कृषा की है। इन दोनोंमें आरंभिक शिक्षा दी जाती है; परन्तु इनसे निकलनेके बाद भारतीय बालकोंके लिए आगे शिक्षाकी कोई सुविधा नहीं है।

इस उपनिवेशकी समृद्धि गिरिमिटिया भारतीयोंपर निर्भर है। परन्तु अपना गिरिमिट पूरा कर लेनेके वाद यदि वे इस उपनिवेशमें रहना चाहें तो उन्हें ३ पींड व्यक्ति-कर प्रतिवर्ष देना पड़ता है। हमारी नम्न सम्मतिमें यह बहुत अनुचित है। परमश्रेष्ठ लॉर्ड एलिगन भी इसे अनुचित वतला चुके हैं। परन्तु अब नेटालकी संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके अनुसार यह व्यक्ति-कर गिरिमिटियोंके वालकोंपर भी लाद दिया जायेगा — लड़िकयोंपर १३ वर्षकी हो जानेपर और लड़कोंपर १६ वर्षके हो जानेपर। यह विधेयक इस समय विचारके लिए आपके सामने प्रस्तुत है। इसके विषयमें हम जो भी कह सकते थे सो सव अपने प्रार्थनापत्रमें आपकी सेवामें निवेदन कर चुके हैं। यह ब्रिटिश परम्पराओंके इतना विरुद्ध है कि, हमें विश्वास है, इसे सम्राट्की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी।

कानूनी निर्योग्यताएँ तो और भी हैं। परन्तु शायद उनका महत्त्व गोण है, इसलिए हम उनकी चर्चा करना नहीं चाहते। उदाहरणार्थ, दिन और रात, शहर और गाँव, सब जगह परवाना लेकर चलनेकी पावन्दी बड़ी दु:खदायी है। हम मानते हैं कि जवतक यहाँ गिरमिटिया भारतीय आवादी मौजूद है तबतक परवानेके कानूनकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु इसका इलाज यह है कि उस कानूनपर अमल सोच-समझ कर किया जाये। हालमें, प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषोंको भी गिरमिटिया होनेके सन्देहमें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आदमीकी पत्नीके वच्चा होनेवाला था, वह डॉक्टरकी तलाशमें निकला था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सवको जमानतपर भी नहीं छोड़ा गया। जब मामला सरकारके सामने पेश किया गया तब उसने कहा कि कानूनी कार्रवाई करो।

हमें इस उपनिवेशमें जीवित रहनेके लिए निरन्तर संघर्ष करना पड़ रहा है। पता नहीं, हमारी कानूनी निर्योग्यताओं की तालिका पूरी कव होगी। इन दिनों गम्भीरतासे यह सोचा जा रहा है कि जिन गिरिमिटिया भारतीयों की मियाद खत्म हो चुकी है उन्हें जवरन भारत लौटा दिया जाये और भारतीय निवासियों को यहाँ जमीन न खरीदने दी जाये। यहाँ के निवासी भारतीयों के राजनीतिक अधिकार प्रायः कुछ नहीं हैं; राजनीतिक अधिकार पाने की उनकी इच्छा भी नहीं है। कई वर्ष पूर्व जव हमने अपने मताधिकार छीने जाने का विरोध किया था तब हमने दो कारणोंसे वैसा किया था। एक तो उससे हमारा तिरस्कार होता था और दूसरे, यह स्पष्ट था कि वह वादको वनाये जाने वाले भारतीय-विरोधी कानू नोंका सूचक था। जब माननीय सर जॉन रॉविन्सनने यह मताधिकार छीन को बिधेयक पेश किया था तब उन्होंने उक्त आशंकाओं का उत्तर यह दिया था कि ऐसी कोई आशंका नहीं करनी चाहिए, क्यों कि मताधिकार छीन लिया जाने के पश्चात्, मताधिकार-हीनों हितों की रक्षा करना विधान-निर्माताओं का एक विशेष कर्त्तव्य हो जायेगा। परन्तु ऊपर जिन कानूनी निर्योग्यताओं की चर्चा की गई है उनसे प्रकट होता है कि इन माननीय सज्जनका आश्वासन कितना निष्फल हुआ है। व्यापारिक प्रतिस्पर्योक अनुचित भयके कारण उत्पन्न हुई रंग-देषकी भावना वहुत प्रवल सिद्ध हुई है।

प्रथम दो कानूनोंको शाही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी हमने यहाँ उनकी चर्चा इस आशासे कर दी है कि वे दोनों हमारी निरन्तर परेशानीका कारण वने हुए हैं और इसिलए हमारा वैसा करना वेमीका नहीं समझा जायेगा। इस वातसे भी हम अपिरिचित नहीं हैं कि ब्रिटिश सरकार स्वशासित उपिनवेशोंपर कमसे-कम नियन्त्रण रखती है। परन्तु हम साहसपूर्वक ऐसा मान कर चल रहे हैं कि हमने आपकी सेवामें जो समस्या पेश की है वह इतने महत्त्वकी और इस प्रकारकी है कि उसके कारण ब्रिटिश सरकारको स्वशासित उपिनवेशोंपर जो भी अधिकार प्राप्त हों उनका प्रयोग किया जा सकता है।

आखिर हमारे प्रश्नका सम्बन्ध केवल कुछ हजार भारतीयोंसे नहीं, महामहिम सम्राट्की भारतीय प्रजाओंकी मान-मर्यादासे है। स्व० सर विलियम विल्सन हंटरके [लंदन टाइन्समें प्रकाशित] शब्दोंमें:

क्या ब्रिटिश भारतीयोंको, जब वे भारत छोड़ते हैं, कानूनके सामने वही वर्जा मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिटिश प्रजाएँ करती हैं? वे एक ब्रिटिश प्रदेशसे दूसरेको स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकते हैं या नहीं, और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकते हैं या नहीं?

नेटालके विषयमें लॉर्ड रिपनने अपने एक खरीतेमें हमें विश्वास दिलाया था कि:

सम्राज्ञी-सरकारकी इच्छा है कि सम्राज्ञीको भारतीय प्रजाओंके साथ उनको अन्य प्रजाओंको बराबरीका व्यवहार किया जाये।

यहां हम यथाशिक्त यत्न करते रहते हैं कि हम अधिक अच्छे व्यवहारके योग्य वन जायें; और हमें सन्देह नहीं है कि मन्त्रीगण भी आपको ऐसा ही वतलायेंगे। भारतीय प्रवासियोंके संरक्षकने, वद्यपि उसका सम्बन्ध हमारे देशके केवल निम्नतम या, यों कहें कि, निर्धनतम लोगोंके साथ है, अपने पिछले प्रतिवेदनमें कहा है:

मुझे यह वतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि इस उपिनवेशमें आकर वसे हुए भार-तीय कुल मिलाकर कानूनका पालन करनेवाले, व्यवस्थित और सम्मानित लोग हैं। उनको साधारणतया समृद्ध भी माना जा सकता है। हमें अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि आपकी सहानुभूति हमारे साथ है। हमारी प्रार्वना इतनी ही है कि आप कुमा करके अबने प्रभावका उपयोग हमारे पक्षमें करनेका कप्ट करें।

भाषके भाषाकारी और विनम्न सेमक, मी० के० गांघी तथा पन्त्रह अन्य

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: पिटिशन्स ऐंड मेमोरियल्स, १९०२, सी० ओ० ५२९/१।

### २१०. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

३३८, प्रिम्सद्ध स्ट्रीट भिटोरिया जनवरी २, १९०३

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव प्रिटोरिया

श्रीमन,

ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीय समाज परम माननीय श्री जोजेक चेम्बरलेनके सामने उन कानूनी निर्योग्यताओंके विषयमें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है जिनसे वह इस उपनिवेशमें तथा ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें बस्त है।

भारतीय समाजकी ओरसे मैं आपसे सादर पूछना चाहता हूँ कि क्या परम माननीय महानुभाव इस मामलेमें एक शिष्टमंडलसे भेंट करनेकी कृपा करेंगे और यदि हाँ तो कव?

१८९४ से १९०१ के मच्यतक यहाँ रहनेवाले मेरे देशवासी श्री मो० क० गांवी एडवोकेटकी सलाहसे काम करते रहे हैं। इस वीचमें उपनिवेश कार्यालयके सामने जो प्रार्थनापत्र आदि रखे गये थे उनमें से अधिकतर उन्होंके तैयार किये हुए थे।

माननीय सहायक उपनिवेश-सचिव जिनसे मैंने और मेरे मुंशी श्री हाजी हवीवने, और श्री गांधीने भी, आज सबेरे भेंट की थी, कहते हैं कि श्री गांधीको, ट्रान्सवाल-निवासी न होनेके कारण, श्री चेम्बरलेनके सम्मुख हमारा प्रतिनिधित्व न करने दिया जायेगा। परन्तु हमारे बीच दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भूतपूर्व गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानूनोंका इतना अध्ययन किया हो जितना श्री गांधीने किया है, और वे कर रहे हैं। और इसीलिए वे खास तौरसे बम्बईसे बुलाये गये हैं। मैं सादर प्रार्थना करता हूँ कि यदि परम माननीय महानुभाव उदारता-पूर्वक शिष्टमंडलसे भेंट करना स्वीकार करें तो उसके साथ श्री गांधीको भी आनेकी अनुमित प्रदान करें।

> भापका भागाकारी सेवक, तैयब हाजी खान मुहम्मद

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४०२३) से।

### २११. पत्र: ट्रान्सवालके गवर्नरको

कलकत्ता हाउस प्रिटोरिया जनवरी ६, १९०३

सेवामें निजी सचिव परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय प्रिटोरिया महोदय,

गत २ जनवरीको ब्रिटिश भारतीय सिमितिके अध्यक्षको हैसियतसे मैंने माननीय उपनिवेश-सिचवकी सेवामें एक पत्र भेजा था। उसमें पूछा था कि क्या परम माननीय जोज़ेक्क चेम्बरलेन इस उपनिवेशमें रहनेवाले मेरे देशवन्धुओंपर लगी निर्योग्यताओंके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंके एक शिष्टमंडलसे भेंट करनेकी कृपा करेंगे। सहायक उपनिवेश-सिचवने श्री मो० क० गांधी एडवो-केटको उसका प्रवक्ता होनेकी अनुमति देनेसे जो इनकार कर दिया था, पत्रमें उसके विरुद्ध आपत्ति भी प्रकट की गई थी। उन्होंने, कई बार जवानी और लिखित रूपसे याद दिलानेपर, और ४ दिनके विलम्बसे, संलग्न उत्तर भेजा है। माननीय उपनिवेश-सिचवको लिखे पत्रकी नकल भी साथ नत्थी है।

में नम्रतापूर्वक पुनः निवेदन करता हूँ कि श्री गांधीको हमारा प्रवक्ता होनेकी अनुमित दी जाये। में यह भी उचित आदरके साथ निवेदन कर दूँ कि यह नामंजूरी मेरी सिमितिको अत्यन्त असाधारण कार्यवाही जान पड़ती है। सम्भवतः परमश्रेष्ठ महानुभावको मालूम होगा कि अव-तक श्री गांधीको ब्रिटिश अधिकारियोंके सम्मुख ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करने दिया गया है। उदाहरणके लिए, उन्होंने प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटके सामने कई मौकोंपर तथा युद्ध आरम्भ होनेसे पहले जोहानिसवर्ग-स्थित ब्रिटिश उपप्रतिनिधि (वाइस कॉन्सल) के सामने हमारा प्रतिनिधित्व किया था।

भूतपूर्व गणराज्य-सरकार हमारे हितोंकी विरोधी थी। फिर भी, श्री गांधीको उसके सदस्योंके सामने हमारा प्रतिनिधित्व करने दिया जाता था।

मेरी सिमिति यह भी चाहती है कि मैं यहाँ नम्रतापूर्वक एशियाई-पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर ऑफ़ एशियाटिक्स) को वलात् हमारा व्याख्याकार और प्रवक्ता वनानेके विरोधमें सिमितिकी आपित्त प्रकट कर दूँ। हमारी सदासे ही यह मान्यता है कि परम माननीय महानुभाव ऐसे शिष्ट-मण्डलोंसे भेंट करना चाहते हैं, जिनके प्रतिनिधियोंपर कोई सरकारी नियंत्रण न हो। किन्तु उक्त अधिकारीकी उपस्थितिसे शायद ही इस उद्देश्यकी सिद्धि हो सके।

Land to the first of the first

१. यह पत्र नहीं दिया जा रहा है।

२. देखिए पिछला शीर्पक ।

मेरी प्रार्थना है कि आप इस पनको परमश्रेष्टके सम्मुख उपस्थित कर दें। मुझे भरोसा है कि परमश्रेष्ठ इस मामलेमें गेरी समितिको निर्देश देनेकी कुषा करेंगे।

> भाषका भागकारी सेवक. तैयव हाजी लान महम्मद

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइब्ब : एल-टी० जी० ९२ और एल० जी० २१३२, नं० ९७-१-२ : एशियाटिवस, १९०२/१९०६

### २१२. अभिनन्दनपत्र: चेम्बरलेनको

प्रदेशिया जनवरी (७), १९०३

सेवामें परम माननीय जोजेक़ चेम्बरलेन सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मंत्री प्रिटोरिया

महोदय,

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रार्थी अति कृपालु सम्राट्के भारतीय प्रजाजनोंकी ओरसे, उनके प्रतिनिधि-रूपमें आपका ध्यान सादर निम्नलिखित विवरणकी ओर आकृष्ट करते हैं। यह उन कानुनी निर्योग्यताओंके विषयमें है, जिनसे हमारे देशवासी इस जपनिवेशमें पीड़ित हैं।

भूतपूर्व गणराज्यके कानुनोंके अनुसार ब्रिटिश भारतीय:

- (१) पृथक् वस्तियोंके सिवा और कहीं अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते;
- (२) अपने आगमनके आठ दिनके भीतर एक पृथक रिजस्टरमें अपना नाम दर्ज कराने और उसके लिए ३ पींड देनेके लिए वाध्य हैं;
- (३) पृथक् वस्तियोंमें ही व्यापार और निवास करनेके लिए वाध्य हैं;
- (४) विशेष अनुमतिके बिना रातको ९ वजेके बाद घरसे बाहर नहीं निकल सकते;
- (५) रेलगाड़ियोंमें तीसरे दर्जेंके सिवा किसी और दर्जेमें यात्रा नहीं कर सकते;
- (६) जोहानिसवर्ग और प्रिटोरियामें पैदल-पटरियोंपर नहीं चल सकते;
- (७) जोहानिसवर्ग और प्रिटोरियामें किरायेकी गाड़ियोंमें यात्रा नहीं कर सकते;
- (८) देशी सोना नहीं रख सकते और न खनकोंके परवाने पा सकते हैं।
- २. अपने जनवरी ७ के उत्तरमें लेफ्टनेंट गवर्नरने खेदपूर्वक लिखा कि वे गांधीजीको शिष्टमंडलमें शामिल करनेकी आज्ञा नहीं दे सकते, और न उन्हें एशियाई पर्यंवेक्षककी उपस्थितिपर आपत्तिका कोई कारण ही दिखाई देता है (एस० एन० ४०२७)। गांधीजीने अपनी भारमकथा (गुजराती, १९५२, पृष्ठ २५४-५५) में इस घटनाका वर्णन किया है।
- २. गांघीजीने अपनी भारमकथा (गुजराती, १९५२, पृष्ठ २५३) में उल्लेख किया है कि इसका मसविदा उन्होंने ही वनाया था।
  - ३. अभिनन्दनपत्र जनवरी ७ को भेंट किया गया था।

जहाँतक हम जान सके हैं, ऐसा है भारतीय-विरोधी विवान, जो साम्राज्य-सरकारको भूतपूर्व गणराज्यसे विरासतमें मिला है। और [वह] अभीतक बरकरार है।

इन नियमों और उपनियमों में से कपर्यू, रेलयात्रा, पैदल-पटरी और किरायेकी गाड़ी-सम्बन्धी नियम यद्यपि युद्धके तुरन्त वाद कड़ाईके साथ लागू किये गये थे, तथापि वादको बहुत-कुछ ढीले कर दिये गये। परन्तु जबतक ये रद नहीं किये जाते तबतक किसी भी क्षण कड़ाईके साथ लागू किये जा सकते हैं। और, किसी भी अवस्थामें, भारतीय समाजको अनावश्यक अपमानका पात्र तो बना ही सकते हैं।

जैसा सभी जानते हैं, भूतपूर्व वोअर-सरकारने ये सारे भारतीय-विरोधी कानून दक्षिण आफ्रिकाके मूल निवासियोंके साथ हमारी गणना करनेके उद्देश्यसे वनाये थे। लंदन-समझौतेके वाद ही उस सरकारने "दक्षिण आफ्रिकी मूल निवासियों" की व्याख्यामें ब्रिटिश भारतीयोंको शामिल कर लिया था। ऐसी व्याख्या और उसपर आधारित व्यवहारके विरुद्ध स्वर्गीया सम्राज्ञीकी सरकारकी ओरसे लगातार आपित्त की जाती रही। इसमें केवल एक बार दुर्भाग्य-पूर्ण व्यतिक्रम हुआ, और वह भी गलतफहमीसे।

फिर इसमें ब्रिटिश सरकार हमारे पक्षमें दखल दे सकती है, इसका लाभप्रद भय लगातार वना रहा। नतीजा यह हुआ कि यद्यपि हमारे विरुद्ध मुख्य कानून १८८५ में पास हुआ था और हमें एक वड़ी दुविधा और अनिश्चयकी दशामें रहना पड़ा, फिर भी हममें से अधिकतर लोग इस अन्तिम प्रहारसे वचनेमें समर्थ रहे। परन्तु अब इन कानूनोंके गिर्द ऐसी कोई आश्वासन-प्रद बातें नहीं रही हैं। एशियाई विभागका एकमात्र कर्त्तंच्य हमपर प्रभाव डालनेवाले कानूनोंको लागू करना और यह बताना है कि उपनिवेशमें प्रवेशके लिए परवाने किन्हें दिये जायेंगे। अतः जहाँ यूरोपीयोंको, चाहे वे ब्रिटिश-प्रजा हों चाहे और कोई, व्यवहारतः माँगते ही प्रवासि-परवाने मिल जाते हैं, वहीं भारतीय शरणार्थियोंको एशियाई पर्यवेक्षककी सेवामें प्रार्थनापत्र भेजने पड़ते हैं और वही यह निर्णय करता है कि वह केप, नेटाल, या डेलागोआ-बेके, जहाँका भी मामला हो, परवाना-अधिकारीको अमुक परवाना जारी करनेकी अनुमति दे अथवा न दे। और फिर, मानो इतना काफी न हो, भारतीय शरणार्थियोंसे अपेक्षा रखी जातो है कि वे अपने आग-मके बाद रिहायशी परवाने भी लें, यद्यपि ये परवाने अब शेव निवासियोंके लिए आवश्यक नहीं रहे हैं।

यद्यपि ढीलेढाले बोअर-शासनमें बहुतेरे भारतीय व्यापारी, अधिकारियोंकी पूरी जानकारीमें, अपने परवानोंके लिए कुछ भी शुल्क दिये विना व्यापार करते थे, तथापि जागरूक ब्रिटिश शासनमें तो ऐसी बात स्वभावतः ही असम्भव है।

श्रीमानके सामने जब हमारी ओरसे प्रार्थनापत्र पेश किया गया या उस समय श्रीमानने कृपापूर्वक हमसे कहा था कि हमारी शिकायत निश्चय ही न्यायसंगत है और हमें श्रीमानकी सहानुभूति प्राप्त है। फिर भी, उस समय श्रीमान तत्कालीन दक्षिण आफिकी सरकारसे मैत्रीपूर्ण निवेदन कर देनेसे ज्यादा कुछ करनेमें असमर्थ थे। इसके अलावा, जब युद्ध छिड़ा तब सरकारी तौरपर यह घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ युद्धका एक कारण हैं।

इसलिए युद्धका अन्त होनेके साथ ही हमने सोचा था कि हमारी कठिनाइयोंका भी अन्त हो जायेगा। परन्तु दुर्भाग्यसे अभीतक यह आशा फलवती नहीं हुई। ये उल्लिखित कानून जो प्रत्यक्षतः अन्निटिश हैं, अब सामान्यतः न्निटिश-नियमितताके साथ लागू किये जा रहे हैं। कर्प्यू

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२ ।

और दूसरे मानून, जो ढीले कर दिये गये हैं, पुराने शासनमें भी कभी कड़ाईके साथ लागू नहीं किये गये थे।

"एशियाई मामलोंका मुहकमा" (ज्यादंमेंट ऑक एशियादिक अकेयर्स) के नामसे एक नया मुहकमा खोला गया है। उसकी स्थापनाके पीछे कितने ही अच्छे इरादे वयों न हों, व्यवहारतः यह पुरानी पद्धतिका नया रूप ही है और हमारे हितंकि बद्ध विलाफ है।

जब यह खोला गया, तब हमने इसके विषद्ध सांदर आपत्ति प्रकट की याँ, परन्तु जात यह हुआ कि यह केवल अस्वायी विभाग है और नियमित कामकाज आरम्भ हो जानेपर बन्द कर विया जायेगा। पुराने शासनमें केवल भारतीय मामलोंकी वेदामालके लिए अलग कोई विभाग नहीं था।

इसिलए अब पहलेकी अपेक्षा भारतीय व्यापारी और युकानवार कम हो गये हैं। और एख अभी और भी कड़ाईकी ओर है। ब्रिटिश अधिकार शुरू होनेपर कुछ परवाने उन लंगोंके नाम जारी किए गये थे, जिनके पास युद्धंस पहले परनाने नहीं थे। सरकारने अब सूचना निकाली है कि ऐसे लोगोंको परवाने देनेका उसका इरादा नहीं है। इस तरह हममें से बहुतोंके सम्मुख, जो युद्धके पहले परवानोंके बिना व्यापार करते थे और जिन्हें गत वर्षं परवाने मिले थे, अब परवाने रद हो जानेकी सम्भावना उपस्थित है। पीटसंबगमें ऐसे परवानेदारोंको ताकीद मिल चुकी है कि उन्हें केवल तीन महीनोंके लिए अस्थायी परवाने मिलेंगे, जिससे ये अपना माल बेच डालें।

वाकस्ट्रूंमके आवासी (रेजिडॅट) मजिस्ट्रेटने व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कॉमसं) को सूचित किया है कि चालू भारतीय परवाने इस वर्ष बदले नहीं जायेंगे। हम जानते हैं, हमारे लिए ठीक मार्ग यह है कि ऐसे मामलोंमें आपकी सेवामें प्रार्थनापत्र भेजनेसे पहले हम स्थानीय उच्चा-धिकारियोंसे मिलें। इनका जिक हम केवल यह दिखानेके लिए करते हैं कि हमारी हालत पहलेकी अपेक्षा कितनी ज्यादा बुरी है। और इसका कारण एशियाई मामलोंका पृथक् प्रशासन है, जिससे विभिन्न वर्गोंके बीच भेदभाव भी बढ़ता है।

इस समय हमारी हालत पहलेकी अपेक्षा कितनी अधिक खराव हो गई है, इसका एक और उदाहरण यह है कि, एक सरकारी अफसरके वच्चोंको वोअर-शासन कालमें साधारण यूरोपीय स्कूलमें पढ़नेकी अनुमति थी; किन्तु अव, ब्रिटिश अधिकारके वाद, वे उस स्कूलसे निकाल दिये गये हैं।

युद्ध छिड़नेसे ठीक पहले बोअर-सरकार जोहानिसबर्गको वर्तमान भारतीय बस्तीको शहरसे वहुत दूर एक स्थानपर हटानेका प्रयत्न कर रही थी। इसका विरोध किया गया । तत्का-लीन उप-राजप्रतिनिधि श्री ईवान्सने हमारी ओरसे बीच-बचाव किया और यह मामला जहाँका-तहाँ रहने दिया गया। किन्तु अब यह इतना आगे वढ़ गया है कि इससे बस्तीके निवासी आतं-कित हो उठे हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान स्वास्थ्य-अधिकारीने इस बस्तीकी बेहद निन्दा की है। परन्तु, उनके कहनेके अनुसार, यदि यह गंदी हालतमें है तो जाहिर है, इसमें भारतीयोंका चौथाई कसूर भी नहीं है। बोअर-शासनमें इसकी आवश्यकताओंकी उपेक्षा की गई थी। भारतीय समाजके विरुद्ध गन्दगीके इलजामकी हमारे पिछले प्रार्थनापत्र में पूर्ण रूपसे मीमांसा की जा चुकी है और आशा है, हमने इसका पूरे तौरसे खंडन भी कर दिया है। नीचे हम प्रतिष्ठित चिकित्सकोंके बो डॉक्टरी प्रमाणपत्र उद्धृत करते हैं।

१. देखिए "पत्र: ब्रिटिश एजेंटको," जुलाई २१, १८९९ ।

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२११ और यह खण्ड, पृष्ठ ६८-७१ ।

डॉक्टर एव॰ प्रायरवील वी॰ ए॰, एम॰ बी॰ वी॰ सी॰ (केंटव), इस प्रकार प्रमाणित करते हैं:

मंने उनके [भारतीयोंके] शरीरोंको आम तौरसे स्वच्छ और उन लोगोंको गंवगी तथा लापरवाहीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैं। वर्गकी वृष्टिसे विचार किया जाये तो मेरा यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी वुलनामें बहुत अच्छे उतरते हैं। अर्थात्, निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते हैं।

मंने यह भी देखा है कि जिस समय शहर और जिलेमें चेचकका प्रकोप था — और जिलेमें अब भी है — तब प्रत्येक जातिके एक या अधिक रोगी कभी-न-कभी संकामक रोगोंके चिकित्सालयमें रहे, परन्तु भारतीय कभी एक भी नहीं रहा।

मेरे खयालसे आम तीरपर भारतीयोंके विश्व सफाईके आधारपर आपित करना असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ उतना हो कठोर और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। डॉक्टर एफ० पी० मैरेस, एम० डी० (एडिन०) प्रमाणित करते हैं:

इन लोगोंमें चिकित्साका बहुत बड़ा घन्चा करनेके कारण में व्यक्तिगत अनुभवसे कह सकता हूँ कि गरीव यूरोपीयोंकी अपेक्षा ये ज्यादा साफ-सुथरे होते हैं, और यदि सफाईके अभावके कारण रंगदार लोग हटाये जाते हैं तब तो कुछ गरीव यूरोपीयोंको भी उसी दुर्भाग्यका शिकार होना पड़ेगा।

परन्तु इस विषयपर हम और अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि हमारे प्रार्थनापत्र के उत्तरमें आपने इस वातपर अपना संतोध प्रकट किया था कि हमारी स्वतंत्रतापर जो नियंत्रण लगाये गये हैं वे व्यापारिक ईर्ध्यांके परिणाम हैं। उपनिवेशके कुछ भागोंमें गोरे लोगोंके संघ कायम हुए हैं। कदाचित् उनका जिक्र करना भी हमारे लिए व्ययं है। यह तो भाग्यकी एक विचित्र विडम्बना है कि जब डचेतर गोरोंका प्रसिद्ध प्रार्थनापत्र इंग्लंडकी सरकारको भेजा गया था तब वोअर कुशासनके विरोधमें हम भाई-भाईकी हैसियतसे शामिल होनेके लिए आमंत्रित किये गये थे और हमसे कहा गया था कि सम्राट्का शासन स्थापित होनेपर हमारी नियोंग्यताओंका निवारण हो जायेगा। अब ये सज्जन प्रस्ताव पास करके साम्राज्य-सरकारसे माँग कर रहे हैं कि वे ही नियोंग्यताएँ कायम रखी जायें।

यदि ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें भारतीय-विरोधी विधानका उल्लेख करनेकी अनुमित हो तो हम उसे नीचे संक्षेपमें देना चाहेंगे।

१८९० का अघ्याय ३३ प्रत्येक एशियाईको रोकता है:

- (१) अघ्यक्षकी आज्ञाके विना राज्यमें २ महीनेसे अधिक रहनेसे;
- (२) अचल सम्पत्तिका स्वामित्व ग्रहण करने से;
- (३) व्यापार या खेती करनेसे। और जब उपर्युक्त प्रतिबन्धोंके अधीन अनुमित दे दी गई हो तब अध्याय १० के अन्तर्गत १० शिलिंग वार्षिक व्यक्ति-कर लगता है।
  - १. देखिए पादिटपणी २, पृष्ठ २९४।

यहाँ आबाद बहुतसे भारतीय व्यापारिवीमें से तीन अस्त समवतक अपने अस्तिस्ति छिए संघर्ष करते रहे। भूतपूर्व सरकार द्वारा थे, उपर्युक्त अध्यादेशके अनुसार, देशसे निकाछ दिये गये और उन्हें नी हजार पोंडसे अधिककी क्षति हुई।

इन सब कठिनाइयोंमें हमें इस आत्से सांत्वना मिछती रही है कि इनकी ओर आपका और परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तका सूक्ष्म और सहानुभृतिपूर्ण प्यान गया है।

अखबारी सवरोंके अनुसार, विराद् दिल्जी बरवारमें महामहिम सम्राद्वे भारतिनासियोंको सन्देश देते हुए अपना यह आश्वासन फिर दुहुराया है कि वे भारतीयोंको स्ततंत्रता, अधिकारों और भलाईका खयाल रहेंगे।

और अब, महानुभाव, चूंिक आप नये उपनिवेशोंमें, अन्य बातोंके साव-साय, भारतीय प्रश्तका भी अध्ययन करनेके लिए पधारे हैं, क्या हम आशा करें कि निकट भविष्यमें वह अनुम्रहपूर्ण आश्वासन हमारे लिए अन्य ब्रिटिश प्रभाजनोंके साध-साथ स्वतंत्रताके कानूनमें परिणत किया जायेगा, जिससे हम उपयुंक्त ब्रितिबन्धों और तिरस्कारोंके ल्रह्म धने बिना नये उपनिवेशोंभें अपनी जीविका अजित कर सकें?

आपंके भरान्त आधाकारी और विनन्न सेनक,

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफ़िस रेफर्ड्स: पिटिशन्स ऐंड भेगोरियलस १९०३, सी० ओ० ५२९, जिन्द १।

### २१३. प्रार्थनापत्र: लॉर्ड कर्जनको

दर्वन, नेटाल जनवरी [?], १९०३<sup>१</sup>

सेवामें
परमश्रेष्ठ परम माननीय केडल्स्टनके लॉर्ड कर्जन, पी० सी०,
जी० एम० एस० आई०, जी० एम० आई० ई०, इत्यादि
वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल, भारत, कलकत्ता

नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीय समाजके निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका नम्र प्रार्थनापत्र

सादर निवेदन है कि,

प्रार्थी परमश्रेष्ठकी सेवामें उस आयोगके विषयमें निवेदन करना चाहते हैं, जो भारत-सरकारको इस वातके लिए रजामन्द करनेके उद्देश्यसे अभी नेटालसे रवाना हुआ है कि, जो गिरमिटिया भारतीय नेटाल आते हैं उनका गिरमिट पूरा होनेपर वह उनको अनिवार्य रूपसे भारत लौटानेकी मंजूरी दे दे।

प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकृष्ट करते हैं कि १८९४ में नेटाल-सरकारने दो सज्जनोंको प्रतिनिधि बनाकर इसी उद्देश्यसे भारत-सरकारके साथ वातचीत करनेके लिए भेजा

१. मूल प्रतिमें तारीख नहीं दी गई।

था। उन्होंने आपके पूर्वाधिकारीको, उनकी इच्छाके बहुत-कुछ विपरीत, गिरिमिटिया भारतीयोंके गिरिमिटोंनें एक शर्त जोड़नेके लिए राजी कर लिया था। उस शर्तके अनुसार गिरिमिटिया भारतीय इस बातके लिए पावन्द हो जाते हैं कि वे जवतक उपनिवेशमें रहें तवतक या तो गिरिमिटोंमें वैंध कर मजदूरी करते रहें, या भारत छौट जायें, या प्रतिवर्ष ३ पींड व्यक्ति-कर दें।

जनत आयोगके सदस्योंने नेटाल लीटकर यह सूचना दी थी कि यद्यपि भारत-सरकारने गिरिमिटियोंकी अनिवार्य वापसीकी शर्त नहीं मानी है, फिर भी हमारा उद्देश्य सकल समझा जा संकता है, "क्योंकि जिन देशोंको कुली जाते हैं उनके वार-वार भारत-सरकारसे अनुरोध करनेपर भी उनमें से किसीको दुवारा गिरिमट लिखानेकी अनुमित नहीं मिली; और न किसी मामलेमें गिरिमिटकी समाप्तिपर अनिवार्य वापसीकी शर्त ही मंजूर की गई है।"

इसलिए, यह देखते हुए कि १८९४ में भारत-सरकार जिस हदतक गई थी, वहाँतक वहुत अनिच्छासे गई थी, प्रायियोंको पूरा विश्वास है कि परमश्रेष्ठ उस आयोगकी वातपर घ्यान न देंगे जो इस वर्ष भारत आ रहा है।

फिर मी, प्रार्थी आपके सामने संक्षेपमें नेदालकी परिस्थितिका विवेचन करना चाहेंगे और यह विचार भी करेंगे कि यह आयोग आपकी सेवामें जो उग्र प्रस्ताव पेश करनेवाला है, उनके परिणाम क्या हो सकते हैं।

भारतीय प्रवासी-संरक्षकके पिछले प्रतिवेदनमें इस तथ्यपर खास जोर दिया गया है कि भारतीय मजदूरोंकी मांग दिन-प्रतिदिन वढ़ती जा रही है।

बताया गया है कि, नेटाली किसान-सभा (फार्मर्स असोसिएशन) के अध्यक्ष श्री टी॰ एल॰ हिस्लॉपने गत वर्ष अपने वार्षिक अभिभाषणमें कहा था:

उपनिवेशमें भारतीयों प्रवेशके विरुद्ध कभी-कभी हमें वड़ा शोर-गुल सुनाई देता है। किन्तु हम यह तथ्य पूरी तरह ध्यानमें रखें कि, हम कुलियों के विना काम चलाना कितना ही पसन्व क्यों न करें, उपनिवेशमें उनके आगमनको रोकने के प्रयत्नका परिणाम होगा देशके उद्योगों का विनाश । अजान लोग वड़ी-वड़ी वार्ते बनाते हैं कि हमें भारतीयों के साथ यह करना चाहिए और वह करना चाहिए, परन्तु इस सचाईकी ओरसे आँखें मींचने में कोई कायदा नहीं कि इस मामले हम बहुत ज्यादा भारत-सरकारके अधीन हैं। मेरा खयाल है, यह एक सचाई है कि इस देशमें हालमें बने कानूनों से और, उनसे भी वढ़कर, हमारे कुछ विधान-निर्माताओं के अविचारपूर्ण भाषणों से भारतमें बहुत असन्तोष फैल गया है। इसलिए इस समय और अधिक रियायतों की प्रार्थना व्यर्थ है। मुझे पता लगा है कि भारत-सरकार सामने इस प्रस्तावके सुने जाने को कोई गुंजाइश नहीं है कि गिरिमिटिया भारतीयों को अपने गिरिमिटों की अविध भारत लौट कर समान्त करने दी जाये।

नेटाल मर्क्युरीने श्री हिस्लॉपके भाषणपर टिप्पणी करते हुए एक अग्रलेखमें लिखा है:

भारत-सरकारको हमारी सुविधाओंकी अपेक्षा उन लोगोंकी सुख-सुविधाका विचार अधिक करना है जिनकी वह संरक्षक है; और यदि हमारी संसद भोंड़े कानून मंजूर करती है और उसके सदस्य अविचारपूर्ण भाषण देते हैं, तो हमें भारतसे आवश्यक मजदूर प्राप्त करनेमें संभवतः भारी क्कावटोंका सामना करना पड़ेगा। फिसी समय फेवल गम्ना-उत्पावक ही भारतीय मजतूरोंका बहुत उपयोग करते थे, फिन्तु अब तो वेशके भीतरी भागके फिसानोंको भी उनकी सेवाओंको उतनी ही आवश्यकता है; और फेवल फिसानोंके लिए ही नहीं, बिल्क लान-मालिकों, ठेकेवारों, कारलानेदारीं और व्यापारियोंके लिए भी वे आवश्यक हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नेटाली लोकमतके अधिक विचारवान् नेता इन प्रस्तावका अनीचित्य भली प्रकार समझते हैं और यह आशा नहीं करते कि भारत-सरकार इते हते कार कर लेगी। किन्तु यदि यह अन्यथा हो, तो भी प्रावियोंकी विनम्न सम्मित्तों इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोणके सम्बन्धमें दो मत नहीं हो सकते। यदि भारतीय मजदूर भारत लोटनेके लिए विवन किया गया तो भारतमें ही प्रवास-कानूनके निर्माणका उद्देश्य नष्ट हो जायेगा। यह भारतीय प्रवासिवींके संरक्षण और लाभकी दृष्टिसे बनाया गया था, उपनिवेशोंके लाभके लिए नहीं। प्रावियोंकी विनम्न सम्मित्तमें नेटाल अब भी अत्यन्त अनुकूल ग्रतीका उपभोग कर रहा है। इस साम्नेदार्भ उसे पहलेसे ही सिहभाग प्राप्त है। किन्तु वह अत्र उससे भी कई कदम आगे बढ़ना चाहता है। उसकी महत्त्वाकांक्षाका चरम लक्ष्य तो यह है कि "कुली उपनिवेशमें या तो गुलाम बनकर रहें या, वे स्वतंत्र रहना चाहते हों तो, भारत लोट जायें।" भारत लोटनेपर उन्हें, नेटालके एक विधानमंडल-सदस्य स्वर्गीय श्री सांडसेके शब्दोंमें, "भुत्तमरीका सामना करना पड़ सकता है"— इसपर विचार करना उपनिवेशके लिए जहरी नहीं है।

अनिवार्य वापसीके समर्थनमें मुख्य दलील यह दी जाती है कि जिन शतीको पूरा करनेका इकरार कोई आदमी स्वेच्छासे करता है उनमें कठिनाईका कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। परन्तु नेटाल-सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगके सामने गवाही देते हुए, नेटालके एक-कालीन प्रधानमंत्री परम माननीय स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बने कहा था:

एक आदमो यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामन्वीसे, व्यवहारतः यहुषा बिना रजामंवीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ ५ वर्ष दे देता है। नये सम्बन्ध स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। ऐसी हालतमें, मेरे न्याय और अन्यायके विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता।

इस दलीलका उत्तर स्वयं भारत-सरकारने ही दे दिया है। उसने नियम बना दिया है कि ये लोग, सरकारी निगरानीमें ही, देशसे बाहर जा सकते हैं। अन्यया इनका प्रवास निपिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि इनकी दशा अभी उन छोटे वालकों जैसी है जो अनना भला-बुरा आप नहीं समझ सकते।

प्रार्थी परमश्रेष्ठका घ्यान सादर उस प्रार्थनापत्रकी ओर दिलाना चाहते हैं जो इस प्रार्थना-पत्रमें निर्दिष्ट ३ पींडके व्यक्ति-कर' के विषयमें, आपके पूर्वाधिकारीको भेजा गया था, और जिसमें यह दिखलानेके लिए साक्षियों संगृहीत थीं कि किस प्रकार १८८७ में नेटाल-सरकारके एक आयोग द्वारा इस प्रक्तपर पूरा-पूरा विचार किया जा चुका है और किस प्रकार उसने गिर-मिटियोंकी अनिवार्य वापसीके विषद्ध सिफारिश की थी। नेटालमें भी प्रत्येकका मत इसके विषद्ध था। इसलिए प्राधियोंको भरोसा है कि परमश्रेष्ठ नेटालके एक-पक्षीय लाभके लिए भारतीय मजदूरोंका शोषण नहीं होने देंगे।

इस कारण प्राधियोंकी नम्र प्रार्थना है कि यदि यह उपनिवेश गिरमिटिया भारतीयोंको विटिश नागरिकताके प्रारम्भिक अधिकार, अर्थात्, उपनिवेशमें वसनेकी स्वतंत्रता भी देनेको तैयार

न हो तो परमश्रेष्ठ इस उपनिवेशको यह सलाह देनेकी कृपा करें कि वह भारतीय मजदूरोंको अपने यहाँ बुलाना बन्द कर दे।

और इस न्याय और दयाके कार्यके लिए प्रार्थी अपना कर्तव्य समझकर सदा दुआ करेंगे, आदि-आदि।

छपी हुओ मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४०३१) से।

### २१४. पत्र: दादाभाई नौरोजीको'

१४, मन्युँरी छेन हर्नेन जनवरी ३०, १९०३

[ माननीय दादाभाई नौरोजी छन्दन ]

[ महोदय,]

श्री चेम्बरलेनसे नेटालमें भारतीयोंके दो प्रतिनिधि-मण्डल मिले थे — एक डवेंनमें और दूसरा मैरित्सवर्गमें। निम्नलिखित विवरण उन्हें डवेंनके प्रतिनिधि-मण्डलने दिया या, जिसपर टीका-टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है।

परम माननीय महोदयका खयाल है कि जिन कानूनोंपर यहां पहलेसे अमल हो रहा है उनके विषयमें वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपनिवेशमें "उत्तरदायित्वपूणें" (?) शासन स्थापित है। यह उत्तर कुछ अंशोंमें ययार्थ है। उन्होंने यह भी कहा था कि गिरिमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर ३ पींड व्यक्ति-कर लगानेका जो विषेयक हालमें पास किया गया है उसके सम्बन्धमें वे भारत-कार्यालय (इंडिया-आफिस) की सलाहके अनुसार चलेंगे। शिष्ट-मंडलके साथ भेंटके समय, आपसे लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने जो कुछ कहा था उससे आशा होती है कि यह विषेयक अस्वीकृत कर दिया जायेगा। वे उपनिवेशियोंके इस भयसे सहमत जान पड़ते हैं कि यदि स्वतन्त्र भारतीयोंका यहां आगमन नियन्त्रित न किया गया और गिरिमिटिया भारतीयोंको उनका गिरिमिट पूरा हो जानेपर भारत वापस न भेजा गया तो यह उपमहाद्वीप भारतीय लोगोंसे पट जायेगा। एक प्रकारसे वे उपनिवेशियोंके रुखका समर्थन करते प्रतीत होते थे। जब उन्होंने शिष्ट-मण्डलके सामने भाषण दिया तब में भी मौजूद था। मेरा विचार था कि मैरित्सवगंमें शिष्ट-मण्डलके सामने भाषण दिया तब में भी मौजूद था। मेरा विचार था कि मैरित्सवगंमें शिष्ट-मण्डलके सामय उनके दो-एक अमोंका निवारण कर दूँ, परन्तु मुझसे कहा गया कि मैं किसी भी मामलेपर वहस न करूँ। इसलिए डवनमें उनसे जो निवेदन किया गया था मैंने उसका ही समर्थन कर दिया, और श्री चेम्बरलेनने भी वही दुहरा दिया जो उन्होंने वहाँ कहा था।

हालमें नेटाल-सरकारने एक आयोग इसिलए भारत भेजा है कि वह गिरिमटोंकी समाित्त भारतमें ही की जानेकी व्यवस्था करा ले, जिससे कि गिरिमिटिया भारतीयोंको नेटालमें बसनेका मौका ही न मिले। यदि यह बात लॉर्ड कर्जनने मान ली तो निस्सन्देह अन्यायकी पराकाष्ठा हो जायेगी। इसका उदाहरण अबसे पहले कोई नहीं मिलता, और यह कुछ वर्षकी विशुद्ध दासता

१. यह पत्र दादाभाई नौरोजीके नाम लिखा गया था।

२. "प्रार्थनापत्र: चेम्बरलेनको," दिसम्बर २७, १९०२ ।

होगी। श्री चेम्बरलेन द्वारा साम्राज्य-भित्तका उपरेश दिया आनेके परवात् भी, नेदाल इकरारनामेके उचित सिद्धान्तीकी सर्वया उपेक्षा करके एकमान अपने लामके लिए भारतीय मनदूरीके
शोषणका यत्न करेगा, यह बात हमारी समझ-मित्ति परे हे और इससे प्रमुट होता है कि
इस उपनिवेशकी ब्रिटिश भारतीय-विरोधी वृत्ति तिनक भी परिवर्तित नहीं हुई है। इसका ममर्यन
इस तथ्यसे भी होता है कि मैरित्सवर्गकी नगर-परिपद भारतीयों को भूमिका स्वामित्य प्राप्त
करनेके अधिकारसे वंचित करनेका प्रयत्न कर रही है। इस समस्याका सरल और कारगर
हल यह है कि गिरमिटिया भारतीयोंका नेटाल आना रोक दिया आये — जैसा लॉड जॉर्ज
हैमिल्टनने भी सुझाया है।

आपका सञ्चा,

दण्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४०३५) से।

### २१५. पत्र: छगनलाल गांधीको

्भोद्दानिसर्ग गुरवार, फरवरी ५, १९०३

चिरंजीव छगनलाल,

यद्यपि में ऊपरके ठिकानेपर हूँ, फिर भी पत्र तो उर्वनके पतेपर ही लिखना।

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला। चिरंजीव मगनलाल' तथा चिरंजीव आनन्दलाल'ने दूकान' खोली है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वह यहाँ आयेगा। मैंने उसे लिखा है कि उसकी मरजी हो, तो आये। नौकरीका योग ठीक है। अगर मेरा यहाँ रहना हो गया, तो ठीक नौकरी मिल सकेगी। फिर भी यह बात मैंने उसकी मरजीपर छोड़ी है। उसे जहाज पर हलका बुखार था, किन्तु उसमें तुम्हें खबर देने जैसी कोई बात नहीं थी।

मेरे वारेमें वहुत-कुछ अनिश्चित है। यद्यपि कोशिश बहुत करता हूँ, तो भी तुम्हें अधिक सन्तोपजनक खबर नहीं दे पाता। यदि यहाँ रहना नहीं हुआ तो मैं, सम्भव है, मार्चमें यहांसे निकलूं। यदि रहना निश्चित हुआ तो तुम सबको ६ महीने बाद बुलाना सम्भव हो जायेगा। तुरन्त बुलवानेकी सम्भावना नहीं है। फिर भी यदि उससे कर्तव्यमें कोई कसर पड़ती नहीं दिखी, तो मैं भरसक घर वापस आनेकी कोशिश करूँगा। यहाँ कोई फूलोंकी सेज नहीं है। अभी इससे अधिक निश्चित समाचार नहीं दे सकता। यदि मैं आया तो तार दूंगा। यदि मेरा ककना निश्चित हुआ तो भी तुम सबके सन्तोषके लिए तार दे दूंगा।

चिरंजीव मणिलालकी फीसकी चिन्ता नहीं, उसे तारका वाजा सीखनेके लिए भेजना ही चाहिए। उसे वहाँ भेजना वन्द कर दिया, यह ठीक नहीं हुआ। किन्तु इसमें दोप तुम्हारा नहीं, तुम्हारी काकीका है।

रा. रा. नरभेरामके पाससे पुस्तकें मिली होंगी।

- १. छगनलाल गांधीके भाई।
- २. गांधीजीके भतीने ।
- ३. यह दूकान टोंगाटमें खोछी थी ।
- ४. मगनलाल गांधी ।

श्री दफ्तरी<sup>1</sup>को प्रणाम पहुँचाना और उनसे पत्र लिखनेको कहना। मुझे समय मिलेगा, तव मैं उन्हें अलग पत्र लिख्गा।

रु० ०-८-० भेजा, यह व्यवहार था। मगर अब तो वह मामला खत्म हो चुका है। मोहनदासके आशीर्वाद

पुनश्च: जगह छोड़नेकी जल्दी करना जरूरी नहीं है। रे गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डवल्यू० २९३८) से।

### २१६. पत्र: उपनिवेश-सचिवको

पोस्ट बॅाक्स नं० २९९ जोहानिसनर्ग फरवरी १८, १९०३

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव प्रिटोरिया

महोदय,

उपनिवेशके मुख्य शहरोंमें *पाजार-*प्रणाली स्थापित करनेके प्रस्तावके विषयमें परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नर तथा आपने भारतीय मत जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसके अनुसार मैं आपके सामने भारतीयोंको मत पेश कर रहा हैं।

मेरे नम्र विचारसे भारतीय समाजको इस प्रकारकी व्यवस्था इन शर्तांपर स्वीकार होगी:

- (१) पाजार (एक या अनेक) शहरकी सीमाके अन्तर्गत ऐसे व्यापारिक क्षेत्रमें स्थित हों जहां साधारणतः सभी वर्गाके लोग यूरोपीय भी प्रायः आते जाते हों।
- (२) भारतीय समाजपर *चाजार*में रहने या न्यापार करनेकी कोई कानूनी वाघ्यता नहीं होनी चाहिए।
- (३) शहरों में इस समय जो भारतीय व्यापारी और व्यवसायी रहते या व्यापार करते हैं और जो युद्धसे पूर्व उपनिवेशके किसी कस्वेकी सीमाओं व्यापार करते या रहते थे, उनसे इन वाजारों में किसी भी अवस्थामें रहने या व्यापार करनेकी आशा न की जानी चाहिए।
- (४) सरकार द्वारा निश्चित भवन-निर्माण और स्वच्छता संबंधी नियम स्वीकार कर लेनेपर भारतीय समाजको ऐसे किसी भी *पाजार* में गुमटी लेनेकी इजाजत मिल सकनी चाहिए।

यदि उक्त सिद्धान्तके आधारपर *चाजार* स्थापित किये जायें, तो भारतीय समाज इन संस्थानोंको सफल वनानेमें सरकारसे सादर सहयोग करेगा।

- वम्बईमें गांधीजीके साथ काम करनेवाले एक वकील ।
- २. वकालतकं लिए वम्बईमें जो जगह गांवीजोने किरायेपर छे रखी थी।
- ३. गांधीजी लेफ्टिनेंट गवर्नरसे मिले थे।

स्वाभाविक है कि इन *षाजारीनें* जो मकान बनेंगे ये सस्ते और आरामदेह होंगे। परम-श्रेष्ठ छेपिटनेंट गवर्नर महोदगने जिन भारतीयोंको ये-परवारका कहा है ये खुशीरी इन मकानोंका फायदा उठायेंगे।

इस सम्बन्धमें और जानकारी अथवा भेरी उपस्थितिकी जरूरत होनेपर में जानकारी भेजूंगा या हाजिर होऊँगा।

> भाषका आग्राकारी सेवक, मी० क० गांघी

[ अग्रेजीसे ]

प्रिटोरिया आर्काइब्ब, फाइल एल-टी॰ जी॰ ९४।

### २१७ भारतीय प्रक्न'

पोस्ट गॅन्स न० २९९ जोहानिसर्ग फरवरी २३, १९०३

### ट्रान्सवाल और ऑ**रॅ**ज रिवर उपनिवेशके भारतीयोंके मसलेसे सम्बन्धित लघु वक्तव्य

श्री चेम्बरलेन कदाचित् इस हफ्तेमें इंग्लैंडको रवाना हो जायेंगे, मगर भारतीयोंकी स्थिति अभीतक जैसीकी तैसी है।

परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवनंर, ट्रान्सवालकी सेवामें एक छोटा-सा शिष्ट-मण्डल उपस्थित हुआ था। परमश्रेष्ठ लेपिटनेन्ट गवनंरने उससे कहा था कि जब परिवर्धित विवान-परिपदका गठन होगा, तब सारे प्रश्नपर पूरा-पूरा विचार किया जायेगा। उनका व्यवहार बहुत शिष्ट था।

श्री चेम्बरलेनने एक भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे कहा बताते हैं कि यह ऐसा प्रश्न है जिसको अन्तिम निर्णयसे पूर्व बिटिश मन्त्रिमण्डलके सम्मुख पेश करना होगा। परमश्रेष्ठके उपर्युक्त उत्तर और इस उत्तरको एक साथ रख कर देखनेसे यह अन्दाज लगता है कि श्री चेम्बरलेन इंग्लैंडकी सरकारसे सलाह-मशिवरा करनेके बाद कोई विधान-योजना बनायेंगे और वह विधानसभामें पेश की जायेगी। यदि यह विधान भारतीयोंके हितोंके विरुद्ध भी हुआ, तो पास होनेके बाद उसके विरुद्ध कोई सुनवाई लगभग असम्भव होगी। इसलिए नये उपनिवेशोंके लिए प्रस्तावित विधानसे सम्बन्धित समस्त प्रयत्नोंके एकीकरणकी अत्यन्त आवश्यकता है।

भारतीय-विरोधी विधानका स्वरूप श्री चेम्बरलेनके सामने रखे गये वक्तव्य<sup>1</sup>से, जिसकी नकलें इंग्लैंडके मित्रोंको भेजी जा चुकी हैं, स्पष्ट हो जाता है।

एक जिम्मेदार सूत्रसे सूचना मिली है कि चूंकि, सरकार उपनिवेशियोंको खुश करनेके लिए जरूरतसे ज्यादा फिक्रमन्द है, अतः वह भारतीय हितोंकी उपेक्षा कर देगी और ऐसा विधान पेश करेगी जो केप, नेटाल और ट्रान्सवालकी योजनाओंके कान काटेगा।

- १. यह वक्तन्य दादाभाई नौरोजीको भेजा गया था । इसे उन्होंने भारत-मन्त्रीको भेज दिया था । इसकी एक प्रति सर विलियम वेडरवर्नको भेजी गई थी, जिन्होंने उसे भारतके वाइसरायके पास भेज दिया था ।
  - २. देखिए "पत्र: उपनिवेश सिवनको," फरवरी १८, १९०३।
  - ३. देखिए "अभिनन्दनपत्र: चेम्बरलेनको" जनवरी ७, १९०३।

उतने ही जिम्मेदार एक दूसरे सूत्रसे खबर मिली है कि यह विधान नेटालके एशियाई-विरोधी विधानके आधारपर बनाया जायेगा।

श्री चेम्बरलेनने भारतीय शिष्ट-मण्डलसे ऐसा कुछ कहा था: "यदि मैं आज ऐसा विधान पास कर दूँ, जो दो या तीन सालमें उत्तरदायी शासन देनेके वाद रद हो जायेगा, तो उससे क्या लाभ होगा? इसलिए आप लोगोंको जनमतसे समझौता करके और ट्रान्सवालके अधिकारियोंके साथ मिलकर काम करनेका प्रयत्न करना चाहिए।" भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे उन्होंने कहा बताते हैं: "भारतीय हमारे सहप्रजाजन हैं और न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिकारि हैं। साथ ही भारतसे लाखों भारतीयोंके अवाध प्रवासके विरुद्ध आपत्तिमें आपके साथ मेरी सहानुभूति है। ये प्रवासी भारतीय सुगमतासे आपके ऊपर छा सकते हैं, इसलिए मैं आइंदा वेजा संख्यामें भारतीयोंके प्रवासपर रोक लगानेकी सिफारिश करूँगा। किन्तु जो लोग उपनिवेशमें बस चुके हैं, मैं उनपर किसी तरहकी कानूनी निर्योग्यताएँ लगानेकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता।"

श्री चेम्बरलेनने भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे यदि ऐसा कहा है तो यह बहुत सन्तोषकी बात है।

भारतीय उपनिवेशको पाट नहीं सकते। वे इतनी वड़ी संख्यामें यहाँ नहीं आयेंगे। ट्रान्स-वालमें १२,००० से अधिक भारतीय नहीं, जविक अकेले जोहानिसवर्गमें यूरोपीयोंकी संख्या एक लाख है। किन्तु फिर भी यदि सरकारको भारतीयोंके मनमानी संख्यामें उपनिवेशोंमें आ वसनेका भय है और वह अपने इस भयको कानूनी मान्यता देना चाहती है तो, अगर हमारी सुनी जाये, हम अधिकसे-अधिक इस वातपर राजी हो सकते हैं कि विधान, कुछ संशोधनोंके साथ, नेटालके आधारपर वनाया जाये।

नेटालका कानून सामान्य स्वरूपका है, जो सवपर लागू होता है। उसके अनुसार उप-निवेशमें ऐसा कोई नया व्यक्ति आकर नहीं वस सकता जो उपनिवेशमें वसे हुए किसी व्यक्तिकी पत्नी या नावालिंग वच्चा न हो, अथवा जिसे एक-न-एक यूरोपीय भाषा न आती हो।

यदि 'यूरोपीय भाषा' के स्थानपर 'साम्राज्यमें प्रयुक्त या वोली जानेवाली कोई भी भाषा' कर दिया जाये, तो इसमें सम्भ्रान्त व्यापारियों आदिके लिए स्थान खुला रहेगा और साथ ही लाखों अपढ़ लोगोंके प्रवेशपर पावन्दी भी लग जायेगी। एक उपनियम ऐसा भी जोड़ा जाना चाहिए कि यहाँ आवाद समाजके हितकी दृष्टिसे वैद्य रूपसे आवश्यक घरेलू नौकरों और रसोइयों आदिको विशेष अनुमति दे दी जायेगी—भले ही वे अपढ़ हों, किन्तु पुराने वसे लोगोंके लिए नितान्त आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त, जो दक्षिण आफिकामें वस चुके हैं उनपर इन कानूनोंका कोई असर न पड़ना चाहिए।

मुझे यह वात दुहरानेकी जरूरत नहीं कि हम विगत गण-राज्योंसे प्राप्त निकम्मे भारतीय-विरोधी विद्यानके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके अमलके खिलाफ नहीं। इसलिए मैं अपने इस वक्तव्यको रोजमर्राके अन्यायोंके असंख्य उदाहरण देकर विस्तार न दूँगा। इन अन्यायोंका निवारण कराना तो वृक्षकी शाखाओंको छाँटनेके समान होगा। इसलिए हम माँग करते हैं कि वृक्षको ही जड़मूलसे उखाड़ फेंका जाये; क्योंकि जो कानून स्वतः बुरे हैं उन्हें कड़ाईसे अमलमें न लानेके सम्बन्धमें इंग्लैंडसे प्रेषित सान्त्वनाओंसे क्या लाभ?

में आशा करता हूँ लॉर्ड जॉर्ज द्वारा शिष्ट-मण्डलको वताये गये वस्तियोंके सिद्धान्त स्वीकार न किये जायेंगे। केपटाउन और नेटालके स्वशासित उपिनवेशोंमें भी उनपर अमल नहीं होता है, तव क्या वे ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवरके इंग्लैंडकी सरकार द्वारा शासित उप-निवेशोंमें लागू किये जा सकते हैं? में आशा करता हूँ कि जो संपुक्त सिमिति लॉउं जॉउंसे मिली थी यह इतना पूछनेकी कोशिश करेगी कि पुराने कानूनको रद करनेका कानून कब और किस आयारपर बनाया जायेगा। यह काम जल्दी कर लेना आवश्यक है। भारतीय मामलोंकी व्यवस्थासे सम्बन्धित कुछ अधि-कारियोंका हल बहुत ही असहानुभूतिपूर्ण है; इसिलए उनके रहते भारतीयोंको बहुत बड़ी कितिवाइयोंमें होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसमें थेर लगेगी तो शायद कुछ खास तीरसे किन मामलोंकी और हमें मिथोंका ध्यान अवश्य खींचना पड़ेगा। अभी हम यहां ही न्याय प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडिया आफिस: ज्यूडिशियल ऐंड पव्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

### २१८. पत्र: गो० कु० गोखलेको

नानस २९९ जोद्यानिसन्गै फरवरी २३, १९०३

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

इस देशमें घटनाएँ वड़ी तेजीसे घट रही हैं और स्वाभाविक है कि मैं घमासानके बीचमें हूँ। संघर्ष मेरी अपेक्षासे बहुत अधिक जोरदार है।

इसके साथ प्रिटोरियामें श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया गया वक्तव्ये भेज रहा हूँ, और आजतककी स्थितिके लंदन भेजे गये वक्तव्येकी नकल भी। यहाँ दबी-छुपी कार्रवाइयाँ बहुत हो रही हैं। पुराने कायदे सख्तीसे लागू किये जा रहे हैं, जिसका शायद यह मतलब है कि मुझे यहाँ मार्चके बाद भी रुकना पड़ेगा।

श्री चे॰ से जो शिष्ट-मण्डल मिलनेवाला था, वड़े मौकेपर में उसमें जा मिला। आशा है कि आपको शि॰ मं॰ के वक्तव्य की नकलें मिल चुकी होंगी।

आप वहाँ भरसक कोशिश करेंगे — मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पत्रोंमें लगातार और समझके साथ इसपर चर्चा होती रहे तो लाभ होगा। आशा है आप अच्छे हैं।

आपका सच्चा, मो० क० गांधी

म्ल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४१००) से।

- १. ईस्ट इंडिया असोसिएशन और ब्रिटिश समितिने यह संयुक्त समिति दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे सम्बन्धित मामलोपर कार्रवाईके लिए बनाई थी।
  - २. " अभिनन्दन-पत्र: चेम्बरलेनको," जनवरी ७, १९०३।
  - ३. "भारतीय प्रश्न," फरवरी २३, १९०३।
  - ४. चेम्बरलेन ।
  - ५. शिष्ट-मण्डल ।
  - इ. "प्रार्थना-पत्र: चेम्बरकेनको," दिसम्बर २७, १९०२ ।

### २१९. नये उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी स्थिति'

जोहानिसवर्ग मार्च १६, १९०३

### नये उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी स्थितिसे सम्बन्धित लघु वक्तव्य

जो घटनाएँ आजकल प्रतिदिन घट रही हैं उनसे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंमें भयका संचार होता जा रहा है।

### द्रान्सवाल

कुछ पता नहीं कि ट्रान्सवालके वर्तमान भारतीय-विरोधी कानूनोंमें परिवर्तनका जो वादा किया गया है वह कब पूरा किया जायेगा।

इस बीच यहाँ निम्न घटनाएँ घटित हो चुकी हैं:

हुसेन अमद दस वर्षसे वाकरस्ट्रूममें व्यापार करता था। उसकी दूकान जबरन बन्द कर दी गई और उसे व्यापारका परवाना देनेसे भी इनकार कर दिया गया। उस शहरमें एकमात्र भारतीय दूकान उसकी ही है। अब वह दो महीनेसे अधिक समयसे बन्द है।

सुलेमान इस्माइलको पिछले साल परवाना दिया गया था, परन्तु इस वर्ष उसे परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया। उसकी दूकान एक महीनेसे अधिक समयसे बन्द पड़ी है।

इन दोनोंकी दूकानोंमें बहुत माल भरा है। इनको पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, और यदि इन्हें अपनी दूकानें न खोलने दी गईं तो ये दोनों वरबाद हो जायेंगे।

एक दूकानका परवाना दूसरीके नाम और एक व्यक्तिका दूसरेके नाम करनेकी इजाजत देनेसे इनकार किया जा रहा है। एक भारतीय किसी किरायेके स्थानपर व्यापार करता है। मकान-मालिक उसे स्थान खाली करनेकी सूचना देता है। वह भारतीय अपनी दूकान किसी दूसरी जगह ले जाना चाहता है। परवाना-अधिकारी उसे ऐसा नहीं करने देता। अब दूकानदार या तो वस्तीमें जाये या दूकान विलकुल वन्द कर दे। एक और भारतीय कारोवारसे निवृत्त होना चाहता है। उपनिवेशका एक पुराना निवासी उसका चलता कारोवार खरीद लेनेके लिए तैयार है। परन्तु परवाना-अधिकारी परवानेको उस खरीदारके नाम नहीं करता। इसलिए पहले मालिकके पास अपना माल नीलाममें बेच डालनेके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। इस सबका अर्थ यह है कि नये परवाने नहीं दिये जा रहे हैं।

एशियाई दफ्तर लोगोंके लिए एक आतंककी वस्तु बना हुआ है। इसका काम ही लोगोंको सतानेके नयेसे-नये ढंग निकालना है। जो लोग फिर लौटनेके विचारसे देशसे बाहर जाना चाहें उनके लिए भी परवाने लेना आवश्यक है और उन परवानोंपर उनके फोटो लगाये जाते हैं। इस प्रकार, भारतीयोंके साथ अपराधियोंका-सा व्यवहार किया जाता है।

१. यह विवरण कुछ शन्दोंको परिवर्तित कर तथा कुछको छोडकर १७-४-१९०३ के इंडियामें प्रकाशित हुआ था ।

२. यह रस्टेनवर्गमें थी ।

निःसन्तेह, फोटो छगानेका प्रयोजन यह है कि परवानीका प्रयोग कानूनके खिछाफ न किया जा सके। परन्तु परवानोंका योद्धेसे प्रयोग करनेवाले कुछ लोगोंक कारण, सभी लोगोंकी दाग लगाया जा रहा है। मुसलमानोंका वर्म जनको अपना फोटो विच्यानेते विख्याल मना करता है; किन्तु यह नियम लागू करनेमें उनकी इस धार्मिक आपत्ति तकका कोई विचार नहीं किया गया।

बिटिंश भारतीय संघ (बिटिश इंडियन असोसिएशन) के अध्यक्ष विनाण आफिकाकी प्रवान भारतीय वेद्धी एन० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीके प्रजन्यकर्ती-साजेतर हैं। उनके पिछत्र तम्बाह जोहानिसवर्गमें पटरीसे नीचे उत्तर कर चलनेकी आजा थी गई थी। वे अड़ गवे और हटनेकी तैयार नहीं हुए। परन्तु इसके कारण जनको बड़ा आमान महना पड़ा। अब यह मामला पुलिस किमश्नरके सामने है। वास्तिविकता यह है कि जवतक पटरीका उपनियम कानूनकी कितावमें लिखा रहेगा तवतक इस प्रकारकी घटनाएँ होती ही रहेंगी।

नेटालमें थोड़ा-सा प्लेग फेल गया है। अधिकारियोंने उसे ही वहांसे भारतीय लोगोंका यहाँ आना रोकनेके लिए एक बहाना बना लिया है। इसका फल यह हुआ है कि जिन शरणार्थी भारतीयोंको यहाँ आकर अपना दावा सावित करना पड़ता है वे भी वाहर ही रह गये हैं, जबिक यूरोपीय और काफिर निर्वात्र चले आ रहे हैं। ध्यान देनेकी बात यह है कि प्लेगका आक्रमण तो सभी वर्गीपर हो रहा है।

उपर्युक्त तो भारतीय शिकायतोंकी लम्बी तालिकामें से चुनी हुई कुछ बातें हैं। ये सिर्फ भावनाकी बातें नहीं, सब सच्ची और प्रामाणिक हैं। ये जीवन-मरणके संघर्षको प्रकट

्युडके समय जब हमने सब मतभेद भुलाकर स्वयंसेवकोंका आह्त-सहायक दल बनाया था तव तो हम "आखिरकार साम्राज्यकी सन्तान ही " थे। युद्ध छेड़नेका एक कारण हमारी शिकायतें भी थीं और उन्होंने लॉर्ड लैन्सडाउनका खून खौला दिया था।

अब भावी प्रवासियोंका प्रश्न भी सामने नहीं है। प्रश्न तो उन निवासियोंका है जिनके विषयमें श्री चेम्बरलेनने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको विश्वास दिलाया या कि वे "न्यायोचित और सम्मानास्पद व्यवहारके अधिकारी हैं।"

हमें यह कहनेमें संकोच नहीं कि पुराने गणतन्त्री शासनके अवीन समाजके अधिकसे-अधिक अन्धकारमय दिनोंमें भी उसके साथ वह व्यवहार नहीं किया गया था जिसका सामना उसे अब करना पड़ रहा है। एक और बात यह है कि तब ब्रिटिश सरकार किसी भी गम्भीर अन्यायका प्रतिरोध करनेके लिए अमोघ ढालका काम दिया करती थी। परन्तु पहले जिथरसे हमारी रक्षा हुआ करती थी अब जथरसे ही आक्रमण होने लगे, तो हम उससे वचनेके लिए ढाल कहाँसे लायें ?

## ऑरेंज रिवर उपानिवेश

आरेंज रिवर कालोनीमें पुराने कड़े कानूनोंपर अमल अब भी हो रहा है। उनमें ढील कोई नहीं हुई। सरकार अपवाद भी किसीके लिए नहीं कर रही, और यह बतलानेसे इनकार करती है कि इन कानूनोंका सुधार या अन्त कव किया जायेगा। इन कानूनोंके बननेसे पहले जो भारतीय वहाँ व्यापार किया करते थे उनको भी व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है।

यहाँ भारतीयोंकी संख्या थोड़ी ही है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँकी समितिसे सहायताकी प्रार्थना की है। १८९५ में ईस्ट लन्दनकी नगरपालिकाको जब काले लोगोंको पटरियोंपर

चलनेसे रोकनेके नियमोपनियम बनानेका अधिकार मिला तब वहाँ भारतीय बस्ती बहुत ही थोड़ी थी। इस कारण तब इस कानूनपर किसीका घ्यान नहीं गया। पिछले महीने, वहाँकी नगरपालिकाने उनत अधिकारका प्रयोग करके एक उपनियम बना दिया, और अब वहाँके भारतीयोंको पटिरयोंसे उत्तर कर चलनेके अपमानका सामना करना पड़ रहा है। जो लोग इस नगरमें ७५ पींडतकके मूल्यकी भूमिके पंजीकृत (रिजस्टर्ड) मालिक हों, या उतनी भूमिपर काबिज हों, वे इस उपनियमके प्रभावसे मुक्त हैं। ज्यों ही भारतीयोंको इस नियमका पता लगा त्यों ही वे गवनरके पास दौड़े गये। परन्तु गवर्नरने जवाब दिया कि अब तो मौका हायसे निकल चुका। अब वे क्या करें? उन्होंने गवर्नरकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र फिर भेजा है और अपने मित्रोंको लन्दन तार दिया है। यह उपनियम बनानेका कारण काफिरोंका कथित या वास्तविक औद्धत्यपूर्ण और कभी-कभी अधिष्ट व्यवहार है। काफिरोंके विषयमें चाहे जो कुछ कहा जाये, भारतीयोंके विषयमें आजतक किसीने कानों-कान भी यह नहीं कहा कि वे शिष्टताके विपरीत व्यवहार करते हैं। जैसा कि संसारके इस भागमें प्रायः होता है, उन्हें जरा भी उचित कारणके विना काफिरोंके साथ घसीट लिया गया है।

### नेटाऌ

नेटालमें गिरमिटिया भारतीयोंके वालकोंपर कर लगानेके विवेयकको, हमारी आशाओंके विपरीत, सम्राट्की स्वीकृति मिल गई दीखती है।

### टिप्पणी

जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, यह कह देना अनुचित न होगा कि उपर्युक्त विभिन्न मामलोंमें भारतीय समाजने गवर्नरसे फरियाद की है। परमश्रेष्ठ अभी उसपर विचार कर रहे हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

# २२०. पत्र: "वेजिटेरियन "को

र्यास २९९ <sup>जो</sup>दानिसंबर्ग [मानी २८, २९०३ के बाद]

सेवामें सम्पादक वेजिटेरियन [लंदन]

महोदय,

आपके पत्रलेखक "के" ने गत् मासकी २१ तारीखके अंकमें जो जानकारी चाही है, उसके सम्बन्धमें निवेदन है कि शायद नीचे दी हुई सामग्री उनके काम आ जाये।

दक्षिण आफ्रिकामें मकईके आटेको छोड़कर, जो इसी देशकी पैदावार है, जीवनके लिए जरूरी हर चीज इंग्लंडरें महेंगी है। छड़े आदमीके मामूली ठीक रहन-सहनका मासिक सर्च कमसे-कम १५ पींड आंका जा सकता है। एक आदमीके सोने लायक कमरेका माहवारी किराया आसानीसे ४ पींड पड़ता है। साबारण अच्छे भोजनका माहवारी खर्च १२ पींडसे कम नहीं होता।

नेटालमें एक दुकानदार कुछ विशेष शाकाहारी चीजें वाहरसे मेंगा रखता है, किन्तु जहां-तक मुझे मालूम है ऑरेंज रिवर कालोनीमें वे चीजें कोई नहीं मेंगाता। अगर आपके पत्र-लेखक ऐसी कुछ चीजें थोड़ी-बहुत मात्रामें अपने पास रख छोड़ें तो सुभीता होगा।

कृतेके सिद्धान्तोंके अनुसार कुशलतासे चलाया जानेवाला एक शाकाहारी भोजनालय जोहा-निसवर्गमें है। मैं यह भी कह दूं कि चूंकि इस देशमें फलोंकी बहुतायत है, शाकाहारी भोजनके सम्बन्धमें यहाँ कोई कठिनाई नहीं है।

दक्षिण आफ्रिकामें रोजी-रोटीकी सम्भावनाओंके सम्बन्धमें आशावान होनेके खिलाफ आपके पत्रलेखकको चेतावनी दे देना फिजूल नहीं होगा। हर जगह मनुष्य-संस्थाकी रेल-पेल बहुत है। वेकारोंकी संख्या वहुत वड़ी है, व्यापार मंदा है और लोगोंकी समझमें नहीं आता कि अगर निकट भविष्यमें खदानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंका प्रश्न हल नहीं हुआ तो क्या होगा।

[ अंग्रेजीसे ]

थापका, मो० क० गांधी

वैजिटेरियन, २५-४-१९०३

### २२१. पत्र: विलियम वेडरबर्नको

वें लिस २९९ जोहानिसवर्ग मार्च २२, **१**९०३

सर विलियम वेडरवर्न, वैरोनेट आदि अध्यक्ष, भा॰ रा॰ कां॰ समिति<sup>१</sup> [लंदन] महोदय,

कल आपकी मारफत ब्रिटिश भारतीय सिमितिकी ओरसे स्वर्गीय श्री केन के कुटुम्बके साथ हमारी आदर-भरी सहानुभूति जाहिर करनेवाला तार भेजा गया था।

पिछले हफ्तेके अपने पत्रमें में यह लिखना भूल गया था कि सुलेमान इस्माइलकी जो दूकान जवरदस्ती वन्द की गई है वह इस उपनिवेशके रस्टेनवर्गमें है। हालत अब भी जैसीकी-तैसी ही है। सिमितिकी अर्जीका, परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरने अभीतक उत्तर नहीं दिया है। अपका आधाकारी, मो० क० गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २२८२) से।

### २२२. पत्र: दादाभाई नौरोजीको

बॉबस २९९ जोहानिसवर्ग मार्च ३०, १९०३

सेवामें माननीय दादाभाई नौरोजी [लंदन] प्रिय महोदय,

पत्रके लिए घन्यवाद स्वीकार करें। अब मैं इसके साथ आजतककी हालतका एक वयान भेज रहा हूँ। इसका मंशा सिर्फ यह है कि मित्रोंको यहाँकी भयानक परिस्थितिसे अवगत रखा जाये।

- १. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी निटिश समिति ।
- २. डब्ल्यू० एस० केन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी जिटिश समितिके एक प्रमुख सदस्य थे।
- ३. यह उपलब्ध नहीं है ।
- ४. देखिए " नये उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी स्थिति," मार्च १६, १९०३ ।

. . . .

५. देखिए अगला शीर्षक ।

पिछली फरवरीमें तिमाही परवाने दे दिये गये। मिजस्ट्रेटने उसके पहले कोई सूचना नहीं दी।

किन्त्र, २३ मार्चको उसने दूकानदारोंको दिसम्बरकी उपर्युक्त सूचनाकी याद दिलाते हुए एक सूचना दी। उपनिवेश-सचिवको अर्जी दी गई। उसका जवाव सहायक उपनिवेश-सचिवने दिया कि, दिसम्बरकी सूचनाका पालन होना ही चाहिए। इसलिए उपनिवेश-सचिव श्री डेविडसनको व्यक्तिगत तार किया गया है, क्योंकि श्री ल्युनान और श्री गांधीको आश्वासन देनेवाले अफसर वही थे। यह वात परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नरकी निगाहमें भी लाई गई है। तिमाही अगले मंगलवारको समाप्त होती है। लिखनेके वक्ततक कोई जवाव नहीं मिला है। इस वातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि केवल भारतीयोंको तिमाही परवाने दिये गये हैं, यह अपने-आपमें एक वड़ी शिकायतकी बात है। किन्तू जिस जीवन-मुरणके संघर्षकी तसवीर ऊपरके उदाहरणोंसे खिचती है उसके सामने ये वातें तुच्छ पड़ जाती हैं। और ये सब रोगके लक्षण मात्र हैं। एशियाई-विरोवी कानून तो अभी है ही। कानूनके रहते हुए भी भारतीय एकदम अफसरोंकी दयाके मोहताज हैं। परमश्रेष्ठने कहा है कि परिवर्धित विधान-परिषदके वननेपर कानुनोंके सारे प्रश्नका निपटारा किया जायेगा। ये टीपें मित्रोंको केवल इसलिए भेजी जा रही है कि क्या हो रहा है, इसकी खबर उन्हें रहे, जरूरी तौरपर किसी तात्कालिक कार्रवाईके लिए नहीं। क्योंकि, मुमकिन है, जबतक ये टीपें मित्रोंको मिलें तवतक सरकार राहत देना मंजुर कर ले। किन्तु यदि भविष्यमें तार भेजना जरूरी हो जाये तो इनसे उन्हें समझनेमें मदद मिल सकती है।

[ अंग्रेजीसे ]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: सी॰ ओ॰ २९१/६१।

## २२४. ट्रान्सवालवासी भारतीय'

### भारतीय पक्ष

इस ब्रिटिश उपिनवेशमें भारतीय यूरोपीयोंके साथ विशेष अधिकारोंके लिए समान रूपसे हकदार हैं; इस आधारपर कि, पहले तो वे ब्रिटिश प्रजा हैं और दूसरे वे हर तरहमें वांछनीय नागरिक हैं। श्री गांधीने स्टारके प्रतिनिधिसे कहा कि इससे प्रयोजन नहीं कि वे संसारके किस भागमें गये हैं, उन्होंने अपने व्यवहारसे सिद्ध किया है कि वे नियन्त्रण मानते हैं। वे उस देशकी राजनीतिमें कभी दखल नहीं देते और इसके अतिरिक्त वे उद्यमी, मितव्ययी और शरावसे परहेज करनेवाले हैं।

उनको पूर्ण नागरिकताका अधिकार देनेकी वांछनीयतापर वोलते हुए श्री गांधीने कहा कि वे जानते हैं, उनकी तथाकथित गन्दी आदतोंको उनको पृथक् रखनेका एक कारण बताया जाता है। परन्तु उन्होंने दावा किया कि, स्थितिका वास्तविक रूपसे अध्ययन करनेपर यह सचाई सामने आ जायेगी कि भारतीय इतने गन्दे नहीं होते कि उनका सुधार ही न हो सके; और यह कि, उनके घरों और आदतोंमें जो गन्दगी पाई जाती है उसके लिए अधिकारी ही

१. यह एक केलका उद्धरण है जो पहले नेटाल विटनेसमें प्रकाशित हुआ था और फिर टाइम्स ऑफ़ इंडियामें छपा।

- (१) लगता है, इसके द्वारा पुरानी सरकारके भारतीय-विरोवी कानूनोंको रद करनेका प्रश्न अनिश्चित कालके लिए टाल दिया गया है।
- (२) जो भारतीय व्यापारी युद्ध छिड़नेपर व्यापार नहीं कर रहे थे, परन्तु जिनको गत वर्ष परवाने दे दिये गये थे, उनको इसने दुविधामें डाल दिया है। श्री चेम्बरलेनने तो कहा था कि इन परवानोंको कोई छू भी नहीं सकेगा।
- (३) कहनेको तो इसके द्वारा उन व्यापारियोंके निहित स्वार्थोंका लिहाज किया गया है जो युद्ध छिड़नेके समय व्यापार कर रहे थे, परन्तु वस्तुतः उनकी जड़ ही काट डाली गई है; क्योंकि इसमें एक स्थान या व्यक्तिके परवानेको दूसरे स्थान या व्यक्तिके नामपर बदलनेका निर्षेध है। इसका फल यह होगा कि पहली हालतमें दूकानदारोंको मकान-मालिकोंकी कृपापर अवलम्बित रहना पड़ेगा और दूसरी हालतमें वे अपने कारोबारको, चलते कारोबारके रूपमें बेचकर, लाभ नहीं कमा सकेंगे।
- (४) इसके द्वारा सारीकी-सारी जातिको कलंकित किया गया है, क्योंकि इसकी व्वित यह है कि प्रत्येक भारतीय सम्य लोगोंकी वस्तीमें रहनेके अयोग्य है वह अपने आपको योग्य सिद्ध करे तब बात दूसरी है।

यह सूचना प्रकाशित होनेके पश्चात् ये सब बातें परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नरके ध्यानमें लाई जा चुकी हैं और अब उनके उत्तरकी प्रतीक्षा है।

पीटर्सवर्गके विषयमें सरकारने बड़ी कठिनाईके बाद, इस आशयका सामान्य निर्णय किया है:

- (१) भारतीय व्यापारियोंके सब वर्तमान परवाने चालू तिमाहीके लिए अस्थायी रूपसे फिर जारी कर दिये जायेंगे;
- (२) किसी भारतीयको नया परवाना नहीं दिया जायेगा वह युद्धसे पहले व्यापार करता रहा हो, या नहीं;
- (३) जबतक इस सारे प्रश्नका विचार नहीं हो जाता तवतक वर्तमान परवानोंमें से किसीका न तो स्थान बदला जा सकेगा और न नाम।

इस प्रकार चिन्ता और दुवियाका समय फिर बढ़ा दिया गया है। चालू तिमाहीकी समाप्तिपर वर्तमान परवाने फिर जारी किये जायेंगे या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। श्री चेम्बरलेनने हमें निश्चित आश्वासन दिया था कि निहित अधिकारोंको छेड़ा नहीं जायेगा। ऊपर जिन दो निर्णयोंकी चर्चा की गई है उनका निष्कर्ष यह है कि यदि कोई मकान-मालिक किसी दूकानदारको दूकान खाली करनेकी सूचना दे दे तो उस दूकानदारको अपना कारोबार वन्द ही कर देना पड़ेगा; और क्योंकि उसका परवाना किसी दूसरेके नाम नहीं किया जा सकता इसलिए वह अपनी दूकानको चलते हुए कारोबारके रूपमें वेच भी नहीं सकेगा। जिला-सेनाधिकारीने वहाँके भारतीय लोगोंके नाम निम्न सूचना जारी की है:

जिन कुलियोंके पास परवाने हों वे सब पुलिसके दफ्तरमें प्रार्थनापत्र देकर, स्टेंडर्टन नगरकी पैदल पटरियोंपर चलनेका अनुमतिपत्र ले सकते हैं। जो कुली या काला आदमी १ अप्रैलके बाद स्टेंडर्टनकी पटरियोंपर विना अनुमतिपत्रके चलता पकड़ा जायेगा उसके विरुद्ध कानूनके अनुसार मुकदमा चलाया जायेगा।

सभी भारतीयोंके लिए "कुली" शब्दका प्रयोग करके उनके प्रति जो घृणा और उनकी भाव-नाओंके प्रति जो उपेक्षावृत्ति प्रकट की गई है उसपर घ्यान दीजिए। वोअर राजमें, पटिरयोंपर चलते हुए भारतीय लोगोंके साथ किसी प्रकारको छेड़छाड़ नहीं को जाती थी; छूटका अनुमितपत्र ा वा संतेगा, वो अपनी बौदिक उन्नित अथवा सामाजिक गुणी और रएन-सहनकी आदर्तिक त अधिकारी जान पहेंगे; और इसिट्य उन्होंने निरन्य किया है कि वी पशियाई, उपनिवेश-वान्त्र्यूर्णक सनुष्ट कर दिया, कि उसके पास इस या अन्य किसी निविश उपनिवेश अथवा निरेनंक के छिशा-विनायका दिया हुआ उच्च छिशायका प्रमाणपत्र है, अथवा वह रहन-सहनका ऐसा तर्ज देन समर्थ और इन्होंक है वो यूरोपिय विनारोंको नायसन्द और स्वास्थ्यंक नियमोंका विरोधी न निर्मानस्विश्ते छूटका पत्र देनेकी प्रार्थना कर संतेगा; और उस पत्रोक्त मिल अनेपर वह पशियाश्योंकि स्थाने पत्र किये हुए स्थानेक अतिरिक्त भी पार्टी रह संतेगा।

उग्ल्यू० एच० मूजर (सदायक उपनिवेश-सन्दिक)

जिनका फार्याध्य, ८ सप्रैंश, १९०३

4-4-8503

. .

. .

ં દુષ્

÷ 43

4

£.5.

(14)

. .

### २२६. पत्र: उपनिवेश-सिचवको

### ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन

नॉक्स ६५२२ ओहानिसनर्ग अप्रैल २५, १९०३

पनिवेश-ग्रविव

पत्रका निम्निलितित अनुवादित अंग मैं आपके ध्यानमें लाना चाहता हूँ। यह पत्र है भारतीय निवासियोंने ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) को भेजा उपर इसी महीनेकी २३ तारीख पड़ी है।

आज संबेरे ५-३० वजे पुलिसके सिपाहियोंने प्रत्येक वस्तु-भाण्डारको घेर लिया। रवाजे लोलकर अन्दर पुस आये और कमरोंमें जो लोग सो रहे थे उन सबको उन्होंने दिया, और 'वाहर निकलो, वाहर निकलो' चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें भयभीत कर ।। उनको न तो मुंह-हाय घोने दिया और न चाय-नाइता करने दिया। बहुतोंने यह कर अपनी दूकानें ६ वजे लोलों कि वो या तीन व्यक्ति दूकानोंमें रह जायेंगे और पुलिसके साथ जायेंगे। परन्तु मालिक पहले हो पकड़ लिये गये थे। जब आदिमयोंने नोंको बन्द करनेसे इनकार किया तब पुलिसने उन्हें बाहर घसीट कर स्वयं दरवाजे कर दिये, उन्हें चावियां पकड़ा वीं और फिर अपने हमराह कर लिया। इस तरह आदिमो गिरपतार कर लिया गया, जैसे कि वह कोई अपराधी हो। एक ही अन्तर कि हम लोगोंके हथकड़ियां नहीं लगाई गई थीं।

### २२७. भारतीयोंके साथ व्यवहार

### ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन

वॉन्स ६५२२ जोद्दानिसवर्ग अप्रैल २७, १९०३

सेवामें संपादक रेंड डेली मेल जोहानिसवर्ग महोदय,

में इसके साथ सरकारको भेजे गये एक पत्रकी नकल प्रकाशनार्थ प्रेपित कर रहा हूँ। यह पत्र हाइडेन्डवर्गमें वहांके ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके साथ पुलिस द्वारा किये गये व्यवहारसे सम्बन्ध रखता है। इस पत्रपर टिप्पणी करना व्ययं है। उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सामाजिक स्थितिके बारेमें आपके पत्रकी नीति चाहे जो हो, मुझे विश्वास है कि पत्रमें उल्लिखित शारीरिक दुव्यंवहारपर आपको मेरे देशवासियोंके साथ सहानुभूति हुए विना न रहेगी। ब्रिटिश विधानमें यदि किसी एक वस्तुका लगनके साथ पोषण किया गया है तो वह है सम्राट्के प्रजाजनोंमें, चाहे वे गीरे हों चाहे काल, छोटेसे-छोटेकी भी व्यक्तिगत स्थतंत्रताके प्रति आदर। जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, उपनिवेशमें यह प्रत्यक्षतः जोखिममें है।

आपका आशाकारी सेवक, अब्दुल गनी अघ्यक्ष ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन

[अंबेजीसे] रिंड डेली मेल, २८-४-१९०३

१, देखिए पिछ्छा शीर्पैक ।

## २२८. पत्र: लेपिटनॅट गवर्नरको'

## ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन

बॉबस ६५२२ जोरानिसपर्व गई २, १९०३

सेवामें निजी सचिव परमञ्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नर प्रिटोरिया श्रीमन्,

में त्रिटिश भारतीय संघ (त्रिटिश इंडियन असोसिएशन) की ओरसे संलग्न प्रार्थनापन प्रेपित कर रहा हूँ। परमश्रेष्ठके नाम लिखा गया यह प्रायंनापत्र उनकी सेवामें प्रेपित कर देनेका काम श्री विलियम हॉस्केन और जोहानिसवर्गके अन्य प्रमुख निवासियोंने, जिनके नाम प्रायंना-पत्रके अन्तमें दिये गये हैं, संघको सींपा है।

प्रार्थनापत्र प्रेषित करते हुए में वता दूं कि इस प्रार्थनापत्रका कारण उल्लिखित महानुभावांसे संघका यह निवेदन है कि वे १९०३ की विज्ञाप्ति ३५६ के वारेमें अपने विचार सरकारके सामने रखें और सामान्यतः भारतीय प्रश्नके वारेमें अपना मत प्रकट करें। यह उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक किया है।

में यह उल्लेख करनेकी आज्ञा चाहूँगा कि समस्त यूरोपीयोंने, जिनके सम्पर्कमें हम आये हैं, वैसे ही भाव व्यक्त किये हैं जैसे कि इन प्राधियोंके हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन यूरोपीयोंकी संख्या बहुत ही कम है। कुछने विज्ञाप्तिको ठीक माना है। परन्तु इसका कारण यह है कि वे, जो कानून लागू करना है, उसकी स्थितिसे अनिभन्न हैं। साथ ही इसके अर्यकी वास्तविक व्याप्तिके वारेमें उन्हें भ्रम है।

प्रार्थनापत्रकी विषय-वस्तुकी हदतक मेरी समिति थोड़े रूपान्तरके साथ उस विधानके सिद्धान्तको माननेके लिए तैयार हो जायेगी जिसे प्राथियोंने नमूनेके तीरपर प्रस्तुत किया है। सामान्यतः सम्वन्धित विज्ञप्तिके उद्देश्यकी पूर्ति इससे हो जायेगी। और निश्चय ही परवाने देनेके कार्यको नियमित करनेमें ब्रिटिश भारतीयोंके अत्यन्त उत्कट विरोधीको भी इससे सन्तोप हो जायेगा। क्योंकि, इसके अनुसार अत्यावश्यक मामलोंमें सर्वोच्च अदालतका नियन्त्रण रहेगा और शेष सभी नये परवानोंके जारी करनेका नियम चुनी हुई लोकप्रिय संस्थाएँ वनायेंगी और इसके साथ ही वे कानूनकी किताबसे सम्राट्के भक्त भारतीय प्रजाजनोंको अनावश्यक रूपसे अपमानित करनेवाळे वर्तमान विधानको हटायेंगी। इसके सिवा यह प्रस्तावित विधान भावी प्रवासको नियमित करेगा, जिसकी विज्ञप्तिमें व्यवस्था नहीं है।

उक्त यूरोपीय सज्जनोंसे वात करके मेरी समितिने यह भी मालूम किया है कि उनका विरोध भारतीयोंके प्रति उतना नहीं है जितना कि चीनियोंके प्रति है। इसका एक ज्वलन्त

इस पत्रकी एक नकल गांधीजीने भारतमन्त्रीकी सेवामें प्रेषित करनेके लिए दादाभाई नौरोजीको भेजी थी। २. देखिए सहपत्र, अगला पृष्ठ ।

उदाहरण यह है कि, जब दक्षिण आफिका संघ (साउथ आफिका लीग)की जोहानिसवर्ग शाखा द्वारा प्रकाशित पर्चेमें छपा एशियाइयों-सम्बन्धी वक्तव्य उक्त संघकी कार्यकारिणीके ध्यानमें लाया गया तब उसके सदस्योंने तुरन्त ही स्वीकार किया कि एशियाई शब्दका प्रयोग भूलसे हुआ है। उनकी आपित पूर्णरूपसे चीनियोंके खिलाफ थी, ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ विलकुल नहीं।

आपका आज्ञाकारी सेवक.

अध्यक्ष

ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पव्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

### [सहपत्र] '

नीचे त्रिटिश भारतीय संव (त्रिटिश इंडियन असोसिएशन)के उपर्युक्त प्रार्थनापत्रमें उल्लिखित डब्ल्यू० एम० हॉस्केन और अन्य लोगोंके हस्ताक्षरोंसे दी गई अर्जीका मजमून प्रस्तुत है :—

सेवामें परमश्रेष्ठ छेफ्टिनेंट गवनेंर ट्रान्सवाल श्रिटोरिया

नीचे इस्ताक्षर करनेवाले ट्रान्सवाल उपनिवेशवासियोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थियोंने एशियाइयोंके बोर्मे हालमें प्रकाशित सरकारी विश्वप्ति पढ़ी है और इस प्रश्नपर वे विनीत भावसे अपनी सम्मित नीचे, लिखे अनुसार प्रकट करना चाहते हैं:

- १. प्रार्थी यह आवर्यक मानते हैं कि ज्यनिवेशमें पशियाइयोंका देशान्तरवास कानून द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, और इसलिए वे सुझाव देते हैं कि वर्तमान एशियाई-विरोधी विधानके स्थानपर नेटाल-अधिनियम या केप-अधिनियमकी सुविधासे नकल की जा सकती है। यह वर्ग और रंगके प्रश्नका अन्त कर देगा; साथ ही इससे किसी राष्ट्रके अवांद्यनीय लोगोंके वड़ी संख्यामें आनेका मय भी नहीं रहेगा।
- २. परन्तु प्रार्थियोंको उल्लिखित विद्यप्ति, यदि उद्देश्य उसे स्थायित्व प्रदान करनेका है, स्वर्गीया सम्राज्ञीकी युद्धके पहलेकी वोषणाओंके विपरीत जान पहती है, क्योंकि तव उनकी सरकार, जहाँतक विटिश भारतीयोंका सम्बन्ध था, भूतपूर्व गणराज्यके एशियाई-विरोधी कानूनोंके विरुद्ध थी और उसने इन कानूनोंको लागू करनेका विरोध किया था।
- ३. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रार्थी उपनिवेशमें भारतीयोंकी अनियन्त्रित बाढ़को उचित नहीं । मानते, किन्तु साथ ही उनकी सम्मतिमें वर्तमान निवासी न्याययुक्त और सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिकारी हैं ।
- ४. वर्तमान परवानोंको एक व्यक्तिसे दूसेर व्यक्ति, या एक स्थानसे दूसेर स्थानके नाम बदल्नेकी इजाजत न देना वर्तमान परवानेदारोंको भारी घाटा सहने और आगे-पीछे अपना कारोवार वन्द कर देनेपर वाध्य करनेके समान है।
- ५. विचाराधीन विद्यप्तिसे यह स्पष्ट नहीं है कि समस्त वर्तमान परवाने समय-समयपर नये किये जायेंगे या नहीं। उन भारतीयोंको जिन्हें गत वर्ष ब्रिटिश अधिकारियोंसे परवाने मिळे थे, निर्दिष्ट *पाजारीं*के वाहर न्यापार करनेकी अनुमति न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा।

### १. यह २५-९-१९०३ के *इंडिया* में छपा था।

६. आपके प्रार्थियोंके विनद्य मतसे इस पेचीदा स्वालका स्वीतम एल यह होगा कि नेटालकी तरह नगर-परिपदीं या स्वास्थ्य-निकार्योको अधिकार दे दिया आये कि व नये प्राधियोको परवाने दें अथवा न हैं। परन्त इसके दुरुपयोगते बचनेके छिए पीदित पश्चको उनके निर्णयोक्त विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयभे अपीछ परनेका अधिकार रहे । चाल्द्र परवानोंका बदला जाना भी साल-व-साल्फी सपाई-रिपोर्टपर आधारित हो ।

७. आपके प्रार्थियोंके विनम्न मतसे इस उपनिवेशमें रहनेवाले निटिश भारतीय व्यवस्थाप्रिय, फानूनको माननेवाछ और समाअंक जपयोगी अंग हैं। वे ईमानदारी और सजीदगीमें जनके सर्वथा समान हैं जो ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं और फिर भी जी न्यापार और अन्य अधिकारींका पूर्ण उपभोग करते हैं।

८. सांच है कि भारतीय एक अस्ती कमीको पूरा करते हैं क्योंकि सामान्य अनता उनकी समर्थक है। इसलिए प्रार्थी निवेदन करते हैं कि जो तम यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं उनकी दृष्टिमें रखते गुए प्रस्तावित विश्वित पर पुनः विचार हो अथवा सम्राट्क भारतीय प्रभागनीको अन्य उनित सहायता प्रदान की गाये।

न्याय और दयांके इस फार्यंके लिए आपके प्रार्थी, कर्तंच्य सगज्ञकर, सर्देव दुभा फरेंगे, आदि - आदि । जोडानिसन्गं, अप्रैल, १९०३

[ अंग्रेजीसे ]

उद्त्यू० एम० हॉस्केन एल० उन्ल्यू० रिच और अनेक अन्य

## २२९ तार: "इंडिया"को

तारीखको ट्रान्सवालके सव भागोंके जोहानिसवर्ग मई ९, [१९०३] गणराज्यके भारतीयोंको चाजारी भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा भारतीय-विरोधी कानून किया गया। आधार यह था कि इन कानूनोंको लागू करना आदिमें । सीमित सर्वसम्मतिसे एक पास सरकारकी कानून छिड़नेपर १८५७की स्वशासित उपनिवेशोंमें भी व्रिटिश और उन घोषणार उसके और त्रिटिश की प्रस्तावके नीतिके विरुद्ध हैं। नीतिके, अन्तमें सरकारसे इन

व्रिटिश परम्पराओंस<u>े</u> कानूनोंको संगत [ अंग्रेजीसे ] कानूनोंकी प्रार्थना करके इनके की इंडिया, १५-५-१९०३

 यह 'एक संवाददाता द्वारा प्रेषित ' रूपमें प्रकाशित हुआ था। २. सपष्टतः यह भूल हैं; उक्त घोषणा १८५८ में की गई थी।

### २३०. टिप्पणियाँ: अबतककी स्थितिपर

पो० ऑ० वॉक्स ६५२२ जोहानिसवर्ग मई ९, १९०३

विज्ञप्ति ३५६ अभी जारी है। साथके सब पत्र अधिकतम महत्त्वके हैं।

हाइडेलवर्गमें पुलिसकी कार्रवाइयोंकी शिकायत (सहपत्र १) से भारतीय समाजका महान धैयं प्रकट होता है। जोहानिसवर्ग और हाइडेलवर्गमें पुलिसके अत्याचारपूर्ण कार्योंको पीड़ितोंके प्रतिवाद करनेपर भी हमने इस आशासे नजरअन्दाज कर दिया कि यह उदाहरणीय सहनशीलता निकट-सम्वन्धित अधिकारियोंके मनपर अच्छा असर डालेगी। जाहिर है कि इस मीनको उन्होंने गलत समझा। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि हाइडेलवर्गकी घटनापर और गंभीरताके साथ विचार किया जाये। सरकार इसकी जाँच कर रही है और परिणामकी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा की जा रही है।

सहपत्र नं० २ से प्रकट होता है कि यूरोपीय समुदायके अत्यंत प्रतिष्ठित लोग भारतीयोंके साथ न्याय किया जानेके विरुद्ध नहीं हैं। श्री विलियम हाँस्केन, जो प्रार्थनापत्रके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता हैं, ट्रान्सवालके एक अति प्रमुख नेता हैं। हालकी ब्लूमफॉंटीन-परिपदमें वे प्रतिनिधिकी हैसियतसे शामिल थे और नई विवान-परिपदके गैर-सरकारी नामजद सदस्य हैं। दूसरे सब हस्ताक्षरकर्ता भी ऊँचीसे-ऊँची हैसियतके ब्यापारी हैं। यह प्रार्थनापत्र अब परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरके हाथोंमें है।

सहपत्र ३ और ४ भारतीय समाजके भावोंकी तीव्रता प्रकट करते हैं। उस विशाल भवनके प्रत्येक भागमें लोग भरे थे। जिस वातको हम सबसे अधिक अनुभव करते हैं, वह द्वेपजनित असुविधा नहीं है, विल्क वह घोर अपमान है जो भारतीयोंको एक वर्गके रूपमें निर्दिष्ट स्थानों या वाजारों में रहनेके लिए वाध्य किये जानेके कारण सहना पड़ रहा है। वर्तमान कानून वर्गके रूपमें भारतीयोंपर एक ऐसा सिद्धान्त लागू करता है जिसका श्री चेम्बरलेन एकसे अधिक वार विरोध कर चुके हैं।

नेटालके ढंगपर वना विधान इन शतोंके साथ मान्य होगा: (१) शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमें किसी एक भारतीय भाषाका ज्ञान शामिल होना चाहिए। यह कसौटी भी लाखों भारतीयोंको दूर रखेगी और यह लाखोंकी संख्या ही तो यूरोपीयोंके लिए हीआ बनी हुई है। सरकारके हाथमें यह अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए कि वह उन भारतीयोंको विशेष अनुमति दे दे जो किसी भाषाका ज्ञान न रखते हुए भी स्थायी रूपसे वसनेवाले भारतीयोंके कामके लिए खास तौरसे आवश्यक हैं।

- (२) जहाँतक व्यापारियोंके परवानोंका प्रश्न है, वर्तमान परवानोंको छूना नहीं चाहिए। परन्तु नये आवेदन-पत्रोंका निपटारा, चाहे वे यूरोपीयोंके हों चाहे भारतीयोंके, स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। शर्त यह है कि घोर अन्यायके मामलोंमें सर्वोच्च अदालतको उनके
  - २. देखिए "दक्षिण आफ्रिकाके त्रिटिश भारतीय," १२-४-१९०३ का सहपत्र ।
  - २. देखिए "पत्र: उपनिवेश-सचिवको", अप्रैल २५, १९०३ ।
  - ३. देखिए "पत्र: लेपिटर्नेंट गवर्नरको," मई १, १९०३ का सहपत्र ।
  - यह हवाला सभाकी अखवारी रिपोर्टोंका है, जो यहाँ नहीं दी जा रही हैं।

निर्णयोपर पुर्निवचार करनेका अधिकार हो । ऐसे विधानमें भारतीय अधिवासियोंके विबद्ध उठाई जा सकनेवाली प्रत्येक उचित आपत्तिका विचार शामिल होगा।

## ईस्ट लंदन

स्पष्टतः, पैदल-पटरी सम्बन्धी उपनियम अब अमलमें है। एक भारतीयकों, जो स्वच्छ वस्त्र पहने था, पैदल-पटरियोंपर चलनेक कारण २ पोंड जुर्माना किया गया है। ईस्ट लंदन भारतीय संघने ब्रिटिश समिति और सर मंचरजीको इस सजाके बारेमें तार भेजा है।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियां ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २३१. पत्र: दादाभाई नौरोजीको

कोर्ट चेम्बर्स, रिसिक स्ट्रीट पो० ऑ० ऑक्स ६५२२ ओहानिसवर्ग मर्द १०, १९०३

माननीय दादाभाई नौरोजी लंदन

प्रिय महोदय,

आपके गत १६ अप्रैलके पत्रके लिए मैं आपका बहुत आभारी हैं।

लॉर्ड जॉर्जका उत्तर जितना है उतना संतोपजनक है। परन्तु वांछित विधानके पास होनेमें जितनी ही देर लगेगी उतनी ही ज्यादा किनाइयां वहेंगी। हम इस कथनका पूरी तीरसे समर्थन करते हैं कि सस्ते मजदूरोंकी वेकार भरमारपर रोक लगानी चाहिए। भारतीय मजदूर इस उपनिवेशमें वड़ी संख्यामें आते भी नहीं हैं। परन्तु जैसा कि आप उन महत्त्वपूर्ण कागजों से देखेंगे जिन्हें मैं इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ, हम, अपनी प्रामाणिकता दिखानेके लिए, नेटालके आधारपर बना विधान माननेको तैयार हैं। पर उसमें वे उचित सुधार अवश्य हो जाने चाहिए जो साथके कागजोंमें सुझाये गये हैं। वाजारोंके वारेमें, मुझे यह कहना है कि एक भी भारतीयने वाजारों में जवरदस्ती रखे जानेके सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया है। परन्तु यदि इसका प्रयोग नये प्रार्थियोंके लिए किया जाये तो हम वाजार-प्रथाको सफल बनानेके लिए सरकारसे सहयोग करनेको तैयार हैं। असली बात यह है कि इस तरहका कोई कानून न होना चाहिए जो भारतीयमात्रको वाजार-प्रथा मंजूर करनेके लिए मजदूर करे। इतना मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ कि यहाँके लोगोंकी दृष्टिमें वाजार वस्तियोंका केवल एक खुशनुमा नाम है। मैं इसके साथ एक पत्र नत्थी करता हूँ, जो मैंने इस प्रश्नपर सरकारको भेजा था। वह पत्र भी नत्थी है जो ट्रान्सवालके यूरोपीयोंके प्रार्थनापत्रके साथ उसे भेजा था। यूरोपीयोंका यह प्रार्थनापत्र भी भेज रहा हूँ।

१. साथके कागज ये थे: "पत्र: उपनिवेश-मन्त्रीको", फरवरी १८, १९०३; "पत्र: लेफ्टिनेंट गवर्नरको", मई १, १९०३; "टिप्पणियाँ: अवतककी स्थितिपर", मई ९, १९०३ और लेफ्टिनेंट गवर्नरको यूरोपीयोंका प्रार्थनापत्र, अप्रैल १९०३, देखिए सहपत्र पृष्ठ २१९-२०।

मैं जानता हूँ कि मैं आपको, आपके अन्य कार्योंके वीचमें कागजपत्रों और दस्तावेजोंसे लाद रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास एक यही वहाना है कि यह प्रश्न बड़े महत्त्वका है।

आपका सच्चा,

[अंग्रेजीसे]

मो० क० गांधी

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिल्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २३२. पत्र: गो० कु० गोखलेको

कोर्ट चेम्बर्स, रिसिक स्ट्रीट पो० ऑ० वॅाक्स ६५२२ जोहानिसवर्ग मई १०, १९०३

प्रिय प्रोफेसर गोवले,

मैं यहाँ वसकर वहुत वड़ी मुश्किलोंमें पड़ा हूँ। अब समस्याने वड़ा गम्भीर रूप धारण कर लिया है, इसलिए उसपर वहुत वारीकीसे घ्यान देनेकी जरूरत है। मुझे कवतक रुकना पड़ेगा, यह कहना कठिन है। स्वयं अपने वारेमें लिखनेके लिए मेरे पास समय है ही नहीं।

साय वन्द कतरनें अत्यन्त महत्त्वकी हैं। मैं देखता हूँ कि वम्वई व्यापार-संघ (चेम्वर ऑफ कॉमर्स) ने सस्त विरोध-पत्र भेजा है। परन्तु, मुझे भय है, वह जानकारीसे रहित है। केप-अधिनियम निश्चय ही वुरा है। उसमें संशोधनकी आवश्यकता है। परन्तु दरवाजेको विलकुल खुला रखना लगभग असम्भव जान पड़ता है। उसके अधीन वहुतसे विदेशी गोरे निकाले जा चुके हैं। उपनिवेशियोंकी यह निश्चित नीति जान पड़ती है कि वे अपने यहाँ देशान्तरवासको नियंत्रित करेंगे। इसलिए हमारा सच्चा और कारगर कदम यह होना चाहिए कि हम रंगके आधारपर वने विवानका विरोध करें। केप-अधिनियम और नेटाल-अधिनियम तत्त्वतः सभीपर लागू होनेवाले हैं। वे हमपर कड़ी चोट इसलिए करते हैं कि शिक्षाकी कसीटीमें भारतीय भाषाओंका ज्ञान सिम्मिलत नहीं है। केप-अधिनियमका मसविदा तो ऐसा वनाया गया था कि उसमें भारतीय भाषाओंका ज्ञान शामिल हो जाये; परन्तु समितिने इसमें संशोधन कर दिया। यहाँका विधान भारतीयोंके विरुद्ध है (उसमें भारतीयोंको 'एशियाकी आदिम जातियोंके लोग वताया गया है) और वह उन्हें जायदाद आदि रखनेके अधिकारसे वंचित करता है। आपको इन कानूनोंके पूरे पाठ पहले भेजे गये कागजोंमें मिलेंगे।

यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आप समय निकाल सकते हों तो क्रुपया इस प्रश्नका अघ्ययन करें और भारतमें इसके विरुद्ध आन्दोलन चलायें। जितना ही मैं अपने लोगोंके देशान्तरवासका असर उनके चरित्रपर देखता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है कि सवपर लागू किये जाने योग्य साघारण नियंत्रणोंके अधीन भी उपनिवेशोंमें हमारे देशान्तरवासके लिए दरवाजा खुला रखा गया तो हमारे लिए महान संभावनाएँ हैं।

भाषका सच्चा, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० ४१०१) से।

## २३३. टिप्पणियां

र्नेशस ६५२३ जेझानिसकी गई १६, १९०३

## ट्रान्सवालको स्थिति

अभी कलमकी स्याही सूखने भी नहीं पाई है कि सरकारी तौरपर सूचना आ गई कि सरकार ३ पींडके पंजीकरण (रिजिस्ट्रेशन) कर को १८८५ की धारा ३ के अनुसार लागू करना चाहती है। लंदनवासी मित्रोंसे मिली सूचनासे प्रकट होता है कि इस कानूनमें परिवर्तन होगा। यदि ऐसा है तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह ३ पींडी पंजीकरण-कर वसूल करनेका प्रस्ताव ही अभी क्यों किया जा रहा है। बोअर-शासनमें यह अनिवार्य रूपसे कभी नहीं वसूल किया गया था।

यह समझसे परे है कि जिस करसे ब्रिटिश सरकार हमारी रक्षा करती थी, वही अब उसके नामपर जमा क्यों किया जाये; इस करके पक्षमें तो अभी जनताके राग-द्वेपका बहाना भी नहीं किया जा सकता। यूरोपीयोंका आन्दोलन व्यापारी परवानोंके विरुद्ध है। एशियाई-विरोधी सभाओंमें किसीने इस करकी वसूलीके वारेमें कानाफूसी भी नहीं की।

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्न रके पास हमने एक आदरयुक्त विरोध-पत्र भेजा है और यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि उसके लन्दन पहुँचनेंसे पहले करकी वसूली स्थगित कर दी जायेगी। परन्तु स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि आगे जो-कुछ भी हो, उसकी खबर लंदनको भेजते रहना उचित माना गया है।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २३४. ब्रिटिश भारतीय संघ और लॉर्ड मिलनर

गत मासकी २२ तारीखको ब्रिटिश भारतीय-संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) का एक शिष्ट-मंडल लॉर्ड मिलनरसे मिला था। उसकी भेंटका नीचे लिखा ब्यीरा लॉर्ड मिलनरने पत्रोंमें छपनेके लिए भेजा है।

उपस्थित: परमश्रेष्ठ गवर्नर ट्रान्सवाल और सर्वश्री मो० क० गांधी, अब्दुल गनी, हाजी हवीब, एच० ओ० अली, एस० वी० टॉमस और इमाम शेख अहमद।

श्री मो॰ क॰ गांधीने कहा कि मैं शिष्ट-मण्डलकी तरफसे इस भेंटके लिए परमश्रेष्ठको धन्य-वाद देना चाहता हूँ। हम तीन पौंडी व्यक्ति-कर और भारतीयोंके सामान्य प्रश्तपर चर्चा करना चाहते हैं। जब हमने परमश्रेष्ठका म्यूनिसिपल कांग्रेसमें दिया हुआ भाषण पढ़ा तो हमारे मनमें परमश्रेष्ठके वहाँ प्रकाशित भावोंके लिए कृतज्ञता पैदा हुई और हमने सोचा, अब हमारी मुसीवतोंका अन्त दीखने लगा है। परन्तू दूसरे ही दिन सुवह हमें परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ट्रान्सवालका पत्र मिला जिससे मालूम हुआ कि सरकार सन् १८८५का तीसरा कानून लागू करनेवाली है और उसमें विलकुल तबदीली न की जायेगी। यह विलकुल सच है कि कुछ एशियाइयोंने पिछली हुकूमतमें यह कर चुकाया था। असलमें यह कर चुकाये विना उन्हें यहाँ व्यापार करनेका परवाना ही न मिल सकता था। लेकिन उसपर कभी नियमपूर्वक अमल नहीं किया गया। सन् १८८५ में जब यह कानून मंजूर हुआ तब ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे शिकायतोंका ताँता वेंध गया और उपनिवेश कार्यालयसे वोअरोंके इस करको लगाने और कानून वनानेके अधिकारके सम्बन्धमें बहुत कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। अन्तमें पिछली हुकूमत पंच-फैसलेके लिए राजी हो गई; परन्तू पंचोंने अपना फैसला भारतीयोंके खिलाफ दिया। फिर भी श्री चेम्बरलेनने कहा कि वे ट्रान्सवाल-सरकारसे मित्रवत प्रार्थनाका अपना अधिकार तो स्रक्षित रखते हैं। उन्होंने ट्रान्सवाल-सरकारसे भी. यह कह दिया कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ उनकी हार्दिक सहानुभूति है। आखिर यह कानून कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। जब सन् १८९९ में बस्ती-कानुनपर अमल करनेका प्रयत्न किया गया, तब एक शिष्ट-मण्डल सर कर्निघम ग्रीन और एमरिस इवान्ससे मिला। एमरिस इवान्स पीछे सरकारी वकील डॉक्टर काजसे मिले। डॉ॰ काजुने उनको यह आश्वासन दिया कि वस्तियोंमें जानेसे इनकार करनेपर लोगोंके खिलाफ मुकदमे दायर करनेके वारेमें उनको कोई निर्देश नहीं मिले हैं। परन्तु अब तो स्थिति पूरी तरह वदल गई है और हम कर देने और बाजारों में जानेके लिए मजवूर किये जाने-वाले हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि भारतीयोंके लिए यह वोझा बहुत दुःखदायी होगा। भारतीय वड़ी संख्यामें हज्रियों, घरेलु नौकरों और वैरोंका काम करते हैं और लगभग ३ पींड मासिक वेतन पाते हैं। इस तरह उनकी साल भरकी आयका वारहवाँ हिस्सा इस करके रूपमें निकल जायेगा। फिर यह कर एक तरहकी सजाकी कार्रवाई भी है, क्योंकि अगर भारतीय यह कर अदा नहीं करेंगे तो कानूनमें यह व्यवस्था है कि उनपर १० पौंडसे १०० पौंडतक जुर्माना किया जा सकता है और जर्माना न देने पर उन्हें चीदह दिनसे लेकर छः महीनेतककी कैंदकी सजा दी जा सकती है।

लॉर्ड मिलनर: क्या यह कर सालाना है?

श्री गांधीने कहा: यह कर सालाना नहीं है। यह सिर्फ एक वार दिया जाना है। इसका उद्देश्य इस देशमें भारतीयोंका प्रवास रोकना है। परन्तु हमें इस वातसे वड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लोग इस उपनिवेशमें वसे हुए हैं, यह उनपर भी लगाया जा रहा है।

पासींके वारेमें श्री गांवीने कहा: शुरू-शुरूमें जब भारतीय शरणार्थी ट्रान्सवालमें वापस लीटे तब एशियाई दफ्तरने उनसे पुराने अनुमित-पत्र ले लिये और उन्हें अस्थायी नये पास दे दिये। अगर कोई ट्रान्सवाल-निवासी भारतीय दक्षिण आफिकाके किसी दूसरे हिस्सेमें अपने मित्रसे मिलना चाहता तो उसके लिए भी पास आवश्यक था। ये पास कितने दिनके लिए हों, यह पास-अधिकारी तय करता था। इसके अलावा और भी बहुत-सी अनावश्यक मुसीवतें थीं। इसके बाद ये पास फिर अनुमित-पत्रोंके रूपमें बदल दिये गये। इस आशयकी सूचना अखबारोंमें देनेके वजाय भारतीय केवल यही वतानेके लिए दफ्तरमें लाये जाते थे। एक वार तो सुबह चार वजे कुछ भारतीय अपने घरोंमें से घसीट कर लाये गये और केवल यह बात सुनानेके लिए साढ़े नौ वजेतक दफ्तरमें खड़े रखे गये कि उनके पास अब कामके नहीं रहे, अतः उनके बजाय

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७७-७८ और १९०-९४ ।

सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। अव हमारी माँग भी यही है। मैं समझता हूँ कि मुझे परमश्रेष्ठकी सेवामें इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री एच० ओ० अलीने शिकायत की कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमें व्यापार नहीं करने दिया जाता और हम अपने परवाने बदलवा नहीं सकते।

इमाम शेख अहमदने कहा कि कुछ महीने पहले मैंने एक मुल्लाके लिए परवाना माँगा था; लेकिन मुझे साफ इनकार मिला। निश्चय ही कोई भी देश अपनी आवादीके एक वर्गके धार्मिक कृत्य करानेके लिए आनेवाले मुल्ला या पुजारीको प्रवेशकी अनुमित देनेसे इनकार नहीं कर सकता। मैंने सदा ही देखा है कि जब हम अफसरोंसे मिलनेके लिए किसी भी सरकारी दफ्तरमें जाते हैं तब हमारी राहमें बड़े रोड़े अटकाये जाते हैं। उदाहरणके लिए, मैं उपनिवेश-सचिवसे मिलनेके लिए कभी अन्दर नहीं जा सका।

लॉर्ड मिलनरने कहा: मेरा खयाल है, जो कुछ कहा गया है वह एशियाई-विभागकी स्थापनाकी आवश्यकता वताता है। यह हो सकता है कि वर्तमान एशियाई दफ्तर, जो एक नई संस्था है, वहत अच्छी तरह काम न कर पा रहा हो। लेकिन मेरा विचार यह है कि इस देशमें बसे एशियाइयोंको अपने मामलोंकी सूनवाईके लिए उपनिवेश-सचिवके जैसे व्यस्त कार्यालयका घ्यान खींचनेमें अन्य इतनी संस्थाओंसे स्पर्धा करनेके बजाय यदि एक विशेष सरकारी सदस्य मिल जाये तो यह उनके लिए वहत ही सुविधाजनक होगा। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह विशेष अफसर खुदको एशियाइयोंसे सम्बन्धित कानूनोंपर अमल करानेवाला व्यक्ति ही न समझे, विल्क उनके हितोंका रक्षक भी समझे और जब वे कोई शिकायत लेकर पहुँचें तो उनके साथ अच्छी तरह पेश आये। मैं समझता हूँ कि इस तरहका एशियाई-विभाग बहुत वांछनीय है और उसकी स्थापनासे फायदा ही होगा। आजकी चर्चाका विषय वहुत-कुछ ३ पौंडी कर ही रहा। मेरा खयाल है कि दूसरे अधिक महत्त्वपूर्ण विषयोंकी तुलनामें यह एक छोटी वात है। ३ पींडी करपर इतना जोर देनेका कारण केवल यह है कि वह मौजूदा कानूनका हिस्सा है। मैं आपको यह भी वता दूँ कि मैं उसे हर हालतमें मुनासिव मानता हूँ। जो कानून हमारे सामने जिस शक्लमें हैं उनको हम उसी शक्लमें लागू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक वात और वता दूं कि हम सन् १८८५ के तीसरे कानूनको सर्वांग-सम्पूर्ण विलकुल नहीं मानते। मैंने हमेशा कहा है कि इस देशमें एशियाइयोंकी स्थितिका मुकावला विशेष कानूनसे करना आवश्यक है; लेकिन मेरे विचारसे जिस कानुनके अन्तर्गत उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए वह कानुन सन् १८८५ के तीसरे कानूनसे बहुत वातोंमें भिन्न होगा। मैं नहीं जानता कि इस विशेष कानूनकी धाराएँ क्या हों, इस वारेमें हमारा पूरी तरह एकमत होना जरूरी है। परन्तु जविक मेरा आपके साथ सभी वातोंमें सहमत होना जरूरी नहीं है, तब मैं एशियाइयोंके प्रति व्यवहारके वारेमें यहाँ जो वहुत-सी वातें सुनता हूँ या पत्रोंमें पढ़ता हूँ उनसे भी मेरा सहमत होना जरूरी नहीं है।

मेरा खयाल है कि यहाँके समाजके सामान्य हितकी दृष्टिसे एशियाइयों और अन्य लोगोंके प्रवेशपर रोक लगानेका हमें पूरा अधिकार है। यह प्रत्येक राज्यका स्वाभाविक अधिकार होता ही है। इसपर क्षण भरके लिए भी सन्देह नहीं किया जा सकता; लेकिन मैं यह खयाल करता हूँ कि जो एशियाई यहाँ हैं, या जिनको हम आगे इस देशमें आने दें, उनके साथ जरूर अच्छा बरताव होना चाहिए और उनको यह महसूस होना चाहिए कि उनके अधिकार यहाँ सुरक्षित हैं। मैं तो अबसे पहले ही यहाँ एक नया स्थायी कानून पास होनेकी आशा करता था, ताकि ब्रिटिश भारतीय या कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने मनमें यह कह सके: "मैं जानता हूँ कि यदि ट्रान्सवालमें जाऊँ तो मुझे कुछ विशेष शर्ते माननी होंगी। और वैसा

उनके अच्छी तरह कायम हो जानेपर उनमें जाकर शान्तिसे वस जानेमें भारतीयोंका साफ फायदा है, बजाय इसके कि जो लोग उन्हें नहीं चाहते उनके वीच और जहाँ-तहाँ वस कर वे अपने लिए विरोध खड़ा करें। जो भारतीय ऊँची श्रेणीके हैं अथवा जो दूसरी जगह बस गये हैं उन्हें इन पाजारों में बसनेके लिए मजबूर करना निःसन्देह उचित नहीं होगा। अगर कुछ श्वेत-संघी सज्जन यह चाहें कि सामाजिक दरजा और प्राप्त अधिकारोंका कुछ भी खयाल किये वगैर सब भारतीयोंको इन पाजारों में जबरदस्ती भेज दिया जाये, तो मैं कहता हूँ मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। परन्तु यह उचित हो या अनुचित — और मेरे खयालसे यह अनुचित नहीं — गोरे समाजके लोग बड़ी संख्यामें और हर तरहके एशियावासियोंके अपने बीचमें आकर भर जानेसे नाराज होते हैं और वे इसका विरोध ही करेंगे।

फोटो, मसजिदों और परवानोंसे सम्बन्धित प्रश्नोंके बारेमें आपने जो कहा उसको मैंने टीप लिया है। आपने बताया कि मसजिदें आपके नामोंपर दर्ज करानेमें कठिनाइयाँ हैं। इन सबकी मैं जाँच कहँगा। मसजिदें आपके नामोंपर दर्ज कैसे हों, इसके बारेमें बारीक कानूनी अड़चनके सिवा और कोई कठिनाई होगी, ऐसा मेरा खयाल नहीं। इस विषयपर कानून बनाते समय, मुझे तो कोई शंका नहीं, हम पूजा और उपासनाके स्थान उन्हींके नामपर दर्ज किये जानेकी व्यवस्था करेंगे जो उनका उपयोग करते होंगे। मेरा खयाल है, उन्हें उनके नामोंपर न रहने देना वहुत बड़ी कठोरता होगी। सामान्यतया मैं ऐसी हरएक बातके विरुद्ध हूँ, जिससे एशियाइयोंका जीवन कष्टमय हो, या जिसमें उन्हें अपना अपमान लगे। क्या उनपर कोई पावन्दियाँ लगाई जायें? हाँ; सिर्फ नये प्रवेश और वसनेके विषयमें जो प्रतिबन्ध और नियम सारे समाजके हितको घ्यानमें रखकर लागू किये जायें उनको छोड़ दीजिए। परन्तु इनमें भी जिनका सामाजिक दरजा ऊँचा माना जाता है अथवा जो पहले ही से कानूनके अनुसार कहीं वस गये हैं, उनका अपवाद तो होगा ही।

### परवानोंके बारेमें

आप कहते हैं कि प्राप्त अधिकारोंको भी हमने मान्य नहीं किया है। इसका कारण तो यह है कि युद्धके वाद बहुतसे लोग अनिधकृत रूपसे ट्रान्सवालमें घुस आये हैं। जो भारतीय युद्धसे पहले यहाँ थे उनके अधिकार हमने बराबर माने हैं। वे युद्धसे पहले जिन अहातोंमें थे उनके लिए अथवा उनके बदलेमें दूसरे किसी अहातेके लिए नये परवाने उन्हें बराबर दिये जाते हैं।

## सामान्य विचार-विनिमय

श्री गांधी: जिनको नये परवाने दिये गये हैं वे तो शरणार्थी हैं, जो उपनिवेशके दूसरे भागोंमें व्यापार करते थे। अब उन्होंने अपने लिए नये मकान और दूकानें बना ली हैं, और उन्हें वर्षके अन्तमें इन्हें छोड़ कर चले जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उन्हें शायद नये परवाने नहीं देगी।

लॉर्ड मिलनर: उनके असली परवाने बिलकुल दूसरी जगहोंके लिए थे। आज तो यह स्थिति है कि, मान लोजिए, एक भारतीयके पास युद्धसे पहले जोहानिसवर्गकी किसी एक सड़कपर मकानका परवाना था, तो या तो वह उसी परवानेको नया करवा सकता है या जोहानिसवर्गमें ही किसी दूसरी दूकानके लिए उसे बदलवा सकता है।

श्री गांधी: मेरा मतलब यह है कि युद्धके पहले कुछ भारतीयोंके पास ट्रान्सवालके दूसरे हिस्सोंमें व्यापार करनेके परवाने थे। बीचमें युद्ध आ गया और वे शरणार्थी बनकर कहीं बाहर चले गये। अब लड़ाई खत्म होनेपर वे विभिन्न मुहल्लोंमें वापस लौट आये और वहाँ उन्होंने नमें परवाने प्राप्त कर लिये। परन्तु उन लोगोंस कहा जाता है कि वे अपने परवानीकी नमा नहीं करवा सकते, वर्षोक्ति लड़ाईके पहले उन हलकोंमें व्यापार करनेके परवाने उनके पास नहीं थे।

लॉर्ड मिलनर: यह तो नई बात है। मैं तो उन लोगोंक बारेमें सोच रहा था, जो युद्धके पहले किसी खास शहरमें व्यापार कर रहे थे, पर अब उसा शहरकी किसी दूसरी दूकानमें करना चाहते हैं।

एच० ओ० अली: बात यह है — मान लीजिए कि लड़ाईके पहले मेरी दुकान ओहानिस-वर्गमें किमश्नर स्ट्रीटमें थी, और अब मैं उसके बदलेमें हाइडेलबगंमें व्यापार करना चाहता हूँ। ऐसा करनेकी इजाजत मुझे नहीं मिलती, व्योकि लड़ाईसे पहले हाइडेलबगंमें व्यापार करनेका परवाना भेरे पास नहीं था।

लॉर्ड मिलनर: यह बिलकुल नई बात है। इसपर मुझे बिचार करता होगा। मैं तब अपनी राय दे सक्रा।

एच० ओ० अली: हमारे खिलाफ जो यह आन्दोलन किया जा रहा है उसको जड़में न्यापारिक ईर्प्या है।

लॉर्ड मिलनर: में तो देखता हूँ कि ऐसी व्यापारिक ईप्या यहां वतुत अधिक है। यह विलक्जल स्वाभाविक है। यहांपर काले लोगोंकी आवादी वहुत वड़ी है। उनके वीच वहुत कम गोरे लोग रहते हैं। उनके लिए कुछ खास धन्धे ही तो खुले हैं। इसिलए अगर ये चाहें कि इस उपिनवेशमें वहुतसे अजनवी लोग घुसकर उनकी रोटी न छीन पायें तो यह स्वाभाविक है। इसिलए उपिनवेशमें नये आदिमयोंके आनेपर रोक लगानेके लिए वे जो कह रहे हैं सो विलकुल ठीक है। अगर यहांपर एक लाख आदिमयोंके लिए रोजीके साधन हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँपर दो लाख आ जायें और हमें दवा लें। हमारी संख्या यहांपर इतनी कम है कि हम वाहरके लोगोंका — सो भी दूसरी कीमके लोगोंका — वेरोक आने देना वरदाश्त कर ही नहीं सकते। यहाँ पहलेसे ही इतनी अधिक प्रजातीय समस्याएँ मीजूद हैं।

हाजी हबीब: फिर भी भारतमें तो भारतीयोंके वीच व्यापार करके वहुतसे गोरे अपना पेट भर ही रहे हैं। परन्तु वाजारों के वारेमें क्या होगा? इनमें भारतीय वैसे मकान-दूकान कैसे वना सकते हैं जैसे उनके लिए वनाना जरूरी वताया गया है? फिर आज ३० वाजारों की माँग हो सकती है तो कल ३०० की। मुद्देकी वात यह है कि हम ऐसा कोई कानून नहीं चाहते जिसके अनुसार हमें वाजारों में जाकर वसनेके लिए मजबूर किया जा सके।

लॉर्ड मिलनर: मैं नहीं चाहता कि अभी जो भारतीय वहाँ हैं उनको *वाजारों* में भेजा जाये। परन्तु मैं समझता हूँ कि हमें यह कहनेका हक है कि एशियाके व्यापारियोंको हम उचितसे अधिक संख्यामें यहाँ नहीं आने देंगे। अगर वे आयेंगे तो उन्हें कुछ प्रतिवन्योंके साथ ही आना पड़ेगा।

श्री गांधी: उस दिन परमश्रेष्ठ लेपिटनेंट गवर्नरके सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि वाजार वसानेके लिए जो जमीनें प्राप्त की गई हैं वे हमें वता दी जायें। हमने यह भी सुझाया था कि जो-कोई नया परवाना लेना चाहता है उससे पूछा जाये कि क्या वह उस जमीनपर अपनी दूकान खड़ी करनेके लिए परवाना लेगा। परन्तु यह लाजिमी न हो कि हम वहीं जाकर व्यापार करें। ऐसा करनेसे स्वभावतः हमें बुरा लगता है। अगर वाजार हो तो स्वाभाविक ही है कि गरीव वर्गके भारतीय वहाँ चले जायेंगे। अब भी इस वर्गके अधिकतर लोग वस्तियोंमें ही हैं। वे वहाँ स्वभावतः वस गये हैं।

लॉर्ड मिलनर: नया कानून बनाते समय आपकी वातपर जरूर विचार करना चाहिए। परन्तु अभी तो मैं इस बातपर जोर देता हूँ कि जबतक वर्तमान पद्धति जारी है सरकारका

यह कहना विलकुल वाजिव है कि कानूनका पालन होना ही चाहिए। यह वतानेकी जरूरत नहीं कि सरकारके दिलमें आपके खिलाफ कोई दुर्भाव नहीं है। हाँ, शायद वह महसूस करती है कि अव एशियासे अधिक व्यापारियोंको यहाँ आने देना अच्छा नहीं है। जो आकर वस गये हैं उनके वारेमें तो मैं यही कह सकता हूँ कि आशा है वे फुलते-फलते रहेंगे।

श्री गांधी: यह भावना तो केवल परमश्रेष्ठ तक ही सीमित है। मसलन वन्दरगाह पर जहाजसे उतर कर यहाँ तक पहुँचनेमें एक भारतीयको तीन महीने लग जाते हैं।

लॉर्ड मिलनर: एक वात तो पक्की है कि एक समय वह था जब अंग्रेजोंको छोड़कर दूसरे जितने लोग यहाँ आते थे उनकी सम्मिलित संख्यासे कहीं अधिक संख्यामें यहाँ भारतीय आते थे। मुझे कहना चाहिए, एक समय मुझे लगता था कि हम सोमासे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और भारतीयोंको बहुत अधिक परवाने देते जा रहे हैं।

एच० ओ० अलो: इसमें भूल रेलवे-अधिकारियोंकी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपनेको शरणार्थी सावित करनेवाले सभी भारतीयोंको यहाँ तुरन्त वापसीका हक है। शान्ति-रक्षा अघ्यादेश जारी होनेतक यह चलता रहा।

लॉर्ड मिलनर: अब ३ पौंडी करकी वात फिर लें। इसके खिलाफ अभीतक तो कोई वाजिव दलील मैंने नहीं सुनी।

एच० ओ० अली: वह तो विशेष कर है। यूनानियों, आर्मीनियाइयों और कई दूसरी कौमोंको यह विशेष कर नहीं देना पड़ता। वे केवल १८ शिलिंग सालाना देते हैं, वस।

लॉर्ड मिलनर: हाँ, परन्तु उन्हें यह कर हर साल देना पड़ता है, जब कि आप केवल एक बार ३ पौंड देते हैं और फिर खत्म कर देते हैं।

एच० ओ० अली: लेकिन इस ३ पौंडके वदले हम १८ शिलिंग सालाना देना ज्यादा पसन्द करेंगे।

लॉर्ड मिलनर: परन्तु इस मामलेमें किसीकी पसन्दका सवाल नहीं है। मौजूदा कानून कहता है, आपको ३ पींड देना है और यह कानून लागू किया जाना है।

एच० ओ० अली: इस कानूनके खिलाफ हमने वर्षी अपनी आवाज उठाई है और हमारा तो खयाल है कि यदि कहीं अब हम इसके सामने झुक गये तो अपने मामलेको खुद ही कमजोर बना लेंगे।

लॉर्ड मिलनर: आपको अपने विचार सुनानेका पूरा हक है। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि एक प्रचलित कानूनपर जब सरकार अमल करेगी और आप उसका विरोध करेंगे तब आप गलती पर होंगे।

एच० ओ० अली: हम ऐसा कोई काम कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम परमश्रेष्ठकी सेवामें आये हैं। इस मामलेमें सरकारका जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। परन्तु अगर हमारे खिलाफ किसीको यह एतराज हो कि हमारे मकान साफ-सुथरे नहीं होते तो मेरा खयाल है नगरपालिका और कड़े कानून बना दे और अपने निरीक्षकोंको हमारे मकानोंका निरीक्षण करनेके लिए भेजे। मैं तो समझता हूँ कि किसोपर भी दूसरी बार जुर्माना करनेकी नौवत नहीं आयेगी। और एक आदमीपर जुर्माना होते ही दूसरे सचेत हो जायेंगे।

इस भेंटकी कृपाके लिए लॉर्ड मिलनरको धन्यवाद देकर शिष्ट-मण्डल विदा हो गया। [अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३

## २३५. ट्रान्सवालकी स्थिति

[जोहानिसर्ग मर्थ २४, १९०३]

## २३ मई, १९०३ को समाप्त सप्ताहमें ट्रान्सवालको स्थिति

स्मरण होगा कि सन् १८८५ के तीसरे कानूनके अन्तर्गत, जो सन् १८८६ में संशोधित हुआ, जपनिवेशमें आबाद होनेवाले प्रत्येक भारतीयको ३ पींड पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-शुल्क देना आवश्यक है।

सरकारने उक्त कानूनको लागू करनेका निर्णय किया; अतः उसने विज्ञापित किया कि जिन भारतीयोंने पिछले शासनमें ३ पींड कर नहीं दिया है वे उसे तत्काल दे दें। इसलिए भारतीयोंने निम्नलिखित आधारोंपर लॉर्ड मिलनरसे संरक्षणकी अपील की:

- (१) सन् १८८५ का तीसरा कानून ब्रिटिश सरकारने कभी मंजूर नहीं किया और वह कूटनीतिक निवेदनोंके विफल हो जानेके बाद ही कानूनकी कितावमें रहा।
  - (२) पिछले शासनमें यह कर नियमित रूपसे कभी लागू नहीं किया गया।
- (३) यह कानून, जिसके हटाये जानेकी वात भी युद्धका एक कारण थी, लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- (४) पासों और अफसरोंके लगातार परिवर्तनसे भारतीयोंको अब विश्वाम आवश्यक है। एशियाई कार्यालयने, जिसके जुएमें फेंदे हुए वे कराह रहे हैं, उनसे स्थाया अनुमित-पत्र छीन लिये हैं और उनको अस्थायी पास दिये हैं। ऐसा करनेका उसे कोई कानूनी अधिकार न था। इन पासोंके बदले फिरसे अनुमित-पत्र दिये गये। भारतीयोंके दिमागोंमें से पुलिसके मुकदमोंकी स्मृति अभी मिटी भी नहीं थी कि पंजीकरणके प्रमाणपत्रों (रिजिस्ट्रे-शन सिटिफिकेट्स) का प्रस्ताव आ धमका है, जिसके लिए ३ पींड देने पड़ेंगे।
- (५) गरीव फेरीवाले और दूसरे भारतीयोंके लिए इसका भुगतान करना इतना भारी पड़ेगा कि वे कुचल जायेंगे। उनके लिए ३ पींडकी रकम देना मजाक नहीं है।
- (६) जो व्यक्ति यह कर न दे सकेगा उसपर १० पींडसे १०० पींडतक जुर्माना किया जा सकेगा, अन्यथा उसे १४ दिनसे छः मासतककी कैंदकी सजा भुगतनी होगी। उपनिवेशके अन्य कर केवल दीवानी आदेशपत्रसे वसूल किये जा सकते हैं।
- (७) यह कर आय वढ़ानेके उद्देश्यसे नहीं लगाया गया है, विलक भविष्यमें प्रवासियोंका आगमन रोकनेके लिए है। किन्तु चूँिक उपनिवेशमें केवल वास्तविक शरणार्थी ही प्रविष्ट होने दिये जाते हैं, इसलिए निरोधक करकी कोई आवश्यकता नहीं है।
- (८) ३ पौंडी कर केवल गेहुँआँ चर्मधारी होनेकी सजा है। मालूम यह होता है कि जहाँ काफिरोंपर विलकुल काम न करने या अपर्याप्त काम करनेके कारण कर लगाया गया है, वहाँ हमपर प्रत्यक्षतः इसलिए कर लगाया जाना है कि हम अत्यधिक काम करते हैं। दोनोंमें समान रूपसे एक ही चीज मिलती है और वह है खेत चर्मका अभाव।

(९) इस सम्बन्धमें सबसे अजीव बात यह है कि इस करकी वसूलीकी कोई माँग गोरे संघों (ह्वाइट लीग्ज) की ओरसे नहीं की गई है। वे केवल एक बात चाहते हैं और वह है भारतीयोंका निर्वासन — विलकुल देशके बाहर नहीं तो शहरोंके बाहरकी पृथक् बस्तियोंमें ही सही।

इस मामलेमें एक शिष्ट-मण्डल परमश्रेष्ठ [लॉर्ड मिलनर] से मिला था। उन्होंने उसकी बात देरतक धैर्य और शिष्टतांसे सुनी; िकन्तु कहा िक करको लागू न करनेके पक्षमें ऊपर जो आधार गिनाये गये हैं उनमें से एक भी उन्हें मजबूत दिखलाई नहीं पड़ता; और यह िक, भारतीयोंके प्रति सरकारका भाव अमित्रवत् नहीं है, और परमश्रेष्ठके विचारसे, यद्यपि भविष्यमें भारतीयोंका प्रवास निश्चय ही नियन्त्रित रहेगा, वर्तमान निवासी अच्छे व्यवहारके अधिकारी हैं। शिष्ट-मण्डल द्वारा उठाई अन्य बातोंके उत्तरमें परमश्रेष्ठने कहा, मैं विचार कर रहा हूँ कि वर्तमान कानूनके स्थानमें दूसरा कानून कैसे लाया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि एशियाई कार्यालयके पृथक् रहनेमें मुझे कोई बात अनुचित नहीं दिखाई देती। वह तो वास्तवमें भारतीयोंके लिए हितकारी है। उन्होंने हमें सलाह दी िक हम करके भुगतानका विरोध न करें और अनिवार्यके आगे सिर झुकायें।

यद्यपि करके भुगतानके सम्बन्धमें हम, आदरपूर्वक, परमश्रेष्ठसे भिन्न राय रखते हैं, तथापि हमने उनकी सलाह मान लेनेका निर्णय किया है: (१) क्योंकि जब कभी सम्भव हो, हम सरकारसे सहमत होना चाहते हैं और (२) क्योंकि हमारा खयाल है कि हमारी शिवत और हमारे लंदनके मित्रोंकी शिवत एक ही केन्द्रीय वातमें लगनी चाहिए, और वह वात है वर्तमान कानूनको रद कराना।

एशियाई कार्यालयके सम्बन्धमें जब कि परमश्रेष्ठका यह विचार बहुत ही समाधानप्रद है कि, अबतक वह हमारे लिए हितकारी है, तब, व्यवहारमें, वह स्थापनाके दिवससे ही हमारे ऊपर सचमुच एक जुआ ही सिद्ध हुआ है। भारतीय समुदायने कभी जाना ही नहीं कि चैनकी साँस लेना कैसा होता है।

## ईस्ट लंदन

दुरँ सामी और नाडा नामके दो स्वच्छ वस्त्रधारी भारतीयोंको क्रमशः ६ और ९ मईको ईस्ट लंदनकी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीटमें सड़ककी पटरीपर चलनेके अपराधमें दो-दो पाँड जुर्माने या क्रमशः १४ दिन और एक मासकी कड़ी कैंदकी सजा दी गई है। इसलिए पटरीपर चलनेका उपनियम पूरी तरहसे अमलमें लाया जा रहा है। इससे ईस्ट लंदनके भारतीयोंमें स्वभावतः हैरानी पैदा हो गई है। भारतीय विरोधपत्रका जो उत्तर नगर-परिषदने दिया था उसकी ध्वनिसे यह आशा हुई थी कि यह कानून विधिवत् अमलमें न लाया जायेगा और, कमसे-कम, साफ-सुथरे वस्त्र पहने हुए भारतीय अपमानित न किये जायेंगे। किन्तु ईस्ट लंदनके भारतीय संघके मन्त्रीसे पुलिसने नम्रतापूर्वक यह कहा कि वे पटरीसे दूर रहें, अन्यया गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। हालत बहुत ही दु:खदायी है। यदि श्री चेम्बरलेन ईस्ट लंदनमें वर्तमान कानूनके अमलमें या खुद वर्तमान कानूनमें सरकारी तौरपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तब भी वहाँके लोग यह आशा करते हैं कि वे कृपा करके गोरे अधिवासियोंसे मित्रवत् प्रार्थना करें और अपना भारी प्रभाव काममें लायें, और उन्हें ऐसे परेशान करनेवाले मुकदमोंसे हाथ खींचनेके लिए रजामन्द करें, जिनका कोई भी औचित्य नहीं है।

इस बीच ईस्ट लंदनके अत्यन्त सम्मानित भारतीय गिरफ्तारीके भयसे वहाँकी मुख्य सङ्कोंकी पैदल-पटरियोंसे दूर रहनेके लिए बाध्य हैं। यह स्थिति उन्हें सदा स्मरण दिलाती रहती है कि वे विहण्छत जातिके लोग हैं और ईस्ट लंदनके ब्रिटिश नगरमें इस बातका कोई महत्त्व नहीं है कि वे अंग्रेजोंकी राजभक्त प्रजा हैं।

## [अग्रेजीसे]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २३६. पत्र: दादाभाई नौरोजीको

२५ व २६ कोई चेम्बर्स रिसिक स्ट्रीट ओहानिसमा मई २४, १९०३

माननीय दादाभाई नौरोजी लंदन श्रीमन्,

मैं ट्रान्सवाल और ईस्ट लन्दनके सम्बन्धमें अवतककी स्थितिका एक वयान इसके साथ भेजता हूँ। हमने पत्रोंमें पढ़ा है कि श्री चेम्बरलेन भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले वर्तमान कानूनमें परिवर्तनके सम्बन्धमें लॉर्ड मिलनरके खरीतेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि उसके मसविदेकी प्रति आपको भी दी जायेगी। यदि दी जाये तो मैं यह भरोसा भी करता हूँ कि आप किसी मसविदेको मुझे दिखाये बिना स्वीकार न करेंगे।

यह भी आवश्यक है कि ऑरेंज रिवर उपनिवेशके उस कानूनके सम्बन्धमें भी कुछ किया जाये जिससे वहाँ भारतीयोंका प्रवेश पूर्णतः विजत है।

भाषका सच्चा, मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २३७. टिप्पणियाँ

[जोहानिसनर्ग मई ३१, १९०३]

## ३० मई, १९०३ को समाप्त होनेवाले सप्ताहतककी स्थितिपर टिप्पणियां

पहलेकी टिप्पणियों में उत्त ब्रिटिश भारतीय शिष्ट-मण्डलका उल्लेख किया जा चुका है, जो लॉर्ड मिलनरसे मिला था। इसकी सरकारी कार्यवाही पत्रोंमें छप चुकी है। कतरन इसके साथ नत्थी है। सचाईके साथ यह आशा करनी चाहिए कि नये कानूनमें, जो विचाराधीन है, कोई वर्ग-भेद न किया जायेगा।

## ऑरंज रिवर उपनिवेश

इस उपनिवेशके सम्बन्धमें, जहां भारतीयोंका प्रवेश व्यवहारतः सर्वया वर्जित है, कुछ-न-कुछ करनेका समय अब आ गया है। जब उपनिवेशमें पुरानी सरकार थी, वहांसे बहुतसे लोग निकाल दिये गये थे। वह एक स्वतन्त्र गणराज्य था, इसलिए तब ब्रिटिश सरकार कोई सहायता न दे सकी थी। क्या अब उन लोगोंको वहां बहाल नहीं कर देना चाहिए?

सैनिक शासनमें कानूनमें परिवर्तन होने के कुछ लक्षण दिखाई देते थे; किन्तु अब तो स्थित अधिकाधिक गम्भीर होती जाती है। निवेदन है कि यह मामला अलग-अलग लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और श्री चेम्बरलेनके ध्यानमें लाना चाहिए। उपनिवेशकी विधानसभाने म्यूनि-सिपल मताधिकारमें रंगभेद दाखिल करके रंगगत-कानूनके सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा प्रारम्भ कर दी है। ऐसा ट्रान्सवालमें नहीं है।

## कप उपनिवेश

ब्रिटिश भारतीयोंकी सभाकी संलग्न रिपोर्ट<sup>र</sup> से यहाँकी स्थिति पर्याप्त रूपमें स्पष्ट हो जाती है।

ईस्ट लंदनके भारतीयोंकी कप्ट-कहानीसे मित्रगण परिचित हो ही चुके हैं।

जैसा कि रिपोर्टसे विदित होगा, ट्रान्सवालने *चाजारों* की स्थापना करके जो मार्ग दिखाया है, उसका अनुसरण केपमें भी किया जा रहा है।

## [अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पव्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २३८: पत्र : दादाभाई नौरोजीको

२५ व २६ फोर्ट चेम्बस रिसिफ स्ट्रीट जोडानिसवर्ग मर्द ३२, **२**९०३

सेवामें माननीय दादाभाई नौरोजी लंदन श्रीमन्,

मैं इसके साथ हमेशा-जैसा वक्तव्य भेज रहा हूँ।

हाइडेलवर्गके दूकानदारोंके अनुरोधपर मैंने इसके साथ मिजस्ट्रेटी कार्य-धिवरणकी प्रति लौटा दी है। कार्रवाई दक्षिण आफिकामें श्री चेम्बरलेनके निवास-कालमें हुई थी। दूकान-दारोंका कहना है कि यह टिप्पणी आपको भेजी जाये। परन्तु मैं आशा करता हूँ आप इसपर कोई कार्रवाई न करेंगे। इस समय यहांके हमारे देशवासी ऐसी अशान्ति, उलझन और भयकी अवस्थामें हैं कि वं वस्तुस्थितिपर शान्त चित्तसे विचार नहीं कर सकते। इसिलए मैं आपसे निवेदन कहाँगा कि श्री नाजर या मेरे पाससे जो वक्तव्य न आयें उन्हें स्वीकार करने और उनका उपयोग करनेमें सावधानी काम लें। हमारी नीति यह है, और होनी ही चाहिए, कि हाइडेलवर्गके कार्य-विवरणमें जो असुविधाएँ वताई गई हैं वैसी असुविधाओंको सहन करें। वे ज्यादा बड़े प्रश्नका एक पहलू मात्र हैं। सारा प्रयत्न वर्तमान कानूनके रद करानेपर केन्द्रित किया जाना चाहिए।

आपका आज्ञाकारी, मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० २२५७) से।

## २३९. अपनी बात<sup>9</sup>

इस समाचारपत्रकी जरूरतके बारेमें हमारे मनमें कोई सन्देह नहीं है। भारतीय समाज दिक्षण आफ्रिकाके राजकीय शरीरका निर्जीव अंग नहीं है; और इसलिए उसकी भावनाओंको प्रकट करनेवाले और विशेष रूपसे उसके हितमें संलग्न समाचारपत्रका प्रकाशन अनुचित नहीं समझा जायेगा। बल्कि, हम समझते हैं, उससे एक वड़ी कमी पूरी होगी।

विटिश दक्षिण आफ्रिकामें बसनेवाले भारतीय सम्राट्की प्रजा है; फिर भी वे कितनी ही कानूनी निर्योग्यताओंसे पीड़ित हैं। उनकी ओरसे बात करनेवालोंका कहना है कि ये कानून

१. गांधीजीका यह अग्रलेख इंडियन ओपिनियनके पहले अंकके अंग्रेजी-विभागमें और उसका अनुवाद गुजराती, हिन्दी तथा तिमल विभागोंमें भी प्रकाशित हुआ था। यह उनके नामसे नहीं था। 23 Feb 1903

Sear Profession Gokhale, 4100)
Enientshine heen progressing very fact on this country of naturally I have been in the thick of the pight. The storage is far more interest state I expected.

Herewith statement presented to have thembertain as pretoria.

and . espay of statement up to rate sear to tondon. There is a great deal of senderhand more gaingon the cold lamb are being senerely enforced. And it provides my having to stop here longer than busch.

I was just in time to join the subles deputation that writer (in he (. I hope you received is been y the Din statement.

there The matter being constants
of mitelliqueth discussed in the
papers his do good. Hopingyonare well
sumann
youtre

#### The "Isdian Opinies, "

This weekly newspassed in published, in ther languages. namles .Englich, Bieral Tamil and Hiadi, in the interests of the British Indiana residing in South Africa

THE POLICY

of the paper would be to advocate the cause of the British Indiana in this sub-continent. But while it would insist upon the rights of the community, it would not be slow to point out to it its responsibilities also es marchen of a mighty france. It would person ently endinger to bring about a proper thinks. standing between the two commandes which Providence has brought together with one files

#### THE ADVANTAGES

to the Indian community in subscribing to and supporting this paper would be:--

- (1) It would have a newspeper that would advocate its come as well as give to all sections of it news in their own languages
- (a) It would contain news specially affecting Indians of all parts of South Africa, besides local and general infor-Eution.
- (3) It would contain an epitome of events happening in India
- (4) It would give commercial intelligence
- '(s) Is would contain contributions from competent writers. Indian as well as European. on all subjects-Social Moral. and Intellectual

The advantages to the European community would be -

- (1) The paper would give it an idea of Indian thought and aspirations.
- (2) It would acquaint it with such Indian matters as are not commonly known to it, and yet grayanus ana 4\_4 an an which should not be ignored by true Imperialists
- To Europeans and Indians alike, it would serve as the best advertuing medium in those branches of the trade in which Indians are especially con-

The rate of annual subscription is 128, 6d in the Colony and outside the Colony, 178 payable in advance

Single copies are sold at 3d.

Advertured charges can be had on application to the undersigned

W. MADENIE. Proprietty "Indian Opinion 115 Greygione Dullen

पं र्शनिवन स्थिपिनीयन " का म्पूक्तियुष्यं नीक्षणतं प्रविद्यः, गुलदानीः शक्षियपनि विनिष्ठेमें यादे अस्याप्यतः १० नोक्षियये नीक्षणीः तेतुः व्यक्तिकं यदासम्ब HER MIT BILLY MARKET MIT वर्षे पुरावमा अमे ने सम्वत्र परेश्य થકશે. ત્યાપાલની મહાદેતા પ્રવક્ષા ભવ માટે ૧૩૪ કપાલ ખર્લ લાધે નેમને પાલ વ્યવહાર તીમેતે દેશણે કરેલ 410

& MITTER "કંકીયત એહિંતીયત તા માથેક ming " Glien Strillinen" તામતુ પ્રત્યુ ભાવણા પ્રદિવતાના વક્ષ્યા ક્રમાન છે: અને તેટના માટે આવતા લધના પ્રદિવસ આપ્રમાએ એમ મતે કેમ જાતાના बारका तेपल बीट लभाने तेना पराह क्षाकानी मेरिक मंदी लंगले क्या तेथा बाबर અંદર ખનર જંમ નને તેમ ત્રમારે મથે તે! આ દું પ્રદેશ જાજી વાયા થયું વ્યવસા છે. mà provi tatal un emi ulli ere all med meet vis visi mit भा**रत्ये कर्क्ड** स्वयं निव निव स्थानि अन्य कर्मात्र करे सार वर्ण तरे नि માટે જાજારતું જાજના ક્રાહિય આકર્યો પૂર્ણ તેમાં પ્રેનિયંપના ક્લાનિયા 🧎 મા મી ફેલ તેઓ આ ખપાયા નહેર મનર आर्थने र पण प्रधा प्रथम नवस ते।

Abdul Cambr, of Malastori 049 10)

4913

Journty Abdust Carim, of Messer, Dada, Alakula & Co. ન્યુસન અન્દૂલ સ્તીમ (દાદ અન્દૂલા 44 k+ ).

named is.

VI. ELED HELME SO., P. DEWAY Mahound & Co.

Housen Camini & Co 554 sitil4-0.30. Adamji Munkhan, of G H

Miniklan & Co. MINE M. યાંખાત (છ. એય મીયાંખાતની ૧૦). Pance Rustony, will reas, Hajer Abdusta, att megas, Blombin Hajee Coming Ward ald liken,

न्द्रंक भावका पारेण, Aक्र्रिकाओं Mahorand Parelle. H. C. Anglia, Av. etc. Abdu. A. A. gath, A. D. Munshi.

44-04-U 44-064167e چې مرونو و سنمونورونونو 118, 444414565 HARISE мици Зийничий кійстуй எப்பத்த கொள்கமே அம் சச்2கம் Qualitation or an Propriate America and nggalainis kalikatinggal இருக்கும் நிரையாவுவ **அத**த்த 4 5-24 4000 5000. +4p arrama 4, 5 utas Anci பாள்ளதும் இருக்க வேண்டியதும் بقاويها فركا فداعا لدافا للا ماهوا turmien Zummuen miZe *ண்ணென* ஆசிப்போட்யங்கும் رام منووق العادون وعاور) பம்பாயா குறுவக் சி, கங்க وفرقاءون والمسوري يتوفر 92rumpin "nis @kfice و فراعيد وريده " وعلاد الوالي வடுதற் மகர அச்சியம், ஆகையாவ and under contract and an under contract contrac سان 25 عرفز دو**ان** 

1 C. R. D. Pillay & Co., A P. Paradal Pillar & Co. Baco i Incade is ale.

4 H. R. Hayabah,

3 Rb. P. Pather. 4 3. 5. Pather.

than sithan a wer amen fire of the sine was are fire the करे रित्रक, प्रकारि, राज्येत, और दिश देवी बार बारवे बीच थी, बाहाज है जेल aret we below to a be not core follow LO EFET SEF WHEN I ARE SUNS urit e man & na fulba carb wie etter i eber mie men rie argent e, no en creen die alle trafe

> दी बहरतीयु "charac abenetes " et under.

er wen is gladen nicht feigen नाम है क्यानाम इस १० वस १०६एक के क्षूर के की कार्य अपने के का तेने अभी का दिश्वतानी बर्नका क्रिके । वे तेने क्याचार एक या बर्नक होता नोह gal artubel are the drupe er वा बाहिते, और दब श्रन्त दुलता पूर के उक् मीलने पराव क्रीने प्रवेशन आपने मेरी में स्थितन आहर बार देश नहारू. हर बनाचार क्ष चनाव है सरका क्षूत हस्ता है भीर प्रश्ना तथ उनके चार संख् हुछन Camin Camrualren & Cu., men a fie, die ute un unt fette न महीर करा में नीह बरा अंध नहीं तक male res ( pene riega pas- sie aniais da andits sie it amit है इस त्येन की बाता है की अर्थ स्व than orth, an liber, an arigh, और वंश मुख्यकाता है। के सब सब अवना दिनका समझ का दम अनादम वन वै विकास प्राप्ति प्रचा केरी की बाहर्ष Daniel Malamel & Co. um 11 sty gut to at or all and nature of the state are the

> थी केली बहुमान, नहीं बाद होतक्क्षीय गवतमय धीनता. seine gente gente, आकार. भागम् र्रोतंत्रको सारध ein wilter नंत्रवेशक संस्थात ere mad.

#### Advertisement Charges.

apply to the Proprietor ind(an Opmobi Internations Brinting Press, HB, Grey Street, Cartian.

#### The Indian Opinion.

THURSDAY JUNE 41H, 1903.

#### OURSELVES.

We need offer no apology for naking an appearance The Africa is a recognised factor in the fody politic, and a news paper, voicing its feelings, and specially devoted to its cause would hardly be considered out would supply a longfelt want

British South Africa, loyal sub to proved facis jocts though they are of the jocts though they are of King Emperor, labour under a mande qui anoto to ignore tins is possinie or at outerant to in the manon. The terminal to the case of a certain the manual and a certain the certain which, it is contented on their ly 100,000 Indians in British though it is liberal in another

Initially are unshowered and such South Alexan caused has afficed property in this of heeps the bank. The reasons of this state the sub-continent for good or of affeire in tie le fried in the projedice in the missle of the echialate, aroung not of minute deretabling the aptual acutes of the luban as a Hotel as met. the above relations that erreter time has be consumed, an the dual title of the Crowand Head as agreements perinvitating and the unhappy for getfulnowed the great werecom lister than always accordenal to the Mother Country exerning Providence beneath Land Hard under the flag of Bestannia It will be our embarous, there. for to growing the mound at making by placing facts in there true light before the public.

We are for first an that the ladiens here are free from all the fights that are action to their Wherever we first them to be at fault we and miggrot nears he its trta man South Miscs are without the grading it thence of the institutune that exist in Indian and that impact the necessary meral tone when it is wanting These that have immerated as children, or are larn in the Colony have no opportunity of nature to which they belong: arof knowing its greatures. It will be our duty on for an it may be in interpreted to supply there wants by inviting contributions from competent writers in England in India, and in this sub continent

Time share will-pone our doubt to do what is right the automate very little in all the We rely on generous apped fan oer vountrenen nay we have for it from the erva: Anglo-Saxon new that For rates of Advertisaments, Thols His Majests Edward VII an King Emperial For thereis nothing in our programm but a desire to producte harmous and creat will factured the different sections of the one noghty Empire

#### The William Indian the South Mrss.

Los ឬម៉ែកដល់វ «ស្នើស៊ី មហ្សារមាស to discuss in these diames for the next Los Weeks is a very Indian community in South large one It is fails growing in tions, so with this it will be readilyadmitted that prejudge has played not aid inconsiderable on girls of 13, and hove of 16 partiousill become duty then to of place indeed we think it steer clear of the and to it it with the situation without any The Indiana, resident in bias and with strict adherence Act which goes further them

No politician worthy of the cation test is so severe that \$6 name can afford to ignore this is possible for an officerato re-

for earl. Unat frede mit ihren. is a predilent in the corner sodiations ad which days into show supported in the which many throw to delet in understantly concerned. Let us then what the proctome is tailed

In York, the Imageness Honorethia Act effectivilly perhibits the entry of immigrants unless than have form farmerly domicalist in the Colon of un has they can read and write incofthe Funge in linguiges the Disters Lacrosca dat places the tenting class as the mercy of his among others who have proceeded absolute the la very drante. It is now to-Cretion without the grant or made hold trading licences which have to be taken out every year.

They there we the vessioner lare alrest courses upder which iren respectable persons, men and women, may be arrested. will unlimitatingly joint it out during day time or night time, ling the Republican legislation. and alike in country places as the countrymen in in towns. The question of educations in graving in merious ness. Public schools are no longer open to laden children The Government has lately corned uso Histor Grade Indian schools one in Durban and the other in Manrilary. but the education given there. studying the fast history of the is elementary, and there are no facilities for further studies after the youth has finished his school course. In the Capital of the Colony, the Town Council has missid a resolution probibiting abenition of leaving of town hads to the Indian subjects of His Imperial Majesty King-Empiror. And the Frime Minister has sent the Durban Town Council a copy of the recent Transvaal Government Notice, No 156 of 1901, dealing with the trading herness and residence of "Asiation this is ominous.

The presence of a Targe in desturad papebitien fusibir complicates the situation Indian is a parability some harder still. After it becomes tree at the end of full five years' indenture it is subject not only to the general laws of the Colony, but also to some approid ones. Thus, it must either enter into a series of fresh undentures, or return to lister, or pay an annual tax a poll tax cuphemistically described by thelegislature as a licence of \$23. importance. As with social quest [A recent Act imposes this hardship also ou**rie actor** children of indentured furbigrants, i.e. years of age

> The Opportisions passed in February last an Immigration the Natal Act in that the edu-

down refere to a people clarate and ned cools in the Light Lidens last in any jour of would Alice The firen Council is East lambo his passed a legist test leighfulung federas me combined and an experience of Landerl prigates of the tip exiting vilve of List terms as ingrahedpuths and proces to the true them to locations. In fact, the Municipal Act to the frakes with the nite . Smill AML

In the two new Cidware His Mycacy's Gineroment his in herital the legislation of the Lier Pagnilders, which is actued my reconsidered, and the whole of a mill be recess in the ma sers dottes have

However as the voke fills most housely used federa in the newly aspeted territories. it is worthwhile recognished In the Treamed, the Italia cannot trade, or reside, or own Landed property, except in heations set apurt for him. He must pay a regularizant fee of Ly He may not be out after or w, and may not walk on the fourpuths. There are the principal disabilities. The licensing measure is being enlyced with a severity unknown before.

In the Overage Steer Ochog. the Indian has no footing except as purely and samply 4 labource

There is this marked distinction, worthy of acts. Interes the Core Natal Arra Lation and the Republican legislosion, supply, that while the former, in theory, is applicable to all nationalities, the latter is especially directed against the Assation as such.

Strong popular peopler has practically tage the decision from the caber pairs of licini South Mison

Socially land propalatly, the He is nepperal "Looks In fact, popular prejudice has portrayed him as a " bithy being, without any virtue. The prejudice it must be confessed, has become much toncil down in Natal And though the differences between the two communities undoubtedly still exists, they are perhaps more a each based on the fact th looks at the problem from a different standpoint from the other than on colour prejudice. pure and simple. The struggle seems as demercest is Transvaal

THE A PLUMPERS OF A dud if it is an India is the namon. This statement has been

अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं। यदि खोजें तो इस परिस्थितिका कारण उपिनवेशमें वसनेवाले गोरोंके सन्देहशील मनकी गलतफहमीमें मिलेगा। यह गलतफहमी कई तरहकी है — ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे भारतीयोंका क्या दर्जा है यह न जाननेसे उत्पन्न गलतफहमी; उपिनवेशोंके साथ हिन्दुस्तानका भाईचारा स्थापित करनेवाली अपने महाराजकी संयुक्त संज्ञा 'राजाधिराज' से प्रकट होनेवाले घिनष्ठ सम्बन्धकी वेखवरीसे पैदा गलतफहमी; और जबसे विधाताने भारतको वरतानियाके झंडेके नीचे ला खड़ा किया है तबसे उसने ब्रिटेनकी कितनी सेवा की है इस बातकी दु:खदायी विस्मृतिसे जनमनेवाली गलतफहमी। इसिलए तथ्योंको उनके सही रूपमें लोगोंके सामने रखकर गलतफहिमायाँ दूर करनेकी हमारी कोशिश होगी।

भारतीयों में जो दोष वताये जाते हैं वे उनसे सर्वथा मुक्त हैं, ऐसी भी हमारी मान्यता नहीं है। यदि वे हमें गलतीपर दिखेंगे तो हम वेखटके उन्हें उनकी गलती वतायेंगे और उसे दूर करनेके उपाय भी सुझायेंगे। देशमें जो रीति-परम्पराएँ आवश्यक नैतिक मार्गदर्शनके द्वारा त्रुटियोंका परिमार्जन करती रहती हैं, दक्षिण आफिकामें वसे हुए हमारे भाई उनके नेतृत्वसे वंचित हैं। जो यहाँ कम उम्रमें आ गये या जो यहीं पैदा हुए उन्हें अपनी मातृभूमिके इतिहास या महानताको जाननेका अवसर नहीं मिल पाया। यह हमारा कर्तव्य होगा कि हम यथाशित इंग्लैंड, भारत और इस उप-महाद्वीपके समर्थ लेखकोंके लेख देकर इस कमीको पूरा करें।

समय सिद्ध करेगा कि जो सही है वहीं करनेकी हमारी इच्छा है। किन्तु हम सहयोगके विना क्या कर सकते हैं? हमें अपने देशवासियोंके उदार सहारेका भरोसा है। जो महान ऐंग्लो-सैक्सन कीम सप्तम एडवर्डको अपना राजाधिराज कहती है, क्या हम उससे भी यही आशा नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा ध्येय इस एक शक्तिशाली साम्राज्यके अनेक वर्गोंमें सद्भाव तथा प्रेम बढ़ानेके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

[अंग्रेजी और गुजरातीसे] इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३

## २४०. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय

अगले कुछ हपतोंमें हम इन स्तम्भोंमें जिस प्रश्नकी चर्चा करना चाहते हैं वह एक वहुत वड़ा प्रश्न है। उसका महत्त्व प्रतिदिन वढ़ता जा रहा है। हर-कोई कवूल करेगा कि सामा-जिक प्रश्नोंकी भाँति इसमें भी दुर्भावने वड़ी उलझनें पैदा कर दी हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य होगा कि इस दुर्भावको, और साथ ही पक्षपातको भी, विलकुल एक तरफ रखकर स्थितिपर विचार करें और केवल प्रमाणित तथ्योंको लेकर ही आगे वढ़ें।

कोई भी समझदार राजनीतिज्ञ इस प्रश्नकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आज ब्रिटिश दिक्षण आफ्रिकामें कोई एक लाख भारतीय वसे हुए हैं। भला या बुरा, इनकी इस उपस्थितिका इस महान् भूखण्डपर असर अवश्य होगा। तब हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इनका क्या किया जाये? इस प्रश्नके सही जवावपर उनका सुख-दु:ख निर्भर है। और नि:सन्देह इस देशमें रहनेवाले हर गृहस्थका उससे सम्बन्ध है। इसलिए हम सोचें कि आज वास्तविक स्थिति क्या है? लंदनको नगर-परिषदने इस आजका एक कानून बनाया है कि जो भारतीय शहरी निगम (कारपोरंजन) को ७५ पाँउ कोमतको जनीनके मालिक नहीं हैं, या इतनी कीमतकी जनीन जिनके कहों में, ये उन्हें अपने लिए मुकरंद विन्तियों हैं। देना होगा। दरअसल नगर-परिषद भारतोयोंको दक्षिण आफ्रिकाके आदिवासियोंकी श्रेणीमें आल देती है।

अब हालमें हो बनाये गये दो <u>गये उपनिवेदों में</u> सम्राट्की सरकारने भी पिछले गणराज्यके बनावे कानूनकों, जो कि स्वभावतः बड़ा कटोर है, ज्योंका त्यों कायम रखा है। आजकल उत्तपर पुनिवनार हो रहा है और बीझ हो उसे पूरी तरहते संबोधित कर दिया जायेगा।

किन्तु चूंकि नवे अधिकृत प्रदेशोंमें भी सबसे अधिक भार भारतीयोंपर ही पड़नेवाला हे, गणराज्यसे समयके कामुनसा सिहायलोकन कर छेना उचित ही होगा।

द्रान्सवालमें भारतीय अपने लिए निश्चित वस्तीसे बाहर कहीं व्यापार नहीं कर सकते और न कहीं वस गमते हैं। और अमीन तो एउ ही नहीं समते। फिर तीन पींड देकर उन्हें अपना नाम रिजस्टर करवा लेना पड़ता है। वे पटरीपर नहीं चल सकते और रातके ९ प्रकें बाद अपने मनानंस बाहर नहीं निकल सकते। ये हैं सास-तास निर्धीयताएँ। परवाने-वाले कानूनका अमल इतनी नस्तीसे किया जा रहा है कि जितना पहले कभी नहीं किया गया था।

ऑरेंन रियर उपनिवेशमें तो भारतीयोंका तिया मनदूरोंकी हिसियतके और किसी हैसियतसे कोई स्थान ही नहीं है।

केन कालांना और नेटालके कानून तथा गणराज्यके कानूनमें ध्यान देने लायक लास फर्क यह है कि केन कालोनी और नेटालके कानून सिद्धान्ततः बहां सभी देशोंके निवासियोंपर लागू किये वा सकते हैं वहीं गणराज्यके कानून केवल एशियाके निवासियोंके लिए ही हैं।

भारतीयोंके विलाम लोगोंने इतना गहरा दुर्भीय भरा हुआ है कि उसने उन्हें ब्रिटिश दक्षिण आक्रियाके अन्य भागोंसे दूर ही रखा है।

यित्र आफिनामें हिन्दुस्तानी सामाजिक और अन्य तमाम दृष्टियोंसे अछूत-से बने हुए हैं; कहीं कम, कही ज्यादा। यहां उन्हें तिरस्कारपूर्वक "कुळी" कहा जाता है। वास्तवमें यहांक ळीन साधारणतवा उन्हें "गन्दे जीव" मानते हैं, जिनके अन्दर किसी सद्गुणका छेशमात्र भी नहीं हो नकता। हां, यह सही है कि अब यह दुर्भावना नेटालमें काफी कम हो गई है। फिर भी दोनों कोमोंक बीच नेदभाव तो हैं हो। इसका कारण केवल रंगभेद नहीं, शायद यह है कि समस्याकी तरफ देखनेकी दृष्टि प्रत्येक कोमकी अलग-अलग है। किन्तु सबसे अधिक उग्र संपर्ध ट्रान्सभालमें है।

[अंबेर्जासे]

Ţ

. .

ंबियन जोपिनियन, ४–६–१९०३

कर जब कि — हम आशा करें — प्लेग समाप्त हो रहा है, और वह पिछले कई महीनों में राजधानीसे वाहर कहीं वढ़ा ही नहीं — भले ही यह उसकी अच्छी विसंगति हो — इससे उन तमाम शरणायियों को, जिनका ट्रान्सवालसे सम्बन्ध है, वहुत भारी आर्थिक हानि और असुविधा उठानी पड़ रही है। क्या हम स्थानीय सरकारसे प्रार्थना करें कि वह नेटालके इन कुछ निवासियों को — भले ही वे भारतीय हों — इस प्रकट अन्यायसे कुछ तो रक्षा करें। एक सच्चा अंग्रेज स्वभावतः न्यायप्रिय होता है। इसिलए हम हर सच्चे अंग्रेजसे पूछते हैं कि क्या यह उपर बताया गया एकपक्षीय व्यवहार न्यायका नमूना है?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ऑपिनियन, ४-६-१९०३

## २४३. देर आयद दुरुस्त आयद

केप टाउनके ब्रिटिश भारतीय संघने ब्रिटिश भारतीयोंकी एक विशाल सभा करके केप कालोनीकी सरकार द्वारा हाल हीमें वनाये गये प्रवासी-अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) और भारतीयोंको *पाजारों* में रखनेके प्रस्तावित कान्नोंके विरोधमें कुछ प्रस्ताव पास किये हैं। केप कालोनीके कानूनको वदलवानेमें वम्बईका व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कामर्स) हमारे इन देश-भाइयोंकी जोरदार मदद कर रहा है। यह कानून विधेयकके रूपमें काफी निर्दोप था। इसमें साम्राज्यके प्रजाजनोंकी, वगैर रंगभेदके, रक्षाकी व्यवस्था की गई थी। और शैक्षणिक कसौटीमें भारतीय भाषाओंको भी स्थान दिया गया था। विवेयक अधिवेशनके अन्तमें जाकर पेश किया गया और उसे मंजूर करनेमें भोंडी जल्दवाजी की गई। इस विययमें तो उसने नेटालको भी मात कर दिया। इसलिए स्वाभाविक था कि उसके तमाम अवस्थाओंसे गुजर जानेके पहले जनता उसके वारेमें कुछ कह ही नहीं सकी। जहाँतक हमारा सवाल है, हम तो समझते हैं कि भारतसे बहुत भारी संख्यामें लोगोंके यहाँ आनेका जरा भी खतरा नहीं है। श्री चेम्बरलेनने एक सिद्धान्त कायम कर दिया है कि स्वशासित उपनिवेशोंको हक है कि वे अपने यहाँ दूसरोंके प्रवेशपर जितना चाहें नियन्त्रण रखें। उस दिन लॉर्ड मिलनरने इस सिद्धान्तको और भी जोर देकर दुहराया था। और अब हमारे देश-भाई भी उसे मानते हैं --- मानना ही पड़ता है। परन्तु इस सिद्धान्तकी कुछ स्पष्ट मर्यादाएँ तो हैं ही। एक तो यह है कि नियन्त्रणका आधार रंगभेद नहीं हो सकता। और दूसरी यह कि, समूचे देशपर रोक नहीं लगाई जा सकती। किन्तु केप कालोनीका कानून इन दोनों मर्यादाओंको ताकमें रख देता है। उसमें शैक्षणिक कसीटीकी एक ऐसी शर्त रखी गई है जिसपर शायद विश्व-विद्यालयका एक ग्रेजुएट भी खरा न उतरे। उघर इन योग्यताओं में भारतीय भाषाओं के ज्ञानका

१. १९०२के अधिनियम ४७ से (शैक्षणिक कसोटीके क्षेत्रसे भारतीय भाषाओंको हटाकर) पश्चियाइवोंके प्रवेश-पर प्रतिवन्य लगा दिये गये थे। त्रिटिश भारतीय संघने इस अधिनियमका विरोध करते हुए जून ६, १९०३ को उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र भेजा था।

२. केप टाउनकी नगर-परिपद चाहती थी कि एशियाश्योंको, ट्रान्सवालमें स्वीष्टत तरीकोंसे, पृथक कर दिया जाये।

३. देखिए पृष्ठ ३३० ।

## २४५. मेयरको तजवीज

हम नीचे डर्बनके मेयरका वह वक्तव्य देते हैं जो उन्होंने गत मंगलवारको परिषदके सब सदस्योंकी समितिमें पेश किया था। यह नेटालमें उन पुराने घृणित कानूनोंको दाखिल करनेका एक असामियक प्रयत्न मालूम होता है जो एशियाइयोंके पृथक्करणके सम्बन्धमें अस्थायी रूपसे ट्रान्सवालमें फिर लागू किये गये हैं। ये कानून वे ही हैं जो लड़ाईसे पहले ब्रिटिश सरकारका सात्विक रोष जागृत कर चुके हैं और जिनपर साम्राज्य-सरकार विचार कर रही है। यह "उचित और सम्मानजनक व्यवहार" के समानाधिकारोंको बेजोड़ विडम्बना है और इन कानूनोंको पास करनेकी जो अनुचित उतावली की जा रही है वह साफ बताती है कि इनके पुरस्कर्ता आलोचनाका स्वागत करनेको व्यग्न नहीं हैं।

#### तजवीज

माननीय प्रधानमन्त्रीने ट्रान्सवालकी कार्यकारिणी परिषदमें स्वीकृत प्रस्तावकी एक प्रति भेजनेकी कृपा की है। इसमें कुछ सिद्धान्त बताये गये हैं, जो एशियाइयोंकी न्यापारिक परवानोंकी अर्जियोंके निवटारके सम्बन्धमें काममें लाये आयेंगे। संक्षेपमें इसके चार भाग किये जा सकते हैं: (१) एशियाइयोंको निजारोंमें हो न्यापार और निवासके लिए स्थान देनेके लिए; (२) सब नये परवाने ऐसे निजारोंकी दूकानोंतक ही सीमित रखनेके लिए; (३) यह न्यवस्था करनेके लिए कि इन निजारोंके वाहर एशियाइयोंको जो परवाने मिले हुए हैं वे किसी अन्य एशियाई न्यापारीको हस्तान्तरित न किये जायें और ये एरवाने जिनके पास हैं उनको किसी एक शहरमें उससे अधिक परवाने न मिलें, जितने एक निश्चित तारीखको उन्हें प्राप्त हों; और (४) एशियाइयोंको, रहन-सहनकी पद्धति-सम्बन्धी कुछ अमुक स्थितियोंमें, इन नाजारोंके वाहर रहनेकी अनुमित देनेके लिए।

हमें इस नगरमें सन् १८९७में पेश किये गये कानूनकी सफल्ता या असफल्ता सिद्ध करनेके लिए छः वर्षका समय मिल चुका है। मुझे सखेद स्वीकार करना पड़ता है कि इस कानूनसे जिन लाभोंकी आशा था उनका अनुभव हमें नहीं हुआ। मेरा मतल्व सन् १८९७के प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम और सन् १८९७के १८वें कानूनसे है। यह दूसरा कानून "थोक और खुदरा व्यापारियोंके परवानों सम्बन्धी कानूनमें संशोधन करनेके लिए" वनाया गया था।

पिछ्छे छः वर्षोमें पिश्याइयोंके परवानोंकी संस्यामें बहुत स्पष्ट वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं िक नगरके प्रधान बाजारोंमें मूल्यवान् जायदादके बढ़े-बढ़े थोक पिश्याइयोंके अधिकारमें हैं, वे दिन-प्रतिदिन दूसरी जायदादें छेते जा रहे हैं और ज्यापारके िष्ण बहुत-सी नई इमारतें बना रहे हैं। वर्तमान कानृनोंके अन्तर्गत इन सभी इमारतोंके परवाने सम्भवतः उन्हें मिल जायेंगे, क्योंकि इन कानृनोंके अन्तर्गत परवानोंकी अर्जियों मनमाने तौरपर नामंजर नहीं की जा सफर्ती।

इस तथ्यकी उपेक्षा करना असम्भव है कि इन लोगोंकी नगरके हर-किसी भागमें रहने या व्यवसाय करनेकी अनुमति देकर हम गोरी जातिके स्वास्थ्यके लिए एक बहुत गम्भीर खतरेकी स्थायी बनाये दे रहे हैं। इस सम्बन्धमें, यह साबित करनेके लिए कि इन लोगोंकी आदतें नगरके लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं हैं, इतना ही बता देना वस होगा कि गिल्टीवाले प्लेगका आक्रमण कितने ज्यादा भारतीयोंपर हुआ है। मुझे पता बला है कि अबतक १६० लोगोंकी प्लेग हुआ। जनमें एशियाई रोगी कमसे-कम ९३ ये। यद्यपि भारतीयोंके प्रमुख प्रतिनिधियोंने प्लेगके प्रकारिक दिनोंमें स्वास्थ्य-विभागको बहुत बड़ी सहायता दी है, फिर भी प्रजातीय रिवाजोंके

१. गांथीजीकी इस सम्पादकीय टिप्पणीके नीचे दी गई तजवीज, जी आगे दी जा रही है।

मारण स्वास्थ्य और सफाईमें लिए आवस्थम व्यवस्था करनेमें वदी फाटिनाइयाँ सामने आई हैं। यदि नगरमें बसे तमाम भारतीयोक्षे लिए एक निर्दिष्ट स्थानमें रहना आवस्यक कर दिया अपि तो ये फटिनाइयाँ बहुत हिंद्रक काव्में आ आर्थेगी । मुझे पश्चियाई मुहल्ला वसानेके लिए आसपास एक उपयुक्त स्थान चुन हेनेमें क्रीड़े गभीर यसीवत दिखलाई नहीं पदती ।

वेस्ट स्ट्रीट, स्मिथ स्ट्रीट, पाइन स्ट्रीट, कामिश्यल रोड और रेखने स्ट्रीटम सथा अन्यन मकानों और दुकानोंक एशियाई स्वामियों के उन परवानों में कोई निहित अधिकार नहीं है, जिनके अन्तर्गत वे स्थापार करते हैं, वर्यों क अच्छे और पर्याप्त पारण गाँजूद धोनेपर ये और अन्य परवान क्रिसी भी निर्दिष्ट वर्षक अन्तमं नये नहीं भी फिये जा सकते । इसिंहण यदि भारतीयोंक न्यापार तथा निवासंक स्थान अवकी तरए समस्त नगरम हितोर होने के वंजाय एक विशेष क्षेत्रमें एकत कर दिये जायें तो इससे उनको फिटनाई होनी तो दूर, उल्टे लाम ही होगा। वर्तमान परवाने तुरन्त रद फरना कुछ फठोरता हो समती है; फिन्तु वर्तमान परवानेदारींको अपने अधिवृत मकानों-दृक्षानोंके ही परवाने जीवनभर रखनेकी अनुमति दे देनेमें, मेरा खयाल है, उनके साथ न्याय ही सकता है। वेशक, शर्त यह छोगी कि वे स्थान विल्खुल साफ रखे जायें। परन्तु वर्तमान परवाने अन्य भारतीयोंकी किसी भी अवस्थामें हस्तान्तरित न किये जाने चाहिए और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए नगरके समस्त भारतीयोंका वाकायदा रजिस्टर रखना आवश्यक होगा ।

द्रत मामछेपर सावधानीसे विचार फरनेके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है जब कि द्रस परिपद्को ट्रान्सवालमें लागू कानूनोंसे कुछ मिल्ते-जुल्ते आधारोंपर एक कानून वनानेका प्रार्थनापत्र सरकारको भेजना चाहिए, जिससे उर्वनमें ही नहीं, विल्या समस्त उपनिवेशमें खार्थ्य और व्यापार-संवन्धी हितोंकी रक्षा की जा सके। में अनुरोध करता हूँ कि अब उस सम्बन्धमें सरकारसे प्राथना करनेमें विद्या न किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आशा की जाती है कि ट्रान्सवालके नये कानूनोंके फल-स्वरूप एशियाश्योंको उस उपनिवेशको छोड़फर नेटाल आनेका प्रोत्ताहन मिलेगा, जहाँ वर्तमान अवस्थाओं में वे नगरके किसी भी भागमें, जहाँ चाह वहाँ, अपना न्यवसाय चला सकते हैं और रह सकते हैं। यदि सरकार एशियाइयोंसे न्यवहारकी विधिक सन्वरूभमें नेटालको ट्रान्सवालके समान आधारपर रखनेके लिए आवश्यक कानून वनाना स्वीकार कर हे, तो विधेयकमें वया-वया व्यवस्था हो, इस सम्बन्धमें मेर सुझाव ये हैं:

- १. ट्रान्सवालके सन् १८८५के तीसरे कानूनमें पशियादयोंके पंजीकरणके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था है उसी तरिकिकी व्यवस्था नेटालके नगरों और कस्वोंमें रखी जाये।
- २. नगरपाल्किन-अधिकारी पृथक एशियाई जाजार (या विस्तियाँ) वनार्ये। इनमें ऐसे सभी एशियाई रहें जो .यूरोपीयोंकी घरेल्द्र नौकरीमें न हों; अथवा जो सरकार निगमों (कारपोरेशन्स) या न्यापारिक पेढ़ियोंके भी, जो उनके रहनेके लिए वारकोंकी उपयुक्त व्यवस्था करती हों, कर्मचारी न हों।
  - ३. इन बाजारों में व्यवसाय चलानेके अतिरिक्त एशियाश्योंको नये परवाने न दिये जायें।
- ४. एशियाइयोंके पास इस समय जो परवाने हैं, उन्हें दूसरे एशियाइयोंके नाम हस्तान्तरित न किया जाये; विल्म वर्तमान परवानेदारकी मृत्युके पश्चात् रद कर दिया जाये।
- प्रविद्याहिको उससे अधिक परवाने न रखने दिये जायें, जितने इस विधेयकके लाग् होनेकी तारीखको उसके पास हों।
- इ. जो एशियाई उपनिवेश-मन्त्रीको सन्तीष दिला दे और यह सिद्ध कर दे कि उसने इस देशके या किसी अन्य बिटिश उपनिवेश या अधीनस्थ देशके शिक्षा-विभागसे उच्च शिक्षाका प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, या वह उस तरीकेका जीवन व्यतीतः कर सकता है या करनेके लिए सहमत है, जो यूरोपीय विचारोंके प्रतिकृत न हो, और न स्वास्थ्य-नियमोंके प्रतिकृत हो, तो वह उपनिवेश-सचिवको अपवादपत्रके लिए अर्जी दे सकता है। इस पत्रकी उपलिंधिपर वह एशियाङ्योंके लिए विशेष रूपसे निर्दिष्ट स्थानके अतिरिक्त किसी भी स्थानमें रह
- इन आधारोंपर वनाये गये कानूनके फलखरूप एशियाई व्यवसाय हमारे मुख्य बाजारोंसे एकाएक नहीं हटेगा, किन्तु अतिरिक्त परवाने न दिये जा सक्तेंगे; और यदि हम वतियोंकी विस्तियोंके साथ-साथ सब एशियाहवोंको (उनके व्यापार-स्थान कहीं भी क्यों न हो) इन शाजारों में रहनेके लिए विवश कर सकें, तो

हम एक ऐसा साध्य सिद्ध कर लेंगे, जो हमोर नगरकी सफाईकी अवस्था ज्यादा हदतक सुधारनेका साधन होगा, विनस्वत किन्हीं भी दूसरे उपायोंके ।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३

## २४६. तार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको '

जोहानिसनर्भ जून ६, १९०३

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ८४, पैलेस चेम्वर्स ब्रिज स्ट्रीट लंदन एस० डब्ल्यू०

लॉर्ड श्वेत-संघ लीग) को (ह्वाइट उत्तर हए वताया कि उन्होंने भारत-सरकारसे गिरमिटिया भारतीय कहा जो गिरमिट होने पर लोट जार्ये । पूरा आशा वापसीका मंजूर न होगा । प्रस्ताव

गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफ़िंस: ज्यूडिशियल ऐंड पन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २४७. ट्रान्सवालको स्थिति

जोहानिसवर्ग जून ६, १९०३

## ६ जून, १९०३ तक ट्रान्सवालकी स्थिति

इस सप्ताह लॉर्ड मिलनरने श्वेत-संघ (ह्वाइट लीग) के एक शिष्ट-प्रण्डलसे भेंट की। पूरी रिपोर्टकी नकल संलग्न है। परमश्रेष्ठका रुख भारतीयोंके, प्रति सहानुभूतिपूर्ण या और यदि उन्होंने भारतीय शिष्ट-मण्डलके प्रति कड़ा रुख दिखाया तो श्वेत-संघके प्रति भी उनका रुख उतना ही कड़ा था।

अव परमश्रेष्ठके सामने रखनेके लिए एक प्रार्थनापत्र तैयार किया जा रहा है, जो भारतीय शिष्ट-मण्डलको दिये गये उनके उत्तरके वारेमें है। इसी डाक द्वारा उसकी एक अग्रिम प्रूफ-प्रति मेजी जा रही है। यह प्रार्थनापत्र सारी स्थिति स्थब्ट कर देगा और इससे भारतीय समाजकी आवश्यकताओंका पता भी लग जायेगा।

2. यह तार, जो प्रत्यक्षतः बिटिश समितिके लिए था, इंडियाको भी भेजा गया था। इसकी एक नकल दादाभाई नौरोजीने भारत-मन्त्रीको भेजी थी।

लॉर्ड मिलनरने रवेत-संघको जो उत्तर दिया उसमें एक वात संकट-सूचक है। लॉर्ड महोदय भारत-सरकारसे इस शतंगर गिरिमिटिया मजदूरोंको छेनेके छिए छिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि जन्हें जबरन वापस भेजा जा सके। प्रसन्नताकी बात है कि भारत-सरकारने परम-श्रेष्ठको अवतक जनके सन्तोपके लायक कोई उत्तर दिया है, ऐसा नहीं दोखता। किन्तु लिखा-पढ़ी अभी जारी है, यह देखते हुए आज निम्न तार भेजा गया है:

लॉर्ड मिलनरने स्वेत-संघ (व्हाइट लीग) को उत्तर वेते हुए बताया है कि उन्होंने भारत-सरकारसे गिरमिटिया भारतीय भेजनेको कहा है, जो गिरमिट पूरा होनेवर लीट जायें। आज्ञा है अनिवायं वापसीका प्रस्ताव मंजूर न होगा।

इस प्रस्तावका अर्थ समस्त ब्रिटिश नीतिको जलट देनेस कम और कुछ नहीं है। भार-तीयोंकी माँग उन लोगोंके लाभके लिए है जो गुलामोंके रूपमें उनका श्रम चाहते हैं। ज्यों ही जनके वन्धन ढीले होंगे त्यों ही जनको वापस जाना होगा। दूसरे शब्दोंमें, जपनिवेश, यदि है सके तो, भारतीयोंसे सब कुछ है लेगा, किन्तु बदलेमें देगा कुछ भी नहीं; क्योंकि उनको जो मजदूरी दी जायेगी वह सदा प्रमाणित मजदूरीसे कम होगी, और भले ही वह कितनी ही ऊँची क्यों न हो, इतनी ऊँची नहीं हो सकती कि उससे उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और उस देशमें वसनेके अधिकारसे वंचित होनेकी क्षतिपूर्ति हो सके। अतः जनतक ट्रान्सवाल अपनी स्वतन्त्र भारतीय आवादीके साथ उचित तरीकेसे व्यवहार करनेके लिए तैयार नहीं है, तबतक वह भारतसे कोई सहायता पानेकी आशा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, शुद्ध भावसे आशा की जाती है कि अपने एकपक्षीय लाभके लिए उसे भारतीय मजदूरोंका शोवण न करने दिया जायेगा।

ईस्ट लंदनके लोग अपने छुटकारेके लिए गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। यह सच है कि वह नगर एक स्वशासित उपनिवेशका अंग है। किन्तु वे श्री चेम्बरलेनसे अपील करते हैं कि वे ईस्ट लंदनकी नगरपालिकासे वैसी ही मित्रवत् प्रार्थना करनेमें अपने महत्त्रभावका उपयोग करें, जैसी उन्होंने भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यसे की थी। ईस्ट लंदन तो आखिर साम्राज्यका एक अंग है, जब कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य साम्राज्यका अंग नहीं था।

लॉर्ड मिलनरकी ब्राजार-सम्बन्धी सूचनाका समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर अत्यन्त हानिकर परिणाम हुआ है। जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध हैं, यह सूचना अव अस्थायी मान ली गई है। किन्तु डर्वन नगर-परिषदने इसे गम्भीर रूपसे दिलमें वसा लिया है; और वह नेटालकी संसद्से अनुरोध कर रही है कि वह नया कानून पास करे, जिसमें भाजारों, अर्थात् पृथक् विस्तियों आदिके सिद्धान्तका समावेश हो जाये। इससे प्रकट होता है कि किसी एक वहे आदमीका एक ही गलत कदम कितनी बुराई कर सकता है। वह सूचना एक गलत कदम थी, इस सम्बन्धमें शायद ही कोई विवाद हो। क्योंकि, जब वह तैयार की गई तब उसे स्थायी मान गया था। अब लॉर्ड मिलनरने कहा है कि वह केवल प्रयोगात्मक है। जाहिर है कि, नेटाल और तेष दोनोंने उसे स्थायी माना है। इस सम्बन्धमें भारतके महा-अंक-निर्देशकका कथन पढ़ने योग्य है। उसकी एक कतरन संलग्न है। [अंग्रेनीसे]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २४८. प्रार्थनापत्र: ट्रान्सवालके गवर्नरको बिटिश भारतीय संघ

२५ व २६, कोर्ट चेम्बसं रिसिक स्ट्रीट जोहानिसवर्ग जून ८, १९०३

चेवामें निजी सचिव परमश्रेष्ठ गवनंर, ट्रान्सवाल जोहानिसवर्ग महोदय,

ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) उन अनेकानेक मुद्दोंके सम्वन्धमें परम-श्रेष्ठकी सेवामें उपस्थित होनेकी घृष्टता कर रहा है, जो उस शिष्ट-मण्डलने परमश्रेष्ठके सामने पेश किये थे, जिसे गत २२ मईको परमश्रेष्टने भेंट देनेकी कृपा की थी।

संघकी कार्य-सिमिति अनुभव करती है कि पिछली मुलाकातका समय सीमित या, इसलिए इतने थोड़े समयमें शिष्ट-मण्डल अपने कुछ मुद्दोंको पूरी तरह परमश्रेष्ठकी सेवामें नहीं रख सका। इसी प्रकार, परमश्रेष्ठने जो भाषण दिया उसके जवावमें भी कुछ कहनेका अवसर शिष्ट-मण्डलको नहीं मिल सका।

इन मुद्दोंकी चर्चा शुरू करनेसे पहले पिछली मुलाकातके समय परमश्रेष्ठने सिमितिकी वार्ते देरतक जिस घीरज और सीजन्यके साथ सुनीं, और जिस सहानुभूतिके साथ उनका जवाव दिया, उस सबके लिए सिमिति परमश्रेष्ठको आदरपूर्वक घन्यवाद देना चाहती है।

## १. एशियाई दुफ्तर

परमश्रेष्ठके प्रति अधिकतम आदर रखते हुए सिमितिकी अब भी यही राय है कि जिस तरह एशियाई दफ्तर अभी काम कर रहा है वह भारतीय समाजके लिए एक भारी वोझ और उपिनवेशकी आयपर एक अनावश्यक खर्च है। सिमितिने केवल उसकी कार्य-पद्धतिके वारेमें अपनी राय वताई है। इसमें पर्यवेक्षकोंमें से किसीके व्यक्तित्वपर किसी भी प्रकारका आक्षेप करनेका हेतु सिमितिका नहीं है।

(क) अनुमाति-पत्रों (परिमट्स ) के विषयमें एशियाई दफ्तरने चड़ी कठिनाइयाँ उपिस्थित की हैं।

परमश्रेण्ठने कहा था कि किसी समय भारतीयोंको बहुत अधिक अनुमित-पत्र दिये जाते रहे हैं। परन्तु मेरी समिति बताना चाहती है कि इक्के-दुक्के अपवादोंको छोड़कर गैर-शरणाथियोंको कभी अनुमित-पत्र नहीं दिये गये हैं। शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजर्वेशन ऑडिनेन्स) के मंजूर हो जानेके बादकी अवधिमें कुछ दिनों रेलवे अधिकारियोंका खयाल रहा कि अनुमित-पत्रका होना अनिवार्य नहीं है और इसलिए अनुमित-पत्र देखे बगैर ही वे रेल-टिकट जारी करते रहे।

सीमावर्ती शहरोंमें भी इनकी जांच नहीं हो रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कितने ही नये भारतीय उपनिवेशमें आ गये, जिन्हें कि यह ज्ञान ही नहीं था कि इसमें कियी कानूनका भंग हो गया है। उन भारतीयोंका वादमें चालान किया गया और उन्हें उपनिवेश छोड़कर चले जानेके लिए हिदायत कर दी गई। इसलिए ऊपर लिखे अनुसार भारतीय उपनिवेशमें आ गये थे, उससे हमारा यह कथन असत्य नहीं हो जाता कि एशियाई दफ्तर वड़ी सक्तीसे काम कर रहा है।

एशियाई दफ्तरके खुळ जानेके कारण अब अगर भारतीय लोग उपनिवेश-सचिवको नाम-चारके लिए, परन्तु वास्तवमें एशियाई दफ्तरको, दरक्वास्त न दें तो उन्हें अनुमित-पत्र मिल हो नहीं सकते। यूरोपीयोंकें लिए यह बन्दिश नहीं है। फिर इस दपतरके पर्यवेदाकोंकी अनुमति-पत्र मंजूर करनेकी सत्ता भी नहीं है। वे केवल सिफारिश कर सकते हैं। इस सिफारिशके बाद ही अनुमति-पत्र देनेवाले आम दपतर समुद्र-किनारेके शहरोंमें बैठकर इन सिफारिश पाये हए नामोंपर अनुमति-पत्र मंजूर करते हैं, इसके पहले नहीं। अनुमति-पत्रोंके उम्मीदवारोंको प्रामाणिकताके वारेमें ठीक वहीं सवत एशियाई दफ्तरमें पेश करना होता है जो अनुमति-पत्रोंके आम दपतरों में पेश किया जाता है। दोनों दपतरोंके बीच फर्क यह है कि समुद्र-किनारेके आम दफ्तरमें काम करनेवाले अधिकारी अर्जदारको अपनी आँखों देखकर उसके द्वारा पेश किये गये सबूतकी प्रामा-णिकताकी जांच कर सकते हैं, जब कि एशियाई दफ्तरमें काम करनेवाल अधिकारीको सैकड़ों मील दूर वैठकर अर्जदारके वारेमें अपनी राय बनानी पड़ती है। इस पद्धतिमें छाभ तो कुछ भी नहीं; हाँ, वेकार समय जरूर काफी नष्ट होता है। एक भारतीयको परवाना प्राप्त करने में साधारणतः कमसे-कम तीन महीने तो लग ही जाते हैं। कितने ही उदाहरण ऐसे भी मिलेंगे, जिनमें सिफारिश हो जाने और प्रत्यक्ष अनुमति-पत्र मिलनेक वीच एक-एक महीना बीत जाता है। इसलिए अगर यह कहा जाये कि भारतीयोंकी भलाईके लिए यह दफ्तर खोला गया है तो, जहाँ तक अनुमित-पत्रोंका प्रश्न है, यह हेतु सकल नहीं हुआ है। उलटे इससे बेहद परेशानी और कानून-प्रम्वन्धी खर्च बढ़ गया है।

(ख) एशियाई दफ्तरने पास जारी करनेकी एक ऐसी पद्मित शुद्ध की है जो एकदम निकम्मी साबित हुई है।

एशियाई दपतर भारतीयोंपर अपने मनसे गढ़ी हुई सत्ताके सिवाय कोई सत्ता नहीं रखता। उसने पास देनेकी एक पद्धित विळकुल मनमाने ढंगसे जारी कर रखी है। जो भी भारतीय इस उपनिवेश में आता है उसका अनुमित-पत्र उससे छीन लिया जाता है और उसे एक एशियाई पास दे दिया जाता है। इस पासका उपयोग केवल इतना है कि उपनिवेश में आनेवाले भारतीयका नाम रिजस्टर में दर्ज हो जाये। परन्तु तथ्य यह है कि उसका नाम तो रिजस्टर में पहले ही दर्ज होता है। क्योंकि इस दफ्तर की सिकारिशपर ही तो उसे वह अनुमित-पत्र दिया जाता है। फिर अनुमित-पत्र तो स्थायी होते हैं और उनकी मददसे एक आदमी उपनिवेश के भीतर और वाहर भी जब और जितना चाहे आ-जा और घूम सकता है, जब कि एशियाई दफ्तर द्वारा जारी किये गये पास अस्थायी होते हैं और उपनिवेश से वाहर जाने और वापस लौटने के काम नहीं आते। इस प्रकार ज्यों ही एक भारतीय उपनिवेश में प्रवेश करता है इस पद्धित कारण अपने आने-जानेकी स्वतंत्रता बहुत कुछ खो देता है। विवेकहीन भारतीयों और यूरोपीयोंकी कमी नहीं है, जो इस पद्धितका लाभ उठाकर उसका दुरुपयोग करनेकी इच्छा रखते हैं। इसिलए ज्योंही शान्ति-रक्षा कानूनमें संशोधन करनेवाला अध्यादेश मंजूर हुआ, परवाना-विभागके मुख्य सिववको ये हिदायतें जारी करनी पड़ों कि एशियाई पास वापस करके उनके

वदलेमें अनुमित-पत्र (परिमिट) लिये जायें। यद्यपि यह अनुमित-पत्र देनेके पीछ उद्देश्य तो अच्छा था, परन्तु इसको जिस प्रकार कार्योन्वित किया गया है, उसमें जोहानिसवर्ग, पाँचेफ़स्ट्रम और हाइडेलवर्गके हजारों भारतीयोंको वड़े कूर अत्याचार सहने पड़े। मेरी सिमिति उनका वर्णन नहीं करना चाहती, क्योंकि उपनिवेश-सिचव उस प्रश्नपर विचार कर रहे हैं। हमारा मतलव तो केवल यह वताना है कि एशियाई दफ्तरके खुलनेके कारण ही यह सब हो रहा है। नहीं तो इतने कष्ट असम्भव थे।

और अब इस दफ्तरके होते हुए भी शासनने यह निश्चय किया है कि इस दफ्तरके अलावा, उससे अलग एक और स्वतंत्र एशियाई अफसर नियुक्त किया जाये। इस नये निश्चयका कारण मेरी समितिकी समझमें नहीं आ रहा है।

पंजीकरण (रिजिस्ट्रेशन)-करका समर्थन करते हुए परमश्रेष्ठने कहा था कि वह कर उप-योगी है। मेरी सिमितिने परमश्रेष्ठकी सलाहको मान लिया है और वह इस प्रश्नपर पुनः चर्चा करना नहीं चाहती, सिवा इसके कि इस सिलिसिलेमें वह प्रस्तुत विषयपर कुछ अधिक प्रकाश डाल दे। वात यह है कि, वास्तवमें, जैसा कहा जा चुका है, एक वार तो पंजीकरण एशियाई दफ्तर द्वारा हुआ, दूसरी वार हुआ अनुमित-पत्रोंके मुहकमेके मुख्य सिचव द्वारा। अब यह तीसरी वार पंजीकरण करनेका उपक्रम है। मेरी सिमितिकी नम्न राय है कि सन् १८८५ के कानून नं० ३ को कार्यान्वित करनेमें इस तरह तीन-तीन वार पंजीकरण करानेकी जरूरत नहीं है। इसके वगैर भी तीन पौंडका कर उन लोगोंसे वसूल किया जा सकता था, जिन्होंने पहली हुकूमतको वह नहीं दिया था। किन्तु इसके लिए एक स्वतंत्र दफ्तरके मारफत एक लम्बी-चौड़ी व्यवस्था कायम की गई है। मेरी सिमितिकी रायमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी।

(ग) एशियाई दफ्तरने परवाना देनेवाले दफ्तरके काममें अनावश्यक दस्तंदाजी की है।

कोई भी भारतीय व्यापारी या फेरोवाला एशियाई दफ्तरकी सिफारिशके वगैर अपना परवाना प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि कानूनमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है, जान पड़ता है कि राजस्व-विभागके अधिकारियोंको विभागसे हिदायतें दी गई हैं कि वगैर ऐसी सिफारिशके किसीको भी परवाने न दिये जायें। मेरी समितिकी समझमें नहीं आता कि इन सिफारिशोंकी क्या जरूरत है? परवाना (लाइसेंस) लेनेके लिए अर्जदारको हर हालतमें अपना अनुमित-पत्र पेश करना पड़ता है और प्रचलित घोषणा-पत्र भी भरना पड़ता है। अगर उद्देश्य यह निश्चय करना हो कि अनुमित-पत्र और घोषणा-पत्र अर्जदारका हो है तो एशियाई दफ्तर इस कामको राजस्व-अधिकारियोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह किसी भी सूरतमें नहीं कर सकता। ऐसे मामलोंमें स्वाभाविक रूपसे घोखेकी कहीं गुंजाइश नहीं है।

(घ) फोटोवाले पासोंकी पद्धतिके लिए भी एशियाइ दफ्तर ही जिम्मेदार है।

इतनेपर भी एशियाई दफ्तरको भारतीयोंपर अपनी सत्ता अधूरी लगी। मानो इसीलिए उसने हालमें आगन्तुक-पासोंकी एक नई पद्धति शुरू की। कानूनमें इसका कोई आधार नहीं है। इससे भारतीयोंकी हलचलोंपर एक नया प्रतिबन्ध लग गया।

इन सबके बाद एशियाई दफ्तरके कर्तव्यकी इतिश्री हो जाती है।

(ङ) एशियाई दफ्तर राज्यके कोशपर एक अनावरूयक चोझ है।

पिछले विवरणसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह दफ्तर सार्वजनिक धनका निरा अपव्यय है। क्योंकि, अगर समुद्र-किनारेके शहरोंके अफसर वगैर एशियाई दफ्तरकी सिफारिशके, अधिक अच्छी तरह नहीं तो वामरी-काम उतनी ही अच्छी तरह, अधिकृत संख्यामें अनुमित-पत्र जारी कर सकते हैं, और इसी प्रकार यदि यह विश्वास किया जा सकता है कि राजस्व-जारा नार प्राप्त ए। जार रूपा वागर नार नए (तरवाम तामा के तो सचमुच विभागके अधिकारी ब्रिटिश भारतीयोंको मामूली तीरपर गरवाने दे सकते हैं, तो सचमुच

(च) केम कालोनी और नेटालमें यहाँकी अपदा। बहुत अधिक भारतीय हैं। परन्तु एशियाई दणतरके लिए फिर कोई काम नहीं रह जाता।

इसके अलावा ट्रान्सवालकी अपेक्षा केव कालोनी और नेटालमें भारतीयोंकी आवादी कहीं अधिक है; परन्तु वहाँ ऐसे किसी दफ्तरकी जरूरत नहीं मानी गई। नेटालमें प्रवासी भारतीयोंकी रक्षाके लिए एक दफ्तर अवश्य है। परन्तु उसका सम्बन्ध तो केवल गिरमिटिया मगदूरीस है। स्वतन्त्र भारतीयांपर उसकी कोई सत्ता नहीं है। और शायद इससे भी बड़ी बात यह है 

(छ) एशियाई दफ्तर अन्य दफ्तरोंमें जानेकी जरूरत खत्म नहीं करता । परमश्रेष्ठने कहा था कि एशियाई दफ्तरकी जरूरत इसिलए है कि केवल एशियाइयोंका काम करनेवाले अधिकारियांसे भारतीयांका सम्पर्क सीधा और आसानीस हो सके और दूसरे है कि एशियाई दफ्तर वीचमें उलटा एक अतिरिक्त बोझ वन गया है। इससे अपने अन्य काम-ए त्रा प्राणाय प्राणा इस प्रकार मेरी सिमिति आशा करती है कि वह परमश्रेष्ठको यह विश्वास दिला सकी

है कि हर प्रकारसे यह दण्तर अनावश्यक है। वास्तवमें जब इसकी स्थापना हुई तब उद्देश्य यही था कि यह एक अस्थायी संस्था होगी, और अनुमित-पत्रकी प्रथा समाप्त हो जानेपर

इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी।

सूचना ३५६ सन् १९०३ का, जिसमें बाजारीके सिद्धान्त वताये गये हैं, जो उदार अर्थ लगाया गया है उसके लिए संघ कृतज्ञता प्रकट करता है। परन्तु आदरपूर्वक निवेदन है कि इस (१) कि उसका अभिप्राय भारतीयों को अनिवार्य रहमसे पृथक् करना और उनके सूचनापर दो कारणांसे आपत्ति की जा सकती है:

- व्यापारको केवल बाजारोंमें सीमित करना है।
  - (२) कि उसके अमलसे भारी कठिनाइयाँ पेदा होंगी।

पहली बातके विषयमें संघका नम्र निवेदन है कि यदि उद्देश्य स्वाधीनताको सीमित करना है, तो किसी भी तरहकी अनिवार्यता न्यायके विरुद्ध पड़ती है। अकसर कहा गया है कि करना ६, ता किता ना परहण जानगण नगण नगण है। जनसर महा नमा है। आवत भारतीयोंको बाजारीका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतमें उन्हें बाजारीकी आदत रिष्ट होते हैं और फिर बाजारमें व्यापार करना किसी के लिए वीचोंबीच उसके सबसे, व्यस्त हिस्सेमें होते हैं और फिर बाजारमें व्यापार करना किसी के लिए यात्रावायं नहीं है। कहना जरूरी नहीं कि भारतीय बाजार निवासके स्थान नहीं होते। असलमें जानपाय गुरु। पुरुण पुरुण पुरुण गुरुण गुरु ाजत-कता स्थापन ज्याना ज्याना एत्या ए जाता ए जाता पर त्याना नामा प्राप्ता पर जाता ए जाता पर त्याना प्राप्ता नामा वर्ग विशेषतक सीमित नहीं होता। इस सूचनामें तो महज पृथक् बस्तियोंको जाजारका मीठा नाम दिया गया है। यहाँ व्यापार ही नहीं करना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। सरकारने भी बाजारको कोई महत्त्वकी या इज्जतदार जगह नहीं माना है यह इसीसे स्पष्ट है कि लड़ाईके पहलेसे व्यापार करनेवाले भारतीय वहाँ जानेके लिए मजबूर नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार सुशिक्षित और प्रतिष्ठित भारतीयोंपर भी वहाँ रहनेकी पावन्दी नहीं है। फिर ट्रान्सवालके बाजार भारतके सही वाजार जिस प्रकार शहरके बीचमें होते हैं वैसे नहीं होंगे। संघको यह कहनेके लिए माफ किया जाये कि ये बाजार शहरकी सीमाके अन्दर होंगे, इसका मतलव यह नहीं है कि वर्तमान कानून मुलायमियतके साथ बरता गया है; क्योंकि कानूनका मंशा साफ है कि मुहल्लों और सड़कोंको अलग किया जाये, और ये तो शहरोंमें ही होंगे। फिर कानूनमें तो लिखा है कि ये सड़कों, मुहल्ले और बस्तियां केवल रहनेके लिए होंगी। उसमें व्यापारका कहीं उल्लेख नहीं है। इसिलए संघका मत है कि भारतीय व्यापारको बाजारोंतक सीमित करनेका अर्थ कानूनको मरोड़ कर निकाला गया है। हमें मालूम है कि भूतपूर्व गणराज्यके उच्च न्यायालयने अपने निर्णयमें कहा था कि कानूनकी व्याख्या करनेमें 'निवास' के साथ 'व्यापार' का भी समावेश समझा जायेगा। परन्तु यह फैसला सर्वसम्मत नहीं था। न्यायमूर्ति श्री मॉरिसने इसके विरोधमें अपना मत दिया था। इसिलए उस फैसलेपर अमल करना कानूनका उदार अर्थ करना नहीं है — इसे देखते हुए कि उसपर विरोधी मत दिया गया था और ब्रिटिश सरकारने कानूनको स्वीकार करनेकी लाचारीके वावजूद इस अर्थके प्रति सदा अपना विरोध प्रकट किया है।

परमश्रेष्ठने यह भी कहा था कि नया विवान विचाराधीन है। यदि ऐसा है तो संघ समझ नहीं पाता कि अभी इस कानूनको लागू करनेकी क्या आवश्यकता है? यों भी वहुत कम भारतीयोंको उपनिवेशमें आने दिया जा रहा है। जो लड़ाईके पहले व्यापार करते थे उन्हें फिरसे विस्तियोंसे वाहर व्यापार करनेका अधिकार दिया जानेवाला है। तव नये कानूनके वननेतक नये अर्जदारोंके साथ सरकार जैसा उचित समझे करे।

बाजारों को शहरकी सीमामें रखनेका क्वेत-संघ (व्हाइट लीग) ने कड़ा विरोध किय है। अगर भारतीयोंको आम तौरपर शहरोंमें व्यापार करनेके परवाने देना गलत है, तो शहरके कुछ हिस्सोंमें, भले ही उनका नाम बाजार हो, व्यापार करने देना भी उतना ही गलत होगा। इसलिए हमारे संघको भय है कि सरकारके इच्छानुसार यदि बाजार शहरके सुगम्य हिस्सोंमें बसाये गये तो भी भारतीय-विरोधी हलचल होती रहेगी।

इसिलिए संघका निवेदन है कि किसी भी दृष्टिसे विचार किया जाये, *पाजार*का सिद्धान्त असन्तोषजनक है।

यद्यपि हम यह नहीं मानते कि भारतीय व्यापारी बहुत ज्यादा व्यापार हिथया लेंगे, फिर भी उत्तम उपाय यह है कि व्यापारके नये परवाने देनेंपर नियन्त्रणका अधिकार नगर-पालिकाओं को दे दिया जाये और उनके निर्णयोंपर पुनिवचार करने का अधिकार सर्वोच्च न्याया-लयको हो। इस प्रकार जवतक सफाई, व्यवस्थित हिसाब आदि रखने के कानूनका पालन किया जाता है, तवतक वर्तमान परवानों में कोई हेर-फेर नहीं किया जायेगा। और जहाँ तक नये परवाने देनेका सवाल है, चाहे यूरोपीयोंको, चाहे भारतीयोंको, इसका निर्णय नगरपालिकाके हाथों में होगा, जो जनताकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करती है। इस तरहके प्रतिस्पर्धा-रहित कानूनका स्वाभा-विक परिणाम यह होगा कि प्रत्येक कौम अपने आप अलग-अलग मुहल्लों में बँट जायेगी। मकान साल-ब-साल वेहतर किये जा सकेंगे, कौमका सारा रहन-सहन ऊँचा किया जा सकेगा, और सो भी उसके किसी वर्गका जी दुखाये विना। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर शहरका कोई अच्छा हिस्सा चुनकर भारतीयोंको वहाँ जाने-न-जानेकी अनुकूलता कर दी जाये तो बगैर किसी जबरदस्तीके बहुत-से लोग प्रसन्नतापूर्वक इस अवसरका लाभ उठायेंगे।

अब दूसरी बात हैं। सरकार जिन निहित स्वायीकी रक्षा चाहती है, उनगर इस ३५२

सूचनाका गहरा असर होगा, वयोंकि:

- (२) वह बाजारींके बाहर एकके नामका परवाना दूसरेके नामपर बदलनेका हक (१) सूचना भारतीयोंक आजके सारे परवानोंको नहीं मानती।
- (३) उसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि किन्हें अपने परवाने नये करवाने
  - हैं गाजारिक बाहर व्यापार करनेक परवाने जिनक पास थे, केवल उन्हींको या उन सबको, जो युद्धके पहले बाजारोंके बाहर न्यापार करते थे — चाहे उनके
  - (४) यह भी साफ नहीं है कि जो पेढ़ी लड़ाईसे गहले बाजारिक याहर व्यापार कर रही थी उसके सभी साझेदारांको नये परवाने भिल सकते हैं या किसी एकको।
    - रंग उपर्युक्त मुद्दोंपर थोड़ी चर्चा करनेकी इजाजत चाहता है।
      - (१) सुचना भारतीयोंके आजके सारे परवानोंको नहीं मानती ।

यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इसपर जितना भी जोर दिया जाये, थोड़ा ही होगा। अजिके बहुतसे परवानेदारोंके लिए यह जीवन-मरणकी वस्तु है। कुछ परवानेदार भारतीय जारणार्थी ट्रान्सवाल वापस लीट गये थे। उनको ऐसे शहरोंमें व्यापार करनेके परवाने दिये गये, जहाँ वे पहले व्यापार नहीं करते थे। ये प्रवाने उनको ब्रिटिश अधिकारियोंने पूरे वर्षके लिए विना कि वे परवाने नये नहीं किये जायेंगे। भारतीय शिष्ट-मण्डलने पिछली बार खास तीरसे श्रो चेम्बरलेनका ध्यान इस बातकी तरफ दिलाया था। उन्होंने बड़े जोरसे आश्वासन दिया था कि इन परवानोंको सही माना जायेगा और ये नये किये जायेंगे। फिर भी उस सूचनाके अनुसार वर्षके अन्तमें ऐसे सब व्यापारियोंको बाजारीमें भेज दिया जायेगा। परमश्रेष्ठका ध्यान इस वातकी तरफ शिष्ट-मण्डलने दिलाया था। उन्होंने जवाव दिया था कि वे इसपर विचार करेंगे। इनमें से कुछ व्यापारियोंका कारोबार यहाँ वहुत लम्बे समयसे है। लम्बी मियादोंके पट्टोंपर उन्होंने भरोसा किया — सपनेमें भी यह शंका नहीं थी कि ब्रिटिश हुकूमतकी छायामें उनके पट्टांकी भियाद खतरेमें पड़ जायेगी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पुराने ज्यापारी हैं जिनके पास लड़ाईके पहले बाजारोंसे वाहर व्यापार करनेके परवाने थे। वे अभीतक ट्रान्सवालमें लौटकर नहीं आये हैं। फिर भी इनके परवानोंका खयाल किया जा रहा है। हमारी नम्न सलाह यह है कि जो लीटे नहीं हैं उनकी अपेक्षा सम्भव हो तो इन व्यापारियोंका विशेष खयाल किया जाये। क्योंकि, पहले मामलोंमें, अपेक्षाकृत नया आदमी होनेपर भी उसका व्यापार जम गया है। दूसरा व्यापारी जरूर पुराना है, परन्तु उसे अपना व्यापार नये सिरेसे प्रारम्भ करना होगा। इसिल्ए हमारी विनती है कि दूसरे प्रश्नोंके वारेमें परमश्रेष्ठ जो भी निर्णय करें, इस प्रश्नके विषयमें सम्बन्धित व्यापारियोंके पक्षमें हुक्म दिया जाना चाहिए।

(२) वह बाजारसे बाहर परवाने बदलनेका अधिकार नहीं देती ।

सूचना लड़ाईसे पहले व्यापार करनेवालोंके अधिकारोंकी प्रवाह करती है, और नहीं भी करती। क्योंकि उसमें परवानेदारके निवासकी अवधितक ही नये परवानेकी गुंजाइश है। ज्य ही वह सोचे कि उसका व्यापार ठीक जम गया है, उसकी साख कायम हो गई है और अ वह भले ही अवकाश ले सकता है, त्यों ही सच्चे श्रमका परिणत कल उसके मुँहसे छीन लिया जाता है। वह अपने कारोवारको वेच नहीं सकता। अपने चलते हुए व्यापारका परवाना वह दूसरेके नामपर नहीं करवा सकता। संघको यह वतानेकी जरूरत नहीं है कि व्यापारीसे इस मामूली अधिकारके छिन जानेका अर्थ उसके लिए क्या होता है। इसलिए अगर यह वात सही है कि निहित स्वायोंकी रक्षा होगी, तो संघकी राय है कि, परवाने दूसरेके नामपर कर-वानेका अधिकार कायम रहना चाहिए। श्री विलियम हॉस्केन और दूसरे प्रतिष्ठित यूरोपीय सज्जनोंने भी इस मांगका समर्थन किया है। इस सूचनापर उन्होंने परमश्रेष्ठकी सेवामें एक प्रार्थनापर में जा है। उसकी नकल हम सायमें पेश कर रहे हैं। आगे विस्तारसे उसका उल्लेख आया है।

(३) उसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि किन्हें अपने परवाने नये करवाने हैं — बाजारों के बाहर ब्यापार करने के परवाने जिनके पास थे, केवल उन्हीं को या उन सबको, जो युद्धके पहले बाजारों के बाहर ब्यापार करते थे — चाहे उनके पास परवाने रहे ही या नहीं।

यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है। ऐसे वहुतसे भारतीय थे जो छड़ाईके पहले व्यापार तो करते थे, परन्तु उनके नाम परवाने जारी नहीं हुए थे। बहुत कमके पास परवाने थे। बहुतसे परवानेकी रकम दे देंगे इस वचनपर, और कुछ गोरोंके नामसे, व्यापार करते थे। और यह सब था, अधिकारियोंकी जानकारीमें। इसे वर्दाश्त कर छेनेका कारण था, ब्रिटिश हुकूमतका दवाव। अब, सूचनाके प्रारम्भमें कहा गया है: "छड़ाईके प्रारम्भमें जो एशियाई बाजारोंसे बाहर व्यापार करते थे उनके हितोंका उचित घ्यान रखते हुए।" परन्तु तीसरी उपधारामें उन एशियाई व्यापारियोंका जिक है, "जिनके पास छड़ाईके प्रारम्भमें परवाने थे आदि।" इससे प्रकट है कि छड़ाईके पहले जो "व्यापार करते थे" के बजाय "परवाने रखते थे" की हदवन्दी कर दी गई तो बहुतसे भारतीयोंका नुकसान हो जायेगा।

(५) यह भी साफ नहीं है कि जो पेढ़ी लड़ाईसे पहले बाजारेंकि बाहर ब्यापार कर रही थी उसके सभी साझेदारोंको नये परवाने मिल सकते हैं या किसी एकको।

सूचनामें इस मुद्देपर फेर-वदलको गुंजाइश रखी गई है। यदि पहले आनेवाले साझेदारको परवाना दे दिया गया और वादमें आनेवाले या आनेवालोंको इनकार कर दिया गया तो यह सरासर अन्याय होगा। लड़ाईके पहले वे सब व्यापार करते थे। अगर फिरसे परवाना दिया जाता है तो उसपर सबका समान अधिकार होगा।

## (५) उसमें छूट केवल निवासकी है।

भारतीयों के लिए छूटका यह सारा सिद्धान्त ही वड़ा दु:खदायी है। समझमें नहीं आता कि निटिश-राज्यमें चाहे जहां वसनेकी भारतीयको 'छूट' लेने और इस तरह अपने दूसरे देशवासियों से वड़ा दिखनेकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। दलीलके लिए ऐसे घृणित (इस शब्दके लिए संघको क्षमा किया जाये) सिद्धान्तको मंजूर भी कर लिया जाये तो भी छूट तो केवल निवासको ही होगी। परमथेष्ट तो सोच रहे थे कि यह छूट निवास और व्यापार दोनोंके लिए होगी। किन्तु सूचना स्पष्ट रूपसे उसे निवासतक ही सीमित करती है। सन् १८८५ के समूचे कानून इसे छूटकी वात होती तो भी उसका कोई मूल्य होता।

१. यह यहाँ नहीं दिया गया है; देखिए पृष्ठ ३१९-२०।

किन्तु हमारा संघ इसपर बहुत नहीं कहना चाहता। उसका तो पूरी सूचनास आदर-सहित विरोध है। हमारी रायमें यह सूचना स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी घोषणांक विषरीत है, जो नया कानून वनने जा रहा है उसे ध्यानमें रखते हुए अनावश्यक है, अस्मण्डताओंसे भरी पड़ी है, और भारतीयोंको उसी अनिश्चयकी अवस्थामें डाले हुए है जिसमें ये १५ वर्षीसे पड़े हैं। ब्रिटिश हुकूमतकी स्थापनाके वाद उसे इससे छुटकारा पानेका अधिकार था। भले ही यह खर्चीली लड़ाई ब्रिटिश सरकारने मुख्यतः यूरोपीयोंकी शिकायते दूर करनेके लिए लग्नी थी, किर भी उसमें भारतीयोंकी शिकायतोंको दूर करनेका व्यान भी काफी था।

# बस्तियोंके बाहर जमीन-जायदाद रखनेकी मनाही ।

सन् १८८५ का कानून ३ कहता है कि भारतीय निश्चित सड़कों, मृहल्लों और बस्तियोंसे वाहर उपनिवेशमें कहीं भी जमीन-जायदाद नहीं रख सकेंगे। संघ आदरपूर्वक मानता है कि यह प्रतिवंघ राजभक्त ब्रिटिश भारतीयोंके लिए वड़ी भारी मुसीवतकी और नुकसानदेह चीज है। यह समझना बहुत ही कठिन है कि एक ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटिशों द्वारा शासित भू-भागमें, जहां-कहीं भी वह चाहे, जमीन क्यों नहीं खरीद सकता? हम आशा करते हैं कि अभी जो नया कानून वनानेका विचार हो रहा है उसमें से यह मुमानियत हटा दी जायेगी। इसलिए हम इस विषयमें अधिक कुछ कहना उचित नहीं समझते।

परमश्रेष्ठने कहा था कि हर राज्यको यह निर्णय करनेका अधिकार है कि वह किसे अपना नागरिक वनाये और किसे नहीं वनाये। इस सिद्धान्तको हमने स्वीकार किया है, और अव भी स्वीकार करते हैं। परन्तु इस विषयमें संघका यह खयाल है कि इस उपनिवेशमें वहुत अधिक संख्यामें एशियाइयोंके घुस आनेका भय नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाके समुद्र-तटवर्ती उपिनवेशोंमें पहले ही से बहुत कड़े कानून हैं। इसके अलावा भारतीय स्वभावतः अपना देश छोड़कर कहीं बाहर जाकर वसना पसन्द नहीं करते। ये दोनों वातें जरूरतसे ज्यादा भारतीयोंका आना रोकनेके लिए काफी हैं। परन्तु यूरोपीय उपनिवेशी ऐसा नहीं मानते। दवाव डालनेवाले कानून बनानेके पीछे यही बड़ी संख्याके आनेका भय है। इसिलए नये प्रवेशको नियन्त्रित करनेवाले किसी भी कानूनको वगैर किसी विरोधके हम स्वीकार कर लेंगे, वशर्ते कि वह सव पर एक-सा लागू हो, उसमें रंगका भेदभाव न हो और प्रतिष्ठित वर्गके भारतीयोंके तथा जो भारतीय यहाँ पहलेसे ही वस गये हैं उनके व्यापारमें मददके लिए अन्य भारतीयोंके आनेको

यहाँ जिस प्रार्थनापत्रका उल्लेख हो चुका है उसमें श्री विलियम हॉस्केन और उनके कुछ साथियोंने परमश्रेष्ठको सुझाया है कि नेटाल अथवा केप कालोनीके प्रवासी-प्रतिबन्धक अधि-उपनिवेशके द्वार खुले रखे जायें। नियम (इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) को कुछ फेर-फारके साथ मंजूर कर लिया जाये। इन सज्जनों द्वारा सुझाये हलको हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं, वशर्ते कि शैक्षणिक कसीटीमें प्रधान भारतीय भाषाएँ भी शामिल कर ली जायें और वह कानून अपने अधिकारियोंको यह सत्ता भी दे दे कि वह स्थानीय भारतीय व्यापारियोंके लिए आवश्यक नौकर, व्यवस्थापक आदिका भी प्रवेश — भले ही वह एक निश्चित अवधिके लिए हो — विशेष रूपसे मंजूर कर दिया करे।

## उपसंहार

दक्षिण आफिकामें वसे हुए भारतीयोंका हित परमश्रेष्ठके हाथोंमें है। शाजारवाली स्चनाका व्यापक असर तो दक्षिण आफिकाके दूसरे भागोंमें हो ही रहा है। इसपर अपर इस उपनिवेशमें भारतीयोंके अधिकार कम किये गये या रंगभेदके आधारपर कोई कानून बनाया गया — वह भी परमश्रेष्ठके हाथों, जो यहाँ उच्चायुक्त और गवर्नर इन दोनों पदोंको सुशोभित कर रहे हैं और दक्षिण आफिकाके निवासियोंके हृदयमें बड़ा भारी स्थान रखते हैं — तो नेटाल और शुभाशा अन्तरीप (केप ऑफ़ गुड होप) के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश अपने यहाँ ऐसे कानूनोंका अनुकरण करनेमें जरा भी ढिलाई नहीं करेंगे। संघकी नम्न सम्मतिमें गोरोंने इस प्रदेशको जीता है, यह केवल अंशतः सच है। उस लड़ाईमें ऐन संकटके समय भारतसे फीजोंका मददके लिए पहुँच जाना कम महत्त्वकी वात नहीं है। इस फीजमें केवल गोरे ही नहीं थे। इसके सिवा सायमें डोली उठानेवाले तथा दूसरे भी बहुत-से थे, जो उतने ही उपयोगी थे; और उन्होंने भी सिपाहियोंकी भीति ही लड़ाईके संकटोंका सामता किया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय भारतीय भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपना कर्तव्य किया था। संसारके अनेक भागोंमें भारतीय सिपाही साम्राज्यकी लड़ाइयोंमें लड़ ही रहे हैं।

भारतीयोंको ठेठ वचपनसे यह सिखाया जाता रहा है कि कानूनकी निगाहमें सब ब्रिटिश प्रजाजन समान हैं। भारतकी जनताको स्वतन्त्रताका परवाना बहुत भारी खून-खराबीके वाद सन् १८५७ में मिला, जिसमें यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है कि यद्यपि भारतकी राजनिष्ठाको बड़ी कठिन परीक्षामें से गुजरना पड़ा किन्तु अन्तमें उसके कारण भारत साम्राज्यमें रह गया।

त्रिटिश भारतीय बहुत छोटी चीज चाहते हैं। वे कोई राजनीतिक सत्ता नहीं माँगते। वे स्वीकार करते हैं कि दक्षिण आफिकामें त्रिटिश जातिका वर्चस्व रहे। सिद्धान्ततः उन्हें मंजूर है कि यहाँपर जहाँ-कहींसे भी सस्ते मजदूर लाये जायें, उनकी संख्या सीमित हो। वे सिर्फ इतनी वातें चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पहलेसे ही आकर वस गये हैं या जो वादमें इस उपनिवेशमें व्यापारके लिए आयें, उनको जाने-आनेकी आजादी हो और मामूली कानूनी जरूरतोंके सिवा जमीन-जायदाद खरीदनेपर कोई रोक न हो। वे यह भी चाहते हैं कि रंगीन चमड़ी होनेके कारण उनपर जो कानूनी विन्दर्शे लगा दी गई हैं वे हटा दी जायें। यह सच है कि इस उपनिवेशके गोरे निवासी अथवा उनमें से कुछ जरूर चाहते हैं कि भारतीयोंके विरुद्ध कड़े कानून वनाये जायें। वे शक्तिशाली हैं। भारतीय कमजोर हैं। परन्तु ब्रिटिश सरकार कमजोरोंकी रक्षाके लिए विख्यात रही है। अतः हमारे संघकी परमश्रेष्ठसे यही विनती है वे हमारे समाजको वह संरक्षण प्रदान करें और उसकी प्रायंना स्वीकार करें।

आपका विनम्न सेवक, अब्दुल गनी अष्यक्ष, ब्रिटिश भारतीय संघ

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० डब्लयू० २९४०)से; इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक रेकर्ड्स ४०२, तथा इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३।

## २४९. प्रार्थनापत्र: नेटाल विधानसभाको

## क्रिटिश भारतीय संघ

२५ व २६ कोर्ट चेम्बर्स रिसिक स्ट्रीट ओहानिसवर्ग जुन १०, १९०३

सेवामें माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण वियान परिषद, ट्रान्सवाल उपनिवेश प्रिटोरिया

> विदिश भारतीय संव (विदिश इंडियन असोसिएशन) के अव्यक्षकी हैसियतसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता अव्दुलगनीका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

आपका प्रार्थी ब्रिटिश भारतीय संघका, जो ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंका प्रति-निधित्व करता है, अध्यक्ष है।

प्रार्थी उपर्युक्त संघकी ओरसे चुनावमूलक नगरपालिका-परिवदोंके अध्यादेशके मसिवदेकी, जिसपर यह माननीय सदन विचार कर रहा है, ११वीं धारामें किये गये संशोधनके विरुद्ध सम्मानपूर्वक आपत्ति प्रकट करता है।

चूँकि इस संशोधनसे अन्य लोगोंके साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय भी नगर-परिषदोंके चुनावमें मतदाता वननेके अयोग्य ठहराये जाते हैं, इसलिए यह प्राचीन और राजभक्त भारतीय जातिके लिए कलंककी वात है।

भारतीयोंने इस उल्लिखित धारापर इस माननीय सदनकी बहस बहुत दु:खके साथ पढ़ी है। इस धारामें भारतीयोंके साथ दक्षिण आफिकाके मूल निवासियोंके समान आधारपर वरताव किया गया है।

प्रार्थी इस माननीय सदनको सादर स्मरण दिलानेकी अनुमित माँगता है कि भारतीय जाति अतीत कालसे नगरपालिका स्वशासनकी अम्यस्त रही है, जैसा कि सर हेनरी समरमेनके ग्रन्थके इस उद्धरणसे प्रकट होगा:

यह कहनेमें मुझे कोई जोखिम दिखलाई नहीं पड़ती कि ग्रामीण समुदायोंमें एकत्रित लोगों द्वारा भूमिको जोतने और भोगनेकी भारतीय और प्राचीन यूरोपीय प्रणालियाँ सभी सारभूत विशेषताओंमें मिलती जुलती हैं।...

ग्रामीण समुदायोंकी जाँच जितनी सावधानीसे और जितनी गहराईसे उत्साही लोगों द्वारा की गई है उतनी भारतीय जीवनके किसी अन्य अंगकी नहीं की गई। इन ग्रामीण जन-समुदायोंके अस्तित्वकी खोज और मान्यता अनेक वर्षोंसे आंग्ल-भारतीय प्रशासनकी महानतम सफलता रही है। ... यदि बहुत ही सामान्य भाषाका उपयोग किया जाये तो ट्यूटन वंशीय या स्केंडिनेवियाई ग्रामीण जन-समुदायका वर्णन भारतीय ग्रामीण जन-समुदायके वर्णनका काम दे देता है। ... फिर मीररने अपने अनुसन्धानोंमें प्राप्त जानकारीके आधारपर ट्यूटन लोगोंकी नगर-व्यवस्थाकी उन्नतिका जो वर्णन किया है, वही भारतीय ग्रामकी उन्नतिपर भी लागू हो सकता है।

भारतमें इस समय भी सैकड़ों नगरपालिकाएँ हैं, जिनकी व्यवस्था भारतीय सदस्य कर रहे हैं।

ट्रान्सवालवासी वहुत-से भारतीय भारतमें नागरिक मताधिकारका उपयोग कर चुके हैं। प्रार्थीकी नम्र सम्मितिमें, फ्रेनिखन (वेरीनिजिंग)-सिन्धके रूपमें उिल्लिखित आत्म-समर्पणकी धाराएँ ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिको प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि वे केवल देशीय लोगोंपर ही लागू होती हैं, जैसा कि धारा ८ से प्रकट होगा। इसमें कहा गया है कि "देशीय लोगोंको मताधिकार देनेका प्रश्न तवतक न उठेगा जवतक स्वशासन जारी नहीं कर दिया जाता।"

अतः इस प्रकारके मताधिकारका प्रश्न ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें नहीं उठता।

आपके प्रार्थीकी विनीत सम्मतिमें दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश जातिकी प्रमुखता उन ब्रिटिश भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकार दे देनेसे प्रभावित नहीं होती, जो अन्यया उसके उपयोगके योग्य हों।

रंगका भेदभाव यद्यपि कानूनी रूपमें पिछली सरकारने प्रस्तुत और मान्य किया था, फिर भी वह ब्रिटिश संविधानके विपरीत है; अतः प्रार्थी नम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि वह उस विस्तृत आधारके प्रतिकूल है, जिसपर ब्रिटिश साम्राज्यका निर्माण किया गया है।

प्रार्थीका नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उल्लिखित संशोधनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंकी पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

अतः प्रार्थी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय सदन इस संशोधनपर पुन-विचार करे और राजभक्त ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्याय करे, या ऐसी कोई दूसरी राहत दे, जो इस माननीय सदनको उचित प्रतीत होती हो।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए आपका प्रार्थी, कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेगा।

अव्दुल गनी अव्यक्ष ब्रिटिश भारतीय संघ

[ अंग्रेजीसे ]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिल्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २५०. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय

## (ट्रान्सवाल)

पिछले अंकमें हमने सरसरी तौरपर देखा था कि ब्रिटिश भारतीयोंनर दक्षिण आफिकामें क्या-क्या कानूनी निर्योग्यताएँ थोपी गयी हैं। पाठकोंको स्मरण होगा कि ट्रान्सवालमें संवर्षका रूप गहरा है; उसपर जरा अधिक ध्यान देना होगा। प्रतिबन्ध खिजानेवाले हैं; और इन कठिनाइयोंको बढ़ानेवाली बात है एशियाई मुहकमेके अधिकारियोंका विरोवी रुख।

बोअर-हकुमतके दिनोंमें कानून बड़े सख्त थे। परन्तु उनका अमल सौम्यसे सीम्य था। उस समय कानुनको अमलमें लानेवाले अफसरोंके दिलमें वह दुर्भाव नहीं था, जिसके कारण वे कानून बने थे। हुकूमत हिन्दुस्तानी व्यापारियोंको ट्रान्सवालसे निकाल बाहर करनेके लिए जरूरतसे ज्यादा चिन्तित नहीं थी, क्योंकि पृथक् वस्तियोंमें खुद वोअर लोग बहुत बड़ी संख्यामें उनके ग्राहक थे; और अगर वह इस विषयमें कभी थोड़ी-बहुत हलचल करती तो ब्रिटिश एजेंट त्रन्त हिन्द्स्तानियोंकी रक्षाके लिए अपना हाथ वढ़ा दिया करता था। हम तत्कालीन उप-राजप्रतिनिधि श्री एमरी इवान्सकी याद कृतज्ञतासे किये विना नहीं रह सकते; क्योंकि जव उन्होंने सुना कि ब्रिटिश भारतीयोंको सूचनाएँ मिली है कि वे वस्तियोंमें चले जायें तो उन्होंने लगभग ऐसा कहा: "आप इस सूचनापर व्यान न दें। अगर आपके साथ कोई जोर-जवरदस्ती हुई तो मैं आपकी रक्षा करूँगा।" इसलिए, यद्यपि उस समय भी हम एकदम निश्चिन्त नहीं थे, फिर भी भारतीय ट्रान्सवालमें लगभग विना कष्टके व्यापार करते थे। वहतसे परवानेकी रकम अदा करनेके वादेके वलपर, और दूसरे यूरोपीयोंके नामपर, व्यापार करते थे; और यह खुले आम होता था। सरकार यह सब जानती थी। किन्तु इसकी उपेक्षा करती थी। पैदल-पटरियों-सम्बन्धी उपनियमोंपर सख्तीसे अमल करनेके प्रयत्नका ब्रिटेनके तत्कालीन उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) ने जोरदार विरोध किया था; और डॉक्टर लीड्सको ऐसे किसी प्रयत्नकी जानकारीसे इनकार करना ही सुवियाजनक हुआ, और उन्होंने सम्राज्ञी-सरकारको आश्वासन दिया कि वोअर-सरकारका इरादा ऐसे किसी उपनियमका अमल एशियाइयोंके खिलाफ करनेका नहीं है। और, उपनिवेशमें आनेपर तो किसी प्रकारकी रोक थी ही नहीं।

परन्तु अब स्थित एकदम बदल गई है। अब न तो ढिलाई या नरमी है, न टाल जानेकी वृत्ति। कुछ अधिकारियोंको पिछली नरमीका अफसोस हो रहा है। क्योंकि, इसके कारण अब कानूनोंपर सख्तीसे अमल करनेमें उन्हें असुविधा होती है। उनके कामोंके खिलाफ कोई जोरदार आवाज नहीं उटाई जाती। फलस्वरूप न्याय मिलना असम्भव हो गया है — यदि हमारे देशवासी श्रीमान लेफिटनेंट गवर्नरके सामने न पहुँचें जो, हम जानते हैं, न्यायप्रिय हैं। जब अंग्रेज-सरकारने यहाँ सत्ताके सूत्र अपने हाथमें लिये तब नई सरकारकी नीति नये कानून बननेतक युद्धके पहले यहाँ भारतीयोंकी जो स्थिति थी उसीका रक्षण करनेकी थी। कुछ शरणार्थी भाग्यसे शुरूके कुछ महीनोंमें उपनिवेशमें पहुँच गये थे। इसलिए उनमें से ज्यादातर लोगोंको शहरोंमें व्यापार करनेके परवाने मिल गये। किन्तु अब उस नीतिकी जगह सख्ती शुरू हो गई है। कोई भारतीय अपना परवाना दूसरे व्यक्तिके नाम नहीं वदलवा सकता। इसलिए वह अपने व्यापारको चलती हालतमें दूसरेके हाथों नहीं बेच सकता। बोअर-हुकूमतमें यह कठिनाई नहीं थी। उपनिवेशमें कहीं-कहीं अधिकारियों द्वारा पैदल-पटरियोंके कानूनको अमलमें लानेके प्रयत्न भी शुरू हो गये हैं।

फिलहाल प्रवेश तो प्रायः वन्द ही कर दिया गया है। नेटालसे आनेवालोंको रोकनेके लिए प्लेगका वहाना मिल गया है। डेलागोआ-वे और केपटाउनमें पड़े हुए शरणायियोंको अपने घर लीटनेकी इजाजत महा कठिनाईसे मिलती है। इसके विरुद्ध, जो ब्रिटिश साम्राज्यके प्रजाजन नहीं हैं ऐसे युरोपीयोंको विना रोकटोकके नये प्रवेश-पत्र दिये जा रहे हैं। एशियाई दपतरकी स्थापनाने मुसीवतोंका प्याला भर दिया है और कानूनकी निगाहमें यूरोपीय तथा भारतीयोंके वीचके भेदभावको ु तीव्र वना दिया है। यह ब्रिटिश प्रजाजन और गैर-ब्रिटिश प्रजाजनका भेद नहीं है, जो कि स्वाभाविक होता; यह सम्य और असम्यके वीचका भेदभाव भी नहीं है, जैसा कि श्रो रोड्स'ने कहा था; यह तो अत्यन्त अस्वाभाविक अर्थात् सफेद और कालेका भेद है। संक्षेपमें, यह है वह काला वादल, जो हमारे देशभाइयोंके सिरपर ट्रान्सवालमें छाया हुआ है। किन्तु हम निराश नहीं हैं। ब्रिटिश न्यायमें हमारा विश्वास अटल है। हम आशा तथा विश्वास करते हैं कि यह शान्तिके पहलेका तूफान है। वोअर-शासनके समयमें श्री चेम्वरलेनने दक्षिण आफ्रिकामें हमारे पक्षकी न्याय्यताका समर्थन किया था, हमें याद है। उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंके समक्ष प्रवासका सिद्धान्त रखते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था वह हमने पढ़ा है। युद्धके प्रारम्भमें साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोंने जो भाषण दिये थे, वे भी हमारे सामने हैं। वे इस वातकी जमानत हैं कि हमें उठाकर फेंक नहीं दिया जायेगा। और सबसे अधिक तो उस सर्वज्ञ और सदा जागृत परमात्मामें हमारी श्रद्धा है, जो ठीक-ठीक और निश्चय न्याय करनेवाला है।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३

## २५१. बाघ और मेमना

किसी समय कोई मेमना एक निर्मल धाराका पानी पी रहा था; कहानी है कि उसी समय वहाँ एक वाघ आया। मेमनेको खानेका कोई वहाना मिळ जाये इस मंशासे उसने पानी घंघोळ दिया और फिर यह जिम्मेदारी मेमनेपर लादकर उसे वकने-झकने लगा। मेमनेने कहा, "हुजूर, पानी आपकी तरफसे वहकर आ रहा है, मैं उसे कैसे गँदला कर सकता हूँ?" वाघ-वादशाहने उपट कर कहा, "चुप रह। अगर पानी तूने नहीं, तो तेरे वापने गँदला किया होगा।" मेमनेने नरमीसे दलील दी, "मगर मेरा वाप तो मर चुका है।" "वकवास वन्द कर। वह तेरा कोई रिश्तेदार रहा होगा"— वाघने कहा, और पलक मारते ही मेमनेका काम तमाम कर दिया। यह वात अमर ईसपके दिनोंकी है। हमारे जमानेमें यूरोपीय वाघ भारतीय मेमनेके साथ फिर वही पुराना कमाल करना चाहता है। इसिलए वह भारतीयसे लगभग ऐसी वात कहता है, "झोपड़ीमें रहता है और तिलहे चीयड़ेकी वू पर जीता है, इसिलए मैं तुझे वर्दाश्त नहीं कर सकता।" गरीव भारतीय गिड़गिड़ाता है, "किन्तु इस वातपर भी गौर कीजिए कि पिछले इन तमाम वरसोंमें आपकी तरह रहनेकी कोशिश मैंने की है, मसलन सारीकी-सारी ग्रे स्ट्रीटमें मैंने झोंपड़ियोंकी जगह खासी इमारतें बना ली हैं। यह सिलसिला धीरे-धीरे, मगर चलता तो जरूर जा रहा है।" "यह तो तेरे लिए और भी कम्बख्तीकी वात है," यूरोपीय

१. सेसिल रोड्स ।

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९६--९८ ।

बाघ गरज कर कहता है, "तेरी इतनी मजाल कि तू ऐसे महल बनाये और हमारे हलकेमें दखल जमाये। तब तो बेशक तेरी शामत आ गई है।" प्रस्ताबित एशियाई चाजारों के विषयमें डबेनके मेयर महोदयने जो विबरण पेश किया है उसका सारांश ऐसा ही जुछ है। एक प्रसिद्ध विज्ञापन-चित्रके गंगालमें बैठे हुए लड़केकी तरह यूरोपीय तबतक नहीं मान सकते जबतक वे कामयाबी नहीं पा जाते, यानी स्वतंत्र भारतीयोंका विनाश नहीं हो जाता।

यह वात कि पिछले कुछ वर्षों कुछ हिन्दुस्तानियोंने अच्छो कमाई की, उन्होंने जमीनें खरीदीं और खासी अच्छी इमारतें भी वना लीं, जिसके कारण हजारों पोंडकी रकम यूरोपीयोंकी जेवोंमें भी पहुँची, यूरोपीयोंको वर्दाश्त नहीं है। परन्तु श्री एलिस ब्राउन जैसे समझदार, देशभक्त और न्यायप्रिय सज्जनसे हमने वेहतर वातोंकी उम्मोद की थी। हम कहना चाहते हैं कि अलग वस्तियों-वाले उनके प्रस्तावमें न तो समझदारी है और न देशभिकत। और जिस प्रकार उन्होंने इसका समर्थन किया है वह भी न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावमें समझदारी इसिलए नहीं है कि जहाँ उसका जन्म हुआ है, वहीं वह अभी पक्का नहीं हुआ है। वहां उसपर पुनविचार हो रहा है। देशभित उसमें इस कारण नहीं है कि अन्य ब्रिटिश प्रजाजन उसके वारेमें क्या विचार रखते हैं यह जाने वगैर प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। और जिस प्रकार उसका समर्थन किया गया है उसके वारेमें तो कुछ न कहना हो भला है। एक नगर-निगमके प्रधानको हेसियतका गृहस्थ यदि ऐसी वातें कहे, जो तथ्यके प्रकाशमें झूठ सावित हों, तो यह वड़े दु:खका विपय है। हम तो यही आशा कर सकते हैं कि लॉर्ड मिलनरको हुकूमतके प्रभावमें, आजकी भाग-दोड़के कारण विषयको सोचने-समझनेके अवकाशके अभावमें भारतीयोंके साथ यह सारा अन्याय अनजाने ही हो रहा है।

क्योंकि राह चलता आदमी भी अगर आँखें खोलकर देखना चाहे तो तुरन्त जान सकता है कि एशियाइयोंके विरोधकी दृष्टिसे प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम वेकार सावित नहीं हुआ है। और भारतीय कोम कानूनके अन्तर्गत परवाने और प्रमाण-पत्र जारी करनेकी पद्धित और मुसाफिरोंको लानेवाले जहाजोंपर होनेवाली पुलिसकी जाँचके कष्टसे कराह रही है। हम पाठकोंसे अनुरोध करते हैं कि वे प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीकी ताजा रिपोर्ट पढ़ जायें। विकेता-परवाना अधिनियमके वारेमें वात यह है कि भारतीयोंके परवानोंमें विशेष वृद्धि होना तबतक असम्भव है जबतक मेयर साहव उपनिवेशके नगराधिकारियोंपर अपना काम ईमान-वारीसे न करनेका आरोप न लगायें; क्योंकि सारे व्यापारियोंकी गर्दन इन अधिकारियोंके हाथोंमें ही है। हम कहते हैं कि आँकड़े प्रकाशित कीजिए।

एशियावासियोंके खिलाफ पुनः इतना द्वेष-भाव बढ़नेका एक जबरदस्त कारण यह है कि भारतसे अबतक बड़ी संख्यामें शर्तवन्द कुली बराबर लाये जा रहे हैं। इसके लिए प्रवासी-न्यास-निकाय (इिमग्नेशन ट्रस्ट वोर्ड) के पास जो दरखास्तों आ रही हैं, वह उनको निपटानेमें असमर्थ है। िकन्तु फिर भी उपनिवेशका शासन यह पाप करता जा रहा है और साथ ही उसके परिणामोंसे बचनेकी आशा करता है। हम जितनी तीव्रतासे कह सकते हैं उतनी तीव्रताके साथ शासनसे अनुरोध करते हैं कि नये मजदूरोंको लाना बन्द करो; आप देखेंगे कि इससे जैसे-जैसे समय बीतेगा उपनिवेशमें भारतीयोंकी काफी संख्या अपने आप घटती चली जायेगी। तब यह बात साफ हो जायेगी कि उपनिवेशको ऐसे मजदूरोंकी सचमुच जरूरत है भी, या नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छा है। िकन्तु अगर जरूरत है तो भारतीयोंके वारेमें उपनिवेशने छोटी-छोटी वातोंमें

कोंचते-टोंचते रहनेकी जो मुख्य नीति अपना रखी है उसे वदलनेके लिए एक सशक्त कारण उसे मिल जायेगा।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, ११–६–१९०३

#### २५२. एशियाई प्रक्तपर लॉर्ड मिलनर

दक्षिण आफ्रिकाके परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तने एशियाइयोंके प्रति 'विरोधियोंके जंगलीपन 'के विरुद्ध वड़े साहसके साथ अपने विचार प्रकट किये हैं। वे रंगभेदके एकदम खिलाफ हैं। 'जम्बेसी नदीके दक्षिणमें समस्त सम्य मनुष्योंके अधिकार समान होंगे '-- यह महानुभावका मुद्रावाक्य है। स्वर्गीय श्री रोड्सका भी यही कथन था। पिछले महीनेकी २२ तारीखको जब ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्टमण्डल उनसे मिलने गया तव उसके सामने भी उन्होंने अपने इन भावोंको दोहराया। शिष्ट-मण्डलको उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीयोंके खिलाफ सरकार बिलकुल द्वेषभाव नहीं रखती। वह भृतपूर्व गणराज्यके भारतीयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कान्नोंको पसन्द नहीं करती। इन सारी वातोंके लिए और, इनके अलावा, शिष्टमण्डलसे उन्होंने और भी जो बहुत-कुछ कहा उसके लिए हम परमश्रेष्ठके अत्यन्त आभारी हैं। किन्तु जब लॉर्ड मिलनर ब्योरों और अपने प्रस्तावोंके ज्यावहारिक प्रयोगमें उतरे तब, हम कबूल करते हैं, हमें निराशाका अनुभव हुआ। एशियाई दफ्तरकी बात लीजिए। उसके सभी अधिकारी आदरके लायक लोग हैं। और अगर इस दफ्तरके टूट जानेपर उनका कोई प्रवन्ध न किया जाये तो हमें दु:ख होगा। फिर भी, इस दफ्तरसे भलाई क्या हुई? इसके वारेमें हम महानुभावकी सफाईपर जरा विचार करें। शिष्ट-मण्डलके एक सदस्यने कहा कि हम उपनिवेश-सचिवसे मिल नहीं सकते। महानुभावने इसके उत्तरमें कहा कि इसीलिए तो एशियाई दफ्तर आवश्यक है। भारतीयोंकी शिकायतें वहाँ सुनी जा सकती हैं। भारतीयोंका अनुभव ऐसा नहीं है। एशियाई अधिकारी इस समय केवल मोरीका काम करता है, सो भी वहुत दोषपूर्ण मोरीका। क्योंकि उसके दफ्तरका संघटन ही सदोष है। द्रान्सवालसे हमें जो रिपोर्ट मिली है वह तो यही सिद्ध करती है कि किसी हिन्दुस्तानीको जव कोई व्यवसाय करना होता है तव नियमित अधिकारियोंसे उसे खुद मिले बगैर चारा ही नहीं है। और एशियाई दफ्तरका अधिकारी, घ्यान देनेके लिए कोई महत्त्वका काम न होनेके कारण, " कोई-न-कोई खुराफात ही किया करता है।" क्या वह एशियाई दफ्तर ही नहीं है, जिसने कि फोटो रखनेकी नई तरकीवका आविष्कार करके अपने संरक्षितोंपर जरायमपेशा होनेका कलंक लगा दिया है? इसलिए परमश्रेष्ठके प्रति पूर्ण आदर रखते हुए हमें कहना पड़ता है कि किसी वस्तुकी अनुपयोगिता या उपयोगिताके वारेमें सही राय वही मनुष्य दे सकता है जिसे उसका व्यावहारिक रूपसे अनुभव हो।

तीन पींडवाले करके बारेमें परमश्रेष्ठकी धारणा दृढ़ है। ट्रान्सवालके हमारे देशभाइयोंने परमश्रेष्ठके निर्णयको नतमस्तक होकर स्वीकार करना उचित समझा है। और इसकी कोई अपील वे श्री चेम्बरलेनसे नहीं करेंगे। हम भी समझते हैं कि उनका यह निश्चय बुद्धिमानीसे भरा हुआ है। फिर भी एक साधारण मनुष्यको यह कुछ अटपटा-सा जरूर मालूम होता है कि परमश्रेष्ठ सिद्धान्ततः तो रंगभेदको बुरा बताते हैं, किन्तु अमलमें रंगभेदके आधारपर सजाके रूपमें कायम किये करका समर्थन करते हैं। क्योंकि, हमारे लिए यह रकम नहीं, बल्कि यह सिद्धान्त

आपत्तिजनक है। सर हाइरम मैनिसमने ठीक ही कहा है कि काफिरपर इसलिए कर लगाया जाता है कि वह काफी काम नहीं करता और एक हिन्दुस्तानीपर इसलिए कर लगाया जाता है कि वह बहुत अधिक काम करता है। दोनोंके बीच समानता तिर्फ इस बातमें है कि उनकी चमड़ीका रंग गोरा नहीं है।

कुछ इसी तरहके, अर्थात्, रंगभेदके आधारोंपर परमश्रेष्ठ चाजारीका समर्थन करते हैं। शिष्ट-भण्डलने बड़ी दलीलें देते हुए सुझाया था कि चाजारोंमें जाकर वसनेकी वात हर व्यक्तिकी इच्छापर छोड़ दी जाये। ऐसा करनेसे गरीव वर्गके भारतीय अपनी इच्छासे ही वहां जाकर रहने लगेंगे। परन्तु महानुभाव इस वातको स्वीकार नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि हिन्दु-स्तानी रंगदार आदमी हैं। गरीव गोरोंको किसी खास जगह वसनेको कोई कानून मजबूर नहीं कर सकता। जहाँतक खुदसे सम्बन्ध है, अंग्रेजको जवरदस्तीकी भावनासे घृणा है। एक विद्वान पादरीने कहा था कि मैं सम्पूर्ण अंग्रेज राष्ट्रको वन्धन-सहित निर्व्यसनीकी अपेक्षा मुक्त और शरावी देखना अधिक पसन्द करूँगा। एक हिन्दुस्तानी इस विद्वान पादरीकी इस सीमातक समता नहीं कर सकता परन्तु जोर-जबरदस्तीका विरोध करनेकी उसे आज्ञा मिलनी चाहिए, जब कि जबरदस्तीका व्यवहार उसके लिए अपमानजनक हो।

परन्तु सन्तोपकी वात है कि शिष्ट-मण्डलने जिस वाजारवाली सूचनाका प्रतिवाद किया वह केवल अस्थायी है, और परमश्रेष्ठ नया कानून बनानेका विचार कर रहे हैं। हम आशा करते हैं और परमारेम प्रार्थना करते हैं कि परमश्रेष्ठका मार्गदर्शन करे कि वे ऐसा कानून बनायें, जिससे ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंकी अनन्त चिन्ताएँ और वह भार जिससे वे कराह रहे हैं, सदाके लिए दूर हो जायें। पिछले अठारह महीनोंसे वहाँके भारतीयोंको पिछली हुकूमतके जमानेसे भी ज्यादा कोंचा-टोंचा जा रहा है। अब समय आ गया है, जब कि उन्हें सुखकी साँस लेनेका अवसर मिलना ही चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३

## २५३. "किस पैमानेसे" आदि

हम परमश्रेष्ठ लॉर्ड मिलनरसे अनुरोध करते हैं कि हमने जिस काव्य-पंक्तिको इस लेखका शीर्षक वनाया है, उसपर विचार करें। परमश्रेष्ठने गम्भीरतापूर्वक भारत-सरकारके सन्मुख यह प्रस्ताव रखा है कि वह ट्रान्सवाल उपनिवेशका विकास करनेके लिए भारतसे गिरमिटिया मजदूर बुलवानेकी इजाजत इस शर्तपर दे दे कि गिरमिटकी मियाद खत्म होते ही उन्हें जबरन भारत लौटाया जा सकेगा। ज्ञात हुआ है कि अभीतक तो भारत-सरकारने उनके इस प्रस्तावपर ध्यान नहीं दिया है। परन्तु हम परमश्रेष्ठसे पूछना चाहते हैं कि जैसा प्रस्ताव उन्होंने भारत-सरकारके सामने रखा है, क्या वैसा ही वे एक क्षणके लिए भी यूरोपीयोंके सम्वन्धमें स्वीकार करेंगे? हमारा खयाल है, कदापि नहीं। श्वेत-संघ (व्हाइट लीग) से हम इस विषयमें पूरी तरह सहमत हैं कि अब सहायता देकर भारतीयोंको यहाँ नहीं बुलवाया जाना चाहिए। और यह कि, यूरोपीयोंको यहाँ आनेके लिए न केवल प्रोत्साहन बल्कि सहायता भी दी जानी चाहिए। हम उनकी इस भावनाकी जरूर कद्र कर सकते हैं कि, चूँकि इस देशकी आबहवा यूरोपीयोंके रहने लायक है, इसलिए अगर सारे साम्राज्यकी भलाईमें कोई बाधा न पड़ती हो तो यह देश

यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए। हमारा मतभेद तो तव होता है, जब कि संघ कहता है कि यहाँ स्वतन्त्र भारतीयोंका आना एकदम रोक दिया जाये, अथवा जो हिन्दु-स्तानी यहाँ पहलेसे वस गये हैं उनको समान अवसर न दिया जाये। रंग-विद्वेषका असली हल यह नहीं है कि आप हर रंगदार आदमीको जानवर समझें, मानो उसके भावनाएँ ही नहीं हैं; विल्क यह है कि, आप इस उपनिवेशको गोरे लोगोंसे भर दें। अगर यह नहीं हो सकता और आपको भारतीयोंके श्रमकी जरूरत है ही, तो हम कहेंगे, न्यायसे काम लीजिए, भलमनसाहत वरतिये, जैसा सलूक अपने साथ चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ कीजिए।

[ अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३

## २५४. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय आँरेंज रिवर कालोनी

पुराने ऑरेंज फी स्टेटके एशियाई-विरोधों कानूनको हम अन्यत्र पूरा-पूरा उद्धृत कर रहे हैं। यह कानून भारतीयोंको पैर जमानेका मीका नहीं देता। वहाँ वे निरे मजदूरोंकी हैसियतसे रह सकते हैं, और वह भी राज्याध्यक्षकी आज्ञाके विना नहीं। अगर कोई भारतीय इस इजाजतके विना पाया जाये तो उसे २५ पौंडका जुर्माना देना होगा, या तीन महीनेकी कैद भोगनी होगी। इसके अलावा उन्हें सालाना दस शिलिंगका व्यक्ति-कर देना होगा। आश्चर्य है कि केप कालोनीसे आनेवाले मलायी लोगोंपर यह कानून लागू नहीं है। यद्यपि विटिशोंको इस देशपर अब कब्जा किये दो वर्षसे ज्यादा हो गये हैं, फिर भी इस विटिश उपनिवेशकी कानूनोंकी किताबको यह कानून अवतक कलंकित कर रहा है।

इस कानूनका इतिहास संक्षेपमें यह है। सन् १८९० से पहले यहाँ कुछ ब्रिटिश भारतीय क्यापारी रहते थे। उनसे यूरोपीय क्यापारी इतने चिढ़ गये कि उन्होंने उपनिवेशके अध्यक्षको एक अर्जी दी, जिसमें सम्पूर्ण भारतीय जातिपर हर तरहके दोप लगाये। एक दोप यह वताया कि ये स्त्रीको आत्मा-हीन समझते हैं। दूसरा दोष यह था कि इनके आनेसे सब प्रकारकी घिनौनी बीमारियाँ राज्यमें फैल गई हैं। उस समय ऐसी कोई प्रथा कायम नहीं हुई थी जिसके आधारपर ब्रिटिश सरकार उपनिवेशके अध्यक्षको ऐसे नीति-हीन और भयंकर रोगोंसे ग्रसित आदिमयोंके प्रवेशको रोकनेकी माँग करनेवाले भले व्यापारियोंकी अर्जी मंजूर करनेसे मना कर सकती। इसलिए उपर्युक्त कानून पास हो गया। हिन्दुस्तानी व्यापारियोंको उपनिवेशसे वाहर निकाल दिया गया। उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। इसकी शिकायत ब्रिटिश सरकारसे की गई। परन्तु उसने अपने आपको लाचार पाया। वहाँ उसकी कोई सत्ता नहीं थी। और इस कारण उन 'गुनहगार' व्यापारियोंको कोई दस हजार पींडतककी हानि उठानी पड़ी।

स्वभावतः सवाल पैदा होता है कि क्या अव वहाँ त्रिटिश सरकारकी सत्ता है ? हमें मालूम हुआ है कि पुरान दो व्यापारियोंने इसकी जाँच करके देख लिया है और उन्हें नकारात्मक उत्तर

१. ऑरॅंज फी स्टेटकी अपने अधिकारमें कर छेतेपर अंग्रेजेंनि यह नाम दिया ।

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४७ ।

मिला है। उपनिवेशकी सरकारका कहना है कि वर्तमान कानूनके अनुसार वह उन्हें उपनिवेशमें अपना व्यापार फिरसे शुरू करनेकी इजाजत नहीं दे सकती। जब पूछा गया कि इस कानूनमें कव सुधार होगा या वह कव रद किया जायेगा, तो जवाब मिला कि उसे पता नहीं है। इसिलए या तो यह प्रदेश ब्रिटिश सरकारके अधिकार-क्षेत्रसे वाहर है या वह इस कानूनको सुधारना या रद करना नहीं चाहती। उसने उपनिवेशके बहुतसे कानूनोंको रद कर दिया है या बदल दिया है; परन्तु इसको नहीं।

जब अंग्रेजोंने शुरू-शुरूमें इस उपिनवेशपर अधिकार ित्या तब कहा गया था कि जबतक मुल्की शासन स्थापित नहीं हो जाता तबतक यह कानून सुधारा भी नहीं जा सकता। जब फीजी शासन हटा और मुल्की हुकूमत कायम हुई तब श्री चेम्बरलेनके आगमनकी राह देखी जाने लगी। श्री चेम्बरलेन आकर चले भी गये। िकर भी कुछ नहीं हुआ — क्यों?

लड़ाईसे पहले हर-कोई इस बातसे सहमत था कि लड़ाई खत्म हो जानेपर दोनों गणराज्योंमें तमाम ब्रिटिश प्रजाजन स्वतन्त्र हो जायेंगे। क्या हम हर सच्चे अंग्रेजसे इस बारेमें अपील नहीं कर सकते और पूछ नहीं सकते कि उसे यह कानून पसन्द है या नहीं?

भारतीय नहीं चाहते कि वे उस या अन्य किसी उपनिवेशमें भर जायें। परन्तु चूंकि वे साम्राज्यके वफादार प्रजाजन हैं, इसलिए यह मांग करनेके लिए अपने आपको पूर्णतः हकदार मानते हैं कि यहाँके कानून ब्रिटिशोंकी न्याय और औचित्यकी भावनाके अनुरूप होने चाहिए। भारतमें प्राथमिक शालाकी चीथी कक्षामें पहुँचनेसे पहले प्रत्येक वच्चेको यह गायन सिखाया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमतमें कहीं विपमता नहीं है। शेर मेमनेको चोट नहीं पहुँचा सकता। सब स्वतन्त्र और सुरक्षित हैं। ऐसी भावनाओंके वीच पाले जानेके कारण हमें इस उपमहाद्वीपमें उस शक्तिशाली सरकारका प्रत्यक्ष व्यवहार समझनेमें कठिनाई होती है। ब्रिटिश दक्षिण आफ्रिकामें तो यूरोपीय शेर हिन्दुस्तानी मेमनेको समूचा निगल जाना चाहता है और ब्रिटिश सरकारके कार्यालय (डार्जनंग स्ट्रीट) का कर्ता-धर्ता तमाशा ही देख रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन भोपिनियन, १८-६-१९०३

### २५५. साम्राज्य-भाव या मनमानी?

ट्रान्सवालकी नविर्मित विधान-परिषदमें नगरपालिकाओं चुनाव-सम्बन्धी कानूनपर जो वहस हुई है वह अगर दु:खजनक न होती तो बड़ी मनोरंजक होती। समझमें नहीं आता कि परिषदके गैर-सरकारी सदस्योंने कैसे यह मान लिया और उस धारणाके आधारपर वहस भी की कि, तमाम रंगदार जातियोंको — चाहे वे ब्रिटिश प्रजाजन हों या गैर-प्रजाजन हों — नगरपालिकाओं में मताधिकारसे वंचित रखना पूरी तरहसे न्याय्य है। सचमुच, अगर हमें यह मालूम नहीं होता कि सर जॉर्ज फेरार ने सरकारी प्रस्तावके खिलाफ अपनी राय दी है, तो हम तो यही मानते रहते कि वे रंगदार ब्रिटिश प्रजाजनोंके वाजिब अधिकारोंके हिमायती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर जॉर्ज फेरारने श्री हैरी सॉलोमनको उनकी कुलाँटके लिए बड़ा उलाहना दिया था। वास्तवमें लड़ाईके पहले वे हमेशा ही रंगदार जातियोंके साथ

न्यायका बरताव चाहते थे। किन्तु वहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित होते ही, एक ही साम्राज्यके प्रजाजन होनेपर भी, उन्होंने इन जातियोंका खयाल एकदम छोड़ दिया। फिर सर जॉर्ज फेरारने यह भी स्वीकार किया कि रंगदार जातियोंके लोगोंको यह जानकर कितना भारी अपमान मालूम होगा कि केवल इसलिए कि उनकी चमड़ी रंगदार है, उनको नगरपालिकाओं में मताधिकारसे वंचित किया जा रहा है। परन्तु सर जॉर्ज केवल एक नामजद सदस्य थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वे सरकारी उपधाराके पक्षमें अपनी राय नहीं दे सकते। अब, सरकारी उपधारा है क्या?

इसमें यह व्यवस्था है कि मतदाता-सूचीमें उन तमाम आदिमयोंका नाम दर्ज किया जा सकेगा जो आधिकारीके सन्तोप-योग्य रूपमें अंग्रेजी या उच भाषा पढ़ और लिख सकते हैं और जो जायदाद-सम्बन्धी अमुक योग्यता भी रखते हैं। हर सदस्यने यह मंजूर किया कि इस धाराके अनुसार रंगदार जातियोंमें से बहुत कम आदिमयोंके नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज किये जा सकते हैं। इस प्रकार, प्रत्यक्षतः, जैसा कि श्री लवडेने सीधे-सच्चे और मुँह-फट तरीकेसे कहा, प्रश्न विशुद्ध रूपसे "रंगका है।" सर परसी फ़िट्ज्पेंट्रिक हमें यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि यह ब्रिटिश जातिकी प्रभुता कायम रखनेका प्रश्न है। परन्तु वात यह नहीं थी। अंग्रेजोंके प्रभुत्वको कहीं खतरा नहीं था। वह तो निश्चित था। विलक्ष सर परसीके प्रति सम्पूर्ण आदर रखते हुए हम कहेंगे कि गैर-सरकारी सदस्योंके इस कदमने तो उलटे ब्रिटिश प्रजाजनोंके एक वकादार हिस्सेकी साम्राज्य-निष्ठाको कमजोर करनेका काम किया है। सत्ताके हस्तान्तरणवाली घाराएँ भी खुद इसकी पुष्टि कर रही हैं कि सरकारकी इस घाराने उन घाराओंको भले ही शब्दोंमें भंग नहीं किया हो, परन्तु उनके हेतुको जरूर समाप्त कर दिया है। क्योंकि, बोअर लोग राजनीतिक और नागरिक मताधिकारमें भेद कर ही नहीं सकते थे। माननीय सदस्योंने घाराके जिस अंशका उल्लेख किया है वह इस प्रकार है: "देशके असली निवासियोंको मताधिकार देनेके प्रश्नका निर्णय स्वायत्त-शासनकी स्थापनाके वाद किया जायेगा।" यदि हम क्षण-भर मान भी लें कि इस दलीलमें कुछ तथ्य है तो भी वह दक्षिण आफ्रिकाके असली वाशिन्दोंके अलावा रंगदार जातियोंपर लागू नहीं होता। और ब्रिटिश भारतके निवा-सियोंपर तो हरगिज नहीं। और केवल उन्होंसे इस समय हमारा मतलव है। अगर गैर-सरकारी सदस्योंका कार्य आश्चर्यजनक और दु:खजनक था तो स्वयं सरकारके वारेमें हम क्या कहें ? उसने पहले तो अपनी धाराका वड़ी योग्यताके साथ प्रतिपादन किया, और वहमत भी उसीका समर्थन कर रहा था; परन्तु अन्तमें गैर-सरकारी सदस्योंके सामने सरकार झुक गई। हमें कहना पड़ता है कि इसमें सरकारने अपनी मर्यादाओं और जिम्मेवारीको भी छोड दिया। अव तो ऐसा दिखाई देता है कि मानो ट्रान्सवाल न केवल सारे दक्षिण आफ्रिकापर शासन करनेवाला है, विल्क ब्रिटिश संविधानमें जिन सिद्धान्तोंका अत्यन्त लगनके साथ पोषण किया गया है और जो सिद्धान्त समयकी कसीटीपर खरे उतरे हैं, उन्हींको यह अपने पैरों तले रींदनेवाला है। तेरह गैर-सरकारी सदस्योंकी इच्छाके प्रति आत्मसमर्पण करनेके सरकारी निर्णयकी घोषणा करते हुए सर रिचर्डने कहा, ऐसे प्रश्तपर सरकार गैर-सरकारी सदस्योंकी भावनाओंका निरादर नहीं करना चाहती। हम तो अपने भोलेपनमें यह समझे वैठे थे कि सरकार अगर किसी प्रसंगपर अपनी दृढ़ता दिखा सकती है तो वह यही हो सकता है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने थोड़ेसे आदमी - भले वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों - विटिश सरकारकी बुनियादी नीतिमें इतना भारी बदल करनेमें कैसे सफल हो गये। हाँ, गैर-सरकारी सदस्योंने यह जरूर कहा था कि यह कानून तो अस्यायी है और कोई कारण

नहीं दिखाई देता वि कुछ वर्ष वाद यह गानून रद नहीं हो जायेगा और रंगदार जातियोंको मताधिकार नहीं दे दिया जायेगा। शायद सरकारणर इस दलीलका असर पड़ा हो। परन्तु अब तो हम इस नतीजेपर पहुँच गये हैं कि ये सारे वाद जूठे हैं। हम नहीं मानते कि स्वराज्यकी स्थापना हो जानेपर रंगदार जातियोंके विकद्ध जमा हुआ दुर्भाव कलमकी एक रगड़से मिटा दिया जायेगा। इसके विपरीत, रंगदार जातियोंके ऊपर यह नियन्त्रण कायम रखनेके पक्षमें सरकारके इस कदमका हवाला देकर यह कहा जायेगा कि संक्रमण-कालकी सरकारने भी ऐसे कानूनको रखना उचित समज्ञा था। और तवतक सरकारके हाथों वर्षातक इतना पोपण मिलनेपर यह दुर्भाव इतना दृढ़ और पुष्ट हो जायेगा कि उसे मिटाना असम्भव

परन्तु इस काली घटामें भी कुछ उजली रेखाएँ तो हैं ही। यद्यपि यह अरण्यरोदन ही था, तथापि श्री विलियम हॉस्केन' ने, जो एकमात्र गैर-सरकारी सदस्य थे, वड़े साहस और होगा । निर्भयताके साथ न्याय और मानवताके पक्षमें अपनी आवाज उठाई। गैर-सरकारी सदस्योंके दिलोंमें रंगदार जातियोंके प्रति कोई आदर नहीं था। उन्हें क्या परवाह थी कि इस अन्याय-भरे कानूनसे उनके दिलोंको कितनी गहरी चोट पहुँच रही है। सरकारने भी गोरोंको खुश करनेके लिए उन गरीवोंके उचित अधिकारोंका गला घोंट दिया। परन्तु अकेले एक श्री हॉस्केन थे, जिन्होंने अपने कामसे प्रत्यक्ष वता दिया कि वे ऐसी किसी वातमें सहयोग देनेवाल

हम माननीय सदस्योंको एक बातकी याद जरूर दिला दें। ब्रिटिश भारतके निवासियोंको म्यूनिसिपल शासनका अनुभव युगोंसे रहा है। सर हेनरी मेन और स्वर्गीय श्री विलियम नहीं हैं। विल्सन हंटर — भारतके शासकीय इतिहासकार — और अनेक योग्य लेखक इसकी साक्षी देते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐंग्लो-सैक्सन जातिके कहीं पहलेसे भारत म्यूनिसिपल स्वायत्त-शासनका उपभोग करता रहा है। और यद्यपि हम कबूल करते हैं कि यह महान जाति अब प्रगतिकी दीड़में भारतसे आगे वढ़ गई है, फिर भी हम आशा करते हैं कि माननीय सदस्य यह खयाल तो नहीं करेंगे कि स्वायत्त-शासनकी सहजबुद्धि इस कदर हमें छोड़कर चली गई है कि अव हम ट्रान्सवालमें म्यूनिसिपल मताधिकारके भी लायक नहीं रहे।

श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिकामें साम्राज्यकी एकताका सन्देश लेकर आये। वाँडरर्स-हालकी उस सभाको हम भूले नहीं हैं, जब श्री चेम्बरलेनके प्रत्येक वाक्यपर तालियाँ बजती थीं। संकीर्ण जातिगत भावनाके स्थानपर सारा वातावरण साम्राज्यकी एकताकी भावनासे ओत-प्रोत था। तव क्या कुछ लोगोंके दुर्भावके वशीभूत होकर सम्राटके लाखों प्रजाजनोंको कलंकित करना साम्राज्य-भावना है ? या, जैसा कि हमने शीर्पकमें प्रश्न किया है, यह मनमानी है ?

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३

#### २५६. "वैद्यजी, अपना इलाज करें "

दर्बनकी नगरनिरायने *पाजार*का प्रश्न जब बाकायदा उद्यक्ता है। जन जब उनके यह पूछना अनुचित न होगा कि यह जाने ईस्टर्न पृष्टे और वेस्टर्न पृष्टे नामक स्थानकि वार्यन . यया करतेयाळी है। हम नहीं समजते, यह बतानेके लिए किसी संयुक्त जरूरत है कि उपजरेश दृष्टिसे ये दोनों स्थान पितने गर्दे और श्रांत्यपुस्त है। इनका वर्णन करनेमें उसने का उद्दे बातें कही है उनके समर्थनमें दो नज्जनेकि प्रमानपत्र पेन कर देना काफी होगा। वे हैं मान-नीय श्री जैमिनन और श्री ऑप्टीं। पहले सम्बन हमारे अभिनेत्रमें समाई-सम्बन्धा सुधार्थक बर्णपार है और दूसरे मफाई-बारोगा है। वे स्थान इमिल्यू नन्दे और दर्गनायक्त एक्ष है कि बहुकि रहनेवाल भारतीय है, बल्कि इसलिए ऐसे हैं कि इनकी स्विति हैं कि प्रान्त है रम्पकर है, और यहाँ सफाई-सम्बन्धे नियन्त्रय विज्कुल ही नाकाको है। इन्ने देने द्वारको नगरमें इन "दो पंतरके अपूर्वी"को यने रक्षे देवर नगरभाष्यदने भारतीयीव सानने सहाईका पदार्थ-पाठ प्रस्तुत किया है। पानार्रीके बारेमें मेगरको अबबोर्ज पर बहुन करते उसके उन्ह पालिकार्क सदस्यांने भारतीयोक्ति कल्याशके बार्स्स वर्द्ध जिल्हा प्रकट की थी। उन्होंने बर्द्ध सञ्जाताके माथ पढ़ दर्शक पेया को यो कि भारतीयोंके एक्कि लिए बालागे हा हाता अन्तर से उन्होंके हितमें आवश्यक है। परन्तु परिषद उर्वनमें बने हुए उजारा भारतीयीकी उपराध प्र अलग यसानेसा काम उठानेका विचार गरे, इससे पहुंचे करा हुम उनसे निरंदन कर एउस है कि वह पहुँद ईस्टर्न पूर्व और बेस्टर्न पुरेकों के और उन्हें पूर्वतः व्यवस्थित वरसे निसागंत योग्य यना दे ? यह कहना बहन नहन है जि जब भारतीय बिनर कर वने हुए हैं। कीर उक् उनकी आदतें पूरीनेत्रीये इनके निष्ठ है तब कारमद निरीक्षण सम्बन्ध है। वही है। एन इन अल प्रस्तीपर कहन करनेके जिल् तैवार है और यह कहनेका माहन करते है कि जाउँ मा नमन्त्र भारतीय, नियमानुसूल, विशेष निविध्य बिलागोर्ने दह रहे हैं। और, सहाईक्ष बद्ध होने प्रविध आक्तोंस बाह्यमें लोई गरीलार नहीं है। क्योंकि, यह ध्यस्या से बनर्क उसेन्द्रमहि अनुसार बड़ी सक्षणताके साथ लागु को जा सकती है। बिग्लेंड जाउने काई किया करा गर संपती। तमाम महान दीक उन नवमींक अनुसार है। बनावे असे हैं, जिनका उनक परिषद मजुर करती है। और जहाँचक महाईको अवयन रवनेरा सरकन है, यह या ननके इमनियमीस मन्त्री और बठीस्परि मान पाटन बस्तेब्स ही परन है। ब्याब, स्वर स्वरूप परिषद भारतियोगा अभा प्रमानेमें सहके ही जाती है, तब क्या रह पहीं सराहेश दिला करें बर्दावस्त विये ऋहे गांचा जाते झार निभेद रहनेशा धोड देखे है या, प्रतना नगद, उन्हें जन्म बरनेंग्र बाद, रसदा एद्रोर विश्वनाने एवनेना है है इस एमड नहीं पा रहे हैं कि ही क्षिताई है ही नहा, यह भारतिसंक्षेत्र व हार्वक व हम बसलेने की हुए हा हा हा ला

(बंधेओंते)

र्रोदयन नापिनयन, १८-६-१९३३

है, क्षेत्र एक्सिन् अन्ति , इन्द्रमहैर्न्ड उ

# २५७. इस सबका नतीजा क्या होगा?

ऐसा प्रतीत होता है कि ऑरेंज रिवर कालोनीकी नई सरकार पुरानी गणराज्यीय हुकूमतसे विरासतमें प्राप्त सख्त और अ-ब्रिटिश, एशियाई-विरोधी कानूनोंको बदलना या सुवारना नहीं चाहती। इसका प्रमाण तारीख १९ मईके विशेष सरकारी गज़टमें प्रकाशित ऑडिनेन्सका वह मसविदा है, जिसमें खानोंसे चाहर रहनेवाली रंगदार जातियोंपर व्यक्ति-कर बढ़ानेकी वात है। लड़ाईके पहले ब्रिटिश भारतीय आशा करते थे, और आज भी कर रहे हैं, कि ब्रिटिश हुकूमत इन कानूनोंको हटा देगी। ऐसी हालतमें हमारी समझमें नहीं आता कि व्यक्ति-कर बढ़ानेका यह प्रस्ताव क्यों हो रहा है? हमें पता है कि उस राज्यमें शायद ही भारतीयोंकी कोई आवादी हो। परन्तु हमें विश्वास है कि वहां शीघ्र ही उचित संख्यामें भारतीयोंके प्रवेशका द्वार खुल जायेगा। हमारा यह भी अनुमान है कि लॉर्ड मिलनर इस प्रश्नपर विचार कर रहे हैं कि दक्षिण आफिकाकी गणतन्त्री हुकूमत द्वारा जारी किये गये एशियाई-विरोधी कानूनमें किस प्रकार और किस हदतक परिवर्तन किया जाये। क्या हमें यही मानना होगा कि चूंकि आरेंज रिवर कालोनीमें भारतीयोंकी कोई आवादी नहीं है इसलिए ब्रिटिश भारतके निवासियोंके लिए इस राज्यके द्वार हमेशाके लिए वन्द हैं? उपनिवेश-मन्त्रीसे ब्रिटिश भारतीयोंने जब ऑरेंज फी स्टेटके कानूनोंके वारेमें शिकायत की थी तब उन्होंने जो जवाव दिया या वह हमें याद है। उन्होंने कहा था कि वह एक पूर्णतया स्वतन्त्र गणराज्य है। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंकी मदद करनेकी इच्छा होनेपर भी मुझे खेद है, में कुछ नहीं कर सकता, लाचार हूँ। परन्तु अव उपनिवेश-मन्त्री लाचार नहीं हैं, सत्ता उनके ही हाथमें है। क्या वे सत्य और न्यायके पक्षमें उसका उपयोग करेंगे ? या खालिस व्यापारिक ई्रिव्या और रंग-भेदके नये विघ्नके सामने लाचार ही वने रहेंगे ?

[ अंग्रेजीसे ] इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३

# २५८. तथ्योंका अध्ययन

सारी भारतीय कीम सर मंचरजीके प्रति बड़ी कृतज्ञ है। वे हमेशा उसकी हिमायतमें अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने श्री चेम्बरलेनसे एक प्रश्न पूछा था। कहते हैं, उसके जनावमें उन माननीय महानुभावने कहा है कि "जहाँतक ट्रान्सवालमें वसे हुए भारतीयोंक प्रश्न है उनपर वहाँका पुराना कानून पहलेकी-सी सख्तीसे लागू नहीं किया गया है। वास्तवमें उसमें काफी सुधार किये गये हैं। "इस सम्बन्धमें जो तथ्य हैं उनको हम आमने-सामने पेश कर रहे हैं और यह कहना चाहते हैं कि पुराना कानून अब जिस सख्तीसे लागू किया जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया गया था।

लड़ाईसे पहले

"तीन पौडी पंजीकरण (रजि-स्ट्रेशन)-शुल्क देनेके लिए भारतीयोंको बाध्य नहीं किया जाता था।"

"कोई भी भारतीय ट्रान्सवालके किसी भी भागमें बगैर परवानेके, और अधिकांशतः परवानेकी रकम अदा करनेके वायदेपर, व्यापार कर सकता था। क्योंकि, उसे इसके लिए ब्रिटिश सरकारका संरक्षण प्राप्त था।"

"कोई भी भारतीय ट्रान्सवालके किसी भी भागमें रह सकता था। उसके लिए छूटकी अर्जी देना जरूरी नहीं था, और न उसे सताया जाता था।"

"गोरे लोगोंके नामपर ही सही, परन्तु भारतीय जमीन-जायदाद रख सकते थे।"

"जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्तीमें पुरानी हुकूमतके जमानेमें भारतीयोंके पास ९९ वर्षकी अवधिके पट्टेपर जमीनें थीं।"

"भारतीय बगैर किसी रोक-टोकके ट्रान्सवालमें प्रवेश कर सकते थे।"

"भारतीयोंके लिए पहले कोई 'अलग एशियाई मुहकमा नहीं था। और न पास अथवा अनुमति-पत्रोंकी झंझट थी।" अब

"अब हर भारतीयको पंजीकरण कराना ही पड़ता है। अन्यया उसे १० से लेकर १०० पौंडतक जुर्माना और यह न देनेपर १४ दिनसे लेकर छः महीने तककी कैंद हो सकती है।"

"जिन व्यापारियोंके पास लड़ाईसे पहले शहरमें व्यापार करनेका परवाना था उन्हें छोड़कर, हर भारतीयके लिए जरूरी है कि वह व्यापारके लिए गारोंमें चला जाये।"

" उपनिवेश-सचिवसे विशेष छूट मिले बिना कोई भारतीय शहरोंमें नहीं रह सकता। तमाम भारतीयोंको अब बाजार कही जानेवाली बस्तियोंमें रहना पड़ेगा।"

"गोरोंके नामपर जमीन रखना अव भारतीयोंके लिए अति कठिन हो गया है।"

"अस्वच्छ क्षेत्रके आयुक्तोंके प्रतिवेदनपर उनसे यह जमीन अव छीनी जा रही है। उन्हें यह आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जोहानिसवर्गके किसी दूसरे उपयुक्त हिस्सेमें उनको इतनी जमीन मिल सकेगी।"

"प्रामाणिक शरणार्थी भारतीयोंको भी बहुत कम संख्यामें पुनः आने दिया जाता है, सो भी अर्जी देनेके लगभग तीन महीने बाद।"

"ट्रान्सवालके भारतीयोंके लिए अनेक अमुविघाओंका कारण एशियाई मुहकमा एक दुःखदायी वस्तु बन गया है। उत्तके कारण होनेवाले कब्टोंपर लॉर्ड मिलनर विचार कर रहे हैं।"

" ट्रान्सवालको सरकारने निहित स्वार्थीको कभी नहीं छुआ; क्योंकि गण-राज्यके समय ब्रिटिश राज-प्रतिनिधियोंका र्श्वाक्तशाली संरक्षण सवा प्राप्त था।"

"कुछ यतमान 'परवानावारों' को, जिनके पास हजारों पींडकी कीमतका माल पड़ा है, आज्ञा मिली है कि वे वर्षके अंततक पृथक् वस्तियोंमें चले जायं, यद्यपि परवानं उनको ब्रिटिश अधिकारियोंसे मिले थे।"

आजकल ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंपर क्या गुजर रही है, उसका यह नमूना-मात्र है। ब्रिटिशोंके हाथमें सत्ता आनेके दो वर्ष वाद भी भारतीय यह नहीं जान पाये हैं कि आज उस झंडेके नीचे उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, जिसके संरक्षणका भरोसा करना उन्हें वचपनसे ही सिखाया गया था। श्री चेम्बरलेनने जब उपर्युक्त बात कही तब उनके मनमें क्या चल रहा था, हम नहीं जानते। ऊपर जो आरोप प्रस्तुत किये गये हैं, उनका अगर श्री मंचरजी निश्चित उत्तर प्राप्त कर सकें तो कीमकी बहुत बड़ी सेवा होगी।

[अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३

## २५९. प्रवासी विधेयक

स्थानीय संसदको नीचे दिया हुआ प्रार्थनापत्र भेजा गया है:

डवेन जून २३, १९०३

[सेवामें] माननीय अघ्यक्ष और सदस्यगण विवानसभा, नेटाल संसदस्थ

नेटाल उपनिवेशवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि निम्न हस्ताक्षरकर्ताओंका प्रार्थनापत्र पीटरमैरित्सवर्ग

प्रवासियोंपर अधिक नियन्त्रण लगानेवाला विधेयक इस समय इस माननीय सदनके विचाराधीन है। आपके प्रार्थी इसी सम्बन्धमें आदरपूर्वक इस माननीय सदनकी सेवामें उपस्थित नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी विधेयकके सिद्धान्तको स्वीकार करते हैं। परन्तु उनका निवेदन है कि इस विधेयकके द्वारा जो और अधिक नियन्त्रण लगाये जा रहे हैं, वे अनावश्यक हैं। हो रहे हैं।

.... पुष्पुष्पुष्ट 'क' द्वारा शैक्षणिक कसीटीके मानदण्डका बढ़ा दिया जाना। अ खण्ड ४ के उपखण्ड 'च' द्वारा वालिगीकी उम्रका १६ वर्ष निश्चित किया जाना। नियन्त्रण ये हैं: आगन्तुक-परवाने (पास) के अजदारके लिए यह जरूरी होना कि वह प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारी या खण्ड २३ के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियोंके सामने हाजिर हो।

the season of th

खण्ड ४ के उपखण्ड 'च'के मातहत मिलनेवाले अधिकारके लिए खण्ड ३२ के अनुसार यह जरूरी होना कि अर्जदार लगातार तीन वर्षसे नेटालका वाशिन्दा हो।

लगातार कमसे-कम पाँच वर्ष उपनिवेशकी सेवा कर लेनेपर भी गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंका यहाँके निवासीको मिलनेवाले अधिकारोंसे वंचित रखा जाना।

अब आपके प्रार्थी ऊपर लिखी धाराओंकी कमानुसार चर्चा करेंगे :

वर्तमान काननके अमलके वारेमें डर्वनके प्रवासी-प्रतिवन्यक अधिकारीके पिछले विवरणके अनुसार शैक्षणिक कसीटीपर खरे उतरनेपर केवल एक सी पन्द्रह एशियाइयोंको उपनिवेशमें प्रवेश मिल सका है। इस संख्याके वावजूद इस अधिकारीने सुझाया है कि शैक्षणिक कसीटी और ऊँची कर दी जाये। इस अधिकारीके प्रति आदर रखते हुए भी आपके प्रार्थी निवेदन करना चाहते हैं कि इस परीक्षाके अनुसार प्रवेश पानेवालोंकी नगण्य संख्या शैक्षणिक कसौटी वढ़ानेकी जरूरत प्रकट नहीं करती। वास्तवमें प्रवासी-प्रतिवन्यक अधिकारीने अपने विवरणके प्रारम्भमें जो शब्द कहे हैं उनसे प्रकट होता है कि कानूनने बहुत सन्तोपजनक काम किया है और जिस हेतुसे वह बनाया गया था उसमें वह बहुत बड़ी हदतक सफल हुआ है। फिर भी यदि माननीय सदस्योंकी राय यही हो कि शैक्षणिक कसौटी बढ़ाई जानी चाहिए तो आपके प्रार्थी फिर वही प्रार्थना करना चाहते हैं, जो इस कानूनके पेश होते समय की गई थी। वह है कि, शैक्षणिक कसीटीमें भारतकी प्रधान भाषाओंको भी शामिल कर लिया जाये। इसके वाद यदि सामान्य रूपसे सव दिशाओं में कसीटीका मानदण्ड वढा दिया जाये तो उसे आपके प्रायीं खुशीसे स्वीकार करेंगे। यहाँपर हम यह भी वता दें कि भारतमें करोड़ों आदमी निरक्षर हैं। अतः कानूनके अनुसार उनका प्रवेश तो फिर भी निषिद्ध रहेगा। किन्तु अगर कानूनमें इतना परिवर्तन कर दिया गया तो उसका स्वरूप भारतीयोंके लिए अपमानजनक नहीं रह जायेगा।

वयस्कताकी उम्र १६ वर्ष कर देना उपिनवेशमें प्रवेश पानेके हकदारों, खासकर भार-तीयोंके लिए अत्यन्त कप्टकर होगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि जवतक भारतीयोंके बच्चे पूरे इक्कीस वर्षके नहीं हो जाते, उन्हें माता-पितासे अलग नहीं किया जाता। इसलिए उप-निवेशमें वसे हुए भारतीयोंके लिए सोलह वर्षसे कम उम्रके बच्चोंको अपनेसे अलग करनेका विचार करना भी बहुत कठिन वात होगी। भारतमें कुटुम्वके बन्धन कितने दृढ़ होते हैं, यह वताना कदाचित् आवश्यक नहीं है।

अपके प्राधियोंका अनुमान और विश्वास है कि आगन्तुक-परवानेके अर्जदारका किसी अधिकारीके सामने आवश्यक रूपसे उपस्थित होना तो भूलसे ही कहा गया है। क्योंकि, अर्जदार तो कहींका भी निवासी हो सकता है। अतः यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हुकूमत उपनिवेशके वाहर सर्वत्र ऐसे अधिकारी नियुक्त कर देगी। इसलिए जवतक सरकार उपनिवेशके वाहर सर्वत्र ऐसे अधिकारी नियुक्त नहीं कर देती, तवतक, स्पष्ट है कि, परवानोंके नियमके अधीन नियुक्त अफसरोंके सामने अर्जदारोंकी उपस्थित सदा सम्भव नहीं है। इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रवासी-अधिकारियोंके सम्मुख अर्जदारके मुखत्यारोंकी उपस्थित पर्याप्त पर्याप्त मान ली जाये।

अवतक उपनिवेशका पूर्व-निवासी माना जानेके लिए किसी भी अर्जदारका यहाँ लगातार दो वर्षका निवास काफी समझा जाता था। प्राथियोंकी नम्न राय तो यह है कि यह अविधि भी बहुत अधिक है। परन्तु अब अगर इसे बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया तो इससे बहुतसे भारतीय लौटकर नेटाल नहीं आ सकेंगे, यद्यपि यहाँ उनका व्यापार तथा अन्य सम्बन्ध कायम है। कितने ही व्यक्तियोंको तो इससे बहुत भारी हानि होगी।

गिरमिटिया मजदूरोंको, जो उपनिवेशसे अच्छे व्यवहारके हकदार हैं, मामूली नागरिक अधिकारोंसे वंचित रखनेके इरादेका आपके प्रार्थी विरोध करते हैं। उपनिवेशके विकास और वैभवके लिए गिरमिटिया भारतीय दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक अनिवार्ग होते जा रहे हैं और प्राथियोंका निवेदन है कि इस सेवाके कारण उनके वारेमें मानवीय सदनको विशेष अनुकूछ

विचाराधीन विवेयकके वारेमें हमारा एक नम्र सुझाव है। हमारा निवेदन यह है कि, चूंकि अब सारा दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश सत्ताके अबीन आ विचार करना चाहिए। गया है, इसलिए दक्षिण आफ्रिकामें कहीं भी वसनेवाले हर आदमीके लिए इस उपनिवेशके दरवाजे खोल दिये जायें। केवल वे लोग अगवाद हों जिनका उल्लेख खण्ड ५ के उपलण्ड ग, घ, ङ, च और छ में किया गया है। इस प्रसंगपर हम माननीय सदस्योंकी याद दिला देना चाहते हैं कि केप कालोनीमें यह सिद्धान्त मंजूर किया जा चुका है।

अन्तमें हम आशा करते हैं कि माननीय सदस्य इस प्रायंनापर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसमें जिस राहतकी माँग की गई है वह मंजूर करेंगे। और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रायी, अपना कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे, आदि।

अब्दुल कादिर मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन पेढ़ीवाले और अन्य

[ अंग्रेजीसे ] इंहियन ओपिनियन, २५-६-१९०३

# २६०. चित्रका उजला पहलू

अवतक हम दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके कष्टोंका वर्णन करते रहे। पस्नु कोई यह न समझे कि हम वही राग अलापते रहना चाहते हैं, मानो इस चित्रका कोई उजला पहलू है ही नहीं। इसलिए हम अपने पाठकोंको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ब्रिटिश भार-तीयोंको यद्यपि सारे दक्षिण आफिकामें वड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, फिर भी ऐसी बहुत-सी वातें हैं जिनके लिए हमको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इन स्तम्भोंमें कर्तव्यवश हमने जिन दु:खजनक वातोंका उल्लेख किया है, अगर उनका उजला पहलू न होता तो इस

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अवस्था अन्ततः अनिवार्य है और इसमें गोरे निवासियोंका उप-महाखण्डमें भारतीयोंका जीवन एकदम असह्य हो जाता।

बहुत अधिक दोष नहीं है; क्योंकि बहुतसे कार्य मनुष्य परिस्थिति-वश करता है। यहाँपर हम एक पक्के उद्योगशील और स्वार्थ-साधक समाजके बीच रह रहे हैं (यहाँ 'स्वार्थ-साधक' शब्दका प्रयोग बुरे अर्थमें नहीं किया गया है)। ऐसे आदिमयोंके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं हो क्लता, जो उद्यमी और पुरुषार्थी नहीं हैं, या जो इस बातके विषयमें पूरी तरह जागरूक नहीं हैं कि कहीं उनके अधिकारोंका अपहरण तो नहीं हो रहा है। उप-निवेश बसते ही इन कारणोंसे हैं। कोई परोपकारकी भावनाको लेकर दूसरे देशमें बसनेके लिए नहीं जाता। वहाँ लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी माली हालत अच्छी हो। वे पहलेसे अधिक धनवान, सुखी और हर तरहसे शक्तिशाली वर्ने। ऐसी सूरतमें, और चूंकि कमसे-कम कुछ समयके लिए तो मनुष्यके सामने यही उद्देश्य प्रवान रहता है, अगर यूरोपीय समाज अपने जीवन-क्षेत्रमें किसी प्रतिस्पर्धीको विलकुल वर्दाश्त न करे, या कम वर्दाश्त करे, तो इसमें किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारी रायमें सारी परिस्थितिका रहस्य यही है। अगर दक्षिण आफिकामें इतनी वड़ी संख्यामें रंगदार जातियाँ न होतीं तो, हमारा अनुमान है कि, हम यूरोपकी भाँति यहाँ भी गोरी जातियोंके वीच युद्ध होता देखते — हमारा मतलव है, आर्थिक युद्ध से। इंग्लैंड अवतक खुले व्यापारका अकेला और वड़ा हामी रहा है। परन्तु आज उसीका एक प्रमुखतम व्यक्ति सौम्य प्रकारके संरक्षणकी ही सही, किन्तु संरक्षणकी वात करने लगा है। इसका भीतरी मतलव यही है कि वह विदेशोंकी प्रतिस्पर्धीस अपने देशको वचाना चाहता है। इस पहलूपर हम यह वतानेके लिए जोर दे रहे हैं कि हमें धीरजकी, और परमात्माको धन्यवाद देनेकी भी, कितनी जरूरत है — धीरजकी इसलिए कि रंगभेदका कारण कितना गहरा है, यह शायद हम खुद मंजूर करना पसन्द नहीं करेंगे; और धन्यवादकी इसलिए कि परिस्थितिका कारण केवल रंग-विद्वेप नहीं विलक्ष वे सुनिश्चित नियम भी हैं जो नये समाजोंका नियंत्रण करते हैं।

परन्तु चित्रके उजले पहलूपर विचार करनेके लिए इससे भी अधिक जोरदार कारण हैं। क्या हम कभी भूल सकते हैं कि संकटके समय हमारी मदद माननीय दिवंगत श्री एस्कम्बने ही की थी? हममें से बहुतसे भाई शायद यह भी नहीं जानते कि जब उन्होंने देखा कि विकेता-परवाना कानूनके कारण भारतीय व्यापारियोंकी बहुत भारी हानि हो रही है, तव उन्होंने अपना सारा वजन हमारे पक्षमें डाल दिया और वे हमें न्याय दिलाकर रहे — जो कि वाजिव ही था। फिर लड़ाईके मैदानपर जानेवाले हमारे छोटे जत्थेको उत्साहके दो शब्द कहकर उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद भी दिया था। उनके वे शब्द अब इतिहासकी वस्तु वन गये हैं; क्योंकि सार्वजनिक रूपसे कहे हुए वही उनके अन्तिम शब्द थे। उसके बाद मृत्युने उन्हें हमारे वीचसे उठा लिया। उनका यह भाषण सच्ची साम्राज्यीय भावनासे ओत-प्रोत था। इसी प्रकारकी अनेक सुखद घटनाएँ हमारे पाठकोंको याद होंगी। सबसे अधिक याद रहनेवाली बात तो यह है कि सन् १९०० में जब सारा भारतवर्ष भयंकर अकालके पंजेमें फैंसा हुआ था तब इस उपनिवेशने कितनी उदारतापूर्वक यहाँसे सहायता भेजी थी। र

नेटालकी सीमाके उस पार नजर डालते ही केपकी विधान-परिषदके सदस्य श्री गालिकपर हमारी नजर पड़ती है। उन्होंने देखा कि भारतीयोंके पक्षमें न्याय है और उसमें ईमानदारी भी है। वे तुरन्त ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्ट-मण्डलके अग्रभागमें खड़े होकर उसका नेतृत्व करनेके लिए तैयार हो गये। ट्रान्सवालमें खुद लॉर्ड मिलनर हैं। उपनिवेशियोंके लिए सही रास्ता क्या हो सकता है, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब अगर हमें यह शिकायत हो कि उसका अमल नहीं हो रहा है तो इसका कारण यह नहीं कि लॉर्ड मिलनरकी इच्छा नहीं है; बल्कि यह है कि वे अपने आपको लाचार पाते हैं। फिर श्री विलियम हॉस्केन हैं जो न्याय और सत्यके पक्षमें डटकर खड़े हो जाते हैं।

इस प्रकार भारतीयोंके जीवनमें सुख देनेवाली ऐसी कितनी ही बातें गिनाई जा सकती हैं। परन्तु उपर्युक्त उदाहरण ही इतना सिद्ध करनेके लिए काफी है कि भविष्यमें आशा रखनेकी काफी गुंजाइश है। और समय पाकर जैसे-जैसे यूरोपीय समाज यहाँ पुराना होता जायेगा वैसे-वैसे

(334)

明なず

£1 37

铜矿

१. देखिए "भारतीय भाइत-सहायक दल", दिसम्बर १३, १८९९ ।

२. देखिए पृष्ठ १७९-८० ।

हमारे दिल एक दूसरेके निकट आते जायेंगे और इस साम्राज्य-रूपी विशाल परिवारके भिन्न-भिन्न सदस्य निकट भविष्यमें ही दक्षिण आफिकामें पूर्ण शान्तिक साथ रहने छमेंगे। सम्भव है, वह शुभ दिन इस पीढ़ीमें न आये और उसे हम न देख पायें। परन्तु वह आयेगा जरूर, इससे कोई समझदार आदमी इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी शक्ति-भर कोशिश करें कि वह शुभ दिन जल्दीसे-जल्दी आये। किन्तु इसका रास्ता एक ही है — यह कि, चर्चामें हम शान्ति न खोयें, अपना आदर्श ऊँचा रखें और सचाईस कभी न हटें। एक बात और भी करें। हम अपने आपको अपने प्रतिपक्षीकी स्थितिमें रखकर सोचें कि उसके दिमागमें क्या विचार चल रहे होंगे। उसके स्थानपर हम होते तो हमपर कैंसी बीतती और हम क्या करते। मतलव यह कि केवल मतभेदकी वातोंपर ही व्यान न दें, बिल्क विचारोंमें समानता कहाँ-कहाँ है, यह भी सोचते रहें।

[अंग्रेजीसे] इंहियन ओपिनियन, २५-६-१९०३

## २६१. नया कदम

नेटाल संसदके वर्तमान अधिवेशनमें सरकार द्वारा पेश किये जानेवाले नये प्रवासी-विधेयक (इमिग्रेशन विल) को हमने पढ़ा। एक वात हम सवको स्वीकार करनी होगी। वह है, स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशोंको अपनी सीमाके अन्दर प्रवासपर नियन्त्रण रखनेका पूरा अधिकार है। और उनके इस अधिकारमें इंग्लैंडकी सरकार तवतक हस्तक्षेप नहीं करेगी जवतक वे वुनियादी ब्रिटिश नीतिका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए वर्तमान विधेयकके विरुद्ध हमें सिवा इसके और कुछ नहीं कहना है कि अभी जो कानून जारी है उसे पूरा-पूरा मीका नहीं दिया गया है। दूसरे, उसे पेश करते समय उससे जो-जो आशाएँ की गई थीं उनको पूरा करनेमें वह असफल नहीं रहा है। हमारा यह भी खयाल है कि सारी परिस्थितिका ठीक तरहसे परीक्षण नहीं किया गया है। फिर भी चूंकि सरकारने अपना विधेयक पेश किया है, इसलिए यह आशा करना तो व्यर्थ होगा कि वह इसे पूर्णतया वापस ले लेगी। तथापि हम इतना तो कहेंगे कि जब यह विधेयक विचाराधीन है, और इसका असर भारतीय समाजपर बहुत अधिक पड़नेवाला है, तब क्या यह शोभाजनक नहीं होगा कि इस विषयमें उस समाजकी न्यायोचित माँगें पूरी कर

हम नहीं सोचते कि शैक्षणिक कसौटीको ऊँचा करनेकी जरा भी जरूरत है। श्री हैरी स्मिय'ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टमें लिखा है कि करीव एक सौ प्रवासी शैक्षणिक कसौटीको दी जायें? पार करके उपनिवेशमें आये। वर्तमान कसौटी उचित है, यह वतानेके लिए हमारी रायमें यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। परन्तु अगर सरकारकी राय यह हो कि इस कसौटीको और भी कड़ा करनेकी जरूरत है तो इसमें महान् भारतीय भाषाओंको भी शामिल किया जाना चाहिए। पिछले कई वर्षांसे भारतीय यह माँग करते रहे हैं। हम आशा करते हैं, इस सुझावपर सरकार अवश्य विचार करेगी। यूरोपकी अधिकांश भाषाएँ जिस आर्य भाषा-परिवारकी हैं उसीकी ये भारतीय भाषाएँ भी हैं। जो हो, यह प्रयोग तो करके देखने लायक है ही। हम अपने निजी अनुभवसे

१. प्रवास-प्रतिवन्धक अधिकारी, नेटाल ।

कहते हैं कि भारतमें करोड़ों आदमी एकदम निरक्षर हैं। हमने जो उदार कसीटी वताई है उसके अनुसार भी वे यहां प्रवेश नहीं पा सकेंगे। अगर इस कसीटीको मंजूर कर लिया जाता है तो उसका वर्तमान रूप हटानेपर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी — वशर्ते कि भाषा-विषयक ज्ञानका स्तर प्राथमिकसे ऊपरका हो। अगर यह प्रयोग असफल हो और सरकार देखे कि हजारों लोग उपनिवेशमें प्रवेश पा सकते हैं तो शैक्षणिक योग्यतावाली धारामें परिवर्तन करनेमें कठिनाई नहीं हो सकतो। हमारे सहयोगी नेटाल मर्क्युरीने लिखा है कि विधेयक पेश कर दिया गया, यह अच्छा हुआ। पर्योक्ति, इससे नेटाल-कानूनका केप-कानूनसे मेल बैठ जायेगा। दुर्भाग्यसे, नेटालने केपके कानुनका सभी बातोंमें अनुकरण नहीं किया है; क्योंकि केपका कानुन पहलेसे बसे हुए लोगोंपर लागू नहीं होता। यही नहीं, वह समस्त दक्षिण आफ्रिकामें वसे हुए लोगोंको भी यह सहू ियत देता है, बशर्ते कि वे अपराधी न हों, अथवा अन्य किसी कारणसे निपेचके पात्र न हों। यह उचित भी है; क्योंकि अब समस्त दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश सत्ताके अधीन आ गया है। इसलिए उसके एक हिस्सेमें रहनेवालोंको दूसरे हिस्सोंमें जाने-आनेकी आजादी होनी ही चाहिए। नेटालके विषेयकमें 'निवासी 'का अयं कमसे-कम तीन वर्षसे रहनेवाला किया गया है। हमारी रायमें यह अत्यन्त अन्यायपूर्ण है। सरकारकी हिदायत रही है कि जो यह सिद्ध कर सकें कि वे यहाँ दो वपंसे रह रहे हैं, उन सबको यहांके निवासी होनेका प्रमाणपत्र दे दिया जाये। समझमें नहीं आता कि यह अविध वड़ाकर तीन वर्ष क्यों की जा रही है? हमारे खयालसे तो, लगातार दो वर्ष रहनेकी शतं लगाना भी सख्ती होगी। गिरमिटिया मजदूर पाँच सालकी नियाद पुरी कर चुकनेपर भी इस उपनिवेशके निवासी नहीं माने जाते। इसपर हम यही कह सकते हैं कि इसमें कोई भी औचित्य नहीं है। इस उपनिवेशमें रहनेके लिए वे सबसे अधिक योग्य और सबसे अधिक कामके हैं। श्री एस्कम्बने ठीक ही कहा है कि इन लोगोंने बहुत तुच्छ पारिश्रमिकपर अपने जीवनके सबसे अधिक कीमती पाँच वर्ष दिये हैं, और गुलामोंकी-सी हालतमें अपने दिन काटे हैं। ऐसे लोगोंको नागरिकताके वुनियादी अधिकारोंसे भी वंचित रखना अत्यन्त अनुचित है।

इस विधेयकपर हमने जो आपित्तयां पेश की हैं, हम आशा करते हैं, सरकार उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। जैसा कि सरकारने स्वयं स्वीकार किया है, भारतीय समाज उपिनवेशसे इतने सीजन्यकी आशा तो जरूर कर सकता है। जहाँतक हमारा खयाल है, उसकी मांगें अधिक नहीं हैं। उसका छ सदैव तकंसंगत रहा है। और उसने बहुत आत्म-नियन्त्रणसे काम लिया है। इसलिए अगर हम उसकी तरफसे मांग करें कि उसकी सुनवाई सहानुभूतिपूर्वक होनी चाहिए, तो हम बहुत अधिक नहीं मांग रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३

#### २६२. केप-प्रवासी भारतीय और सर पीटर फॉर

हमारे केप-निवासी भाइयोंका एक शिष्ट-मण्डल माननीय उपनिवेश-सचिवसे हाल ही में मिला है। उसके नेताके तीरपर श्री गालिक जैसे सज्जनकी प्राप्ति और खिष्टमण्डलकी सफलतापर इन भाइयोंको हमारी ववाई है। सर पीटरका रुख निश्चित रूपसे सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने केपके प्रवासी-कानुनपर पुनविचार करनेका वचन दिया है। यह भी आश्वासन दिया है कि ईस्ट लंदनकी नगर-परिषदको वे राजी करनेका प्रयत्न करेंगे कि वह पटरीवाले कानूनका अमल प्रतिष्ठित भारतीयोंके विरुद्ध न करे और केपकी नगरपालिकाके वाजारीवाले प्रस्तावको विना उसपर अच्छी तरह विचार किये मंजूर न करे। ये सब शुभ लक्षण हैं। हमें तो निश्चय है कि यदि केप-निवासी हमारे देशभाई नम्रतापूर्वक किन्तु लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो उनको अवश्य राहत मिलेगी। केंग टाइम्सने शिप्ट-मण्डल-सम्बन्धी अपने लेखमें स्वीकार किया है कि वे निःसन्देह उसके पात्र भी हैं। अगर केपकी संसद भारतकी महान् भाषाओंको मान्यता देनेका मार्ग प्रशस्त करती है तो हमारी रायमें वह साम्राज्यकी भारी सेवा है। इससे भारतीय जनताका क्षोभ वहुत कम हो जायेगा और प्रवासी-कानूनके मूलभूत सिद्धान्तकी भी रक्षा हो जायेगी। ईस्ट लन्दनमें पटरीवाले कानूनका लागू किया जाना एक वेमीजू वात है, यह हर कोई स्वीकार करेगा। इसलिए वह तो जितनी जल्दी हट जाये, उतना ही अच्छा है। डॉ॰ अब्दुल रहमानने इसके वारेमें एक वार विलकुल ठीक ही कहा था कि अगर वे खुद पैदल-पटरीपर चलें तो ईस्ट लंदनमें, वर्तमान नियमोंके मातहत, वे भी गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३

#### २६३. भारतीय प्रश्नपर श्री चेम्बरलेन

हालमें जो तार समाचारपत्रोंमें छपे हैं, उनसे मालूम होता है, बिटिश लोकसभामें एक प्रश्नके जवाबमें श्री चेम्बरलेनने कहा है कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी यह शिकायत नहीं है कि उनके साथ शारीरिक दुर्ण्यंवहार किया जाता है, और न जोहानिसवर्गके ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षके पत्र'में ही ऐसी कोई निश्चित बात बताई गई है। इन छोटे तारोंसे यह पता लगाना वड़ा कठिन है कि श्री चेम्बरलेनके उत्तरका अभिप्राय क्या है। यह बिलकुल सच है कि ट्रान्सवालके, बिल्क समस्त दक्षिण आफिकाके, भारतीयोंने नियमपूर्वक शारीरिक दुर्ण्यवहारकी कभी शिकायत नहीं की। हमारी शिकायतका आधार एशियाई-विरोधी कानून हैं। परन्तु यदि परम माननीय महानुभाव हाइडेलबर्गकी घटनाके सिलिकेमें यह कहते हों कि जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षके पत्रमें कोई निश्चित बात नहीं है, तो हम आदरके साथ इसका उत्तर देनेको तैयार हैं। उक्त पत्रको हम पहले ही इन स्तम्भोंमें प्रकाशित कर चुके हैं। और हम यह दावेके साथ कह सकते हैं कि उस पत्रसे पूरी तौरसे प्रकट होता है कि कुछ भी सही, शारीरिक दुर्ण्यवहार वहाँ हुआ जरूर है। परन्तु हम नहीं चाहते कि इस घटनापर अधिक विचार करें। क्योंकि हमारा यह दृढ़ मत है कि उस प्रकारकी वह एक अलग घटना थी और जब कभी ऐसी घटनाएँ

१. देखिए "पत्र: उपनिवेश-सचिवको," अप्रैल २५, १९०३।

होती हैं, स्थानीय उच्चाधिकारी सदैव यह देखनेके लिए तैयार रहते हैं कि न्याय किया जाये। हमारा उद्देश्य केवल यही बताना है कि विटिश भारतीय संघके सभापितने अपने पत्रमें जो बात कहीं थीं वह एक निश्चित और सत्य बात थीं। और इस बारेमें हम जानते हैं कि जब वह पत्र पहले-पहल प्रकाशित हुआ था तब सबकी एक ही राय थी कि, पुलिसने अपने कर्तव्य-पालनमें गम्भीर अबहेलनाका परिचय दिया।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, २५–६–१९०३

#### २६४. अस्वच्छ रिपोर्ट

हम दूसरे स्तम्भमें जोहानिसवर्ग स्टारको भेजा गया तार प्रकाशित कर रहे हैं। यह तार क्रगर्सडॉर्पके सफाई-दारोगाने वहाँकी भारतीय वस्तीकी हालतके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट पेश की है, उसका सार है। स्पष्ट है कि जब यह सफाई-दारोगा रातको उस वस्तीमें गया तो उसके मनमें यह लोकोक्ति घुम रही थी कि "अगर किसी कुत्तेको फाँसीपर लटकाना हो तो पहले उसे वदनाम करो।" सचमुच यह भयानक वात है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी वृद्धिको कल्पनाके वादलोंसे ढाँककर किस तरह ऐसे वयान दे सकते हैं, जो निस्सन्देह मानहानिकारी हैं। उस रिपोर्टसे कुछ भी उद्धृत करके हम सम्पादकीय स्तम्भोंको गन्दा नहीं करना चाहते। वह तो स्वयं स्पष्ट है। हम तो केवल यही आशा करते हैं कि हुकूमत ऐसे अतिरंजित विवरणोंके कारण अपने स्पष्ट कर्त्तव्य-पथसे भटकेगी नहीं। साथ ही, इस मौकेपर हम अपने देशभाइयोंको बहुत जोर देकर सावधान कर देना चाहते हैं कि इस समय ट्रान्सवालमें उनकी स्थिति वड़ी गम्भीर है। यद्यपि हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा गलत है, फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कूगर्सडॉर्पकी हमारी वस्ती सफाईकी दुष्टिसे जितनी अच्छी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। अगर स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ वोर्ड) कोई दोष लगाये तो उसका शायद यह ठीक जवाब होगा कि स्वयं उसने वस्तीकी सफाईकी पूर्ण-तया उपेक्षा की है। अगर वस्ती गन्दी है तो इसमें वस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंकी अपेक्षा स्वास्थ्य-निकायका दोष अधिक है। किन्तु फिर भी इस जवाबसे हमें सन्तोष नहीं हो सकता। सफाई-दारोगाकी देखभालके वगैर भी सफाई तथा सुरुचिके साथ रहनेकी योग्यता हमारे अन्दर होनी चाहिए। यदि हम अपने गरीवसे गरीव देशभाईको हमारी वताई योजनाके अनुसार रहनेपर राजी कर सके तो क्रूगर्सडॉर्पके सफाई-दारोगाने जो कुछ कहा है वह वरदानके रूपमें वदला जा सकता है। तब उसकी रिपोर्टपर बुरा माननेके बजाय हमें उसे धन्यवाद देना पड़ेगा कि उसने अच्छा किया जो क्रुगर्सडॉर्पकी बस्तीकी हालतका वर्णन करनेमें बहुत-सी मनगढ़न्त वातें जोड़ दीं।

[ अंग्रेज़ीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३

## २६५. पत्र: हरिदास वखतचन्द वोराको<sup>१</sup>

कोर्ट चैम्बसें रिसिक स्ट्रीट पी० ऑ० वॅग्स्स ६५२२ जोडानिसवर्ग जुन ३०, १९०३

प्रिय हरिदासभाई,

आपके दो पत्र मिले। बड़ी खुशी हुई कि अब हरिलाल खतरेसे वाहर हो गया है। आप जानते हैं, मैंने तार दिया था कि छगनलालके साथ उसे यहाँ भेज दें। आशा है वह रवाना कर दिया जायेगा। वह जब यहाँ पहुँचेगा तबतक जाड़ा बीत जायेगा। अभी कुछ दिनों वह स्कूल नहीं जा सकेगा इसलिए शायद हवा-पानीके बदलाव और वेंधी दिनचयांसे उसे कुछ ज्यादा फायदा हो जाये। और यहाँ उसे आपके मनके मुताबिक अधिक प्राकृतिक ढंगसे भी रखा जा सकेगा। मैं घ्यान रखुँगा कि जहाँतक बने उसे दवाएँ न दी जायें।

भारतके मित्रोंकी, इस अपने आप आंढ़े हुए देश-निकालेके दिनोंमें, मुझपर वड़ी कृपा रही है। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे मालूम है, आपने और रेवाशंकरभाईने हरि-लालके तई मेरी कमी पूरी कर रखी है। उसकी ज्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं यह सोचता हूँ कि यदि वह यहाँ होता तो मैं उसकी देख-रेख कर सकता। इसका मुझे दु:ख है कि उसके कारण आप दोनोंको चिंता और परेशानी हुई।

आप अपने मुकदमे-मामलोंमें जरूरतसे ज्यादा महनत नहीं करते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको किस तरहका काम मिल रहा है और आपकी और वच्चोंकी तन्दुरुस्ती कैसी है इन वातोंके बारेमें कुछ विस्तारसे जानना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, आप मेरे वारेमें भी कुछ सुनना चाहेंगे।

दपतरका मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। यो दफ्तर खोले अभी कुछ ही महीने हुए हैं, किन्तु इसी अरसेमें वकालत ठीक जम गई है और काममें चयन-चुनाव कर सकता हूँ। मगर सार्वजिनक काम वड़ी मेहनत चाहता है और अक्सर बहुत चिन्ताका कारण वन जाता है। फलस्वरूप मुझे इन दिनों लगभग पौने नौ वजे सवेरेसे रातके दस वजेतक काम करना पड़ता है — कुछ घूमने और भोजनके लिए समय छोड़कर। लगातार खटना, लगातार सोचना; और फिलहाल कुछ दिनों उम्मीद नहीं है कि सार्वजिनक काम कम पड़े। अभी सरकार चालू कानूनमें सुधार करनेकी वात सोच रही है, इसलिए बहुत सतर्क रहना है। यह अन्दाज लगाना बहुत किन है कि आगे क्या होगा। ऐसी हालतमें अपनी आगेकी योजनाके बारेमें तो कह नहीं सकता। फिर भी हालतको जितना सोचता हूँ उतना ही अधिक ऐसा जान पड़ता है कि अभी कई बरस इससे अलग होना लगभग असंभव है। मैंने जो नेटालमें किया था, उसे फिर करना पड़ेगा। मगर मैंने कस्तूरबाईको जो चचन दिया था उसे पूरा करनेका सवाल है। मैंने कहा था कि या तो वर्षके अन्तमें मैं भारत लौट आऊँगा या उस समयतक तुम्हें बुलवा लूँगा। लेकिन अगर वह मुझे अपनी बातसे पीछे हटने दे और यहाँ आनेकी हठ न करे तो संभव यह है कि कुछ जल्दी देश लौट सकूँ। आजकी हालतमें किसी भी तरह मैं तीन-चार साल लौटनेकी बात नहीं सोच

१. काठियावाडके प्रमुख वक्षील, जिन्होंने १८९१में गांधीजीके इंग्लैंडसे लौटनेपर उनके जाति-वहिष्कृत किये जानेका विरोध किया था और वादको राजकोटमें वक्षाल्तके प्रारम्भिक दिनोंमें उनकी सहायता की थी ।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

सकता। क्या इतने-सारे दिनोंतक वह वहाँ रहनेकी वात मान लेगी? अगर न माने तो फिर निश्चय ही सालके अन्तमें वह यहाँ आये और मैं चुपचाप १० या ऐसे कुछ वरसोंके लिए जोहा-निसवर्गमें वसना तय कर लूं। वैसे यह वड़ी दारुण वात है कि एक नया घर यहाँ वसाओं और फिर उसे मिट्टीमें मिलाओं — नेटालकी तरह। अनुभव कहता है, यह सौदा वड़ा महँगा पड़ेगा और अगर नेटालमें वड़ी वाधाएँ आड़े आती थीं तो यहाँ जोहानिसवर्गमें वे उससे ज्यादा ही होंगी। इसलिए, कृपा करके इसपर विचार करें और कस्तूरवाई वहाँ हो तो आप सव सलाह करें और मुझे खवर दें। यों मेरा खयाल है कि अगर वह वहीं हकनेकी बात मान जाये, कमसे-कम फिलहाल, तो में अपना पूरा व्यान सार्वजिनक काममें लगा सकूंगा। वह जानती है, नेटालमें उसे मेरा साथ वहुत कम मिल पाता था; शायद जोहानिसवर्गमें और भी कम मिले। कुछ भी हो मैं विलकुल उसकी भावनाओंके मुताविक चलना चाहता हूँ और अपनेको उसके हाथोंमें सींपता हूँ। अगर आना हो तो वह अक्टूवरमें तैयारी कर ले और नवस्वरके शुरूमें रवाना हो जाये। अबसे तवतक खवरें आने-जानेके लिए काफी वक्त रहेगा।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाली का विवाह इस वर्ष नहीं होगा। जितनी देरसे उसकी शादी हो उतना ही उसके और उसके भावी पतिके लिए अच्छा होगा।

भाषका, हृदयसे, मो० क० गांधी

हायसे लिखी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सेवाग्राम, संस्या १) से।

#### २६६. पत्र: छगनलाल गांधीको

जोहानिसवर्ग जून ३०, **१**९०३

चि॰ छगनलाल,

हरिदासभाईके नाम लिखे पत्रकी नकल साथ भेजता हूँ। उसमें मेरे सारे समाचार हैं। अपनी काकीको यहाँकी हालत पढ़कर सुना देना और समझा देना। वह वहाँ रहना पक्का करे, यह यहाँकी महँगाईको देखते हुए बहुत योग्य लगता है। अगर वह वहाँ रहे तो यहाँकी वचतसे वह और बच्चे वहाँ हिन्दुस्तानमें ज्यादा आरामसे रह सकेंगे। उस हालतमें मैं दो-तीन सालके अरसेके वाद लौट सकूँगा। लेकिन अगर वह आग्रह करे तो चलते वक्त मैंने उसे जो वचन दिया था उससे हटूंगा नहीं। अगर वह रवाना होना तथ करे तो अक्टूबरतक सब तैयारी पूरी करके नवम्वरमें पहले जहाजसे रवाना हो जाओ। मगर पहले उसे यह समझानेकी कोशिश जरूर करो कि हिन्दुस्तानमें रहना उत्तम है। रेवाशंकरभाईसे सलाह करके वह चाहे वम्बई चाहे राजकोटमें रहना पसन्द कर सकती है। अगर तुम हरिलालके साथ अभीतक रवाना नहीं हुए हो और तुम्हारी काकी तुम्हारे साथ आना चाहती है तो रामदास और देवदासको भी साथ लेते आओ। मणिलाल और गोकुलदासका वम्बईमें पढ़नेका और रहनेका ठीक प्रवन्ध करना जरूरी है। अगर मणिलाल वहाँ हकना पसन्द न करे तो उसे भी साथ ले आना। गोकुलदास

१. हरिदासमाईकी पुत्री ।

२. देखिए पिछला शीर्पका

अगर वम्बईमें ही अपनी पढ़ाई चलाता रहे तो अच्छा होगा। उसके मनमें क्या है और रिजया-वेनका इस वारेमें क्या कहना है, लिखना।

जो फेहरिस्त मैंने भेजी है, उसमें से जितनी किताबें और चित्र बनें, लेते आना। सब पैसा रेवाशंकरभाईके पास जमा कर देना अच्छा होगा। फूलीका खाता बन्द कर दिया जाये। शिवलालभाईके साथ हिसाब-किताब साफ कर ली — जरूरत पड़े तो राजकोट जाकर। उसके बाद तुम्हारे पास यात्राके लिए काफी पैसा बचेगा।

अगर तुम्हारी काकी राजकोट रहना तय करे तो मणिलालको यहाँ ले आना अच्छा होगा। मगनलाल'का काम टोंगाटमें अच्छा चल रहा है।

यह पत्र रेवाशंकरभाईको पढ़कर सुना देना। जल्दीमें लिखा है, इसलिए उन्हें खुद पढ़नेमें तकलीफ होगी।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्रके अंग्रेजी अनुवादसे, माई चाइल्डहुड विद गांधीजी, पृष्ठ १९२-९३।

## २६७. आय-व्ययका चिट्ठा

जो व्यापारी केवल अपने वस्तु-भण्डार और वकाया लेनदारियोंका ही व्यान रखता है और देनदारियोंका खयाल नहीं करता उसका विध्या वैठ जाना निश्चित है। दुर्भाग्य उसके सामने आकर एकाएक खड़ा होता है और जब महाजन उसे चारों तरफसे घेर लेते हैं तब माल और वकाया एक ही झपाटेमें साफ हो जाते हैं। तब उसकी वचत अदृश्य हो जाती है और वह दिवािलया हो जाता है। इसलिए समझदार व्यापारी हमेशा व्यान रखता है कि उसकी देनदारियोंका समयपर भुगतान होता रहे। तब उसकी वचत, चाहे वह थोड़ी हो या अधिक, असली वचत होगी। यह बात, जैसी व्यक्तियोंके साथ वैसी ही समुदायोंके साथ, और जैसी आर्थिक मामलोंमें वैसी ही राजनीतिक मामलोंमें लागू होती है।

दक्षिण आफिकामें ब्रिटिश भारतीयोंकी मुख्य शिकायतोंका हमने लेखा तैयार किया है और विश्वास है कि हमने पूर्ण रूपसे सिद्ध कर दिया है कि उनकी जड़में अविवेक और तर्कहीन रंग-विद्वेष है। अब हम दूसरे पहलूकी जाँच करके देखना चाहते हैं कि इस स्थितिके लिए हम स्वयं किस हदतक जिम्मेदार हैं। यदि हम अपने दोषोंको समझकर उन्हें दूर करनेकी चेष्टा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हम देखेंगे कि जिसे हम खातेमें जमा समझ रहे थे वह घाटेमें परिणत हो गया है।

तो, हमारे ऊपर यह इलजाम है कि हम गन्दे रहते हैं और हमारा रहन-सहन कंजूसोंका-सा है। हमारी रायमें दोमें से एक भी बात जाब्तेसे सिद्ध नहीं की जा सकती। जहाँतक सफाईका सम्बन्ध है, हमारे देशभाई इस बातका पूर्ण प्रमाण देनेमें समर्थ रहे हैं कि, वर्गकी हैसियतसे ब्रिटिश भारतीय यूरोपीयोंकी अपेक्षा किसी प्रकार घटकर नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि भारतीय तिलहे चिथड़ेकी बूपर जिन्दा नहीं रहते। बहुत विचार करनेपर ये इलजाम इतने ही निकल सकते हैं कि भारतीय मैले-कुचैले और अत्यन्त मितव्ययी होते हैं। परन्तु राजनीतिके मामलोंमें जहाँ जनसमूहसे काम पड़ता है, जाब्तेकी गवाहीका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँका

१. छगनळाळ गांधीक भाई, गांधीजीक भतीजे और सहयोगी।

जन-समाज तो यही राग अलापता रहेगा कि भारतीयोंकी आदतें इतनी गन्दी हैं कि उनसे सारे समाजको खतरा है और उनका रहन-सहनका तरीका इतना गिरा हुआ है कि वे तिलहे चियड़ेकी यूपर जिन्दा रहते हैं।

इसमें शक नहीं कि इन दोनों वातोंमें हम इससे अच्छे वन सकते हैं। यद्यपि यह विलकुल सही है कि हमारी झोंपड़ियों और अत्यधिक सादी आदतोंका असली कारण हमारी गरीवी ही है, तयापि गरीवी कितनी ही क्यों न हो वह उस वेहद मैंलेपन और घृणित सादगीका कारण नहीं हो सकती, जो कि अनेक भारतीय घरोंमें देखी जाती है। यह निश्चय ही हमारे हाथमें है कि हम अपने झोंपड़ोंको अच्छी तरह साफ रखें और अपमानजनक वातावरणमें भी — जैसा कि डर्वनके ईस्टर्न फ़्ले, वेस्टर्न फ़्ले एवं ट्रान्सवालकी बस्तियोंमें है — साफ सुथरे ढंगसे रहनेका आग्रह रखें।

अपने पड़ोसियोंसे सीखनेका अनूठा अवसर हमें मिला है। अंग्रेज कहीं अकेले पड़ जायँ तो वे अव्यवस्थामें से व्यवस्था पैदा कर लेंगे और घोर अरण्यको सुन्दर उद्यानका रूप दे देंगे। डर्बनकी सुन्दरताका श्रेय अंग्रेजोंके पराक्रम और उनकी सुरुचिको ही है। सच पूछिए तो भारतवासी आफिकामें उनसे पहलेसे आये हुए हैं। अंग्रेजोंके जंजीवारमें आगमनसे पहले ही बहुत वड़ी संस्थामें भारतीय वहां आकर वस चुके थे। उन्होंने वहां वड़ी-बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दीं, परन्तु वे शहरको सुन्दर नहीं वना सके। कारण स्पष्ट है। समाजकी भलाईके लिए हमारे अन्दर एकता, सहयोग और पूरे-पूरे त्यागकी भावना नहीं है।

अपनी मुसीवतोंको हम दैवी कोप समझ लेते हैं। मुसीवतोंसे जो सवक हमें सीखने चाहिए उनको अगर हम सीखने लग जायें तो वे वेकार नहीं सावित होंगी। उस परीक्षामें से हम सामाजिक गुणोंमें अधिक समृद्ध होकर निकलेंगे, अपने उद्देश्यको न्यायकी दृष्टिसे अधिक वलवान वना देंगे और शुरूमें हमने जिस दृष्टान्तका उपयोग किया है उसीकी भाषामें कहना चाहें तो व्यापारके प्रारम्भमें जितनी पूंजी लेकर हम निकले थे उससे कहीं अधिक रकम हमारे पास जमामें होगी। समस्त दक्षिण आफिकामें वसे विचारशील भारतीयोंके समक्ष हमारा यह निवेदन विचारार्य प्रस्तुत है।

[अंब्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०३

#### २६८. सच्चा साम्राज्य-भाव

ब्रिटिश जहाजोंपर भारतीय खलासियोंको काममें लगानेके बारेमें श्री चेम्वरलेनने आस्ट्रेलियाके उपिनवेशोंको जो जवाव दिया है वह घ्यान देने योग्य है। आस्ट्रेलियाके द्वारा उन्होंने वास्तवमें समस्त उपिनवेशोंको सन्देश दिया है और असिन्दिग्ध शब्दोंमें इस ब्रिटिश नीतिको सबके सामने रख दिया है कि ब्रिटिश साम्राज्यके रंगदार प्रजाजनोंके साथ भी वैसा ही वरताव होना चाहिए जैसा अन्य ब्रिटिश प्रजाजनोंके साथ होता है। हमें आशा करनी चाहिए कि दक्षिण आफिकामें वसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति व्यवहार करनेमें वे इस नीतिपर पूरी दृढ़ताका परिचय दे सकेंगे। जो हो, रंगदार जातियोंके विषयमें ब्रिटिश नीतिकी स्पष्ट घोषणा करके श्री चेम्वरलेनने हम ब्रिटिश भारतीयोंका वड़ां उपकार किया है।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०३

### २६९. पत्र: गो० कु० गोखलेको

२५ व २६ कोटे चेग्वसँ नुवकद, रिसिक ऐंड पण्डर्सन स्ट्रीट जोहानिसर्वा जुलाई ४, १९०३

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

मैं समय-समयपर आपको दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें कागज-पत्र भेजता रहा हूँ। यद्यपि, मैं जानता हूँ कि आपके पास वहुत अधिक अन्य सार्वजनिक कार्य है, फिर भी अपनी शिकायतोंके वारेमें आपको कष्ट देनेके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि भारतमें पर्याप्त रूपमें सतत कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा विश्वास है कि वाइसराय उपनिवेशोंकी कार्रवाइयोंका तीव्र विरोध कर रहे हैं। परन्तु यदि उनके हाथ लोकमतके द्वारा मजवूत नहीं किये जाते, तो स्थिति हाथसे निकल भी सकती है। विचित्र वात तो यह है कि यहाँ भी लॉर्ड मिलनर न्याय करनेके लिए अत्यन्त उत्सूक मालुम पड़ते हैं, परन्तु यहाँ लोकमतके नामपर जो कुछ भी कहा जाता है उससे वे प्राय: डर जाते हैं। वास्तवमें दक्षिण आफ्रिकाके लोग धन एकत्र करनेमें इतने व्यस्त हैं कि उनका इस ओर घ्यान ही नहीं जाता कि उनके अपने क्षेत्रसे वाहर क्या हो रहा है। किन्तू ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज रिवर कालोनीमें कुछ ऐसे स्वार्थी आन्दोलनकारी हैं जो एशियाई-विरोधी कानूनोंको ढीला करनेके विरुद्ध गवर्नरके पास निरन्तर प्रतिवाद भेजते रहते हैं। इसलिए मेरे विचारमें यह नितान्त आवश्यक है कि इस तरहके आन्दोलनको प्रभावहीन वनानेके लिए सम्पूर्ण भारतमें एक सुसंचालित आन्दोलन शुरू किया जाये, और जारी रखा जाये। मुझे आशा है, आप समय निकाल कर इस मामलेको हाथमें लेंगे। आप जानते हैं, जब मैं कलकत्तेमें था, श्री टर्नर ने मुझसे क्या कहा था और इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि यदि आप उन्हें लिखें या उनसे मिल संकें तो वे कार्रवाई करनेके लिए तैयार हो जायेंगे।

मैं श्री मेहता<sup>3</sup>को लिख रहा हूँ, परन्तु मुझे आशा है आप इस मामलेमें उनसे मिलेंगे। आपका स<del>न्वा,</del> मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जीं० एन० ४१०२) से।

१. वंगाल व्यापार-संघ (वंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स) के अध्यक्ष ।

२. सर (उस समय श्री) फीरोजशाह मेहता।

#### २७०. १८५८ की घोषणा

आजकल ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ सारे दक्षिण आफ्रिकामें लगातार आन्दोलन किया जा रहा है। ऐसे समय दक्षिण आफ्रिकाके निवासियोंका ध्यान इस स्मरणीय घोषणाकी तरफ खास तौरसे जाना चाहिए। इसे " ब्रिटिश भारतीयोंका मेंग्ना कार्टा " कहा गया है। आशा है, वे उसका अध्ययन करेंगे। इस घोपणाके आदि कारणका उल्लेख कर देना असंगत न होगा। संसार जानता है कि सन १८५७ का वर्ष सारे ब्रिटिश राज्यके लिए एक वडी चिन्ता और परेशानीका वर्ष वन गया था। इसका कारण भारतवर्षका महान सिपाही-विद्रोह था। एक समय तो संकटने इतना विकट रूप घारण कर लिया कि अन्तिम परिणाम दुविधाका विषय वन गया। भारतीय जनताके बुरेसे-बुरे अन्यविश्वासोंको जगाया गया, धर्मकी बड़ी दुहाई दी गई, और जनताके मनको विचलित करने और उसे ब्रिटिश शासनका दुश्मन वनानेके लिए दुष्ट प्रकृतिवालोंसे जो भी सम्भवत: वन सकता या. सब किया गया। ऐसी संकट और चिन्ताकी घड़ीमें अधिकांश भारतीय जनता अपनी वफा-दारीमें दढ और अंडिंग रही। स्वर्गीय सर जॉन लॉरेन्सको पंजावका रक्षक कहा गया है। निश्चय हो वे एक वड़ी हदतक सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतके रक्षक थे; किन्तू इस पदवीके वे जो अधिकारी वने उसका कारण यह था कि उन्होंने पंजावकी उन लड़ाकू जातियोंकी वफादारीका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर लिया जो इससे कुछ ही वर्ष पहले चिलियाँवालाके ऐतिहासिक मैदानपर अंग्रेजी फौजोंका कड़ा मुकावला कर चुकी थीं। सारे भारतवर्षमें आम लोग वफादार वने रहे और उन्होंने वलवाइयोंका साथ देनेसे इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंगको यह सब मालम या। उन्होंने स्वर्गीया सम्राज्ञीको समय आनेपर उन करुण घटनाओंकी कहानियाँ भेजी थीं, जिनमें वताया गया या कि किस प्रकार ब्रिटिश भारतीयोंने अपने प्राणोंको जोखिममें डालकर सैकडों अंग्रेज पुरुषों और स्त्रियोंको बचाया था। अन्तमें जब विद्रोह विलकूल दवा दिया गया और राजकीय कृपा प्रकट करनेका अवसर आया तब महारानीने अपने तत्कालीन प्रधानमन्त्री लॉर्ड डर्बीको आज्ञा दी कि वे राजकीय घोपणाका मसविदा वनायें। महारानीके स्वर्गीय पति महोदय उन समस्त वृत्तान्तोंको हमारे लिए सुरक्षित कर गये हैं, जिनका इस मसविदेसे सम्वन्व था। उनके ग्रन्थमें हम पढ़ते हैं कि घोपणाका मसविदा सम्राज्ञीको पसन्द नहीं आया; क्योंकि जनकी दिष्टमें वह अत्यन्त निस्तेज था। गदरके समय जो घटनाएँ भारतमें घटी थीं उनसे उसका मेल नहीं खाता था। इसलिए उन्होंने लॉर्ड डर्वीको दो वातोंपर जोर देते हए नया मसविदा वनानेकी आज्ञा दी: एक, अपने उन करोड़ों राजनिष्ठ प्रजाजनोंसे, जो अभी-अभी भयंकर संकटसे गुजरे हैं, वात करनेवाली महारानी एक स्त्री हैं; और दूसरे, यह घोषणा भारतीय जनताके लिए स्वतन्त्रताका एक दस्तावेज होनी चाहिए, जिसकी वे कद्र करें और जिसे वे सूर-क्षित रखें। इतना होनेपर वह मसविदा अपने वर्तमान रूपमें तैयार हुआ और जनताको भेजा गया। ऐसे अनेक अवसर आये जब कि उस घोषणाको भारतीयोंके लिए ब्रिटिश प्रजाके पूर्ण स्वत्व और अधिकार देनेवाली वताया गया। उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। वाइसरायोंके वाद वाइसरायोंने उसी वातको दोहराया और लॉर्ड कर्जनने कलकत्ताकी विधान-परिषदमें अपने आसनसे

२. स्वाधीनताका महान अधिकार-पत्र जो त्रिटिश प्रजाने सन् १२१५ में राजा जॉनसे वलपूर्वेक प्राप्त किया था ।

२. यह १८४८ के दूसरे सिख-युद्धकी वात है।

उसमें किये गये वादोंकी एकसे अधिक बार पुष्टि की। अन्तिम, पर उतनी ही महत्त्वपूर्ण वात यह है कि हमारे सम्राट्ने दिल्ली-दरवारके अवसरपर वाइसरायको जो सन्देश भेजा था, उसमें भी बहुत कुछ यही कहा था।

ब्रिटिश भारतीय कहीं भी क्यों न जामें, जब ब्रिटिश प्रजाजनके रूपमें उनकी स्वतन्त्रता और उनके अधिकारोंका हनन होता है तब वे उक्त घोपणाका आश्रय लेते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ? घोपणाका मुख्य भाग हम नीचे उद्भृत करते हैं। पाठक देखेंगे कि इस घोपणामें जो वचन भारतीयोंको दिये गये हैं उनका उपभोग वे कहां कर सकेंगे, इस सम्बन्धमें किसी स्थानका प्रतिबन्ध नहीं है। यहां हमें इस बातकी तरफ विशेष रूपसे ध्यान इसलिए दिलाना पड़ा कि दक्षिण आफिकामें इस घोपणाको यह कहकर टालनेंके प्रयत्न किये गये हैं कि यह तो भारतमें की गई थी, इसलिए केवल वहीं लागू होती है। इस तर्कके विषद्ध हम कह सकते हैं कि नेटालके भारतीयोंसे एक शिष्ट-मण्डलके उत्तरमें, इस घोपणाका जिक्र आनेपर तत्कालीन उपनिवेश-मंत्री लॉर्ड रिपनने कहा था कि "सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंको उपनिवेशोंमें भी वही अधिकार होंगे जो वहाँके उनके अन्य प्रजाजनोंको हैं।" इस प्रकार समय और परिस्थितियोंने मिलकर इस घोपणाको एक पवित्र घरोहर बना दिया है। दूसरे लोग इसके विषद्ध चाहे जो कहें, भारतीय जनताके लिए तो, चाहे वह कहीं भी जाकर वसे, जबतक ब्रिटिश साम्राज्य कायम है तयतक वह एक अत्यन्त प्रिय निधि बनी रहेगी।

उपर्युक्त घोषणाके कुछ अंश ये हैं:

हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कर्तव्यके उन्हीं दायि-त्वोंसे वँघा हुआ समझते हैं, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजाओंके प्रति वैंघे हैं। और सर्वशक्तिमान परमात्माकी कृपासे हम उन दायित्वोंका निष्ठापूर्वक और सदसद्विवेक-वुद्धिके साथ निर्वाह करेंगे।

और इसके अतिरिक्त हमारी यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारीसे हमारी जिन नौकरियोंके कर्तव्य पूर्ण करनेके योग्य हों उनमें उन्हें जाति और धर्मके भेद-भावके बिना मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया जाये।

उनकी समृद्धिमें ही हमारी शिवत होगी, उनके संतोषमें ही हमारी सुरक्षा होगी और उनकी कृतज्ञतामें ही हमारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होगा। सर्वशिवतमान प्रभु हमें तथा हमारे मातहत सभी अधिकारियोंको हमारे इन प्रजाजनोंके कल्याणके लिए इन कामनाओंको पूरी तरहसे कार्यान्वित करनेका बल प्रदान करे।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९०३

#### २७१. ट्रान्सवालमें मजदूरोंका प्रक्त

इस अजीव और कठिन प्रश्नमें हस्तक्षेप करनेकी हमारी जरा भी इच्छा नहीं है। इसका हल तो उन्हीं लोगोंको निकालना चाहिए जिनका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु इस दृष्टिसे कि एक वहुत बड़ी हदतक इसका असर सामान्य भारतीय सवालपर और ट्रान्सवालमें अपनी इच्छासे स्वतन्त्र व्यक्तियोंको हैसियतसे बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंपर पड़ेगा और चूंकि मजदूरोंके सवालकी अक्सर भारतीयोंके सामान्य सवालके साथ खिचड़ी पका दी जाती है, इसलिए अब हम एकदम तटस्थ तमाशवीनोंकी तरह बैठे इसे चुपचाप देखते नहीं रह सकते।

रवेत-संघ और दूसरे संवोंकी सभाओंके जो विवरण हमने पढ़े हैं, उनमें से हरएक विवरण मजदूरोंके प्रश्नकी चर्चा करते-करते एशियाई-विरोधी कानूनोंकी चर्चामें उत्तर पड़ता है, मानो एशियावासियोंको गिरमिटिया मजदूरोंकी तरह यहाँ लानेसे इनका, दूरसे दूरका ही क्यों न हो, कोई सम्बन्ध है।

केपकी संसदने अपना दो-टूक मत दे दिया है। उसने एशियाई मजदूरोंको लानेके विरोधमें सर्वसम्मितिसे प्रस्ताव मंजूर कर दिया है और उसे तार द्वारा श्री चेम्बरलेनके पास भेजनेका निर्णय भी कर लिया है। इससे उसकी तीव्र भावना प्रकट होती है। हाइडेलबर्गकी वोअरोंकी महती सभा भी लगभग इसी निर्णयपर पहुँची है। ट्रान्सवालमें जोहानिसवर्गके व्यापारियोंकी हालमें कायम की गई समितिके अध्यक्ष श्री जे॰ डब्ल्यू॰ विवनके हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें भी एशियासे मजदूर लानेकी कोई भी योजना क्यों न हो, उसका दृढ़ विरोध घोषित किया गया है।

जहाँतक भारतीयोंका सवाल है, हमारा खयाल है कि वे भी केपकी संसद, हाइडेलवर्गकी सभा तथा श्री विवनकी विज्ञप्तिमें की गई माँगसे सहमत होंगे, यद्यपि उनके कारण इनसे शायद भिन्न हों। हम इन स्तम्भोंमें स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ ब्रिटिशोंका वर्चस्व मतभेदसे परे है। दक्षिण आफ्रिका और विशेषतः ट्रान्सवालकी आवहवा गोरोंके प्रवास और निवासके लिए वहत अच्छी है। इसके अलावा इस देशमें साधन-सम्पत्ति अटूट है और धनहीन अंग्रेजोंके वसने लायक जगहकी इंग्लैंडको आवश्यकता भी है। पूरे प्रश्नपर निष्पक्ष होकर सोचें तो यहाँ एशियावासियोंको सरकारी सहायतासे लानेके विरोधके वारेमें सहानुभूति न होना कठिन है -- फिर वे एशियाई चाहे भारतीय हों, चाहे चीनी, चाहे जापानी। श्री निवनने अपनी विज्ञप्तिमें ठीक ही कहा है कि गिर-मिटिया मजदूरोंकी आजादीपर चाहे कितनी ही वन्दिशें लगाइए, यदि वे स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी हैसियतसे अपने अधिकारोंको अमलमें लानेका निश्चय कर लेंगे तो कोई कानून उन्हें एक सीमासे अधिक नहीं रोक सकेगा। इसलिए हमें इस दुष्टिकोणसे सहमत होनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सरकारी सहायतासे एशियावासियोंका ट्रान्सवालमें प्रवास आगे चलकर गोरे निवासियोंके लिए एक वडा संकट वन जायेगा। यहाँके लोग धीरे-धीरे एशियाई मजदूरोंका उपयोग कर लेनेके आदी हो जायेंगे और तब ट्रान्सवालके लिए आवश्यक एक खास वर्गके गोरोंको बड़े पैमानेपर यहाँ लाना लगभग असम्भव हो जायेगा। यह इस देशके मूल निवासियोंके साथ भी अन्याय होगा। कहनेमें भले ही यह ठीक हो कि ये लोग काम ही करना नहीं चाहते; इसलिए यदि एशियाई लाये गये तो उनको देखकर इनको भी काम करनेकी प्रेरणा मिलेगी। परन्तु मनुष्य स्वभाव सर्वत्र एक-सा होता है। एक बार एशियाई मजदूर यहाँ ले आये गये तो आफ्रिका-वासियोंको कामके लिए राजी करनेके प्रयत्नोंमें ढिलाई आ जायेगी। आज तो उन्हें, भले ही सौम्यताके साथ किहए, काम करनेके लिए मजबूर किया जा सकता है; परन्तु वादमें यह कुछ नहीं होगा। तब यह कहा जायेगा कि यहाँके निवासियोंसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आिककावासियोंका जीवन बहुत सादा है। अपनी जरूरतोंके लायक तो उन्हें हमेशा मिल जायेगा। परन्तु इसका परिणाम यह होगा कि उनकी प्रगतिमें एक अनिश्चित कालके लिए भारी हकावट आ जायेगी। हमने इनके वारेमें सीम्यताके साथ मजबूर करनेकी वात अच्छे अथमें ही कही है; हमारा मतलब उस तरह मजबूर करनेका है, जैसे कि माता-पिता अपने बच्चोंको करते हैं।

परन्तु स्वयं एशियाइयोंका क्या हो? युरोपीय जातियोंकी तरफसे पेश समुची दलीलका उद्गम एक ही दुष्टिकोण है। अगर कहीं गुलामीकी प्रथा पून: लीटाई जा सकती तो हमें आशंका है, एशियासे मजदूर लानेके विरुद्ध वहुत-सा आन्दोलन शान्त हो जाता। लोग एशियासे मजदूरोंको बुलानेपर राजी हो जाते, अगर उनको पूरी तरह यह भरोसा हो सकता कि ये मजदूर सदा मजदूर ही वने रहेंगे और इकरारनामेकी अविध समाप्त होते ही उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जायेगा। परन्तु भारतीयोंकी दृष्टिसे, और वास्तवमें नैतिक दृष्टिसे, हमें ऐसी साँठ-गाँठको अपवित्र माननेमें कोई संकोच नहीं है। अगर उपनिवेशको एशियाई मजदूरोंकी जरूरत है तो उसे उनको यहाँ लानेका अशेप परिणाम सहना होगा और उन मजदूरोंको साबारण मानवोचित स्वतन्त्रता देनेके लिए तैयार रहना होगा। स्पष्ट है कि ट्रान्सवालमें इसे स्वीकार करनेका प्रश्न ही नहीं है। इसलिए एशियासे यहाँ मजदूरोंका लाना खुद मजदूरोंके लिए अन्यायपूर्ण और मालिकोंको गिरानेवाला होगा। हमने पहले कहा है कि केवल नेटालमें ही नहीं, समस्त दिक्षण आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रश्नके जटिल वन जानेका मुख्य कारण यहाँ भारतीय मजदूरोंका लाया जाना है। आज भी हमारी वही राय है। और हमारी दुष्टिमें इस प्रश्नको हल करनेका भी एकमात्र उपाय एशियाई मजदूरोंको लानेमें सहायता देना वन्द करके उनके स्थानपर समस्त दक्षिण आफिकामें गोरोंको लानेमें मदद करना है। साथ ही कुछ नियन्त्रणके साथ सब वर्गके लोगोंके लिए भी द्वार खुला रहे। इससे सन्तुलन अपने आप ठीक हो जायेगा। फिर भारतीय व्यापा-रियोंके या उनके किसी सामान्य उद्यमके प्रति शायद ही कोई विरोध रह जायेगा।

इस तरह हर दृष्टिसे देखनेपर इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहाँतक मजदूरोंका प्रश्न है, यूरोपीयों और भारतीयोंकी रायमें ऐकमत्य है। हम हृदयसे आशा करते हैं कि एशियासे ट्रान्सवालमें मजदूरोंको लानेका कभी प्रयत्न नहीं किया जायेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९०३

#### २७२. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक

हमने हालके एक अंकमें भारतीय समाजकी ओरसे विधानसभाके नाम श्री अब्दुल कादिर आदिकी एक अर्जी छापी है। उसमें शैक्षणिक कसौटीके लिए मुख्य भारतीय भाषाओंको भी स्वीकार करनेकी उपयोगितापर बहुत जोर दिया गया है। वे भाषाएँ अच्छी विकसित तो हैं ही। उनका साहित्य भी विशाल है और भारतमें सम्राट्के करोड़ों वफादार प्रजाजन उनका व्यवहार करते हैं। जैसा कि अर्जदारोंने कहा है, उन महान भारतीय भाषाओंको मान्यता देनेपर भी ऐसे करोड़ों अपढ़ भारतीय रह जायेंगे जो विधेयकके अनुसार यहाँ विलकुल प्रवेश नहीं पा सकेंगे। चूँकि बहुत थोड़ा मौका देकर ही वर्तमान प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियमके स्थानपर हुकूमतने एक नया प्रवासी-प्रतिवन्धक विधेयक पेश करनेमें आगा-पीछा नहीं किया है, इसलिए हमारा खयाल है कि भारतीय समाजकी यह छोटी-सी माँग मान लेनेमें कोई खतरा नहीं है; क्योंकि अगर नई कसौटीका अनुमानसे अधिक भारतीयोंको ऐसा लाभ मिलता दिखे कि उपनिवेशियोंमें 'घव-राहट' पैदा हो जाये, तो इसपर पुनः विचार किया जा सकता है। परन्तु हमें तो निश्चय है कि इसकी जरा भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, उपनिवेशवासी भारतीयोंके स्वतंत्र प्रवेशको पूरी तरह रोक देना चाहते हों तो वात दूसरी है।

अर्जीमें कुछ और वातें भी कही गई हैं। वे भी हुकूमतके घ्यान देने योग्य हैं। अगर हुकूमतकी नीति दक्षिण आफिकाके प्रवासियों-सम्बन्धी कानूनको ग्रहण कर लेनेकी है तो, जैसा कि अर्जदारोंने चाहा है, केवल नेटालमें ही नहीं, समस्त दक्षिण आफिकामें वसे भारतीयोंको अधिवासका विशेपाधिकार दिया जाये। एक ही झंडेके नीचे रहनेवालोंके वीच एकता बढ़ानेकी खातिर हुकूमतको कुछ-न-कुछ तो मानना ही चाहिए। अगर दक्षिण आफिकामें विदेशी राज्य होते तो वात अलग थी। परन्तु चूंकि उसके सारे राज्य अव ब्रिटिश उपनिवेश वन गये हैं, यहाँ भेदभाव वरतनेसे मनोमालिन्य पैदा हो सकता है। हमारा मत है कि दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश उपनिवेशोंमें समस्त प्रजाजनोंको हर जगह आने-जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उपनिवेशके राजनीतिज्ञोंने ऐसे भाव कई वार प्रकट भी किये हैं। नेटालके विधेयकको केपके कानूनके स्तरपर लानेके लिए यह अवसर अत्यन्त उपयुक्त है।

निवासकी अवधि दो वर्षसे बढ़ाकर विघेयकमें तीन वर्ष कर देनां वेशक शिकायतका सवव है। अर्जदारोंने इसका विरोध करके ठीक ही किया है। हमारा खयाल है कि पुराने निवासी होनेके लिए मनमाने ढंगपर दो वर्षका समय निश्चित करना भी अन्यायपूर्ण समझा गया था। परन्तु दो वर्षसे तीन करनेके कारण तो उन सैकड़ों भारतीयोंके लिए उपनिवेशके दरवाजे वन्द ही हो जायेंगे, जिन्होंने नेटालको लगभग अपना घर वना लिया है और जो अपनी आजीविकाके लिए उसीपर निर्भर हैं।

इसलिए हम आशा करते हैं कि अर्जदारोंकी इन वाजिव माँगोंपर हुकूमत विचार करेगी और उक्त रियायतें दे देगी। हमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय समाज इसकी बहुत कद्र करेगा। इस प्रसंगपर हम माननीय सर जॉन रॉविन्सनके उस ओजस्वी भाषणका उल्लेख करना चाहते हैं जो उन्होंने मताधिकार-सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करते समय दिया था। वे उस समय इस उपनिवेशके प्रधानमंत्री थे। उस भाषणमें उन्होंने कहा था कि भारतीयोंके मताधिकारको छीनकर सदन एक गंभीर जिम्मेदारी अपने सरपर ले रहा है। भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित

करके उनका प्रतिनिधित्व करनेकी जिम्मेदारी इस सदनके प्रत्येक माननीय सदस्यपर अपने आप आ जाती है; अर्थात् प्रत्येक सदस्यको यह ध्यान रखना होगा कि भारतीयोंके साथ कहीं भी अन्याय न होने पाये और जहाँतक सम्भव हो, उनकी भावनाओंका पूरा आदर होता प्रवासी-कानूनपर जो विचार हो रहा है उसके परिणामकी प्रतीक्षा हम बहुत उत्सुकताके र करेंगे। क्या सर जॉनके ववनोंपर विचानसभा अमल करेगी? हम आशा तो करें।

इंडियन ओािपानियन, ९-७-१९०३

## २७३. प्लेग

डर्वन प्लेगसे मुक्त घोषित कर दिया गया, यह बधाईकी वात है। इस उपनिवेशसे ट्रान्सवाल जानेवाले भारतीयोंपर <sup>प्लेगके</sup> दिनोंमें जो बहुत कड़ी रोक लगा दी गई थी, उसकी चर्चा हम इन स्तम्भोंमें कर चुके हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि यह रोक अभीतक कायम है। इसका कारण समझना सचमुच बहुत कठिन है। हमारा मत बरावर यह रहा है कि यह रोगकी रोक-याम कम, राजनीतिक चाल अधिक थी; और अब, उपनिवेशके प्लेगसे विलकुल मुक्त घोषित कर दिये जानेपर भी, यदि हकावट नहीं हटाई जाती तो इसे सर्वथा अनुचित — केवल एक जवरदस्त अन्या -- कहना पड़ेगा। हम जानते हैं कि सैकड़ों शरणार्थी यह राह देख रहे हैं कि कव रोक ज और कम वे ट्रान्सवालमें लीटकर अपने अपने रोजगारको सँभाल छें। स्मरण रहे कि लड़ाईवे दिनोंमें जब शरणाधियोंको सरकारको तरफसे राहत दी जा रही थी, भारतीय शरणाधियोंका सारा खर्न भारतीय समाजने अपने ऊपर ले लिया था। इनमें से कुछ शरणार्थी अभी डर्ननमें ही हैं और यद्यपि अब उनका खर्च समाज अपने सार्वजनिक कोशसे नहीं दे रहा है तयापि इनके निवास और भोजनकी व्यवस्था मित्रों और रिश्तेदारोंकी मददसे ही की जा रही है। हम द्रान्सवालके अधिकारियोंसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वे स्कावटको हटाकर इनके कष्टोंको दूर करें और ट्रान्सवालमें इनके लौट जानेके लिए आवश्यक सुविधाएँ कर देनेकी कृपा करें। इंडियन ओािपानियन, ९-७-१९०३

#### २७४. खास वकालत

एशियाइयोंको अलग वसानेका प्रस्ताव करनेवाली 'मेयरकी तजवीज्' अवतक काफी मशहर हो चुकी है। हमारे सहयोगी नेटाल ऐडवर्टाइन्रिंगरने उसकी हिमायतमें कुछ खास वकालत की है। "हिफाजत लोगोंका सबसे बड़ा कायदा" (सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स) इस कहावतको उसने पृथक्करणका आधार बनाना चाहा है। मगर हमें "लोगों" (पापुली) के पहले "यूरोपीय" (यूरोपियनी) नहीं दिखता । इसलिए हम सोचते हैं कि आखिरकार भारतीय भी चूंकि आदमी है, वह भी "लोगों " के दायरेमें आता है। अगर ऐसा है तो फिर सव लोगोंकी हिफाजतका सबसे वड़ा कायदा कौनसा है ? निस्सन्देह वह कायदा उनमें से कुछको पतित करके भेड़-वकरियोंकी तरह व्हिष्कृत वस्तियों या पशुओंके वाड़ोंमें ढकेल देना नहीं है। हमारा सहयोगी आगे लिखता है: "अनुभव वतलाता है कि इन दोनों जातियोंका वेरोकटोक मिश्रण यूरोपीय लोगोंकी वड़ीसे-वड़ी भलाईका कारण नहीं वनता।" मगर अपनी इस वातको सावित करनेवाला एक भी तथ्य हमारे सहयोगीने नहीं दिया। तथ्य यह है कि भारतीयोंने नेटालको दक्षिण आफिकाका उद्यान वना दिया है। उन्हें सरकारी तौरपर " शरावसे परहेज करनेवाले, उपयोगी और कानूनका पालन करनेवाले नागरिक " वताया गया है। ऐसे लोग जहाँ वसते हैं उस मुल्कको अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो यह आश्चर्यकी वात है। हमारे सहयोगीने "मिश्रण" शब्दका प्रयोग किया है। सच तो यह है कि रोजगारको छोड़कर और किन्हीं वातोंमें इन दोनों कौमोंका मिश्रण होता ही नहीं है। और हमें भरोसा है कि भारतीय चाहे अलग वसाये जायें चाहे नहीं, यह मिश्रण तवतक चलता रहेगा जबतक हमारे यूरोपीय मित्र उनके साथ रोजगार करना चाहते हैं, या उनकी सेवाओंका फायदा उठाना चाहते हैं। रोजगारके सिलसिलेमें मिश्रणकी वातको छोड़ दें तो फिर भारतीय वस्ती इस समय जवरदस्ती न सही, प्रायः खास हिस्सोंमें होती है। उपनिवेशमें सबसे बड़े अंग्रेज हैं और रहेंगे। हम यह नहीं कहते कि वे अपनी भलाईका सारा खयाल छोड़कर हमारे लिए जियें-मरें। मगर हमारी उनसे इतनी विनती जरूर है कि वे अपने बड़प्पनका उपयोग हमारे साथ अन्याय करने, हमें गिराने या हमारा अपमान करनेमें न करें। "नपा-तुला हक, दया नहीं" - यह भारतीयोंकी सही और उचित माँग है। हमारा सहयोगी वेशक एक करिश्मा कर दिखाता है, जब कि वह भारतीयोंकी आम सभामें दिये गये भाषणोंमें कोई भी ऐसी चीज देखनेसे इनकार करता है जो उसे कायल कर सके कि "मेयरके प्रस्तावोंको कार्यान्वित करनेसे कोई वृत्तियादी अन्याय होगा।" अस्तु, जो आदमी मानना नहीं चाहता उससे कुछ मनवाया नहीं जा सकता, नहीं तो हम अपने सहयोगीसे पूछते कि क्या निरपराध लोगोंके किसी समूहकी व्यक्ति-. गत आजादीपर पावन्दी लगाना अन्याय नहीं है --- अन्याय शब्दका ब्रिटिश संविधानमें जो अर्थ है उसके मुताविक ? हमारे सहयोगीको दु:ख है कि उपनिवेशमें भारतीयोंकी तादाद यूरोपीयोंके वरावर है। हम उसे याद दिलाना चाहते हैं कि ५०,००० भारतीयोंमें से लगभग आधे तो अपने गिरमिटोंकी मियाद काट रहे हैं और, इसलिए, वहसकी हदतक, उन्हें इस तुलनामें शामिल नहीं करना चाहिए। फिर भी, तथ्य तो यह है -- भारतीय मजदूरोंका आयात वन्द कीजिए, और समस्या मुलझी-मुलझाई है।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओापिनियन, ९–७–१९०३

१. देखिए, "मेयर की तजवीज," जून ४, १९०३।

#### २७५. प्रार्थना-पत्र: नेटाल विधानपरिषदको

उर्वेन जुलाई १**१, १**९०३

सेवामें माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण विधानपरिषद, नेटाल

> नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

आपके प्रार्थी प्रवासियोंपर और कठिन प्रतिवन्ध लगानेवाले विधेयकके सिलसिलेमें विनय-पूर्वक इस माननीय सदनके सामने उपस्थित हो रहे हैं। उक्त विधेयक माननीय सदनके विचारा-धीन है।

अन्दुल कादिर और दूसरे एक सौ छियालीस न्यक्तियोंके हस्ताक्षरोंसे जो प्रार्थनापत्र नेटालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे माननीया विधानपरिषदको दिया गया था, प्रार्थीगण उसकी एक प्रति सेवामें पेश करते हैं। प्रार्थनापत्र इस तरह हैं:

प्राधियोंको आशा है कि सदन प्रार्थनापत्रमें दिये गये सुझावोंपर अनुकूल विचार करेगा। न्याय और दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कर्तव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे।

(हस्ताक्षर) डी० एम० मताला और उन्तीस अन्य

[ अंग्रेजीसे ]

कॉलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १९०३; सी० ओ० १८१, जिल्द ५३, वोटस ऐंड प्रोसीडिंग्ज ऑफ़ द नेटाल पार्लमेंट।

#### २७६. ऑरेंज रिवर उपनिवेश

महमूद गजनवीने जब भारतके कुछ भागोंको जीत लिया उसके कुछ समय बाद उसके भारतीय राज्यकी एक गरीब विधवा, जिसे उसके सरदारोंसे न्याय नहीं मिल सका था, पैदल चलकर गजनी पहुँची और उसने बादशाहके सामने अपनी शिकायतोंको रखा। कहा जाता है, महमूदने जवाब दिया कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे राज्यके प्रदेश राजधानीसे बहुत दूर हैं। विधवाने तुरन्त ही जवाब दिया: "हुजूर, अगर आप भारतमें रहनेवाले अपने प्रजाजनोंकी रक्षा नहीं कर सकते तो वहाँ आपको राज करनेका कोई हक नहीं है।" कहानी पुरानी और प्रसिद्ध है, और एक शिक्षा देती है, जो आजकी परिस्थितिमें दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए बड़ा महत्त्व रखती है। आज उनकी हालत उसी गरीब विधवाके समान है, और वे सम्राट्से वही शिकायतें कर सकते हैं। हम जानते हैं, उन्हें बादशाहसे वह जवाब नहीं मिलेगा, जो महमूदने उस विधवाको दिया था। फिर भी, अबतक वह निराशाजनक

यहाँ अर्जेदारोंने जून २३ का प्रार्थनापत्र उद्धत किया था; देखिए प्रवासी-विधेयक, जून २५, १९०३।

ही रहा है। सैकड़ों वर्षोंसे ब्रिटेनने जिन सिद्धान्तोंको बहुमूल्य समझा और उनकी रक्षा की, उन्हें यदि द्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशों इसी तरह पैरों तले रींदने दिया गया तो ऐसा लगता है कि इन उपनिवेशोंको अपना अंग बनाना साम्राज्यके लिए बहुत महेंगा पड़ेगा। हमारी रायमें अगर इस नीतिको जाति और रंग-सम्बन्धी भेद-भाव तथा राग-द्वेपकी नीतिके सामने सर झुकाना पड़े, तो युद्धमें दक्षिण आफिकाकी भूमिपर जो असीम धन बरबाद हुआ और धूनको निदयां वहीं वह सब वेकार ही सिद्ध होगा। और फिर भी जब हम इस स्थितिको देखते हैं तब कमसे-कम भारतीय दृष्टिसे तो यही मत दिखलाई पड़ता है। और भारतीय मत, भले ही वह अच्छा समझा जाये या बुरा, सम्राट्के करोड़ों प्रजाजनोंका मत है।

ये विचार ऑरंज रिवर उपनिवेशका ३ जुलाईका सरकारी गज़ट पढ़नेसे उठते हैं। पीटसं-यंगंकी नगरपालिकाने वहाँके वतिनयोंके लिए जो नियम बनाये हैं वे इस गजटके पृष्ठ १४६९ पर हमने पड़े। माननीय स्थानापन्न लेपिटनेंट गवनंर तथा उनकी कार्यकारिणीने इन्हें मंजूरी दे दी है। इनके शीपंक देखकर शायद किसीको खयाल हो सकता है कि ये दूसरी रंगदार जातियोंपर लागू नहीं होंगे। परन्तु इन नियमोंकी २१ धाराओंको पढ़नेपर पता चल जाता है कि ये सभी रंगदार मनुष्योंपर लागू होंगे। अभी तो भारतीयोंका इन नियमोंमें दिलचस्पी लेना व्यवहारको अपेशा मैंद्धान्तिक महत्त्व अधिक रखता है, क्योंकि अभी इस उपनिवेशमें भारतीयोंकी आवादी नगण्य है। परन्तु हमें आशा है कि बहुत जल्दी इस उपनिवेशके द्वार, भले ही कम संख्याके लिए हो, नम्मानित भारतीयोंके लिए खुल जायेंगे। तब इन नियमोंसे उनका सामना होगा और इनका उनपर वही पातक प्रभाव होगा जो ईस्ट लंदनकी नगरपालिका द्वारा बनाये गये नियमोंका बहांको भारतीय आवादीपर होता रहा है और जिसका जिक इन स्तम्भोंमें हम पहले कर चुके हैं।

ये नियम तमाम रंगदार लोगोंको निश्चित वस्तियोंमें ही रहनेको विवश करते हैं। नगर-पालिका "रंगदार जातियोंके तमाम निवासियोंकी फेहरिस्त रखेगी जिसके अन्दर प्रत्येक मनुष्यका नाम, पेशा, पशुओंका व्यौरा, और उनके मालिकोंके नाम लिखे होंगे।" उन्हें नगर-कारकुन (टाउन क्लाकं) से पास लेने होंगे और उनके लिए सालाना १ शिलिंगका शुल्क देना होगा। वाहरसे आनेवाले तमाम रंगदार लोगोंको अड़तालीस घण्टेके अन्दर अपने नाम पंजीकृत (रिजस्टर) करा लेने होंगे। नी वजे रातके वाद वे नगरमें घूम फिर नहीं सकेंगे। नगर-पालिका जिसे चाहेगी, पशु रखनेकी इजाजत देगी और जिसे न चाहेगी, नहीं देगी। इजाजतके वगैर जो पशु रखेगा उसे प्रत्येक बड़े पशुके लिए ३ शिलिंग और प्रत्येक छोटे पशुके लिए ६ पेंस जुर्माना देना होगा। अगर कोई मेहमान आये तो नगर-कारकुनके दफ्तरमें इसकी सूचना तुरन्त जानी चाहिए। वे कुत्ते नहीं पाल सकते। नगरपालिकाकी इजाजतके वगैर वस्तीमें कोई स्कूल नहीं लगेगा और न सार्वजनिक सभाएँ होंगी।

यह सूची अभी पूरी नहीं हुई। परन्तु नगर-परिपदोंको रंगदार जातियोंपर नियन्त्रण रखने और उनकी व्यवस्थाके वारेमें जिस प्रकारकी सत्ता दे दी गई है उसका यह अच्छा-खासा नमूना है। रंगदार जातियोंमें भारतीयों आदिकी भी गिनती करनेमें यदि हम भूल कर रहे हों तो हमें उसके सुधार दिये जानेसे वड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु नियमोंको देखनेपर उनके इस अर्थको समझनेमें विलकुल ही गलती नहीं जान पड़ती।

सर मंचरजी भावनगरी और सर रेमंड वेस्ट जिन्होंने पूर्व भारत-संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) के तत्वावधानमें हालमें ही हुई सभामें भाषण दिये थे, उन विनियमोंके, जिनका इस लेखमें जिन्न किया गया और उन सुझावोंके वारेमें, जो भारतीयोंकी वेड़ियोंको अधिकाधिक भारी बनानेके लिए समय-समयपर पेश किये जा रहे हैं, भले ही निराशाके भाव प्रकट कर सकते हैं।

परम माननीय श्री जोजेफ़ चेम्बरलेन दक्षिण आफ़िकामें शान्ति-स्थापकके रूपमें पथारे थे। उनसे भारतीयोंके अनेक शिष्ट-मण्डल मिले थे। प्रत्येक शिष्ट-मण्डलको उन्होंने आश्वासन दिया था कि ब्रिटिश भारतीय न्याय और सम्मानयुक्त व्यवहारके अधिकारी हैं। हमारा निवेदन है कि वे इन नियमोंपर गीर फरमायें। भारतीय खलासियोंको काम देनेके वारेमें उन्होंने आस्ट्रे-लियाई राष्ट्र परिवारको एक खरीता भेजा था। इस खरीतेके लेखकके नाते भी हमारी उनसे विनती है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने अनेक वार दक्षिण आफ़िकामें वसे हुए भारतीयोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। उनसे भी हमारी अपील है। हम लॉर्ड मिलनरसे भी अपील करते हैं कि वे हमारी रक्षाके लिए आयें। वे दक्षिण आफ़िकाके उच्चायुक्त हैं। इस हैसियतसे, हम मानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि, वे साम्राज्यकी व्यापक नीतिकी रक्षा करें और जहाँतक दिक्षण आफ़िकासे सम्बन्ध है, इस वातकी सावधानी रखें कि यहां भी उसका वरावर पालन हो; और जैसा कि उन्होंने खुद भारतीय शिष्ट-मण्डलसे कहा था, इस मुश्किल प्रश्नको न्याय और औचित्यके आधारपर हमेशाके लिए हल कर दें।

ये विनियम भारतीय समाजको एक और विचार देते हैं कि, ब्रिटिश साम्राज्यमें जो प्रजाजन अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिए सतत सावधान नहीं रहेंगे वे अनेक प्रकारकी पेचीदा माँगोंके वीचमें पिस जा सकते हैं। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वे सदा सावधान रहें, और जब कभी उनके अधिकारोंको कम करनेके प्रयत्न हों तब जो भी अधिकारी हों उनके समक्ष अपना विनम्न विरोध तो कमसे-कम प्रकट कर ही दिया करें। उनका काम माँगना है। इस वातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि उनकी माँगें मंजूर होती हैं या नहीं। माँग पेश करनेसे ही कर्तव्य पूरा हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३

## २७७. मजदूर आयातक संघ

हम अन्यत्र मजदूर आयातक संघ (लेवर इंपोर्टेशन असोसिएशन) की विज्ञप्ति दे रहे हैं। इसपर श्री जी० एच० गाँश, जे० डब्ल्यू० लिओनार्ड के० सी० और ट्रान्सवालके कुछ अन्य विचार-नेताओं के दस्तखत हैं। श्री क्विनकी विज्ञप्तिसे लगी-लगाई यह विज्ञप्ति निकली है। अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोमें से आप किसे चुनेंगे, तो विना पसोपेशके हम अपनी राय श्री क्विनकी विज्ञप्तिके पक्षमें देंगे। श्री गाँश जैसे विस्तृत सहानुभूति रखनेवाले और श्री लिओनार्ड जैसे संस्कारशील तथा मानव-प्रकृतिका व्यापक अनुभव रखनेवाले सज्जनोंके दस्त-खतोंको उस विज्ञप्तिके नीचे देखकर सचमुच बड़ा दु:ख होता है, जिसमें एक बदले हुए रूपमें गुलामीका समर्थन किया गया है और वेचारे गिरमिटिया मजदूरोंके पक्षमें एक भी शब्द नहीं है।

यह विज्ञप्ति भारतीयोंके लिए दिलचस्पीका विषय है; क्योंकि लॉर्ड मिलनर भारतसे मजदूर लानेकी इजाजत पानेके लिए उपनिवेश-मंत्री तथा भारत-मंत्रीके कार्यालयोंसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि संघने आफ्रिकाके बाहरसे मजदूर लानेकी जो शर्तें निर्धारित की हैं, वे भारतीय मजदूरोंके लाये जानेपर भी लागू होंगी। अब अगर हम गुलामीका ठीक

अथं समझते हैं तो उसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको अपनी सेवाएँ जीवन-भरके लिए इस तरह वेच देता है कि उससे कभी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता और जिससे छुटकारेकी थोड़ी-सी भी कोशिश कारावासके योग्य अपराध होता है। अगर गुलामीका यही सही अथं है, तो श्री गाँशके साथी जो चाहते हैं यह एक निश्चित अवधिकी गुलामीके अलावा और कुछ नहीं है, वमोंकि ये चाहते हैं कि एक मजदूर पांच सालके लिए अपनी सेवाएँ वेच दे, वह केवल एक सादे मजदूरका काम करे और "हर मालिक मजदूरोंको अपने देश वापस भेजनेकी सरकारके सन्तोपके योग्य गारंटी है," मजदूर निश्चित अहातेके अन्दर ही रखा जाये और इस शर्त-वन्दोंके कानुनको भंग करनेकी सजा कड़ी हो।

श्री यह अस्थायी गुलामी नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि फिर गुलामी क्या है? नौकरीके मामूली इकरारनामें और इस शर्तनामें वीच फर्क यह है कि मामूली इकरारनामें अनुसार अगर मनुष्य नौकरी छोड़ना चाहे, तो हरजानेकी रकम अदा करके छुट्टी पा सकता है और नौकरीमें टाल-मटोल कोई कानूनी गुनाह नहीं मानी जाती। किन्तु इनके बताये शर्तनाममें एक बार बेंच जानेके बाद मजदूर वीचमें छूट ही नहीं सकता और शर्तका जरा भी भंग हुआ, तो वह कानूनी अपराध वन जाता है। इसलिए प्रश्न विलक्षल साफ है। क्या ट्रान्सवालकी साधन-सम्पत्तिका विकास करनेके लिए भारत या दूसरे देशोंके श्रमका शोपण किया जायेगा, और जिनके श्रमसे लाभ उठाया जाये उनके अधिकारोंको माने विना? मजदूरी कितनी भी हो और मजदूर उसे लाचारीमें स्वीकार भी क्यों न कर ले, हमारी समझमें वह मजदूरके लिए वाजार-दरपर अपनी सेवाएँ वेच देनेका, या गिरिमटकी अवधिमें उसे जो नुकसान हुआ हो, वादमें उसकी पूर्ति करनेका सन्तोपजनक मुआवजा नहीं हो सकता। स्वर्गीय श्री विलयम विल्सन हंटरने ऐसी पद्धितकों "भयंकर रूपमें गुलामीकी-सी पद्धित" कहा या। नेटालमें जब ऐसा ही प्रस्ताव हुआ था, तब परम माननीय हैरी एस्कम्बने जो राय दी उसे हम यहाँ उद्दित करते हैं। कुछ वर्ष पहले इस सिलसिलेमें जो आयोग नियुक्त किया गया या, उसके सामने उन्होंने ये शब्द कहे थे:

एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः बहुधा विना रजामंदीके लाया जाता है। यह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ खपा देता है। नये सम्बन्ध स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। यहाँ अपना घर वसा लेता है। ऐसी हालत में मेरे न्याय और अन्यायके विचारसे, उसे वापिस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले सकते हैं वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना हो बिलकुल बन्द कर दें। ऐसा दीखता है कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग भारतीयोंको बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोंसे बचना चाहता है। जहाँतक में जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हैं। कुछ वावतों में तो वे बहुत परोपकारी हैं। फिर, ऐसा कोई कारण तो मेरे सुननेमें कभी नहीं आया, जिससे किसी व्यक्तिको पाँच वर्ष तक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी देश-निकाला दे दिया जाये, और इस कार्यको उचित ठहराया जा सके। में नहीं समझता कि किसी भारतीयको, उसकी पाँच वर्षकी सेवा समाप्त होनेपर पुलिसकी निगरानी में रखना चाहिए।

हम आशा करते हैं कि ट्रान्सवालके इन उपनिवेशियोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध भी, इस अन्यायभरी तथा ईसाईजनों और ब्रिटिशोंके लिए अशोभनीय वृत्तिसे बचाया जायेगा। स्वार्यवश आज उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३

### २७८. मेयरोंका शिष्टमण्डल: सर पीटर फॉरकी सेवामें

यह शुभ लक्षण है कि, कमसे-कम केपमें, सर पीटर फाँर अपने-आपको वर्तमान दुर्भावसे मुक्त रखकर तथ्योंको उनके असली रूपमें देख पाये।

केपकी विभिन्न नगरपालिकाओं किष्ट-मण्डलसे उन्होंने कहा कि भारतीयोंको अलग वसानेके वारेमें आये हुए प्रस्तावोंके अनुसार नया विधेयक पेश करनेकी मुझे तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती। उन्होंने एशियाइयोंकी बाढ़के भयको भी दूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने विलकुल स्पष्ट कर दिया कि प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) बहुत अच्छी तरहसे चल रहा है और उपनिवेशमें कोई भीड़ नहीं है।

हमारे विधान-मंडलके सदस्योंको भी इस प्रश्नपर अच्छी तरहसे विचार कर लेना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही वता चुके हैं, नेटालमें नगर-परिपदोंको वहुत अधिक सत्ता दे दी गई है; और अगर किसी कानूनमें सुधारकी जरूरत है तो वह है परवाना-अधिनियम। इन स्तम्भोंमें हम यह भी वता चुके हैं कि प्रवासी-अधिनियमको ध्यानमें रखते हुए इस उपनिवेशमें बहुत अधिक संख्यामें एशियाइयोंके आनेका कोई भय नहीं है। ऐसी सूरतमें एशियाइयोंको अलग वसनेके लिए मजबूर करना हमें एकदम अनावश्यक मालूम होता है। अगर उपनिवेशी तथ्योंको देखनेका कष्ट करें तो वे पायेंगे कि एशियाइयोंके वसनेके कारण अनेक शहरोंमें समाजके स्वास्थ्यको जो खतरा बताया जाता है वह केवल उन लोगोंके दिमागोंमें ही है जो वस्तुस्थितिको नहीं देखना चाहते। जोहानिसवर्गमें अस्वच्छ क्षेत्र आयोग (इनसैनिटरी एरिया कमिशन) के सामने डॉ० जॉन्स्टनने जो वयान दिया था उसकी हमें इस सिलिसलेमें याद आ रही है। स्वास्थ्य-सफाईके विषयमें डॉ० जॉन्स्टन एक विशेषज्ञ हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी आबहवाके बारेमें भी उनका अनुभव बहुत व्यापक है। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए बड़े जोरके साथ कहा था कि जहाँतक सफाईसे सम्बन्ध है जोहानिसवर्गके भारतीयनिवासियोंके खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं पाया। सफाईकी दृष्टिसे उन्हें अलग वसानेके सिद्धान्तका तो मैं समर्थन कर ही नहीं सकता।

इसलिए हम आशा करते हैं कि अब समस्त दक्षिण आफ्रिकामें हमें *पाजारों* की बात सुनाई नहीं देगी। क्योंकि ट्रान्सवालके विषयमें भी शिष्ट-मण्डलको लॉर्ड मिलनरका आश्वासन मिल चुका है कि वर्तमान कानूनके स्थानपर ब्रिटिश विचारोंसे अधिक सुसंगत नया कानून बनाया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन सोापीनियन, १६-७-१९०३

१. देखिए पृष्ठ ३२७-२८, ३३०।

#### २७९. केपमें भारतीय 'बाजार'की तजवीज

केपटाउनके नगर-निगम (कारपोरेशन) के गैर-सरकारी विधेयककी उस उपधाराकी नकल अब हम पाठकोंतक पहुँचा पा रहे हैं, जिसे वह केपकी संसदमें मंजूर कराना चाहता है। उपधारामें कारपोरेशनके लिए यह सत्ता मांगी गई है कि वह भारतीयों अथवा एशियाइयों के लिए शहरकी सीमाके अन्दर या वाहर वाजार या वस्तियाँ वनाये, रखे तथा नियन्त्रित करे और यि शहरके स्वास्थ्य-अधिकारी उनकी आदतों, रहन-सहन अथवा आवादी के घनेपनके कारण उनका सर्व-साधारणके साथ रहना जन-साधारणके स्वास्थ्यके लिए हानिकर वतायें तो कारपोरेशन उनकी इन वस्तियों में चले जानेके लिए मजबूर करे और इन वस्तियों या वाजारों में जगहके उपयोगके लिए उनसे किराया वसुल करे।

तिरछे अक्षरोंमें दिया हुआ भाग उपघाराके विरोधमें पेश की गई दलीलोंको काटनेके खयालसे परिपदके सलाहकारोंने संशोधनके रूपमें वादमें जोड़ा है।

प्रस्तावित संशोधनमें यद्यपि भारतीयोंकी रायका आदर करनेकी इच्छा प्रकट होती है, तथापि वह जरूरतोंकी पूर्ति नहीं करता। निःसन्देह उसका मसविदा अत्यन्त चतुराईके साथ बनाया गया है। परन्तु उससे किसीको धोखा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उन लोगोंके रहन-सहनमें कोई आपत्तिजनक वात दिखाई देती है, या ऐसा लगता है कि वस्ती अधिक घनी हो गई है तो इसका उपाय यह नहीं है कि उनको वहाँसे हटाकर अलग वसनेके लिए मजबूर किया जाये और उनकी आदतें वैसी ही वनी रहने दी जायें। उपाय यह है कि उनपर अधिक घ्यान देकर उनकी वे आदतें दूर करनेका यत्न किया जाये और सफाईके नियमोंका उल्लंघन करनेपर जहाँ जरूरत समझी जाये लोगोंको सजा दी जाये। संशोधनके सिवा आश्चर्य और घ्यान देने योग्य वात यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंकी आजादी छीननेके सम्वन्धमें जितने भी प्रस्ताव सामने आते हैं, पहलेसे दूसरा "एक कदम आगे" होता है। सबसे पहला प्रसिद्ध वाजार-प्रस्ताव' दान्सवालमें आया। उसमें वस्तियां शहरकी सीमाके अन्दर ही वनानेका जिक है। केपकी नगर-परिपदका प्रस्ताव उससे वढ़कर है। वह शहरकी सीमाके अन्दर या वाहर वस्ती वनानेका अधिकार चाहता है। किन्तु सर पीटर फॉरने मेयरोंके शिष्ट-मण्डलको जो जवाव दिया है उससे तो ऐसा लगता है कि केपकी हदतक अब *पाजारों* की बात खत्म हो गई। फिर भी अपने केप-निवासी देशभाइयोंको हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि वे सचेत रहें और आवादीके घनेपन या सफाईके बारेमें शिकायतके लिए रत्तीभर भी मौका न दें। चुंकि ब्रिटिश भारतीयोंके प्रत्येक कार्यको बहुत ही सतर्कतासे देखा जा रहा है यह उनका पहला कर्तव्य है कि वे कहीं भी किसीको विरोधका मौका न दें।

[अंग्रेजीसे ] इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३

१. देखिए, "दक्षिण भाफ्रिकाके भारतीय," अप्रैल १२, १९०३ का सहपत्र।

#### ' २८० शाबाश

सहयोगी स्टारके विशेष संवाददाता द्वारा वॉक्सवगंसे भेजे हुए एक समाचारसे जाहिर होता है कि वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकाय (हेल्य वोर्ड) के अनुचित रुखके खिलाफ ट्रान्सवालके सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मूअरने अपने रिक्षतोंकी हिमायत कितनी उदात्तताके साथ की है। श्री मूअरके इस कार्यपर हम उन्हें वधाई देते हैं। श्री मूअरको वधाई देनेका विशेष कारण इसलिए है कि इधर एक अरसेसे हमारे देशभाइयोंको अधिकारियोंकी तरफसे संरक्षणकी वड़ी कमी हो गई है। अन्यथा, श्री मूअरने ऐसी कोई असाधारण वात नहीं की है। पुरानी गण-राज्य सरकार भी इन परिस्थितियोंमें यही करती। हमें मालूम हुआ है कि वॉक्सवर्गकी भारतीय वस्ती शहरसे काफी दूर है। परन्तु वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायको यह अनुकूल नहीं पड़ता कि भारतीय अपने रहनेके वारेमें किसी तरहकी निश्चिन्तताका अनुभव करें या वर्षी एक जगह रहकर अपने प्रति सद्भावका कोई वातावरण वना लें। स्मरण रहे, भारतीय वस्तीकी वर्तमान जगहका चुनाव पुरानी हुकूमतने किसी उदार आशयसे नहीं किया था। परिस्थितियोंकी प्रवल-तासे इस वस्तीके रहनेवाले भारतीयोंको कुछ व्यापार मिल गया। अव स्वास्थ्य-निकाय उनको यहाँसे हटाकर, अपने ही कथनानुसार, शहरसे कोई डेंढ़ मीलके फासलेपर वन ट्री हिल [एक पेड़वाली टेकरी] पर वसाना चाहता है। निश्चय ही वहाँ उनको व्यापारकी दृष्टिसे कोई अनुकूलता नहीं है। संभव है, स्वास्थ्यकी दृष्टिसे यह जगह वहुत अच्छी हो। परन्तु दुर्भाग्यसे इस वस्तीके निवासी अभी इतने खुशहाल नहीं हैं कि दिन भर परिश्रम करनेके वाद शामको सुखसे जा टिकने लायक आरोग्य-भवन वना सकें। परन्तु स्वास्थ्य-निकायके रुखपर किसीको तिनक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर दोष किसीको दिया जा सकता है तो हुकूमतको, जिसने लोगोंको यह सोचनेका मौका दिया है कि अगर वे काफी शोर मचायें तो सरकार विटिश भारतीयोंकी आजादीपर हाथ डाल सकती है। क्या हम जानते नहीं हैं कि लॉर्ड मिलनरने *चाजार*वाली सूचनाका समर्थन इस विनापर किया है कि पुराने कानूनके अमलको माँग की जा रही है? यह एक विचित्र विधि-विडम्बना है कि ब्लूमफॉंटीनकी परि-पदके समय १८९९ में ब्रिटिश भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण वरताव करनेपर सबसे अधिक जोर देनेवाले महानुभाव ये ही थे। और अब ये ही सज्जन लोगोंकी आवाजसे दवकर उसी कानूनके अमलपर उतारू हो गये हैं, जिसका विरोध पिछली हुकूमतके युगमें इन्होंने इतनी उदात्ततासे किया था। तब दुर्भावकी आगमें घी डालनेवाली हस्ती सरकार ही है। अब अगर यह आग सरकारके अन्दाजसे अधिक भड़क कर अकल्पित रोषका रूप धारण कर है तो इसमें आइचर्यकी वात ही क्या है? हम तो यही आशा करते हैं कि सरकार वॉक्सवर्ग स्वास्थ्य-निकायके प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण रुख अपनानेके बाद अपना कदम पीछे नहीं हटायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओ।पिनियन, १६-७-१९०३

१. दक्षिण आफ्रिका-स्थित बिटिश उच्चायुक्त सर आल्फ्रेंड मिलनर और ट्रान्सवालके राज्याध्यक्ष श्री , पॉल क्गूरके वीच हुई वातचीत ।

#### २८१. ट्रान्सवालको स्थितिपर

जोहानिसवर्ग जुलाई १८, १९०३

विधान परिषदने नगरपालिकाके चुनावोंको विनियमित करनेके लिए एक अध्यादेश पास किया है। सरकारने अपने मसिवदेमें, रंग या जातिके भेद-भावके विना, सबके लिए मताधिकार रखा था। शर्त यह थी कि उनके पास कुछ निश्चित जायदाद हो और वे अंग्रेजी या डच भाषाकी एक शैक्षणिक जाँचमें उत्तीर्ण हो सकें। दूसरे वाचनके वक्त एकको छोड़कर अन्य सारे गैर-सरकारी सदस्योंने सरकारका विरोध किया। इसपर सरकार बहुमत रखते हुए भी विरोधी-दलकी इच्छाके आगे झुक गई।

इसलिए अब अध्यादेश म्यूनिसिपल चुनावमें मतका हक श्वेत ब्रिटिश-प्रजा तक महदूद करता है।

जैसे ही सरकारने विरोधी दलकी इच्छाके आगे झुकनेका इरादा जाहिर किया वैसे ही सम्मानके साथ उसके विरोधमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

अब लॉर्ड मिलनरने अध्यादेशपर अपनी स्वीकृति दे दी है।

अगर लड़ाईके समय उत्पन्न की गई आशाओंके अनुरूप ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्यायो-चित बरतावकी कोशिश की गई तो गैर-सरकारी सदस्य एकमत होकर उसका विरोध करेंगे और तब सरकारका रुख क्या होगा, यह सम्भवतः इस बातसे जाहिर हो गया है।

यहाँ यह उल्लेख कर दें कि केप और नेटालमें — यद्यपि वे स्वशासित उपनिवेश हैं — भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकार प्राप्त है।

अभी-अभी सरकारने अनैतिकताको दवानेके लिए एक अध्यादेशका मसविदा विधान परि-पदमें रखा है। मसविदेके सिद्धान्तसे मतभेदकी कोई बात नहीं है, किंतु उसमें एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत अटका हुआ है। उक्त अध्यादेशमें कुछ कृत्य गंभीर अपराध माने गये हैं, अगर "कोई भी बतनी" उन्हें करे। और धारा १९ की उपधारा ५ "वतनी" (नेटिव) की परिभाषा इस तरह करती है, "व्यक्ति, जो आफ्रिका, एशिया, अमेरिका या सेंट हेलेनाकी किसी आदिम जाति या रंगदार कौमका दिखे।"

ब्रिटिश भारतीय उपनियममें सूचित कृत्योंको अपनी हदतक भी निस्संदेह अपराध माननेको तैयार हैं; परन्तु उन्हें अपनेको आफिका, अमेरिका और सेंट हेलेनाके आदिवासियोंके साथ कोष्ठकमें रखे जानेसे विरोध है। इंक इस कामके तरीकेमें है। परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरके पास यह बात पेश की गई थी। उन्होंने यह उत्तर दिया है:

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरने इस बातपर बहुत गौरसे सोचा है और संघकी इच्छाओंको पूरा करनेकी कोशिश की है। फिर भी मुझे यह सूचित करना है कि जिस उपनियमकी शिकायत की गई है अब उसके बारेमें कुछ कर सकना मुमिकन नहीं है। और यह कि, ये शब्द दूसरे उपनिवेशोंके ऐसे निकायोंके ऐसे ही उपनियमोंसे लिये गये हैं। परमश्रेष्ठको आशा है कि आप जिस अर्थमें शब्दोंका उपयोग किया गया है उसी अर्थमें

जन्हें लेंगे। और यह कि, उनका मंशा जैसा कि आपने सुशाया है, ब्रिटिश भारतीय प्रजाको किसीके साथ कोष्ठकमें रखना नहीं है।

उत्तर सहानुभूतिपूर्ण है। मगर इससे मुश्किल हल नहीं होती। तारीख इसपर ४ जुलाई पड़ी है। तब अन्यादेशका पहला वाचन ही हुआ था। इसलिए यह मुश्किलसे समझमें आता है कि क्योंकर समितिके स्तरपर शब्दावलीमें परिवर्तन नहीं किया जा सका। उसके वाद पूछताछ की गई है और मालूम यह हुआ है कि विषयसे संवंधित केप या नेटालके विधानोंमें ऐसी कोई आपत्तिजनक परिभाषा नहीं है; वास्तवमें दोनों जगहोंमें से कहींका भी ऐसा कानून ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू नहीं है। इसलिए परमश्रेष्ठ गवर्नर लॉर्ड मिलनरको भी एक संक्षिप्त विरोध-पत्र' भेजा गया है। फल अभी तक मालूम नहीं हुआ है।

उपनिवेश-सचिवने इस हफ्ते घोषणा की है कि सरकार ८,००० पींडकी रकमका एक वड़ा भाग त्रिटिश भारतीयोंके लिए निर्दिष्ट वस्तियाँ वनानेमें खर्च करनेका विचार कर रही है। इन स्थानोंमें कोई १०,००० मनुष्य वस सकेंगे जिनमें से ८,००० प्रिटोरिया और जोहा-निसवर्गके ही होंगे। विचार ५४ वस्तियाँ वसानेका है।

यह बड़ी गंभीर बात है। यदि श्री चेम्बरलेन अभीतक इस वातपर विचार कर रहे हैं कि कानूनोंके परिवर्तनकी दिशा क्या होगी तो समझमें नहीं आता कि वस्तियाँ वनानेकी यह हड़वड़ी क्यों -- जहाँ मुश्किलसे वीस या तीस भारतीय हैं वहाँ भी।

लेकिन पाँचेफस्ट्रमसे तो और भी गम्भीर समाचार मिला है कि वहाँ फेरीवालोंको "बस्तियों " में हटनेपर लाचार करनेवाली कार्रवाईतक शुरू हो गई है। खयाल यह था कि जवतक सारेके सारे वियानपर विचार नहीं हो चुकता कोई सख्त कदम नहीं उठाये जायेंगे। आजके पहले 'वस्तियों 'को लेकर कभी अदालती कार्रवाई नहीं की गई। १८९९ में जव अनिवार्य स्थानान्तरकी कार्रवाई शुरू होनेवाली थी तव ब्रिटिश एजेंटने हस्तक्षेप करके इस धमकीको अंजाम देनेसे भूतपूर्व गणराज्य सरकारको सफलतापूर्वक विरत किया था।

इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पव्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

#### २८२. मुकदमेका सार: वकीलकी रायके लिए

[ जोहानिसवर्ग ] जुलाई २१, १९०३

पिछले साल कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने मेसर्स पी० आम ऐंड संससे ईडेनडेल एस्टेट कही जानेवाली एक जायदादमें कुछ वाड़े (स्टैंड) नीलाममें खरीदे। १८८५ का कानून ३ अपने १८८६ के संशोधित रूपमें लागू है और उसके मातहत सरकार द्वारा अलगाये हुए कूचों, मुहल्लों और वस्तियोंको छोड़कर कहीं भी ब्रिटिश भारतीय किसी स्थावर सम्पत्तिके मालिक नहीं हो सकते, जान पड़ता है इस वातकी न नीलाम करनेवालेको खवर थी न खरीदनेवालेको।

खरीदनेकी कीमत व्याज समेत चुका दी गई है।

वकीलोंने जायदादके तवादलेके कागजात बनाये और तब उन्हें पता चला कि जायदादके तवादलेका पंजीकरण (रजिस्ट्री) खरीदारके नाम नहीं हो सकता।

वकीलके तय करनेके प्रश्न ये हैं:

- (१) क्या खरीदार वेचनेवालोंको उक्त जायदाद फिरसे नीलाम करनेपर मजबूर कर सकते हैं और विक्रीसे अग़र कुछ ज्यादा दाम आएँ तो उसका फायदा उठा सकते हैं?
- (२) यदि नहीं, तो क्या खरीदारोंको वेचनेवालोंसे सौदा तोड़नेके हर्जानेकी तरह कुछ मिल सकता है अगर उनकी कव्या न देनेकी कानूनी लाचारी सौदा तोड़ना हो।
- (३) अगर हर्जाना वसूल नहीं किया जा सकता तो क्या वेचनेवालोंसे रकम चालू दरपर व्याज समेत नहीं ली जा सकती क्योंकि वेचनेवालोंने रकमका उपयोग किया है?
  - (४) साधारण तौरपर इन परिस्थितियोंमें वकील खरीदारोंको नया सलाह देंगे?

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

सावरमती संग्रहालय; एस. एन. ४०६८।

#### २८३. पेशगी कानून

#### ईस्ट लंदनमें ब्रिटिश भारतीय

सन् १८९५ में ईस्ट लंदनमें भारतीय आबादी बहुत कम थी। इसलिए उस बन्दरगाहकी नगरपालिकाने सोचा कि भारतीयोंके खिलाफ कानून बनानेके लिए यह मौका बहुत अच्छा है। अतः उसने केपकी विधान-सभासे प्रस्ताव किया कि उसे कानून बनानेके लिए, केवल भारतीयोंके विरुद्ध ही नहीं, आवश्यक अधिकार दिये जायें। दससे ऊपर घने छपे पृथ्ठोंवाले इस अधिनियममें एशियाई शब्दका प्रयोग किया गया है और वह भी केवल दो या तीन जगह। इस अधिनियममें नगरपालिकाको अपने उपनियम बनानेके सम्बन्धमें साधारण अधिकार दिये गये हैं। एक धारा यातायात और मोरी-प्रणालीके बारेमें है। इसके द्वारा सम्राट्के भारतीय प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रताका लापरवाहीके साथ समर्पण कर दिया गया है। क्योंकि अधिनियमकी

धारा ५ की उपधारा २४ में लिखा है कि नगरपालिकाको उपनियम वनानेका अधिकार होगा जिनके अनुसार वह "वतिनयों और एशियाइयोंके रहनेके लिए वस्तियों मुकर्रर कर सकेगी, उन्हें पृथक् कर सकेगी, समय-समयपर उनमें परिवर्तन कर सकेगी और उन्हें नष्ट भी कर सकेगी।" फिर उसी धाराकी २५वीं उपधारामें "इन वस्तियोंमें वतनी तथा एशियाई किन शतोंके अनुसार रहेंगे, क्या फीस, किराया और झोपड़ीका कर देंगे, आदि "के वारेमें निर्णय करनेके भी अधिकार दिये गये हैं। अधिनियम नगरपालिकाको यह भी अधिकार देता है कि वह निश्चय करे कि "ये लोग शहरकी किन सड़कों, खुली जगहों या पटिरयोंपर नहीं चलेंगे या रहेंगे।" यह कानून उन वतिनयों या एशियाइयोंपर लागू नहीं होगा जो शहरकी सीमामें ७५ पौंड कीमतका कर लगाने योग्य जमीनके मालिक या काविज होंगे, और जो नगर कारकृत (टाउन क्लार्क) से इस आशयके और वतनी होनेपर, इस कानूनसे मुक्त हो जानेके प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेंगे।

स्मरण रहे कि केप उपनिवेशके दूसरे हिस्सोंमें भारतीयोंकी स्थिति त्रिटिश दक्षिण आफि-काके अन्य भागोंकी अपेक्षा कहीं अच्छी है। यह अधिनियम वोअर-हुकुमतके कानूनसे कहीं आगे वढ गया है। इसे सम्राट्की मंजूरी कैंसे मिल गई, यह हमारे लिए एक रहस्य ही है। परन्त्र इससे जाहिर होता है कि अगर चौकसी न रखी जाये तो कैसी सरलतासे महत्त्वपूर्ण हितोंका समर्पण किया जा सकता है। क्योंकि, हम दावेके साथ कह सकते हैं कि अगर इस अ-ब्रिटिश कानुनकी तरफ उच्चाधिकारियोंका ध्यान तुरन्त दिला दिया गया होता तो यह अन्याय कभी नहीं हो पाता। पाठकोंने देख लिया होगा कि यह कान्न भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकाके मुलवासियोंसे भी गिरी हालतमें डाल देता है, क्योंकि इसमें भारतीयोंके लिए कोई छूट नहीं है। स्थानीय भारतीय संघ (लोकल इंडियन असोसिएशन) ने ठीक ही कहा है कि इसमें "भारतीय राष्ट्रके भूतकालको" एकदम भुला दिया गया है, जिसकी "सम्यता", लॉर्ड मिलनरके शब्दोंमें, "वड़ी प्राचीन है" और जिसको सन् १८९७ में श्री चेम्बरलेनने उपनिवेशके प्रधानमन्त्रियोंकी सभामें "अधिक अभिजात" कहा था। हम जानते हैं कि इस नगरपालिकाने यह कृपा जरूर की है कि उसने अपनी सब शक्तियोंका प्रयोग नहीं किया है। परन्तू उनकी शुरुआत तो हो ही गई है। भारतीय पटरीपर नहीं चल सकते। ईस्ट लंदनकी पटरीपर चलनेके अपराधमें अच्छी वेशभूषावाले दो भारतीयोंपर जुर्माना हो चुका है। और यह तो स्पष्ट है कि अधिनियममें और भी जो अधिकार दिये गये हैं उनके वारेमें उपनियम बनानेसे नगरपालिकाको कोई रोक नहीं सकता।

क्या श्री चेम्बरलेनके संकल्पका यही परिणाम है ? परम माननीय महानुभावने कहा था कि भारतीय "न्याययुक्त और सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिकारी हैं।" उन्होंने उपनिवेशियोंको संकीर्ण क्षेत्रीय सीमाओंके परे देखने और अपनी साम्राज्यकी सदस्यताको सिद्ध करनेकी सलाह दी थी। हम ईस्ट लंदनके उपनिवेशियोंसे पूछते हैं कि श्री चेम्बरलेनका उन्होंने जो स्वागत किया और उनकी नीतिके प्रति अपनी सहमित प्रकट की उसका वे इस अधिनियमके अस्तित्वके साथ, किस प्रकार मेल बैठा रहे हैं, जो कानूनकी किताबको कलंकित कर रहा है और ऐसी एक समस्त जातिका हठात् अपमान कर रहा है, जिसका एकमात्र अपराध यह है कि उसके लोग मितव्ययी, निव्यंसनी और उद्यमशील हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३

#### २८४. लंदनकी सभा

हाल हीमें पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) के तत्त्वावधानमें हुई एक महान सभाका विवरण हम दे चुके हैं।

इस सभामें बहुत-से मुख्य-मुख्य आंग्ल-भारतीय (ऐंग्लो-इंडियन) और भारतीय समाजके प्रसिद्ध नेता उपस्थित थे। इसकी कार्यवाहीसे प्रकट होता है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजपर जो काला बादल मंडरा रहा है उसका निश्चित रूपसे कुछ उजला पहलू भी है।

सर विलियम वेडरवर्नने लगभग अपना सारा जीवन ब्रिटिश भारतीयोंकी सेवामें अपंण कर दिया है। उनके प्रति आभार प्रकट करना उनकी महानताको सीमित करनेके समान होगा। वरसोंसे वे देशके वाहर और भीतर भारतीयोंकी सेवामें अनथक उत्साहके साथ लगे हुए हैं, और इस कामके लिए उन्होंने न केवल अपना समय, विलक्ष धन भी अपित किया है। इसलिए कृतज्ञताके शब्दोंके रूपमें हम कुछ भी कहें, प्रत्येक भारतीयपर सर विलियमका जो ऋण है उससे उऋण नहीं हुआ जा सकता।

जिसने भी भारतके इतिहासका अघ्ययन किया है, और भारत द्वारा पैदा किये गये अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको समझा है, उसे यह देखकर आश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता कि इस सभाकी कार्यवाहीमें विचारोंकी सहमति ओत-प्रोत थी। दूसरी सभाओंमें सर लेपेल ग्रिफिन और सर विलियम वेडरवर्न अक्सर एक दूसरेके विरोधमें खड़े पाये गये हैं; परन्तु इस मौकेपर एक साथ कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर खड़े रहनेमें उन्हें हिचिकिचाहट नहीं हुई। सच तो यह है कि, दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोंके भारतीय-विरोधी रुखके प्रति कड़े शब्दोंमें अपनी नापसन्दगी जाहिर करनेमें वक्ताओंके बीच होड़-सी लग गई थी।

अक्सर कहा जाता है कि घटना-स्थलके लोग, सही दूरीपर खड़े होकर न देख सकनेके कारण, सम्बद्ध घटनाके बारेमें निष्पक्ष राय नहीं दे पाते। यदि निर्णय अपने खुदके वरतावके वारेमें करना हो तब तो यह और भी किठन हो जाता है। इसलिए हम उपनिवेशियोंसे पूछते हैं कि क्या उन्हें यह नहीं लगता कि जब दक्षिण आफिकाके वाहर प्रायः सर्वत्र उनके रखकी एक स्वरसे निन्दा हो रही है तब उन्हींके रखमें कोई मूलभूत खरावी होनी चाहिए?

सर रेमंड वेस्ट एक वहुत वड़े न्यायशास्त्री हैं। वे वस्वई उच्च न्यायालयमें न्यायाघीश रह चुके हैं। अत्युक्तिकी भाषामें वे कभी नहीं बोलते। इस सभामें उन्होंने अपने हृदयके भाव इन शब्दोंमें प्रकट किये:

इस सभाके उद्देश्योंसे मुझे गहरी सहानुभूति है। हमें इस प्रश्नपर दृढ़तासे विचार करना चाहिए और तय करना चाहिए कि हम भारतीय प्रजाजनोंको साम्राज्यके सदस्य मानना चाहते हैं या नहीं।

भारतीय समाजके सदस्योंसे उन्होंने अपील की कि वे अपने अन्दर साम्राज्यकी विशाल भावनाको ओत-प्रोत कर लें और सम्राट्के समस्त प्रजाजनोंको एकात्मभावसे देखें।

दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशी हमारे बन्धु-प्रजाजनोंके साथ जिस प्रकारका व्यवहार कर रहे हैं उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि, यदि टासमा-निया या दक्षिण आस्ट्रेलियासे मदद लेकर उपनिवेशी उसका बदला इस तरहका कानून बनाकर चुकाते कि कोई टासमानिया-निवासी सड़कोंकी पैदल-पटरियोंपर नहीं चल सकेगा, अथवा उन्होंने ऐसा कानून पास किया होता कि न्यू साउथ वेल्सका कोई निवासी बगैर व्यक्ति-कर दिये इस उपनिवेशमें नहीं लिया जा सकेगा और प्रवेश पा जानेपर नगरमें उसे म्यूनिसिपल या नागरिक अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो लोग गया कहते? इस तरहके बरतावकी प्रतिकिया सारे साम्राज्यमें क्या होगी? वे गरीव अपनी जानको खतरेमें डालकर लड़ती हुई फौजोंके बीचमें दौड़-दौड़कर गये हैं और वहांसे घायलोंको उठा-उठाकर लाये हैं। इससे बढ़कर उदात्तता क्या हो सकती है? साम्राज्यके समस्त सदस्योंके दिलोंपर इस आचरणका असर होना चाहिए। और, जिन उपनिवेशोंने अपने इन साथी प्रजाजनोंकी सेवाका प्रत्यक्ष लाभ उठाया, उनपर तो सबसे अधिक होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर ठीक तरहसे अपील की जाये तो उपनिवेशवासी केवल शर्मके मारे आजका रुख छोड़नेपर वाध्य हो जायेंगे। यह तो व्यापारी प्रतिस्पर्धा और जातीय संकीर्णताका, जिनको किसी समय जान-बूझकर उत्पन्न किया और बढ़ाया गया या, अवशेष है। एक साम्राज्यके प्रजाजनोंकी हैसियतसे अब उनका कर्तव्य है कि वे इन बुरे विचारोंसे अपना पिण्ड जल्दीसे-जल्दी छुड़ायें, और इन मामलोंमें साम्राज्यके सारे सदस्योंको समान समझें।

उन्होंने आगे कहा कि वे इस प्रश्नपर अपने विचार इतने जोरके साथ प्रकट करता अपना कर्त्तव्य इसलिए मानते हैं कि इस प्रश्नको किस प्रकार हल किया जाता है, इसपर सारे साम्राज्यका, जिसका निर्माण हम सबने इतना घन और रक्त बहाकर किया है, कल्याण निर्भर है।

इस सभामें जो अन्य भाषण हुए उनमें भी यही भाव प्रकट किये गये थे। सर लेपेलने विना आगा-पीछा किये अपने भाषणमें उदाहरणके तौरपर रूसी साम्राज्यमें यहूदियोंके साथ किये गये व्यवहारका उल्लेख किया, यद्यपि यहाँ हम इन दोनों उदाहरणोंको समान स्तरपर रखना नहीं चाहते। सर मंचरजीने उपनिवेशियोंके द्वारा किये गये अन्यायकी साफ शब्दोंमें निन्दा की। उस महान् राजधानीके स्वतन्त्र वातावरणमें रहने और गहरे अध्ययनके कारण प्रक्रिको बारीकीसे जाननेके कारण यदि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी कानूनी निर्योग्यताओंपर उनका दिल तिलिमला उठा तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। श्री थोरबर्नने जो शब्द कहे उनपर, हम आशा करते हैं, भारतमें हमारे देशभाई अवश्य विचार करेंगे। उनके मुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अगर उनपर अमल किया जाये तो अवश्य बड़ा लाभ होगा। यों तो समस्त दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशी काम-काजमें व्यस्त रहते हैं, फिर भी हम आशा करते हैं कि वे थोड़ा समय निकाल कर इस सभाका हाल पढ़ेंगे और उसपर विचार भी करेंगे।

表现的类型的数型 (A) 新生物的 医原红虫

A. Lander, A. Stander, S. St. M. Walter, Phys. Lett. 5 (1997) 11 (1997).
 A. Lander, M. Lander, A. M. Marchell, Phys. Rev. Lett. 1997, 1997.

en a mendir en tribunaçõe e al sea en escala per escentra de la provincia da trabaçõe de la pilita de la compo En en espera la composição de la composição pilodo de la composição provincia de la composição de la composição

termina i familiari

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन भो। पीनियन, २३-७-१९०३ क्षेत्र प्रशंक विकास के कार्य के किस

#### २८५. ईस्ट रैंड पहरेदार संघ

इस संघके तौर-तरीकोंके वारेमें चाहे जो कहा जाये, इसके सदस्योंने इसके लिए जो नाम पसन्द किया है उसे अपने कामोंसे निस्सन्देह सार्थक कर दिया है। क्योंकि, जबसे इस संघकी स्थापना हुई है, यह भारतीयोंके सवालके वारेमें ही सही, निस्सन्देह अत्यधिक चौकन्ना रहा है। इस विपयको तो इसने अपना विशेष विषय वना लिया है। इन दिनों यह वॉक्सवर्गकी भारतीय वस्तीको हटानेके प्रस्तावको लेकर श्री मुअरके पीछे पड़ा हुआ है। इसके सदस्य जिस दढताके साथ अपने इस अंगीकृत कार्यमें भिड़ गये हैं, वह सचमुच प्रशंसनीय है। अच्छा होता अगर यह शक्ति किसी दूसरे उपयुक्त और अच्छे कार्यमें लगी होती। किन्तु तरस आता है कि आज उसका उपयोग एक निर्दोप जातिकी आजादी और शायद रोजी भी छीननेमें किया जा रहा है। हाल ही में वॉक्सवर्गमें ईस्ट रैंड पहरेदार संघ (ईस्ट रैंड विजिलेंस असो-सिएशन) की जो बैठक हुई थी उसका कुतूहलजनक विवरण हम अन्यत्र ट्रान्सवाल लीडरसे दे रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वॉक्सवर्गकी भारतीय वस्तीको वन ट्री हिल [एक पेडवाली टेकरी | पर हटानेके वारेमें स्वास्थ्य-निकायकी इच्छाको माननेसे उपनिवेश-सचिवने जो इनकार कर दिया उसमें निकायकी क्या हतक हो गई, जैसी कि इन सज्जनोंकी शिकायत है। याद रहे कि चाजार-विषयक सूचनामें स्वास्थ्य-निकायकी सलाह लेनेका जो उल्लेख है उसकी ध्विन यह नहीं कि हुकूमतको सदा स्वास्थ्य-निकायकी वात माननी ही चाहिए। वह उल्लेख तो एक शिष्टाचारके रूपमें है। इस सूचनाका मूल आधार सन् १८८५ का तीसरा कानून है। अब अगर इन विस्तियों के लिए स्थान पसन्द करने के विषयमें नगर-परिषदें या स्वास्थ्य-निकाय शासनको जो भी सलाह दें उसका मानना शासनके लिए अनिवार्य मान लिया जाये तो यह इस कानुनके स्पष्ट निर्देशके शब्दशः विपरीत होगा। यह कानुन स्थानीय निकायोंको न तो कोई सत्ता प्रत्यक्ष रूपसे प्रदान करता है और न उसका ऐसा कोई मंशा है। ये वस्तियाँ कायम करनेका अधिकार केवल सरकारको, और उसीको, है। इस कानूनका असर जिनपर होता है विश्व रूपसे उनके हितको अगर दृष्टिमें रखकर विचार किया जाये तो हम तो यह भी कहेंगे कि एक वार इस तरह कायम हो जानेके वाद वस्तियोंको वहाँसे पुनः हटानेका अधिकार खुद सरकारको भी नहीं है। इसलिए अगर इस संघको शहरके स्वास्थ्यकी वहुत अधिक चिन्ता है और उसके दिलमें व्यापारगत ईर्ष्या अथवा अन्य किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं है तो उनको हम यही सलाह दे सकते हैं कि वे ऋगर्सडॉपंके स्वास्थ्य-निकाय द्वारा पेश किये उदाहरणका अनुकरण करें। वे भारतीयोंको उनकी मौजूदा जगहसे खदेड़ कर किसी दूसरी जगह दूर भेजनेका खयाल ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ उसका प्रवन्ध करना बहुत कठिन होगा। इन वस्तियोंमें ही जहाँ-कहीं सफाईमें त्रुटियाँ और स्वास्थ्यके कड़े सिद्धान्तोंको भंग होते देखें, उनको ठीक करनेमें सच्चे दिलसे लग जायें। हम नहीं मान सकते कि उस दूरकी जगहपर भारतीयोंको भेज देनेके वाद इस संस्थाके सदस्य उन्हें वहाँ विलकुल अकेला रहने देना चाहते हैं। अगर एक वार यह मान लिया कि भारतीय जहाँ-कहीं भी रहें; उनकी उपस्थिति-मात्र उस बस्तीके स्वास्थ्यके लिए खतरनाक होती है, तब तो निस्सन्देह हमारे इन मित्रोंको यह भ्रम हो ही नहीं सकता कि भारतीयोंको शहरसे कुछ मील दूर हटा देनेके वाद, और उनकी वस्तियोंकी सफाई आदिकी उपेक्षा करते रहनेपर, शहरके स्वास्थ्यको कोई खतरा नहीं पैदा होगा। प्रिटोरियाके डॉ॰ वील

तथा अन्य अनेक स्वास्थ्य-शास्त्रियोंका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, जो कहते हैं कि अगर साधारण नियन्त्रण और देखभाल रहे तो भारतीय-वर्गके रूपमें अपने शरीर, और विस्तियोंको दूसरोंकी अपेक्षा अधिक साफ-सुथरा रख सकते हैं। इस प्रकार सब दृष्टियोंसे विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि बॉक्सवर्गके इन सज्जनोंने जो पक्ष ग्रहण कर रखा है वह सर्वथा अमान्य है। विवरणमें हमने यह भी पढ़ा कि अगर ट्रान्सवालमें एशियाइयोंको लाना जरूरी हो तो फिर चीनियोंको लाया जाये। संघके इस निर्णयपर हम उसे हार्दिक वधाई देते हैं। और इस आशासे उसके स्वरमें स्वर मिलाते हैं कि वह ट्रान्सवालमें भारतसे गिरिमिटिया मजदूरोंको लानेका समर्थन कभी नहीं करेगा। इस उपनिवेशमें भारतीयोंके खिलाफ जो व्यापक विद्वेप फेला हुआ है उसे हम खूब जानते हैं। इसलिए हम हरिगज नहीं चाहते कि भारतीयोंको गिरिमिटिया मजदूरोंके रूपमें हजारोंकी संख्यामें ट्रान्सवालमें लाया जाये। उनके यहाँ आये विना ही समस्या बड़ी जटिल है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यदि यह उपनिवेश भारतीय मजदूरोंको यहाँ लानेका समिष्ट रूपसे भी समर्थन करे, तो भी भारत सरकार आड़े आयेगी और प्रस्ताव अस्वीकार कर देगी।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३

#### २८६. एहतियात या उत्पीड़न?

ट्रान्सवालमें अब कहीं प्लेग नहीं है। फिर भी ट्रान्सवालकी हुकूमत भारतीय शरणार्थियोंपर रोक लगाये हुए है, जब कि वे अपनी-अपनी जगह लौट जाना चाहते हैं। सचमुच यह हमारी समझमें नहीं आ रहा है। यह अंकुश सरासर इतना गैर-जरूरी है कि विश्वास नहीं होता कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्यके हित और एहितयातके रूपमें लगाया गया है। और फिर यह रोक केवल ब्रिटिश भारतवासियोंपर ही क्यों ? हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने सरकारसे प्रार्थना की है कि उन्हें ट्रान्सवालमें आनेसे सर्वथा रोका न जाये। जो शरणार्थी अथवा दूसरे लोग लौटना चाहते हैं, वे फोक्सरस्टमें सूतक (क्वारंटीन) में रहनेको तैयार हैं। वैसे, जब कोई कारण नहीं है तब सूतक मंजूर करना हमें एकदम निरर्थक लगता है। परन्तु यह प्रार्थना भी मंजर नहीं की गई। तब, जान पड़ता है, यह एहितयात नहीं, उत्पीड़न है। हमें तो यही विश्वास हो रहा है कि यह रोक सर्वसाधारणके हितके लिए इतनी नहीं है जितनी दुर्भावग्रस्त जनताको खुश करनेके लिए है। ब्रिटिश भारतीयोंको न जाने देनेका यह केवल एक बहाना है। श्री चेम्बरलेनने कहा था कि एशियाई-विरोधी कानूनोंका अमल ट्रान्सवालमें पहलेकी अपेक्षा अधिक उदारताके साथ किया जा रहा है। हम यह निर्विवाद तथ्य उनकी सेवामें पेश करते हैं कि पिछली हुकूमतके जमानेमें ट्रान्सवालके द्वार ब्रिटिश भारतीयोंके लिए एकदम खुले थे। और अगर वे सैकड़ों नहीं, हजारोंकी संख्यामें आना चाहते तो आकर यहाँ बस सकते थे। उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु अब आज उनकी अपनी सरकारके राज्यमें भारतीय अपने लिए इस उपनिवेशके दरवाजे वन्द पाते हैं। यह सच है कि केप टाउन या डेलागोआ-बेसे आनेवाले शरणार्थियोंको बहुत थोड़ी संख्यामें कभी-कभी प्रवेश मिल जाता है। परन्त् इन्हें भी अपने कामको सँभालनेके लिए जानेका अधिकार मिलनेमें महीनों लग जाते हैं।

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०६ । 🦪

यह एक दिलचस्प बात है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीय अगर चाहें तो केप अथवा डेलागोआ-वें ला सकते हैं और अनुमित-पत्र (परिमट) मिलनेकी बारी आनेपर प्लेग-सम्बन्धी ककावटें होने पर भी वे इस उपिनवेशमें वापस लिए जा सकते हैं। इससे प्रकट होता है कि ट्रान्सवालकी ये ककावटें कितनी बे-िसर पैरकी हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि दूसरी कौमोंकी अपेक्षा भारतीयोंमें प्लेगसे अधिक मौतें हुई हैं। आँकड़ोंसे निकाला हुआ नतीजा भूल-भरा और गलत है, यह डवंनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सभामें उसके अध्यक्षने अभी-अभी सिद्ध कर दिया है। उन्होंने बताया है कि इनमें से अधिकतर मौतें गिरिमिटिया मजदूरोंमें हुई हैं, जो कि — साफ बात है — बहुत गरीब हैं, और जिनके आरोग्यकी जिम्मेदारी उनके मालिकोंपर है। ऐसी हालतमें अगर उनकी मृत्यु-संख्या अधिक है तो इसमें बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है। यह भी देखा गया है कि खुशहाल भारतीय इस रोगकी छूतसे उतने ही मुक्त रहे हैं जितने अन्य जातियोंके लोग। इसके अलावा एक और बात भी है। प्लेग कभी मैरित्सबर्गके आगे नहीं बढ़ा है। तब उत्तरी हिस्सोंमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंके मार्गमें बाधाएँ डालनेका कारण क्या है? और जब प्रकट है कि खुशक आबहवा और ऊँचाईपर बसे प्रदेशोंमें प्लेगके कीटाणु नहीं पनप सकते, तब ट्रान्सवालको प्लेगका भय क्यों हो? हम आशा करते हैं कि ट्रान्सवालकी सरकार इस असमर्थनीय गलत आग्रहसे पीछे हटनेका कोई मार्ग निकालेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३

#### २८७. रंगके सवालपर फिर लॉर्ड मिलनर

परमश्रेष्ठको पिछले हफ्ते केपकी रंगदार जातियों द्वारा एक मानपत्र दिया गया। इसके जवाबमें श्रीमानने जो शब्द कहे उन्हें अन्यत्र दिया जा रहा है। यद्यपि वे शब्द उन लोगोंके लिए कहे गये थे, हमारा खयाल है वे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर भी लागू होते हैं। ट्रान्सवालकी रंगदार जातियोंकी स्थितिके प्रति लॉर्ड मिलनरके उदार विचारों और सहानुभूतिके विषयमें कोई सन्देह नहीं है; किन्तु श्रीमानके शब्दोंसे तो यह स्पष्ट है कि वे नगरपालिकाओंके चुनाव-सम्बन्धी अध्यादेशको नामंजूर नहीं करेंगे, जिसमें ब्रिटिश भारतीयों और दूसरोंसे मताधिकार छीन लिया गया है। कुछ भी हो, उनके भाषणका वह भाग सबसे अधिक आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश प्रजाके सामान्य अधिकारोंके वारेमें कहा है। उनके शब्द ये हैं:

मताधिकारका अभाव और इस बीच उनके जल्दी मिलनेकी आशा न होनेपर भी ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनके लिए रंगदार जातियोंको आभार मानना चाहिए कि वे ब्रिटिश झंडेके नीचे हैं। वे आजाद हैं, उनके उद्योग-धन्धोंकी रक्षा की जाती है तथा वे अपनी जायदादका उपभोग कर सकते हैं। इन बातोंमें उनके और यहाँके समाजके दूसरे भागोंमें कोई भेदभाव नहीं है। नगरपालिकाके मताधिकारके अलावा में नहीं जानता कि उनको और क्या नहीं दिया गया है।

अब, अगर ये शब्द ब्रिटिश भारतवासियोंको भी ध्यानमें रख कर कहे गये हैं तो वे भ्रमो-त्पादक हैं। क्योंकि यहाँके शेष समाजको जो नागरिक और जायदाद-सम्बन्धी अधिकार हैं वे भारतीयोंको नहीं हैं। और अगर इन मामूली अधिकारोंको श्रीमान विशेष अधिकार कहकर बहुत मूल्यवान बताना चाहते हैं, तो — श्रीमान क्षमा करें — यह ज्यादती है। तथापि उन्होंने अपने श्रोताओं के प्रति जो सहानुभूति प्रकट की और उन्हें जो सलाह दी, हमें उससे विशेष मतलव है। यह सलाह तो ब्रिटिश भारतीयों के भी बहुत ध्यान देने योग्य है। हम श्रीमानके भाषणके अन्तिम शब्द उद्धृत करते हैं:

में तो आपसे कहूँगा कि आपका भविष्य महान है और वह बहुत अधिक अंशोंमें आपके अपने हाथोंमें है। एक ऐसे देशको आपने अपना घर बनाया है, जिसके पास अटूट साधन-सम्पत्ति है। आपको इसकी समृद्धिका हिस्सेदार होनेका हक है। जो विशेषाधिकार आपको पहले ही मिल चुके हैं उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना आपका कर्त्तव्य है। इसीमें आपका हित है। नाहक मिजाज करनेमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो आपको नहीं मिला है, उसके लिए अवश्य प्रयत्न करते रहिए। आखिरकार जिसमें ऊपर उठनेकी शिवत है उसके लिए यह स्थिति खराब नहीं है। यह एक बात बिलकुल साफ है कि आज जो अवसर आपको मिला है उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर ही यहाँ अपने विरुद्ध फैले हुए दुर्भावको दूर करके आप अपने आपको बहुसंख्यक जनताके आदरका पात्र बना सकेंगे। आज भी आप अपने आपको ऊपर उठानेका जो महान् प्रयास कर रहे हैं उसमें इस देशके अच्छेसे-अच्छे यूरोपीय नागरिकोंको सहानुभूति आपके साथ है।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओ*पिनियन,* २३–७–१९०३

## २८८. ट्रान्सवालके 'बाजार'

ट्रान्सवालके अनुमान-पत्रमें एशियाई मामलोंके लिए रखी गई १०,००० पौंडकी रकमपर सर जॉर्ज फ़ेरारने आपत्ति की तो उपनिवेश-सचिवने जो उत्तर दिया वह दूसरे स्तम्भमें हम उद्धृत करते हैं। उससे विलकुल साफ है कि सरकारका ब्रिटिश भारतीयोंको पृथक् वस्तियोंमें निर्वा-सित करनेका इरादा पक्का है। सर फिट्ज पैट्रिक और सर जॉर्ज फ़ेरारका उद्देश्य यह बताना है कि इस मदमें १०,००० पौंडकी स्वीकृति सार्वजनिक धनका अपव्यय है। इन महानुभावोंकी रायसे हम पूरी तरह सहमत हैं। जिनपर यह खर्च किया जायेगा उन्हें इससे कोई लाभ नहीं है। परन्तु ऐसा लगता है कि यदि शाही सरकार अपने कर्त्तव्यका पालन जागरूकताके साथ न करे तो यह रकम बचाई नहीं जा सकती। माननीय उपनिवेश-सचिवने जो आँकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि कोई १०,००० ब्रिटिश भारतीयोंके लिए ५४ अलग-अलग जगहोंमें बस्तियाँ वनेंगी। इसमें सख्तीके सवालके अलावा भी हमें यह कल्पना राक्षसी लगती है। इस सिलसिलेमें हमें भारतकी एक घटना याद आती है। अन्य किसी भी जगहकी अपेक्षा वहाँ लालफीताशाही बहुत अधिक है। अगर एक अफसरको ऐसा लगा कि किसी मामलेमें एक आनेका टिकट अधिक लग गया है, तो इसपर महीनों लिखा-पढ़ी चली और रीमों कागज खर्च हो गया। ट्रान्सवालके *पाजारों* का किस्सा भी बहुत-कुछ इस भारतीय अफसरके कारनामे जैसा ही है। उपनिवेश-सचिवने सज्जनतापूर्वक बताया कि कितने ही स्थानोंमें बहुत कम भारतीय हैं। फिर भी इन ५४ जगहोंमें बस्तियाँ बनानी ही होंगी। श्री चेम्बरलेनने इस प्रश्नुपर पुनः विचार करनेका आख़्वासन दे रखा है, उपनिवेश-सचिव भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि वर्तमान कानूनके बदले

कोई नया कानून वननेवाला है, इसपर भी अगर *पाजार* वनने ही वाले हैं तो श्री चेम्बरलेनकी घोषणाका और उपनिवेश-सचिवकी स्वीकृतिका अर्थ क्या रहा ? हमें भरोसा है कि ट्रान्सवालकी विधानसभा अथवा साम्राज्यकी संसदके कुछ सदस्य तमाम सम्बन्धित लोगोंके हितमें इस प्रश्नका खुलासा करवा लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३

## २८९. टिप्पणियाँ '

्र जोह्रानिसवर्ग जुलाई २५, १९०३ ]

#### ट्रान्सवालमें ब्रिटिश-भारतीयोंकी स्थिति

इस हफ्ते विधानसभाने जो प्रस्ताव पास किया है उससे सम्बन्ध रखनेवाली अखबारी-कतरनें भेजी जा रही हैं। इनसे जाहिर हो जायेगा कि ट्रान्सवालकी सरकार इस साल निकाली गई सूचना ३५६ के अनुसार ब्रिटिश भारतीयोंका *वाजारोंमें स्थानान्तर करनेपर उ*तारू है। प्रस्तावके अनुसार ट्रान्सवालमें १९ जगहोंपर वस्तियाँ स्थापित हो चुकी है। इस बातका वड़ा डर है कि सरकार वर्तमान विधानमें कोई संतोषजनक फेरफार नहीं करना चाहती। नहीं तो टान्सवालमें जगह-जगह वस्तियाँ कायम करनेका खर्च वह क्योंकर उठाती? लॉर्ड मिलनरको भेजी गई अर्जीके उत्तरकी कोई खबर नहीं है, और इसलिए उन भारतीय व्यापारियोंकी स्थिति अनि-श्चित है, जिन्हें लड़ाईके बाद व्यापार करनेके परवाने दिये गये थे। श्री चेम्बरलेनने फरमाया था कि जिस हदतक मुमकिन है, उस हदतक कानून नरमीसे लागू किया जा रहा है। मगर तथ्य उलटी ही बात जाहिर कर रहे हैं। सरकारसे कमसे-कम आशा यह है कि वह भारतीयोंको १८८५ के कानून ३ का थोड़ा-बहुत जो कुछ भी फायदा दे सकती है, दे। कुछ भी हो, वह उन्हें वस्तियोंमें स्थावर सम्पत्ति खरीदनेका अधिकार देता है। वावजूद इसके, सरकार सिर्फ २१ सालका पट्टा देनेकी तजवीज करना चाहती है; और इस पट्टेपर भी इतनी मर्यादाएँ लगाई गई हैं कि विकीके खयालसे इनकी कोई कीमत नहीं वचती। पाँचेफ़स्ट्रममें तो शहरमें रहनेवाले भारतीयोंके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू भी हो चुकी है। अगली ४ अगस्ततकके लिए मामला मुल्तवी कर दिया गया है, मगर यह समझमें नहीं आता कि वस्तियोंमें जानेका कानन लाग करनेकी यह हड़बड़ी किस लिए है ? पुराने ऑरेंज फी स्टेटके कानुनमें भी लोगोंको एक सालकी सूचना दी जाती थी। ट्रान्सवालमें जहाँतक निवासियोंका सम्बन्ध था, बस्ती-कानून जबसे बना है तभीसे मृत-पत्रके समान रहा है - यानी १२ वरस हो गये, वह निवासियोंपर लागू नहीं किया गया। इसे लागू करनेका इरादा हमारी अपनी सरकारने पिछले अप्रैलमें जाहिर किया और अभी तीन महीने नहीं हुए, उसके मातहत कार्रवाइयाँतक जारी हो गईँ; वावज्द इसके कि बाजार-सूचनाके निकलते ही यह घोषणा भी की गई थी कि यह अस्थायी है और नया विधान जल्दी ही सामने आयेगा। विधान-सभाके प्रस्ताव और पाँचेफ़स्ट्रमकी कार्रवाइयोंसे

१. ये टिप्पणियाँ इं*डिया* में भी ४-९-१९०३ को प्रकाशित हुई थीं।

२. ये उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारका जो रुख जाहिर हुआ है उससे ब्रिटिश भारतीयोंमें भय जाग गया है और उनका चित्त अस्थिर हो गया है। खयाल यह था कि वाजार-सूचनाओंके जारी होनेका फिलहाल यही असर होगा कि व्यापारके नये परवाने देनेपर पावन्दी लग जायेगी — और उत्तेजना नये परवाने जारी किये जानेको लेकर ही थी। गंदगी और दूसरे कारण जो सामने रखे जाते हैं वे तो व्यापारियोंको उखाड़ फेंकनेकी खास नीतिको मजबूत बनानेके लिए ही हैं। आशा की जाती है कि यह अनिश्चितता जितनी जल्दी हो सकेगी दूर की जायेगी।

नेटालमें प्लेगके कारण लगी पाविन्दयोंके वारेमें लेफिटनेंट गवर्नरको भेजे गये अन्तिम पत्रका उत्तर आ गया है। कहा गया है कि परमश्रेष्ठ भारतीय आगन्तुकोंपरसे रोक हटानेमें असमर्थ हैं। भले ही वे अपने खर्चेपर सूतक (क्वारंटीन) की अविध विताना स्वीकार करें। जैसे दिन वीत रहे हैं, वात गम्भीर होती जा रही है। जो शरणार्थी नेटालमें अपने नम्बरकी राह देखते हुए एके पड़े हैं वे बड़े कड़वे होकर शिकायतें करते हैं, और वे लगभग कंगालोंकी स्थितितक जा पहुँचे हैं। इस वक्त दक्षिण आफ्रिकामें जमाना तंगीका है। शरणार्थियोंको मदद करनेमें उनके मित्रोंकी आमदनीमें खासी कटीती हो जाती है और रोक विलकुल वेमतलवकी-सी जान पड़ती है। भारतीय ट्रान्सवालसे नेटाल आकर वापस जा सकते हैं। अगर दूसरे लोगोंकी अपेक्षा देशमें जल्दी प्लेग लानेका वस्फ भारतीयोंमें अधिक होता तो फिर जो नेटाल जाकर लौट सकते हैं वे भी आज्ञाकी प्रतीक्षामें वहाँ एके रहनेवालोंकी तरह ही प्लेग फैला सकते हैं।

दूसरी बात जो गंभीर होती जा रही है, यह है कि वे ब्रिटिश भारतीय, जो शरणार्थी नहीं हैं, किसी हालतमें ट्रान्सवालमें नहीं आने दिये जाते। जबतक सब भारतीय शरणार्थी उपनिवेशमें प्रवेश न पा लें तवतक उन्हें आज्ञा नहीं मिल सकती। यूरोपीयोंपर यह नियम विलकुल लागू नहीं है। इस रोकसे निवासियोंको कष्ट होता है, क्योंकि घरेलू और दूकानके कामके लिए केप, डेलागोआ-वे और नेटालसे उन्हें कोई नौकर नहीं मिलता। इससे उनके धंधेपर काफी असर होता है। और जो इसी भरोसेपर हिन्दुस्तानसे निकल पड़े थे कि ट्रान्सवालमें प्रवेशपर रोक लगानेवाला कोई कानून नहीं है और उन्हें ट्रान्सवालमें प्रवेश मिलेगा, उनपर भी इसका असर पड़ता है। हमने आशा की थी कि स्थानीय सरकारसे हमें सुविधा मिल जायेगी, किंतु चूंकि प्रयत्नोंका उत्तर कहींसे कुछ नहीं मिला है, प्लेग-संबंधी पावन्दियों और शरणार्थी भारतीयोंपर रोकके सिलसिलेमें इंग्लैंडके मित्रोंको तकलीफ देना जरूरी हो गया है।

साथ ही अखवारकी वे कतरनें भी नत्थी हैं जिनमें भारतीय श्रमिकोंके वारेमें लॉर्ड मिलनरकी माँगका श्री चेम्वरलेन द्वारा दिया गया उत्तर है<sup>1</sup>।

भारत-सरकारने उसकी हालत सुधारनेके लिए जो प्रयत्न किये हैं भारतीय समाजने उन्हें कृतज्ञभावसे देखा-समझा है और आज्ञा है कि जबतक इस उपनिवेशकी सरकार सुविधा नहीं देती यही रुख रखा जायेगा।

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिल्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

१. ये यहाँ नहीं दी जा रही हैं। देखिए इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ः।

#### २९०. साम्राज्यकी दासी

श्री ब्रॉडिरकने घोषणा की है कि भारतसे दक्षिण आफिकास्थित फौजके खर्चका एक हिस्सा देनेके लिए कहा जायेगा; कारण यह है कि यदि कहीं रूसने हमला कर दिया तो भारतकी स्रीमाओंकी रक्षाके लिए दक्षिण आफिकामें तैनात सैनिकोंकी जरूरत पड़ सकती है। सो, यदि भारत सरकार आत्मतुष्ट होकर चुप वैठी रही तो अनहोने आक्रमणकी संभावना मान कर गरीव भारतको दक्षिण आफिकाकी फौजके खर्चका एक हिस्सा देना पड़ेगा।

समुद्र पारके तारों द्वारा जो खबरें आई हैं उनसे ज्ञात होता है कि लंदनके अधिकतर बड़ें दैनिकोंने ऐसे किसी भी विचारका विरोध किया है और इस मुझावको "लज्जाजनक" कहा है। परन्तु यह तो उच्चस्तरीय राजनीतिकी वात है। हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। हम तो इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिण आफिकामें वसे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह भूखण्ड किसी दिन एक महान् संघ-राज्य बननेवाला है। अतः हम जानना चाहते हैं कि इस प्रश्नके विषयमें यहाँके उपनिवेश-वासियोंकी नीति क्या है। जहाँतक साम्राज्यका भार उठानेका ताल्लुक है, जब कभी मौका आता है भारतको स्वभावतः कमसे-कम अपना हिस्सा अदा करनेके लिए याद किया जाता है और कहा जाता है कि वह इसे खुशी-खुशी उठा ले। परन्तु क्या भारतको केवल बोझ उठानेमें ही अपना हक अदा करना है और साम्राज्यके विशेष अधिकारोंकी विभूति कभी प्राप्त नहीं करनी, या उसमें हिस्सा कभी नहीं बँटाना?

हमारे पढ़नेमें आता है कि भारत शुरूसे तमाम युद्धोंमें अपना कर्तव्य वरावर अदा करता आया है - हम कहना चाहते हैं, वीरतापूर्वक। लॉर्ड मेकालेने लिखा है कि अर्काटके घेरेमें भार-तीय सिपाहियोंने अपने हिस्सेके चावल अपने अंग्रेज साथियोंको दे दिये और खुद केवल माँड पीकर सन्तोप किया। यह निरी भावुकता नहीं थी। घिरी हुई फौजें वुरी तरह भूखों मर रही थीं, इसलिए भारतीय फौजोंने अपना हिस्सा गोरोंके लिए उपलब्ध कर देना कर्तव्य समझा। स्वर्गीय सर जॉन के अफगान युद्धका जो हुबहू वर्णन छोड़ गये हैं उसमें भी लिखा है कि वगैर किसी शिकायतके हजारों भारतीय सिपाहियोंने वर्फीले दरोंमें अपनी जानें दे दीं। और आज सोमाली-लैंडमें ब्रिटेनकी तरफसे कौन लड़ रहा है? यहाँके जो निवासी हाल हीमें वहाँसे लौटकर आये हैं, वे कहते हैं कि उस युद्धके मुकावलेमें यहाँका वोअर-युद्ध खिलवाड़ था। वहाँ पानी और यातायातका भयंकर कष्ट है। पिछली चीनकी मुहिममें भी यही हुआ। वहाँ भी भारतीय सिपाही अपने अन्य साथियोंकी अपेक्षा कम वहादुरीसे नहीं लड़े और उन्हें अपने वरतावसे सभी सैनिक-टुकड़ियोंकी प्रशंसा मिली। खुद दक्षिण आफ्रिकामें भी हमने देखा कि ठीक समयपर सर जॉर्ज व्हाइट अपने दस हजार अनुभवी सैनिकोंको लेकर भारतसे आ पहुँचे और लड़ाईका रुख बदल गया। कोई कह सकता है — यद्यपि यह कहना शोभास्पद नहीं है — िक भारतसे जो फौजें आईं उनमें से अधिकांश अंग्रेज सिपाही थे। तो, जनावमें हम स्टेंडर्डका यह उद्धरण इंडियासे पेश करना चाहते हैं:

हमें याद रखना चाहिए कि लेडीस्मिथका बचाव मुख्यतः भारतसे आई हुई फौजोंने किया। पीकिंगमें भी हमारे दूतावासकी रक्षा भारतीय सेनापितने भारतीय सिपाहियोंकी मददसे ही की थी। वास्तवमें चीन भेजी गई हमारी सारी फौज भारतीय सिपाहियोंकी

ही थी। दक्षिण आफ्रिकामें जबसे लड़ाई शुरू हुई भारतसे १३,००० अंग्रेज सिपाही तथा अफसर वहाँ भेजे गये। इनके साथ नी हजार भारतीय अन्य काम-काजमें मददके लिए तथा नौकरोंके तीरपर गये थे। चीनमें भारतसे १,३०० ब्रिटिश अफसर और सिपाही तथा २०,००० देशी फीज भेजी गई थी। इसके साथ १७,००० देशी नौकर-चाकर थे। इस प्रकार अत्यन्त थीड़े समयकी सूचनापर, और अपने कामको क्षति पहुँचाये विना भारत अपनी सीमाओंसे बाहर साम्त्राज्यकी सामरिक शिवतमें इतना योग दे सकता है।

इस तरह पिछली लड़ाईमें कमसे-कम ९,००० ब्रिटिश-भारतीयोंने यहाँ अपनी सेवाएँ दी हैं। हाथोंमें हथियार न होनेपर भी फौजके साथ रहनेवाले इन लोगोंने खतरों और कठिनाइयोंके अवसरपर जो वीरता दिखाई उसका वर्णन करना अनावश्यक है।

हम सेवाओंकी यह सूची लंबी नहीं करना चाहते और न उनपर जरूरतसे ज्यादा जोर देना चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इन तमाम उदाहरणोंमें ब्रिटेनके वोझका हिस्सा भारतसे कहीं अधिक, किठन और विपुल रहा है। परन्तु हम यह भी कह दें कि दोनोंमें से प्रत्येकको सहूलियतें और विशेषाधिकार कितने प्राप्त थे इसकी तुलना की जाये तो तसवीर भारतके विपक्षमें नहीं जायेगी। वीचमें एक बात और। अक्सर यह कहकर भारतीयोंका मुंह बन्द करनेकी कोशिश की जाती है कि आखिर भारतीय विजित कौम है। इसलिए भारतीयोंको ठीक ब्रिटिशोंके-से अधिकारका हक नहीं है। किन्तु हम इसे विचारणीय नहीं मानते — दो प्रवल कारणोंसे। पहला अध्यापक सीलीने अपने ग्रेटिविटेनका विस्तार (एक्सफेंशन ऑफ ग्रेट विटेन) नामक ग्रन्थमें दिया है कि सही अर्थमें देखें तो भारत एक विजित देश नहीं है। वह अंग्रेजी राज्यमें इसलिए हुआ कि उसके अधिकांश निवासियोंने शायद स्वार्थवश ब्रिटिश राज्यको स्वीकार किया। दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने असंख्य वार, अन्य वातोंमें कोई फर्क न हो तो, विजयी और विजितके वीच असमानताको माननेसे इनकार किया है। और ऐसा उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंके वारेमें खास तौरपर किया है।

इस तरह अव हम उपनिवेशियोंसे एक सीधा-सा सवाल पूछ सकते हैं। उपनिवेशी जो अधिकार यहाँ और दूसरी जगह अपने लिए चाहते हैं, भारतीयोंको नागरिकताके वे ही सामान्य अधिकार यदि ब्रिटिश राज्यमें अप्राप्य हों तो साम्राज्यकी कल्पनामें भारतका स्थान कहाँ है? क्या यह सौदा न्यायपूर्ण माना जायेगा कि भारतसे अपेक्षा तो की जाये कि वह साम्राज्यका वोझ उठाता रहे और उसके लाभोंसे वंचित बना रहे? यह सच है कि हम सब अगर हमारा वस चले तो दूसरोंको निकालकर बाहर कर दें और सब-कुछ अपने लिए रख छोड़ें। परन्तु जवतक दक्षिण आफिकाके निवासी ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर रहना स्वीकार करते हैं तबतक क्या उन्हें यह हठपूर्ण रुख धारण करना शोभा देता है कि "हम किसी बातका विचार किये बिना जो चाहते हैं सो सब ले लेंगे?" इंग्लंडको इस बातपर गर्व है कि भारत उसके साम्राज्यका एक अंग है। और, इस गौरवके साझेदार समस्त ब्रिटिश प्रजाजन बनना चाहते हैं। और इस तरह इस उपनिवेशको जिन्होंने अपना घर बना लिया है वे मी। तो क्या साम्राज्यको सहयोग देनेवाले उसके अंग करोड़ों भारतीयोंका निरन्तर अपमान करते हुए इस गौरवके साझेदार बननेमें उन्हें सन्तोषका अनुभव होता है?

हमारी समझमें ये उपनिवेशियोंके घ्यानपूर्वक मनन करने योग्य गंभीर विचार हैं। शायद हमसे कहा जाये कि जहाँतक सिद्धान्तोंका सवाल है ये विचार कागजपर बड़े अच्छे दिखाई देते हैं; परन्तु यदि इनपर प्रत्यक्ष जीवनमें व्यवहार किया जाये तो इनके परिणाममें सकट ही हाथ लगेगा। इन सज्जनोंसे हमारा पूर्व निवेदन है कि हम इन्हें निरे देखनेके कागजी सिद्धान्त नहीं मानते। ये ही वे सिद्धान्त हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेनको वर्तमान प्रतिष्ठा प्रदान की है और ये ही सिद्धान्त आज भी उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भले ही यहाँ-वहाँ थोड़ी भूल हो सकती है। अगर वृहत्तर ब्रिटेन चाहता है कि वह अपनी परम्परापर आगे भी कायम रहे तो उसे हमारी सलाह है कि वह आगे वढ़नेसे पहले जरा हक कर देख ले, क्योंकि हमें आगे एक भयंकर खाई दिखाई दे रही है।

उपनिवेशियोंके सामने हम अपने ये विचार इस आशाके साथ पेश कर रहे हैं कि वे इनको उसी भावसे ग्रहण करेंगे जिस भावसे ये पेश किये गये हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओापीनियन, ३०-७-१९०३

#### २९१. लंदनकी सभाः २

#### सर वि० वेडरबर्नका भाषण

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर लंदनकी सभामें सर विलियम वेडरवर्नका भाषण हुआ था'। हम पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) के तत्त्वावधानमें हुई इस सभाके वारेमें एक वार पहले लिख ही चुके हैं। सर विलियमने उस प्रतिष्ठित श्रोतृ-समुदायके सामने जो विचार रखा उसपर आज हम विशेष रूपसे विचार करेंगे।

वक्ताने अपने भाषणको तीन भागोंमें बाँट दिया था।

वाजार-सूचना, अर्थात्, इस वर्षकी सूचना ३५६ के रूपमें ट्रान्सवालकी सरकारने जो रुख ले रखा है उसपर सर विलियमने भापणके पहले भागमें अपने विचार प्रकट किये। वाजार-सूचनाने ट्रान्सवालमें भारतीयोंके वर्जेको लड़ाईके पहले उनकी जो स्थिति थी उससे कहीं नीचे गिरा दिया है। इस निर्णयपर पहुँचनेमें उन्होंने पसोपेश नहीं किया। उन्होंने ठीक ही कहा, चूँकि भारतीयोंका "थोड़ेसे-थोड़ा बुरा आचरण" भी सिद्ध नहीं हो सका है, और "चूँकि इस वातको सवने स्वीकार किया है कि हालके पूरे संकटमें भारतीयोंने अपने आपको राज्यके प्रति वफादार और उपयोगी नागरिक सावित किया है और लड़ाईके दरिमयान वीमारों और घायलोंकी कीमती सेवाएँ की हैं," इसलिए लॉर्ड मिलनरको चाहिए था कि वे कमसे-कम "तवतक तो ययावत् स्थिति कायम रखते ही, जवतक कि इस प्रश्नके वारेमें, जो स्पष्टतः साम्राज्यका प्रश्न है, साम्राज्यके उच्च अधिकारीगण कोई निर्णय न कर लेते।"

श्री चेम्बरलेनकी घोपणामें कहा गया है कि एशियाई-विरोधी कानूनोंका अमल पहलेकी अपेक्षा अधिक नरमीके साथ किया जा रहा है। किन्तु प्रश्नके इस पहलूपर, जैसा कि हम पहले भी एक बार सप्रमाण बता चुके हैं, श्री चेम्बरलेनके प्रति आदर रखकर — हमें फिर कहना होगा कि आज भारतीयोंकी स्थित लड़ाईके पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक खराव है। परवाने बहुत कम संख्यामें दिये जा रहे हैं। भारतीय जमीन-जायदाद नहीं रख सकते। बस्तियोंसे बाहर ज्यापार करनेके लिए नये परवाने जारी नहीं किये जा रहे हैं, और अनुमित-पत्रके नियमोंका

१. देखिए " ठंदनकी समा", २३-७-१९०३ ।

अमल भारतीयोंके साथ इतनी सख्तीके साथ किया जा रहा है कि वह एक कठोर प्रवासी-प्रतिवन्धक कानूनकी तरह काम दे रहा है। ये तथा अन्य कितनी ही वार्ते हैं जिनकी तरफ हमने अपने विशेष लेखमें पाठकोंका ध्यान दिलाया है।

भाषणके दूसरे भागमें कुछ सिद्धान्त पेश किये गये हैं, जिनपर वक्ताकी रायमें, साम्राज्य सरकारको अपने निर्णय निर्धारित करने चाहिए। और यहाँ भी सर विलियमने, हमारी समझमें लोक-भावनाके तर्कको, वह जवतक बुद्धि और न्यायपर आधारित न हो, अमान्य करके ठीक किया है। उन्होंने उदाहरण दे-देकर वताया है कि लड़ाईसे पहले श्री चेम्बरलेनसे लेकर प्रश्नसे सम्बन्धित नीचे तकके हर अधिकारीका एख ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, और वह व्यापारिक ईष्यी अथवा जातिगत दुर्भावपर आधारित लोक-भावनासे संचालित होना स्वीकार नहीं करता था। इस प्रश्नपर उन्होंने समस्त साम्राज्यकी दृष्टिसे विचार किया है और कहा है:

चूंकि इस प्रश्नका सम्बन्ध संसार-भरमें फैले सारे साम्राज्यके नागरिकोंसे है इसलिए यह मूलतः एक साम्राज्यीय प्रश्न है। इसका निर्णय केन्द्रीय सताको ही साम्राज्यके
सुनिश्चित सिद्धान्तोंके आधारपर करना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशोंमें भारतीयोंपर कानूनी प्रतिवन्ध लगानेके प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए मंचेस्टर व्यापारसंघ (मंचेस्टर चेम्बर ऑफ कॉमर्स) ने उपनिवेश कार्यालयको जो विरोध-पत्र भेजा है,
उसमें इन सिद्धान्तोंको समुचित रूपमें रखा गया है। उसमें कहा गया है, 'व्यापारसंघकी दृष्टिमें यह प्रतिवन्ध भारतीयोंके साथ अन्याय करता है, जो उन्हीं सब अधिकारोंके पात्र माने जाते हें, जो सम्राट्की अन्य प्रजाको प्राप्त हैं। ये अधिकार हें—
जिस तरहके कानूनकी शिकायत की गई है वैसे किसी भी कानूनकी पावन्दियोंसे बिलकुल मुक्त रहकर साम्राज्यके किसी भी भागमें स्वतन्त्रतापूर्वक जाने-आने और वसनेके
अधिकार। यह कानून तो न केवल धृष्टतापूर्ण है, बिल्क उपनिवेशोंके अपने स्वार्यकी
दृष्टिसे भी हानिकर माना जाता है। सम्राट्के भारतीय प्रजा-जनोंके बारेमें इस संघके हृदयमें
वड़ा आदर है। और उसका कारण यह है कि वे अच्छे नागरिक हें, बृद्धिमान हें,
उद्यमशील हें, शान्तिप्रिय हैं और अच्छे व्यापारी भी हैं।

भाषणका तीसरा भाग जो सबसे महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक भी है, सर विलियमके एक सुझावको विस्तारसे पेश करता है। चूंकि दक्षिण आफ्रिकामें इस बातपर काफी मतभेद है और मतोंमें परस्पर विरोधी मत भी पाये जाते हैं, इसलिए सर विलियमने भारतीयोंके खिलाफ ऐसे किसी कानूनके बनानेकी जरूरत भी है या नहीं, इस विषयमें उपनिवेश-कार्यालयके मार्ग-दर्शनमें केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा एक पूरी और विधिवत् जाँच करानेकी वकालत की है। इस जाँचके लिए उन्होंने दो शर्ते रखी हैं:

चूँकि भारतीयोंके विरुद्ध काममें लाये जानेवाले प्रस्तावित उपायोंका रूप नियन्त्रण लगानेवाला है, इसलिए एक तो इनकी जरूरत सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी पूरी तरहसे उनपर हो जो भारतीयोंपर निर्योग्यताएँ लादना चाहते हैं; दूसरे दोनों पक्षोंको समान स्तरपर लानेके लिए यह आवश्यक है कि प्रिटोरियाकी विज्ञाप्त वापस ले ली जाये।

१. देखिए "दक्षिण आफ्रिकांके ब्रिटिश भारतीय: ट्रान्सवाल", ११-६-१९०३ ।

ब्रिटिश भारतीयोंने अपने अनेक स्मृतिपत्रोंमें वार-वार ऐसी जाँचकी माँग की है। अगर सर विलियमका इस दिशामें किया गया प्रयत्न सफल हुआ तो हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे। दोनों पक्षोंके लिए इससे अधिक न्यायोचित दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती। हमने सदा भारतीयोंकी भलाइयों और वुराइयोंको पूरी तरह जाहिर करनेकी हिमायत की है और हम ऐसी जाँचका सच्चे दिलसे स्वागत करेंगे। लोक-भावनाको सन्तुष्ट करनेकी यह पद्धित वड़ी पुरअसर है। जो ब्रिटिश संविधानके मातहत पले-वढ़े हैं उन्हें स्वभावतः व्यवस्था और न्यायसे प्रेम होता है। आज बहुत-सी गलत-फहमियाँ फैली हुई हैं और ज्यादातर लोगोंने सही जानकारीके अभावमें अपनी यह राय बना ली है कि भारतीयोंका इन उपनिवेशोंमें रहना एक खालिस बुराई है, जिससे सारे खतरे उठाकर भी वचना चाहिए। किन्तु यदि किसी निष्पक्ष आयोगकी जाँचमें यह सिद्ध हुआ, जिसका हमें भरोसा है, कि उपनिवेश-वासियोंकी यह राय निराधार है और उलटे सच यह है कि कितने ही अल्प परिमाणमें क्यों न हो, भारतीयोंके उपनिवेशमें आने और रहनेसे उपनिवेशको लाभ ही हुआ है, तो हमारा खयाल है जनता इस घोषणाका स्वागत करेगी और आज जो द्वेष और दुर्भाव हम यहाँ देख रहे हैं वह अपनी मौत मर जायेगा।

इसलिए हम आशा करते हैं कि तमाम सम्विन्धत पक्षोंके हितमें उस सभाकी तरह उपिन-वेश और भारत-कार्यालय भी सर विलियमके इस अत्यन्त उचित प्रस्तावको स्वीकार कर लेंगे। और निष्पक्ष जाँच-आयोगकी नियुक्तिसे एक ऐसा प्रश्न हल हो जायेगा जिसका अभी कोई ओर-छोर ही दिखाई नहीं देता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३

#### २९२. कसौटीपर

ट्रान्सवालमें हमारें देशभाई इस समय ऐसे कष्ट और चिन्ताओं में से गुजर रहे हैं जो, हमारा लयाल हैं, किसी भी जन-समूहका धैर्य लपानेके लिए काफी हैं। किन्तु ठीक यही कब्ट और चिन्ताएँ प्रकट करेंगी कि वे इनसे यशस्वी होकर निकलनेमें समर्थ है या नहीं, और उनमें धैयं तथा स्थिरताके वे सद्गुण हैं या नहीं, जिनके ब्रिटिश भारतीयोंमें होनेका हम अक्सर दावा करते आये हैं। ट्रान्सवालको सरकार ब्रिटिश भारतीयोंके उन अधिकारोंको भी सहज-भावसे छिनवा देना चाहती है जो क्रूगर-सरकार द्वारा मंजूर कानूनोंके मुताबिक उनको मिलने चाहिए। इस मासकी २२ तारीखको विधानसभाकी वैठकमें उपनिवेश-सचिवने यह प्रस्ताव रखा कि लेफ्टिनेंट गवनरने अपनी कार्यकारिणीमें जो प्रस्ताव मंजूर किया है उसे यह सभा भी अपनी मंजूरी दे दे। सभाकी वैठकमें, कुछ सदस्योंकी इस घोषणाके वाद कि इसमें भारतीयोंको बहुत अधिक दे दिया गया है, यह प्रस्ताव कुछ संशोधनके साथ मंजूर कर लिया गया। जवतक हमारे सामने कोई दूसरा ठोस प्रमाण नहीं आता, हमें अनिच्छापूर्वक इस नतीजेपर पहुँचना पड़ेगा कि या तो वर्तमान कानून रद होगा ही नहीं, या नया कानून वर्तमान कानून जैसा ही होगा; बहुत सम्भव है, वह इससे भी खराव हो। उक्त प्रस्ताव इस वर्षकी सूचना ३५६ के, जो सामान्य रूपसे वाजारीवाली सूचना कही जाती है, सिद्धान्तको पुनः स्थापित करता है। इसमें ब्रिटिश-भारतीयों और दूसरोंको एशियाइयोंकी वस्तियोंमें अधिकसे-अधिक २१ वर्षके पट्टेपर जमीनें निश्चित किरायेपर देनेकी मंजूरी दी गई है। १९ कस्वोंके अन्दर इनके नकशे निश्चित भी हो

चुके हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इनमें से प्रत्येकके बारेमें स्थानीय मजिस्ट्रेट अथवा सहा-यक मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य-निकायकी सलाह और मंजूरी ली जा चुकी है। जिन लोगोंको इन वस्तियोंमें रहनेके लिए मजबूर किया जानेवाला है उनसे भी सलाह ली गई है या नहीं, इस बारेमें कहीं एक शब्द भी नहीं है। बॉक्सवर्ग और जीमस्टनके कार्योसे अगर दूसरी जगहोंके कार्योंका अनुमान लगाया जा सकता हो, तो इन स्थायी मजिस्ट्रेटों और स्वास्थ्य-निकायोंने क्या किया होगा, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। वॉक्सवर्गमें वर्तमान वस्तीको उसके स्थानसे दूसरी जगह ले जानेका प्रयत्न किया जा रहा है और इस विषयमें स्वास्थ्य-निकाय तथा उपनिवेश-सचिवके वीच गतिरोध पैदा हो गया है। जिमस्टनका मजिस्ट्रेट उपनिवेश-सचिवकी घष्टतापर मुखर हो उठा है। वह कहता है कि वस्तियोंके लिए कीन-सी जगह उपयुक्त होगी इस बारेमें उपनिवेश-सचिवने मुझसे नहीं पूछा, दूसरोंसे सलाह ले ली। "मेरे पीठ पीछे" -- ये उसके शब्द हैं। प्रस्तावका नकद परिणाम यह है कि सेतु वैंध चुका है, कटक उतरनेकी देर है। जगहें तैयार होते ही ब्रिटिश भारतीय चाहें अथवा नहीं, उनको वहाँ जानेके लिए मजबूर किया जायेगा। और याद रखना चाहिए कि व्यापार-व्यवसायका अधिकार भी उन्हें इन वस्तियोंके अन्दर ही होगा। यह पद्धति वोअर-सरकारकी पद्धतिसे वेशक दो कदम आगे ही है। उस हुकुमतमें स्थानकी पसन्दगीके प्रति अपना विरोध प्रकट करनेका अवसर भारतीयोंको था। जोहानिसवर्गमें नई वस्ती कायम करनेके वारेमें श्री टावियान्स्कीको जब कुछ रिआयत देनेका प्रस्ताव हुआ और यह रिआयत मंजूर होनेसे पहले इसकी खबर भारतीयोंको लग गई तो उन्होंने इसका विरोध किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। एक भी भारतीयको वहाँसे नहीं हटाया गया और वह रिआयत भी अन्तमें मंजूर नहीं की गई। आज स्थिति यह है कि १९ भिन्न-भिन्न जगहोंमें बस्तियाँ बनाई जा चुकी हैं और जिनको वहाँ बसाया जा रहा है उन्हें नामको भी नहीं पूछा गया। निश्चय ही परिस्थिति गम्भीर और अत्यन्त उत्तेजनात्मक है। प्रस्तावके अनुसार जो किराया-पट्टे मिलेंगे वे भी भारतीयोंको वर्तमान कानूनके अनुसार मिले हुए अधिकारोंको कम कर देंगे; क्योंकि कानूनमें कहीं यह नहीं वताया गया है कि ट्रान्सवालमें अन्यत्र जिस प्रकार भारतीय जायदाद रख सकते हैं वैसे यहाँ कोई निश्चित जायदाद नहीं रख सकेंगे। उदाहरणार्थ, जोहानिसबर्गमें भारतीय वस्तीके निवासियोंको कानूनके अनुसार अपनी जगहोंके पूरे अधिकार दे दिये गये थे। और वहाँ वनाये गये सारे-के-सारे ९६ वाड़े (स्टैंड) ९९ वर्षके पट्टेपर दिये गये हैं। शहरके दूसरे भागोंमें भी लगभग सारे पट्टे इसी मियादके हैं। फिर भी, आरचर्य है, ब्रिटिश लोकसभामें प्रश्नकर्ताओंके जवावमें श्री चेम्बरलेनको हम यही कहते पा रहे हैं कि वर्तमान कानुनका अमल पहलेकी अपेक्षा अधिक नरमीसे किया जा रहा है। इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। 1. 人名西西拉尔西西斯 1. 一家

3、1913年,1913年,1915年 1915年 1915年 1916年 1

and the second of the second

The state of the s

The second of the second of

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३

#### २९३. लॉर्ड मिलनर और फेरीवाले आदि

दान्सवालकी रेलगाडियोंके कार्यके लिए गिरमिटिया भारतीयोंको लानेके वारेमें अन्यत्र प्रकाशित पत्र-व्यवहार पढ़नेसे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस सिलसिलेमें लॉर्ड मिलनरने श्री चेम्बरलेनको जो खरीता भेजा है उसके केवल एक अंशपर आज हम विचार करेंगे। लॉर्ड महोदयने निम्नलिखित टिप्पणी की है: "आज हम वड़ी भोंड़ी स्थितिमें पड़ गये हैं। उपनिवेशमें छोटी हैसियतवाले भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ गई है। इनसे समाजको कोई लाभ नहीं है। और जिन भारतीय मजदूरोंकी हमें बहुत जरूरत है, उन्हें हम ला नहीं पा रहे हैं।" अगर ये भाव किसी पक्षपातीने व्यक्त किये होते तो कोई शिकायतकी वात न होती, यद्यपि तब भी वे वास्तविकताके विपरीत तो होते ही। परन्तु लॉर्ड मिलनरके उच्च पदकी महर लग जानेसे इन्हें समझ सकना बहुत मुश्किल हो रहा है और श्रीमानके प्रति उचित आदर रखते हुए भी हमें निःसंकोच कहना पड़ रहा है कि उनका यह प्रहार वड़ा निष्ठुर है। हमें वहत भय है कि श्रीमानपर कामका वोझ इतना वड़ा है कि उन्हें परिस्थितिका अध्ययन करनेका अवसर हो नहीं मिला और उपनिवेशमें भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंके बारेमें आम तौरपर जो भावना फैली हुई है उससे वे पय-भ्रान्त हो गये हैं। अब जरा देखिए कि स्वयं यहाँकी जनता स्वर्ण-ज्वर चढ़नेसे पहले, जिससे वह आज पीड़ित जान पड़ती है, क्या कहती थी। हम देखते हैं कि सन् १८९६ में कोई २,००० यूरोपीयोंने -- जिनमें वहतसे भृतपूर्व नागरिक भी थे -- भृतपूर्व अध्यक्ष कृगरकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र भेजा था। इसमें उन्होंने अध्यक्ष महोदयको विश्वास दिलाया था कि उनकी रायमें भारतीय व्यापारी और फेरीवाले समस्त समाजके लिए सचमुच लाभदायक हैं। आज भी फेरीवाले समाजके लिए लगभग अनिवार्य माने जाते हैं। उपनगरोंमें वसनेवाले परिवारोंको ये ही जरूरतकी चीजें पहुँचाते हैं। दुकानवालोंके लिए वहाँ दूकानें खोलनेसे लाभ न होगा; क्योंकि वड़े शहरोंको छोड़कर सर्वत्र मकान वहत दूर-दूर विखरे हुए हैं। वड़े-वड़े शहरोंमें भी व्यापार-केन्द्रोंको छोड़कर अन्यत्र यही हाल है। परन्तु हाय-कंगनको आरसी क्या? इन फेरीवालों और व्यापारियोंकी उपयोगिताका सबसे उत्तम प्रमाण यह निर्विवाद सत्य है कि उनकी गुजर अधिकांशमें यूरोपीयोंके आश्रयसे ही होती है। हमें आश्चर्य है कि इतनी स्पष्ट वात लॉर्ड महोदयके घ्यानमें कैसे नहीं आई। परन्तु इस अकाटच प्रमाणको भी छोड़ दीजिए। इस प्रश्नपर नेटालमें इकट्ठे किये गये प्रमाणोंको अगर श्रीमान मानें तो भारतीयोंके प्रश्नकी जाँचके लिए नेटालमें नियुक्त आयोगके सामने भारतीय व्यापारियोंके पक्षमें जो ढेरों सबूत पेश हुए थे उन्हींकी तरफ हम श्रीमानका घ्यान दिलायेंगे। इन सारे प्रमाणोंका अध्ययन कर लेनेके वाद आयोगने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है:

हम गहरे अवलोकनके बाद अपना यह दृढ़ मत अंकित कर रहे हैं कि इन व्यापारियोंकी उपस्थितिसे सारे उपनिवेशको लाभ ही हुआ है; और यह कि, इनके विरुद्ध किसी प्रकारका कानून बनाना अगर अन्यायपूर्ण नहीं तो मूर्खतापूर्ण जरूर होगा।

इन व्यापारियों और फेरीवालोंपर मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि जीवनकी आवश्यक वस्तुओंकी कीमतें इन्होंने गिरा दी हैं और इससे छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब, अगर मिलका "अधिकसे-अधिक लोगोंके अधिकसे-अधिक हित" वाला सिद्धान्त अब भी ठीक माना जा रहा हो तो लॉर्ड मिलनरके प्रति सम्पूर्ण आदर रखते हुए हम कहेंगे कि ये वेचारे तो प्रत्यक्ष वरदान-स्वरूप हैं। हम यह स्वीकार करनेके लिए तो कभी तैयार नहीं हो सकते कि इन भारतीय व्यापारियोंके कारण छोटे-छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको नुकसान उठाना पड़ा है। फिर भी दलीलकी खातिर क्षण भर मान भी लें कि शायद वे सही हों तो क्या कीमतें गिर जानेसे उनसे कहीं अधिक बड़ी संख्याके खरीदनेवालोंको लाभ नहीं हुआ है? क्या भारतीय व्यापारी गरीव यूरोपीय गृहस्थोंके लिए वरदान नहीं वन गये हैं? गरीव यूरोपीय गृहस्थों के लिए वरदान नहीं वन गये हैं? गरीव यूरोपीय गृहस्थ, जैसा कि हम कह चुके हैं, उनसे निरन्तर सौदा लेकर मानो सिद्ध करते हैं कि भारतीय व्यापारियों का यहाँ रहना उन्हें पसन्द है।

परन्तु लॉर्ड महोदयने न केवल भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध अपना निर्णय दिया है, विल्क अप्रत्यक्ष रूपसे प्रायः सुनाई पड़नेवाले इस वक्तव्यका भी समर्थन किया है कि "ट्रान्सवालमें भार-तीयोंकी वाढ़ आ गई है।" हमारा खयाल तो यह था कि लॉर्ड मिलनरको अपने कानूनोंका ज्ञान सब लोगोंसे पहले होगा। शान्ति-रक्षा-अध्यादेशके द्वारा शरणार्थियोंको छोड़ वाकी समस्त विटिश भारतीयोंके प्रवेशपर पूरी रोक लग गई है। और हम इन स्तम्भोंमें वता चुके हैं कि प्रामाणिक शरणार्थियोंको भी ट्रान्सवालमें प्रवेश मिलना कितना मुश्किल हो गया है। परन्तु चूंिक लॉर्ड मिलनरने यह वक्तव्य दिया है, हमें वड़ा भय है कि गाजार-सूचनाकी भांति सारे दक्षिण आफिकामें सब जगह इसपर अमल होने लगेगा और भारतीय व्यापारियोंको चारों तरफसे गालियाँ मिलने लगेंगी। इस संकटसे वे सही सलामत निकल आर्थे तो हमें वड़ा आश्चर्य होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३

#### २९४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको'

बॉक्स ५७ प्रिटोरिया अगस्त १, १९०३

सेवामें माननीय उपनिवेश-सचिव प्रिटोरिया श्रीमन्,

मुझे आपके गत मासकी २८ तारीखके पत्रकी प्राप्ति-स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं देखता हूँ कि मुस्लिम जमातके न्यासीके रूपमें मस्जिदकी जायदादको, उक्त पत्रमें लिखी शर्तोंके अनुसार, अपने नामपर लेकर आपको खुशी होगी।

इस तजवीजके लिए मेरी सिमिति आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, परन्तु खेद है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि किसी धार्मिक जायदादका किसी गैर-मुस्लिमके नाम करना इस्लामके खिलाफ है।

१. यह १८-९-१९०३ के इंडियामें भी प्रकाशित हुआ था।

मेरी समिति आपका घ्यान निम्न वातोंकी ओर आकृष्ट करनेका साहस करती है:

- (१) जायदाद हस्तान्तरित करानेका यह मामला कई वर्षोंसे विचाराधीन है।
- (२) युद्धसे पहले ब्रिटिश एजेंटने मेरी समितिको विश्वास दिलाया था कि यदि युद्ध छिड़ गया तो उसके वाद, जायदादके हस्तान्तरणमें किसी किस्मकी दिक्कत नहीं होगी।
- (३) मेरी सिमितिको मालूम हुआ है कि सरकारको अधिकार है कि वह चाहे तो जायदादके उस खास हिस्सेको अलग करके और यह कहकर कि इसमें केवल ब्रिटिश भारतीय लोग ही अचल सम्पत्तिके मालिक हो सकेंगे, जायदादके हस्तान्तरणकी इजाजत दे सकती है।
- (४) यदि वर्तमान कानूनके संकीण अर्थोमें, सरकारका यही खयाल हो कि उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो भी, पहले वतलाये अनुसार, वह इस मामलेमें कानूनको ठीक उसी प्रकार शियिल कर सकती है जिस प्रकार उसने परवानोंके मामलेमें किया है।
- (५) यह मामला दिन-प्रतिदिन चिन्तनीय होता जा रहा है, क्योंकि जिन सज्जनके नाम जायदाद इस समय दर्ज है वे बहुत बूढ़ें हैं।
- (६) मेरी सिमितिकी प्रायंनाको न मानकर सरकार एक भारी जिम्मेवारी अपने सिर ले रही है, क्योंकि यदि जायदादके वर्तमान दफ्तर-दर्ज मालिकका, हस्तान्तरणसे पहले ही, देहान्त हो गया तो यह जायदाद मुस्लिम जमातके हाथसे निकल जायेगी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
- (७) मेरी समितिकी नम्न सम्मित है कि धमंके विचारसे ही सही, इस मामलेमें ब्रिटिश भारतीय लोगोंका लिहाज किया जाना चाहिए विशेषकर जब यूरोपीयोंका विद्वेष उनके मार्गमें वायक नहीं है।
- (८) मेरी सिमितिको यह देखकर दुःख है कि सरकार भारतीय लोगोंकी धार्मिक भावनाओंतक की उपेक्षा कर रही है।
- (९) परमश्रेष्ठ गवर्नरने विश्वास दिलाया था कि विधान-परिपदका जो अधिवेशन अभी समाप्त हुआ है उसीमें नये विधेयकके पेश हो जानेकी सम्भावना थी। इससे मेरी समितिको आशा हो गई थी कि हमें शीघ्र ही राहत मिल जायेगी। परन्तु ऐसा कोई कानून न बनता देखकर मेरी समितिको भारी निराशा हुई है।

उपर्युक्त कारणोंसे, और इस मामलेके बहुत जरूरी होनेके कारण, मेरी समिति अब भी साहस करके यह आशा विधे हुए है कि सरकार आवश्यक सहायता करनेकी कृपा करेगी।

> आपका आज्ञाकारी सेवक, (ह०) हाजी हवीव

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन मोपिनियन, २७-८-१९०३

जोहानिसवर्ग अगस्त ३, १९०३

#### ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति

ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ वस्ती-कान्तके वारेमें जो मुकदमे चलाये गये थे उन्हें सरकारने वापस ले लेनेकी कृपा की है।

परन्तु क्लार्क्सडॉर्प नगरमें एक दूसरी कठिनाई उठ खड़ी हुई है। वहाँ मजिस्ट्रेटने ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंको सूचनाएँ दी हैं कि यदि उन्होंने इसी ७ तारीखतक उसके सामने इस बातके प्रमाण पेश न किये कि उनके पास युद्धसे पहले व्यापार करनेके परवाने थे तो, आशा है, उन्हें मजबूर किया जायेगा कि वे अपना व्यापार वस्तियोंमें हटा ले जायें। इससे वहाँके व्यापारी स्वभावतः डर गये हैं। वे नहीं जानते, उनकी स्थिति क्या है। यह कार्रवाई वहुत जल्दवाजीकी जान पड़ती है। क्योंकि श्री चेम्बरलेन और लॉर्ड मिलनर विचार कर रहे हैं कि वर्तमान कानून किस प्रकार वदला जाना चाहिए। यदि यह ठीक हो तो क्लार्क्सडॉर्पके ब्रिटिश भारतीयोंको सुचनाएँ देनेका कोई अर्थ नहीं हो सकता। निःसन्देह उनमें से सभी युद्धसे पहले वहाँ व्यापार नहीं करते थे और सबके पास उस समय क्रूगर्सडॉर्पमें व्यापार करनेका परवाना भी नहीं था; परन्तु वे सब सचमुच शरणार्थी हैं और युद्धसे पहले ट्रान्सवालके किसी-न-किसी भागमें व्यापार करते थे। व्यापार करने और व्यापारका परवाना रखनेके अन्तरको यहाँ समझ लेना आवश्यक है। स्मरण रखनेकी बात है कि युद्धसे पहले बहुत-से ब्रिटिश भारतीयोंको, पर-वाना न होते हुए भी, ब्रिटिश सरकारके संरक्षणके कारण, ट्रान्सवालमें वस्तियोंसे बाहर व्यापार करने दिया जाता था। इस कारण बहुत कम लोग यह दिखला सकेंगे कि उनके पास युद्धसे पहले व्यापारके परवाने थे। ट्रान्सवाल-सरकारने केवल, १८९९ में कुछ ब्रिटिश भारतीयोंको वस्तियों से वाहर व्यापार करनेके परवाने दिये थे।

इसलिए यह मामला बहुत गम्भीर है, और इसपर शीघ्र ही विचार करके इसको हल कर दिया जाना चाहिए। लॉर्ड मिलनरको जो छपा प्रार्थनापत्र दिया गया है उसमें ये प्रश्न निश्चित रूपसे उठाये गये हैं। जब ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्ट-मण्डलने यह शिकायत प्रिटोरियामें श्री चेम्बरलेनके सामने रखी थी तब उन्होंने जोर देकर कहा था कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके पास इस समय जो परवाने हैं वे सब मान्य होंगे; इस बातका विचार नहीं किया जायेगा कि युद्धसे पहले वे जिन स्थानोंके लिए जारी हुए थे वहाँ वे व्यापार करते थे या नहीं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध समाप्त होनेके तुरन्त पश्चात् ब्रिटिश अधिकारियोंने ब्रिटिश भारतीयोंको जो परवाने दिये थे उनमें यह शर्त बिलकुल नहीं लगाई गई थी कि वे अस्थायी हैं। अपने परवानोंके बलपर उन्होंने बड़ी-बड़ी दूकानें खोली हैं और अंग्रेज एजेंटोंकी मार्फत अधिकतर इंग्लैंडसे माल मँगाया है। अब यदि इन परवानोंके साथ कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो ऐसे व्यापारी चौपट हो जायेंगे। जो अधिकार दिये जा चुके

२. यह "हमोर संवाददाता द्वारा प्रेषित" रूपमें ४-९-१९०३के *इंडिया* में छपा था ।

हैं यदि उनको वास्तवमें स्वीकार करना है तो और सबसे पहले निम्नलिखित बातें नितान्त आवश्यक हैं:

पहली: सभी मीजूदा भारतीय परवानोंको विना किसी प्रतिबन्धके नया कर देना चाहिए। दूसरी: ये एक स्थानसे दूसरे स्थानको बदले जाने लायक होने चाहिए।

तीसरी: ये समस्त साधारण परवानोंकी भांति, एक आदमीसे दूसरे आदमीके नाम बदले जाने लायक होने चाहिए।

कानून और जाब्तेका सब जगह एक-सा होना सचमुच बहुत आवश्यक है। इसके बिना ब्रिटिश भारतीयोंको सांस लेनेतक का समय नहीं मिल सकता। इस समय स्थिति इतनी अनिश्चित और जटिल है कि प्रत्येक मिलस्ट्रेट अपना अलग रास्ता बनाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी होती है।

ब्रिटिश भारतीय संघने बहुत प्रयत्न किया और विश्वास दिलाया कि जो सचमुच शर-णार्यी हैं ये अपने सचसे छूतकी अवधितक अलग रहकर ट्रान्सवाल लौट जानेको तैयार हैं। इतनेपर भी नेटालमें ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंपर प्लेगके कारण जो रोक लगाई गई थी वह, अवतक जारी है।

जो शरणार्थी नहीं है, उन्हें तो ट्रान्सवाल जाने ही नहीं दिया जा रहा है — वे चाहे केपसे आये हों चाहे उलागोआ-येसे। ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंको भी प्रति सप्ताह केवल ७० अनुमति-पत्र (परिमट) दिये जा रहे हैं।

लॉर्ड मिलनरने श्री चेम्बरलेनको तारसे जो खरीता भेजा था उसमें निम्नलिखित अंश आया है:

आज हम बड़ी भोंडी स्थितिमें पड़ गये हैं। उपनिवेशमें छोटी हैसियतवाले भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ गई है। इनसे समाजको कोई लाभ नहीं है। और जिन भारतीय मजदूरोंकी हमें बहुत जरूरत है उन्हें हम ला नहीं पा रहे हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको देखते हुए हम परमश्रेप्ठसे अत्यन्त आदरके साथ कहना चाहते हैं कि उनत खरीतेमें "छोटे भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ गई है"— यह कयन सर्वया भ्रामक है। जब सब शरणार्थियोंको भी नहीं लौटने दिया जा रहा है तब बाढ़ तो आ ही नहीं सकती। शान्ति-रक्षा अध्यादेश जारी होनेके बाद मची गड़बड़ीमें जो थोड़े-से लोग बिना अनुमति-पत्रोंके आ गये थे उनको भी ट्रान्सवालसे बाहर खदेड़ दिया गया है।

यह कथन कि "छोटे-छोटे भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंसे जनताका कुछ फायदा नहीं" है, तथ्योंके विपरीत है, इसे नेटाल-आयोगने निश्चित रूपसे प्रमाणित कर दिया है; यह इससे भी प्रकट है कि प्रायः सभी व्यापारी और फेरीवाले यूरोपीयों द्वारा पालन-पोपणपर निर्भर करते हैं। हजारों फेरीवाले, देशमें दूर-दूर विखरे हुए परिवारोंके दर-दर जाकर, प्रतिदिन उन्हें सस्ते दामोंपर सब्जी पहुँचाते हैं, और छोटे भारतीय व्यापारी, वड़े यूरोपीय व्यापारियों और उनके गरीव यूरोपीय तथा जूलू ग्राहकोंमें विचवयोंका काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका अधिकतर मुनाफा भी उन थोक यूरोपीय पेढ़ियों और वैंकोंकी ही थैलियोंमें जाता है, क्योंकि वे यूरोपीय पूंजी तथा यूरोपीय जमीदारों द्वारा ही संचालित होते हैं।

हालमें आये हुए तारोंसे पता लगता है कि लॉर्ड मिलनरने श्री चेम्बरलेनको वर्तमान कानूनके विषयमें जो खरीता भेजा था वह इंग्लैंडके समाचारपत्रोंमें छपा है। मालूम होता है,

Ì

परमश्रेष्ठने लिखा है कि "अनिवार्य पृथक्तरण स्वच्छताके तथा नैतिक आधारपर आवश्यक है।" परमश्रेष्ठका यह आक्षेप भारतीय समाजको बहुत बुरा लगा है। इसका खण्डन निःस्वार्य, निरपेक्ष और असन्दिग्ध साक्षियों द्वारा अनेक वार किया जा चुका है। "नैतिक आधार" शब्दोंका प्रयोग शायद इस सम्बन्धमें किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा प्रथम वार ही किया गया है। जब ऑरेंज की स्टेटकी भूतपूर्व विधानसभाको दिये गये एक प्रार्थनापत्रमें इसी प्रकारकी शब्दावलीका प्रयोग किया गया था तव ब्रिटिश अधिकारी उससे अप्रसन्न हुए थे। ब्रिटिश भारतीयोंके तीव्रतम विरोधियोंने भी वर्तमान विवादमें कहीं भी ऐसा आक्षेप नहीं किया है। हमारी समझमें नहीं आता कि परमश्रेष्ठने किस सबूतके आधारपर ऐसा आक्षेप करनेकी कृपा की है।

"स्वच्छताके आधार" के विषयमें इतना वतला देना पर्याप्त होगा कि हालमें ही जोहानिसर्वामें एक अस्वच्छ क्षेत्र आयोग वैठा था। उसके सामने जोहानिसवर्गके स्वास्थ्य-अधिकारीने एक काल्पनिक और खूव रंग चढ़ाकर तैयार किया हुआ प्रतिवेदन पेश किया था।
उसका जवाव दो चिकित्सक सज्जनोंने दिया था और स्वास्थ्य-अधिकारीकी एक-एक वातको
काट फेंका था। इन दोनोंमें एक (डॉ॰ जॉन्स्टन) प्रसिद्ध स्वच्छता-विशेपज्ञ हैं। जो भी हो,
यह मामला भारतीयोंको अनिवार्य रूपसे पृथक् वसानेका तो इतना है नहीं, जितना कि स्वास्थ्यके नियमोंको लागू करनेका है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जवरदस्तीमें जो डंक
है उसपर हमें आपित्त है। स्वेच्छासे जाना हो तो भारतीयोंका सबसे गरीव तवका उस वस्तीमें
जाकर जरूर रहने लगेगा जो सरकार उनके लिए निर्धारित कर देगी। किसी प्रकारकी जवरदस्ती
न किये जानेपर भी दक्षिण आफिका भरमें गत वारह वर्षका अनुभव सर्वत्र यही रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक. रेकर्ड्स, ४०२।

### २९६. तार: ब्रिटिश समितिको ध

जोहानिस**र्ग** अगस्त ४, १९०३

जब कि यूरोपीयोंको ट्रान्सवाल-प्रवेशके परवाने प्राप्त, सैंकड़ों भारतीय शरणार्थियोंको प्रति सप्ताह सत्तरसे अधिक नहीं। पढ़े-लिखे अशरणार्थी भारतीयोंका
णार्थियोंको प्रति सप्ताह सत्तरसे अधिक नहीं। पढ़े-लिखे अशरणार्थी भारतीयोंका
भी प्रवेश एकदम निषिद्ध है। इसलिए अनेक भारतीय तटपर परेशान। नेटालसे
यूरोपीय और काफिर स्वच्छन्द ट्रान्सवाल आ सकते हैं परन्तु भारतीय एकदम
नहीं। बहाना प्लेग। यद्यपि वह डर्बनतक ही महदूद और वहाँ भी अब
नहीं। बहाना प्लेग। यद्यपि वह डर्बनतक ही महदूद और वहाँ भी अब
लगभग खत्म। भारतीय अपने खर्चपर सूतकमें रहनेको तैयार। वर्तमान कानून .
श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन फिर भी सरकार द्वारा उन्नीस वस्तियाँ रूप-रेखांकित।
भित्रहेट क्लाक्संडॉपेंने नोटिस दिया है, जो सात तारीखके पहले युद्धपूर्व व्यापारपरवानादारी सिद्ध करनेमें असमर्थ, उन्हें अवश्य बस्तियोंमें जाना होगा। वर्षके

१. यह तार सम्पादित रूपमें ७-८-१९०३के इंडियामें जोहानिसवर्ग-संवाददातासे प्राप्त रूपमें और २६-८-१९०३के टाइम्स ऑफ़ इंडियामें "एक ब्रिटिश भारतीय" के नामसे प्रकाशित हुआ था।

आरम्भमें जिन दूकानदारोंके पास परवाने थे उनमें यदि वीचमें हाकिमके अंझा पड़ा तो वर्षान्तमें उनके परवाने नये करनेसे इनकार। यह वाजार ४२१ खिलाफ। वर्तमान परवाने अछूते रहेंगे यह आश्वासन बहुत जरूरी है। इनकारसे व्यापारको हानि पहुँच रही है। दुविधा भयानक। स्वच्छता नैतिकताके नोटिसके पर लॉर्ड मिलनरके अनिवार्य पृथक्करण-सम्बन्धी वक्तव्यका नम्र विरोध है। भारतीय प्रतिनिधिसे नैतिकताकी दलील पहली वार सुनी। अस्वच्छताका आरोप दो आधार द्वारा खण्डित। उनमें एक स्वच्छता-विशेषज्ञ। ब्रिटिश डॉक्टरों

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी

इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पव्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## २९७. श्री चेम्बरलेनका खरीता

ट्रान्सवालके लिए गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके बारेमें लॉर्ड मिलनरके नाम भेजा गया श्री चेम्बरलेनका खरीता भारतीय समाजके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह तीन शीर्षकोंमें

पहला — श्री चेम्बरलेनको जबतक पूरी तरहसे इस बातका सन्तोष नहीं हो जाता कि ट्रान्सवालकी अधिकांश स्वेत जनता वहाँपर एशियाई मजदूरोंका लाया जाना जरूरी समझती है तवतक वे उनको वहाँ किसी भी रूपमें भेजनेका विचार भी करनेसे इनकार

दूसरा — इस वारेमें उन्हें सन्तोष दिला दिया जाये तो भी यह प्रश्न रहेगा ही कि जहाँतक भारतका सम्बन्ध है, सरकार गिरमिटिया मजदूरोंको गिरमिटकी अविध पूरी हो जानेपर वापस स्वदेश लौट जानेकी शर्तके साथ यहाँ भेजना मंजूर भी करेगी

तीसरा — इस मामलेमें वे 'हाँ' या 'न' कुछ भी कहें, उससे पहले भारत-सरकार द्वारा पेश की गई ये शर्तें पूरी हो जानी चाहिए: कि, वर्तमान कानूनमें इस तरह सुधार कर दिया जाये कि उसमें पंजीकरण (रिजिस्ट्रेशन) सम्बन्धी तीन पींडी विशेष कर न रहे और वस्तियोंवाले नियम रद हो जायें; हाँ, अपवादके रूपमें ये नियम केवल उन लोगोंके लिए रहें, जिनके लिए सफाईकी दृष्टिसे इन्हें रखना आवश्यक प्रतीत हो। वस्तियोंसे वाहर भी व्यापार करनेकी आजादी हो; सट्टेके लिए नहीं, किन्तु साधारणतया जायदाद रखनेका हक हो और अच्छे वर्गके एशियाइयोंके विरुद्ध लगाये गये सब नियन्त्रण हटा दिये जायें।

जहाँतक पहली वातका सम्बन्ध है, हर समझदार आदमी स्वीकार करेगा कि अगर ट्रान्सवालका अधिकांश स्वेत वर्ग नहीं चाहता हो तो गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंको उनपर नहीं लादा जा सकता। हम यह भी आशा करते हैं कि एशियासे गिरमिटिया मजदूरोंको लानेका अधिकांश स्वेत वर्ग विरोध ही करेगा, चाहे चीनसे हो या भारतसे। यद्यपि हमारे कारण वहीं नहीं हैं जो श्वेतोंके हुँहैं, परन्तु इस मुद्देपर वे और हम पूरी तरह एकमत हैं।

क्योंकि जिन शर्तोंपर गिरिमिटिया मजदूरोंको लाया जाता है उससे आगे चलकर किसी भी पक्षको लाभ नहीं हो सकता। यूरोपीयोंके लिए नैतिक दृष्टिसे वह अत्यन्त हानिकर है और मजदूरोंके लिए आर्थिक दृष्टिसे पूरी तरह नुकसानदेह है।

दूसरे मुद्देका जहाँतक सम्बन्ध है, हमें आशा है, मजदूरोंको वापस स्वदेश भेज देनेवाले प्रस्तावको, जिसे श्री चेम्बरलेनने एक अजीव प्रस्ताव कहा है, भारत-सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। आजतक ऐसा कभी नहीं हुआ है। दूसरे उपनिवेशोंके ऐसे प्रस्तावोंको अवतक भारत-सरकारने सुननेसे इनकार किया है। ट्रान्सवालके वारेमें हम जानते हैं कि भारत-सरकार-पर इस मामलेमें बहुत भारी, और ऊँचे हलकोंसे भी, असर डाला जायेगा। परन्तु हमारा खयाल है कि भारतीयोंके हितोंकी रक्षा करना भारत-सरकारका विशेष कर्तव्य है। वह इनका पलड़ा हलका नहीं होने देगी। और अगर गिरिमटकी अवधि पूरी होनेपर मजदूरोंको स्वदेश वापस लौटानेका हठ जारी रहा तो उसमें भारतीयोंका हित होगा, यह वात कल्पनासे परे है। यह तो खुद लॉर्ड मिलनर भी नहीं कहते। वे तो "लोक-भावनाको दृष्टिमें रखते हुए" यह सुझाव दे रहे हैं। और अगर दक्षिण आफिका-निवासी ब्रिटिश भारतीय अपने कुछ कमजोरीके क्षणोंमें अपनी आजादीके बदले भारतीय मजदूरोंकी आजादीको वेचनेका सिद्धान्त स्वीकार कर लेंगे तो वे भारतमें रहनेवाले अपने हजारों दीनतर भाइयोंके अधिकारोंको सिर्फ अपने तुच्छ लाभके लिए वेच देनेके दोणी माने जायेंगे।

परन्तु भारतीय समाजकी दृष्टिसे खासकर ट्रान्सवालमें सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा तो तीसरा है। और ट्रान्सवालमें जो भारतीय वसे हैं उनकी ओरसे भारत-सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, यह देखकर हमें खुशी होती है। वेशक, "अच्छे वर्गके एशियाई" और "सट्टेकी सम्पत्ति" का क्या अर्थ है यह जानना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत भय है कि लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिलनर इन दोनों शब्दोंका कहीं एक ही अर्थ न स्वीकार कर लें। यह भी पूर्ण रूपसे सम्भव हो सकता है कि एक-एक करके छाँटनेकी पद्धतिके द्वारा वे किसी भी एशियाईको अच्छे वर्गवाला माननेसे इनकार कर दें। इसी प्रकार कौन कह सकता है कि मामूली जायदादकी भी गिनती "सट्टेकी सम्पत्ति"में नहीं कर ली जायेगी। परन्तु अभी तो हम इन मुद्दोंपर यों ही विचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने कोई साकार रूप धारण नहीं किया है। कौन कह सकता है कि भारत-सरकारके प्रस्तावोंको ट्रान्सवालकी सरकार किस हद तक माननेको तैयार होगी। इस स्थलपर तो हम भारत-सरकारसे केवल यह स्मरण रखनेकी प्रार्थना करेंगे कि अब जो कुछ भी वह करे साफ हो, असन्दिग्ध हो और निश्चित हो। किसी भी तरहकी ढील खतरनाक होगी, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि जो भी परिभाषाएँ हों, कानूनमें स्पष्ट रूपसे लिख दी जायें। किसी अधिकारीकी मर्जी-पर उन्हें न छोड़ा जाये। जैसा कि लॉर्ड मिलनरने कहा है, मुख्य बात है ब्रिटिश भारतीयोंका दर्जा निश्चयात्मक ढंगसे स्पष्ट कर देना, जिससे कि हर कोई जान सके कि वह क्या है।

लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने ऑरेंज रिवर उपनिवेशके कानूनको भी अपने प्रस्तावोंमें शामिल कर लेनेकी कृपा की है। इसके लिए हम उनके बड़े ऋणी हैं। अब समय आया है कि इस उपनिवेशके विधान-निर्माताओंकी एशियाई-विरोधी कामोंकी प्रगति रोकी जाये। जैसा कि हम इन स्तम्भोंमें बता चुके हैं, शायद ही कोई महीना बीतता हो, जिसमें इस ब्रिटिश उपनिवेशके अन्दर ब्रिटिश भारतीयोंपर कोई नई कैंद न लगाई जाती हो।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३

#### २९८. लन्दनकी सभा: ३

#### सर चार्ल्स डाइक और पूर्व भारत संघ

पूर्व भारत संघमें सर विलियम वेडरवर्नने दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति-पर जो भाषण दिया था उसका जिक हम कर चुके हैं। परन्तु चूंकि हम समझते हैं कि यह सभा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण थी और उसमें जो भाषण हुए उनपर उपनिवेशियोंको बहुत गौर करना चाहिए, इसलिए इस सभाके अध्यक्ष पदसे दिये गये सर चार्ल्स डाइकके भाषणपर हम यहाँ विचार करना चाहते हैं।

ये माननीय महानुभाव भारतीय मामलों वहुत सहानुभूतिके साथ दिलचस्पी लेते रहे हैं। दक्षिण आफिकामें जबसे ब्रिटिश भारतीयोंका संघर्ष शुरू हुआ है, उसका ये सहानुभूतिके साथ अध्ययन करते रहे हैं और हमें न्याय दिलानेके लिए यत्नशील भी रहे हैं। अतः इनके तथा अन्य प्रसिद्ध मित्रोंके, जो संकटमें हमारे सहायक रहे हैं, हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं। सर चार्ल्सने उपनिवेशोंके प्रश्नका विशेप रूपसे अध्ययन किया है। अतः उपनिवेशियोंसे हमारा अनुरोध है कि इनके विचारोंको उन्हें खास तौरपर अधिक आदरके साथ सुनना चाहिए। वृहत्तर विटेनकी तमस्याएँ (दि प्रॉब्लेम्स ऑफ़ ग्रेटर ब्रिटेन) के ये रचियता उपनिवेशोंके प्रश्नके हर पहलूको बहुत वारीकीसे जानते हैं। अतः हम आशा करते हैं समुद्रके पार दूर-दूरतक फैले हुए सम्राट्के प्रदेशोंके विषयमें परिपक्व अनुभव रखनेवाले इन महानुभावके शब्दोंको उनके अनुरूप महत्त्व दिया जायेगा।

सर चार्ल्स डाइकने इस सभामें अपने प्रारम्भिक कथनुमें कहा

आज हम ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिपर विशेष रूपसे विचार करनेके लिए एकत्र हुए हैं। परन्तु सच तो यह है कि अपना देश छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यमें भारतीय जहाँ-जहाँ भी गये हैं, उन सबकी स्थितिके वारेमें भारतमें बड़ी चिन्ता फैली हुई है। एक वार भारत-मन्त्रीकी सेवामें एक शिष्टमण्डल उपस्थित हुआ। उस समय में भी वहाँ उपस्थित था। शिष्टमण्डलका परिचय स्वर्गीय श्री केनने कराया था। शिष्टमण्डलने उसी सिद्धान्तको पैरोकारी की थी, जिसे लेकर सर विलियम वेडरवर्न आज शामको इस सभामें उपस्थित हुए हैं। सिद्धान्त यह था कि विटिश भारतके निवासियोंको ब्रिटिश साम्राज्यके समस्त भागोंमें पूरी आजावीके साथ रहने और अपना व्यापार-व्यवसाय स्वतन्त्रतापूर्वक करनेका अधिकार होना चाहिए। मुझे याद है, उस दिन उस वेठकमें इस सिद्धान्तका प्रतिपादन जितने अधिक जोरके साथ खुद भारत-मन्त्रीने किया था उतना और किसीने नहीं। शिष्टमण्डलके किसी भी सदस्यके लिए असम्भव था कि वह परम-माननीय महानुभावकी वातसे सन्तुष्ट हुए बिना लोटता।

ऊपरके उद्धरणसे सर् चार्ल्स डाइकके भाव प्रकट हैं। कोई व्यक्ति इस प्रश्नका जितना ही अध्ययन करेगा वह दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे पेश किये गुग्ने दावोंकी न्याय्यताका उतना ही अधिक कायल होगा। पिछले हफ्ते हमने ट्रान्सवालमें प्रकाशित पत्र-व्यवहार उद्धृत किया था। उसमें भारत-सरकारने इसी प्रकारके भाव प्रकट किये हैं। परन्तु उसपर हम आगे कभी विचार करेंगे।

1

इस सभाका पूर्व भारत संघके तत्त्वावधानमें होना भी एक वड़ी मार्केकी बात है। इंग्लैंडमें भारतीय मामलोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओंमें यह एक सबसे पुरानी संस्था है। और इसके सदस्योंमें अधिकांश अवकाश-प्राप्त वाइसराय, गवर्नर और भारतीय प्रश्नोंके अध्ययममें जिन्होंने वर्षों गुजार दिये हैं, ऐसे अनेक प्रतिष्ठित आंग्ल-भारतीय सज्जन शामिल हैं। ऐसे पुरुषोंका संघ दक्षिण आफिकामें बसे सम्राट्के भारतीय प्रजाजनोंके पक्षमें अपना महान् प्रभाव डाले यह हमारे लिए नि:सन्देह अत्यन्त सन्तोषका विषय है। इससे साफ प्रकट होता है कि न केवल हमारी माँगें न्याययुक्त हैं, बिल्क अगर हम पर्याप्त धैंयसे काम लें तो अन्तमें हमारी विजय भी निश्चित है। लोकमतके शिक्षणमें हमारा बड़ा विश्वास है। और हमें निश्चय है कि उपनिवेशियोंको इस प्रश्नपर जितनी भी विचार-सामग्री दी जायेगी उतनी ही जल्दी इसका हल निकलनेवाला है। इसीलिए पूर्व भारत संघकी कार्यवाहियोंको हम यथासम्भव प्रमुख रूपसे उनके सामने रखनेका प्रयत्न करते हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३

#### २९९. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक

ब्रिटिश भारतीयों द्वारा विधान परिषदको भेजे गये प्रार्थनापत्रपर सहानुभृतिपूर्वक सुन-वाई करानेके सम्बन्धमें माननीय श्री जेमिसनके सारे प्रयत्नोंके बावजूद प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक वगैर किसी संशोधनके पास हो गया। श्री डान टेलरकी यह स्पष्ट उक्ति सच हो गई है कि इस प्रार्थनापत्रको छपाना सार्वजनिक धनका अपव्यय है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सदनोंने पहले हीसे फैसला करके विधेयकके वारेमें अपना मत स्थिर कर लिया था। भार-तीयोंका यह हक था कि उनकी बात सुनी जाये। परन्तु उनका यह अधिकार व्यवहारतः छीन लिया गया। इस ताजे उदाहरणपर सर जॉन रॉविन्सनके क्या विचार हैं हम जानना चाहते हैं। मताधिकार छीननेवाला विधेयक जब प्रस्तुत किया गया था तब उन्होंने धोषित किया था कि जिनका मताधिकार छीना जा रहा है उनके अधिकारोंकी रक्षा बहुत सावधानीके साथ की जायेगी। क्योंकि, अब इस सदनका प्रत्येक सदस्य अपनेको मताधिकारहीन लोगोंके अधिकारोंका कुछ हदतक संरक्षक मानेगा। भारतीय बखूबी कह सकते हैं कि भगवान वचाये ऐसे रक्षकोंसे । हमें आशा है, हमने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि प्रार्थनापत्र भेजनेवालोंकी विनती बहुत उचित थी। कानूनके सिद्धान्तपर उनकी स्वीकृतिका कुछ अर्थ होता। और यह भी वे बतौर प्रयोगके सुझा रहे थे। परन्तु हमारे विधान-निर्माताओंने कुछ और ही सोचा। उनके लिए तो भारत तथा साम्राज्यके प्रति अपना सहज कर्तव्य पालन करनेकी अपेक्षा अपने साथी भारतीय प्रजाजनों और उनकी सुसंस्कृत भाषाओंका अपमान करनेका आनन्द अधिक मूल्यवान था। उन्हें इस बातसे संतीप है कि वे भारतीय मजदूर पा सकते हैं जिनकी उपनिवेशकी समृद्धिके लिए अनिवार्य रूपसे आवश्यकता है। हमें बताया गया है कि सदस्यगण प्रार्थनाके साथ अपना कार्य आरम्भ करते हैं और स्पीकर या अध्यक्षकी मेज-पर वाइविलकी पोथीको विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। क्या हम पूछें कि नाजरथके पैगम्बरके अनुयायियोंका अपने प्रभुकी जवानसे निकले इस छोटेसे पद्यकी तरफ कभी ध्यान गया है 'दूसरोंसे जैसे व्यवहारकी अपेक्षा करते हो वही दूसरोंके साथ करो '? अथवा छापनेवालोंने भूलसे "करो" के वाद एक छोटा सा शब्द "नहीं" छोड़ दिया? देखें इस प्रार्थना-पत्रपर साम्राज्यनिष्ठ श्री चेम्बरलेन क्या करते हैं?

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३

#### ३०० पाँचेफ़स्ट्रमके भारतीय

पाँचेफ़स्ट्रूमकी बिस्तियोंके बारेमें वहाँ हालमें जो मुकदमे चलाये गये हैं उनको लेकर वहाँके भारतीयोंने एक बड़ी सफल सभा की। इसपर उन्हें हमारी बधाई है। उनके प्रस्तावके औचित्यसे कौन इनकार कर सकता है? उसमें कहा गया है कि इस विषयमें जबतक सम्राद्सरकार अपने विचार प्रकट नहीं कर देती तबतक ट्रान्सवालकी सरकारको कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थनापर सम्भवतः किसीको आपित्त नहीं हो सकती। श्री चेम्बरलेनने लोकसभामें अपने प्रश्नकर्ताओंको अनेक बार आश्वासन दिया है कि वे इस प्रश्नपर पूरी तरहसे सावधानीके साथ विचार करेंगे और इस विषयमें क्या करना है, इसकी सलाह लॉर्ड मिलनरको देंगे। इससे साफ जाहिर है कि इसका हल पूरी तरहसे ट्रान्सवालके गोरे उपनिवेशियोंके हाथोंमें नहीं है। इसलिए अगर इस विषयमें साम्राज्य-सरकारकी भी बात सुनी जानेको है तो समझमें नहीं आता कि ट्रान्सवालकी सरकार क्यों इतनी जल्दी कर रही है और न्यायको ताकमें रखकर मनमाने तौरपर भारतीयोंको विस्तियोंमें भेज रही है? हम श्री अब्दुल रहमान के भाषणके नीचे लिखे अंशकी तरफ अधिकारियोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं:

मुझे यह भी कहते हुए दुःख होता है कि स्थानीय पुलिस अब भी बड़े सवेरे आकर हमें सताती है और केवल परवाने बदलवानेके लिए मुलिजमोंकी तरह हमें घेरकर थानेपर ले जाती है। में समझता हूँ कि हमें उच्च अधिकारियोंसे इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे हमारी जरूर सुनवाई करेंगे।

सब सम्बन्धित पक्षोंके प्रति सरकारका कर्तव्य है कि इन अभियोगोंकी पूरी-पूरी जाँच करे, क्योंकि अगर उपर्युक्त कथन सत्य है तो यह सब कार्यवाही असह्य रूपसे जालिमाना है। [अंग्रेजीसे]

इंडियन ऑपिनियन, ६-८-१९०३

१. पॅचिफ़स्टूम भारतीय संबंके मन्त्री ।

#### ३०१. जल्दबाजी

याजार-सूचनाओंको लागू करनेके बारेमें पाँचेफ़स्ट्रमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। इस वारेमें मजिस्ट्रेटकी कार्यवाहीका एक छोटा-सा विवरण हम अन्यत्र दे रहे हैं। पाठक देखेंगे कि वस्तियोंसे वाहर रहनेके जुर्ममें लगभग एक दर्जन ब्रिटिश भारतीयोंपर मुकदमे दायर कर दिये गये हैं। इसे "जल्दवाजी" नहीं तो और क्या कहा जाये? ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्री चेम्बरलेन लॉर्ड मिलनरके इसी विषयसे सम्बन्धित खरीतेपर विचार कर रहे हैं। यह भी माना जाता है कि ट्रान्सवालकी सरकार वर्तमान कानूनके स्थानपर नया कानून वनानेका विचार कर रही है। क्या इन सवका निर्णय प्रकट होनेसे पहले ही वाजार-सूचनाओंपर पूरी तरहसे अमल करनेका इरादा कर लिया गया है -- फिर इसका असर सम्बन्धित लोगोंपर जो भी हो? भूतपूर्व ऑरेंज फी स्टेटने जब एशियाइयोंके खिलाफ कड़ा कानून पास किया था तव उसने राज्यमें पहलेसे वसे हुए लोगोंको एक वर्षका समय देनेकी सम्यता दिखाई थी। याद रखनेकी बात है कि पाँचेफ़स्ट्रममें जिद्ध लोगोंपर मुकदमे दायर कर दिये गये हैं उनमें से अधिकांश ट्रान्सवालके पुराने वाशिन्दे हैं। इससे पहले उनहें उनके धंधोंके सम्बन्धमें कभी तंग नहीं किया गया था। चाजार-सूचना गत अप्रैलमें प्रकाशित हुई थी। लोग अभी समझ भी नहीं पाये हैं कि उनकी स्थिति क्या है? और जब कि उसके खिलाफ शिकायतोंपर अभी विचार ही हो रहा है, उसके प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर ही, विना लिखित सूचनाके, उनपर एकाएक सम्मन जारी होने लगे हैं। तथापि, मजिस्ट्रेटने कृपापूर्वक मुकदमेको अगस्तकी चौथी तारीख तकके लिए स्थगित कर दिया, जिससे कि अभियुक्त अपना सबूत पेश कर सकें। चूंकि अभी मामला विचाराधीन है और हमें ज्ञात हुआ है कि सरकारसे राहतके लिए प्रार्थना की गई है, हम इसपर अभी और कुछ नहीं कहेंगे।

[अंग्रेजींसे]

इंडियन ओपिानियन, ६-८-१९०३

#### ३०२. अजीबोगरीब सरगरमी

व्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंपर पेशगी नियन्त्रण लगानेमें ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी विधान-सभा जो सरगरमी दिखा रही है वह विलकुल अजीवोगरीव है। नीचे हम उपनिवेशके २४ जुलाईके सरकारी गजटमें प्रकाशित ब्लूम-फॉंटोनके निगम और शासनका नियमन करनेवाले अध्यादेशकी कुछ धाराएँ उद्धृत करते हैं जिनमें नगर-परिषदको बस्तियोंके विषयमें अधिकार दिये गये हैं:

११८. परिषदको सत्ता दी जाती है कि वह नगरपालिकाकी जमीनके भाग या भागोंमें जहाँ उचित समझे बिस्तियाँ कायम करे और उनमें घरेलू नौकरोंको छोड़कर जो अपने मालिकोंके अहातोंमें रहते हैं, अन्य तमाम रंगदार मनुष्योंको रहनेके लिए मजबूर करे। परिषद जब चाहे इन बिस्तियोंको समाप्त कर सकती है और नई

बस्ती या बस्तियां कायम कर सकती है। ऐसी तमाम वस्तियोंके समुचित नियन्त्रणके लिए परिषदको विनियम बनानेका अधिकार भी होगा।

- ११९ परिषदको अधिकार होगा कि मालिकोंको मुआवजा देकर इन बस्तियोंमें खड़े झोंपड़ों, निवासों या अन्य इमारतोंको गिरा दे या हटवा दे। मुआवजेकी रकम क्या हो इसका निर्णय नगरपालिकाके मूल्यांकनकर्त्ता करेंगे, जिसपर परिषदकी मंजुरी आवश्यक होगी।
- १२०. नगरपालिकाको सीमामें रहनेवाले वतिनयोंके नियन्त्रणके सम्बन्धमें घारा १२४ और १२५ के अनुसार नियम बनाने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें एकदम रद करनेका और नीचे लिखे सब या अलग-अलग विषयोंका भी परिषदको अधिकार विया जाता हैं:
  - (क) दैनिक या माहवारी आधारपर या किसी अधिक समय तकके लिए नियुक्त या नगरपालिका क्षेत्रके अन्दर काम ढूँढ़नेवाले वतनी लोगोंका समुचित पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना।
    - (ख) मालिक और नौकर अपने बीच हुए इकरारनामोंको पंजीकृत कराना चाहें तो उनका पंजीकरण करना।
      - (ग) आवारागर्दी, दंगा-फसाद या अशिष्ट वरतावपर नियन्त्रण रखना।

पाठक गौर करेंगे कि उपर्युक्त घाराओं में प्रयुक्त 'वतनी' और 'रंगदार मनुष्य' शब्द पर्यायवाची हैं और एक ही वस्तुके वोषक हैं। और इन्हें मामूली अपराधियों अथवा जान-वरोंकी तरह निगमकी इच्छानुसार कहीं भी हटाया जा सकता है। उपनिवेशके ब्रिटिश विधिनिर्माताओंको यह नहीं जान पड़ा कि इसमें अत्यधिक अब्रिटिशपन है। इसपर टिप्पणी व्यर्थ है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३

#### ३०३. विनयसे विजय

महामिहम सम्राट् और सम्राज्ञीकी आयलेंड-यात्रा केवल आयलेंडवासियोंके लिए ही नहीं, समस्त साम्राज्यके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह सम्राट्के नम्रसे-नम्र प्रजाजनके लिए विनम्रताका वह पदार्थ-पाठ पढ़ाती है जो गिरजा-पीठसे दिये गये अधिकसे-अधिक रोमांचक प्रवचनोंमें भी नहीं मिल सकता। डिंग्लिनके नगर-निगम (कारपोरेशन) ने, हम कहेंगे, अपनी क्षुद्रता-वश, सम्राट् और सम्राज्ञीको उनकी आयलेंडकी इस यात्रापर मानपत्र देनेसे इनकार कर देना उचित समझा, मानो आयलेंडके कष्टोंके लिए वे ही जिम्मेदार हों। लेकिन इस वृत्तिका जवाव सम्राट्ने किस प्रकार दिया? जब देशकी राजधानीका नगर उनका स्वागत करनेको तैयार नहीं था, सम्राट् अपनी आयलेंडकी यात्राको ही रद कर सकते थे। अथवा, वहाँ पहुँचनेपर निगमकी कार्यवाहीपर वामानी तौरसे अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सकते थे। परन्तु उन्होंने अन्य प्रकारसे सोचनेकी कृपा की। और उन्होंने वास्तवमें अपने सहानुभूति भरे शब्दों और खुले दिलसे व्यवहार द्वारा सारे विरोधको निरस्त्र कर दिया और वुराईका जवाव भलाई द्वारा देकर निगमको यहाँतक लिज्जत कर दिया कि, कहा जाता है, उसे अपने निगंय पर

पश्चाताप हुआ। समाचारोंमें हमने और भी पढ़ा है कि सम्राट् डब्लिनकी दरिद्र-वस्तियोंमें पैदल घूमे, गरीबोंके घरोंमें गये और उनसे सहानुभूतिसे वातचीत की। महामहिम-द्वय कोरे शब्द या सहानुभूतिके भाव व्यक्त करके ही नहीं रह गये। उन्होंने उन भावोंको एक हजार पौंडका दान करके चिरतार्थ भी किया। हम अपने दिलोंमें कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने कौन बड़ा त्याग कर दिया? सम्राटोंके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु दुनिया जानती है कि संसारके समस्त प्रथम श्रेणीके नरेशोंमें इंग्लैंडके बादशाह सबसे अधिक गरीव हैं। फिर हम यदि यह भी गौर करें कि बादशाहोंके कोशपर हजारों गरजमन्दोंकी पुकार लगी रहती है तो हमें मानना होगा कि सम्राट् और सम्राज्ञीने अपनी आयलँडकी यात्रामें जो दान दिया वह कोई नगण्य कार्य नहीं कहा जा सकता। स्वर्गीय सम्राज्ञी अपने पीछे ऐसी सुकीर्ति छोड़ गई हैं कि उसे आसानीसे भुलाया नहीं जा सकता। परन्तु अगर उस सुकीर्तिसे आगे बढ़ जाना अथवा उसकी बराबरी करना किसी प्रकार सम्भव हो तो जान पड़ता है कि हमारे वर्तमान सम्राट् और सम्राज्ञी ऐसा करनेके बहुत-कुछ योग्य हैं। महारानी विक्टोरियाके दीर्घ शासन-कालमें ब्रिटिश संविधान पूर्ण रूपसे सुन्यवस्थित हो चुका है। अतः अव उसमें काट-छाँट होनेकी रत्तीभर भी आशंका नहीं है। इसलिए सम्राट्के प्रजाजन जब देखते हैं कि सम्राट् अपनी मर्यादाओं के अन्दर रहते हुए उनकी भलाई और सेवा करनेमें कुछ उठा नहीं रखते तो प्रजाजनोंको बड़ा सन्तोष होता है। परन्तु हमने ऊपर जो कुछ कहा है उसके अलावा, इस घटनाका भारतके लिए खास महत्त्व है। पाठकोंको स्मरण होगा कि सम्राट् जब युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) थे, वे भारत पथारे थे। तब अपनी उदारतासे उन्होंने उस छोटी-सी यात्रामें भी भारतवासियोंके दिलोंको जीत लिया था। जाहिर है कि उसके बाद अपने स्वभावकी इस खूबीको उन्होंने बहुत अधिक विकसित किया है। अतः क्या हमें यह आशा करनेका कारण नहीं है कि, जब कभी मौका आयेगा, अपनी पुण्यश्लोका माताकी भाँति अपने भारतीय प्रजाजनोंकी, भले ही वे उनसे हजारों मील दूर हैं, सिफारिश करनेमें वे चूकेंगे नहीं? इंडियंन ओिपानियन, ६-८-१९०३

३०४. विभ्रम जब हम देखते हैं कि लॉर्ड मिलनर निचले दर्जेकी रुचिको तुष्ट करना चाहते हैं, और वह भी सरकारी कागजोंमें, तब हमें दु:ख होता है। भारतीय प्रश्नपर श्री चेम्बरलेनके नाम भेजे गये परमश्रेष्ठके खरीतोंसे साफ जाहिर होता है कि राजनियक लॉर्ड मिलनरने पालमालके सम्पादक श्री मिलनरको छोड़ नहीं दिया है। परमश्रेष्ठने अपने दो खरीतोंमें, जो हालमें ही समाचारपत्रोंमें छपे हैं, निम्नलिखित तीन वक्तव्य दिये हैं। उनके प्रति समुचित आदरका भाव रखते हुए हम यह कहनेके लिए विवश हैं कि ये तीनों वेबुनियाद हैं। वे लिखते हैं: (१) भारतीय व्यापारी और फेरीवाले ट्रान्सवालके लिए निरुपयोगी हैं। (२) भारतीय सारे देशपर छाये जा रहे हैं। (३) स्वच्छताकी और नैतिक वृष्टिसे भारतीयोंको पृथक् बसाना आवश्यक है। पहले दो मुद्दोंपर हम विचार कर चुके हैं। सरसरी तौरपर हम उपनिवेश-सचिवके वक्तव्यकी ओर ध्यान दिला देना चाहते हैं कि ट्रान्सवालमें केवल १०,००० भारतीय हैं। अर्थात् लड़ाईके पहले जितने थे उनसे आधे भी नहीं। और हफ्तेमें जहाँ यूरोपीयोंको सैकड़ों

परवाने दिये जाते हैं वहाँ भारतीयोंको केवल सत्तर दिये जाते हैं। इसके अलावा, उन बहुतसे भारतीयोंको बाहर खदेड़ दिया गया है, जो भूलसे वगैर परवानोंके उपनिवेशमें चले आये थे। स्यच्छताकी और नैतिक दृष्टिसे भारतीयोंको पृथक् बसाना जरूरी है! ऐसा लगता है मानो इसमें हम लड़ाईके पहले ऑरेंज की स्टेटके राप्ट्रपतिके नाम स्वार्थी व्यापारियोंकी भेजी दरखास्तें पड़ रहे हैं, जिनके अन्दर हर तरहकी अनैतिकताके आरोप ब्रिटिश भारतीयोंपर लगाये गये थे। उस समय ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि उनसे हमारी रक्षा करते थे। उनको फिरसे जिन्दा करना और उनपर अपने ऊँचे पदकी मुहर लगाना यह काम लॉर्ड मिलनरके लिए वाकी था। परन्तु इसके समर्थनमें कोई प्रमाण प्रस्तुत करनेकी कृपा श्रीमान नहीं कर सके हैं। शान्त, शरावसे परहेज करनेवाला और परमात्मासे डरनेवाला परिश्रमी भारतीय जिस समाजके सम्पर्कमें आता है उसे नैतिक हानि पहुँचा सकता है, यह कल्पना 'नवल' है। ऐसा आरोप भृतपूर्व दान्सवाल-सरकारने भी उसपर नहीं लगाया था। परमश्रेष्ठसे हम आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि सम्राट्के निर्दोप भारतीय प्रजाजनोंके प्रति न्याय करनेकी खातिर या तो वे अपने क्यनको वापिस लें या तथ्योंको सामने लाकर उसे सिद्ध करें। गन्दगीके पिटे-पिटाये इलजामके बारेमें हम परमश्रेष्ठका ध्यान उन ढेरों सबूतोंकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिन्हें सन् १८९६ में ब्रिटिश भारतीयोंने पेश किया था। आरोपका जितना भी अंश सत्य है वह गम्भीर नहीं है। क्योंकि, उसका मुख्य कारण भारतीयोंके प्रति अधिकारियोंकी लापरवाही है। जिस अंशको गम्भीर कहा जा सकता है वह निष्पदा यूरोपीयोंकी दिष्टमें सत्य नहीं है। उदाहरणार्थ, डाक्टर वील कहते हैं:

मंने उनके शरीरोंको आम तौरसे स्वच्छ और लोगोंको गन्दगी तया लापरवाहीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और सफाईका काम वे राजी-खुशोसे करते हैं। वर्गकी वृष्टिसे विचार किया जाये तो मेरा यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी वुलनामें वहूत अच्छे उतरते हैं। अर्थात्, निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे उंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी अवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते हैं। मेरे खयालसे, आम तौरपर भारतीयोंके विरुद्ध सफाईके आधारपर आपित्त करना असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि, सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहां उतना ही सख्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहां होता है।

[अंग्रंजीते] इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३

# ३०५ सही विचार आवश्यक

बॉक्सबर्गके सज्जन एशियाई प्रश्नमें बराबर दिलचस्पी ले रहे हैं। परन्तु यह वड़े तरसकी बात है कि अपनी इस सरगरमीमें वे सही जानकारीका पुट वेनेकी परवाह नहीं करते। इसमें गरीब एशियाइयोंके साथ तो अन्याय करते ही हैं, परन्तु अपने साथ भी न्याय नहीं करते। उनके प्रस्तावोंमें वह वजन नहीं हो सकता जो उस दशामें होता जब वे सत्यपर आधारित होते। फिर, गलत धारणाओं के आधारपर दिये गये फैसले न चाहते हुए भी उनके प्रति अन्याय करते हैं, जिनपर वे लागू होते हैं। हम देखते हैं कि अध्यक्ष श्री अलेक्जैंडर ऑसबर्नने उनकी एक सभामें इस प्रस्तावके समर्थनमें भाषण दिया जिसमें, कहा जाता है, उन्होंने निम्निलिखित बात कही: "अगर एशियाइयोंके वारेमें हालमें ही जारी किये गये अध्यादेशपर अमल किया गया तो उसका परिणाम उपनिवेशोंके यूरोपीय व्यापारियोंके हितोंका निश्चय ही अत्यन्त घातक होगा। इसिलए हम सरकारसे अनुरोध करते हैं कि इस अध्यादेशके बदले ट्रान्सवालकी भूतपूर्व सरकारने जो कानून जारी किया था उसीका वह सख्तीके साथ पालन करे। उससे परिस्थिति काबूमें आ जायेगी।" "बॉक्सवर्ग संघ (चेम्बर्) अपने न्याय-सम्बन्धी फैसलों और व्यापारी समुदायकी शिकायतोंको इतनी अच्छी तरह और प्रमुख रूपसे सामने लानेके अपने ढंगके कारण उपनिवेशके लिए गौरवकी वस्तु है।" बॉक्सबर्ग संघके "न्याय सम्बन्धी फैसलों" के प्रति उचित आदर प्रकट करते हुए हम उसके सदस्योंको याद दिलानेकी इजाजत चाहते हैं कि जिसे वे नया "अध्यादेश" बताते हैं वह ट्रान्सवालकी भूतपूर्व सरकारके कानूनपर अमल करनेके सरकारी निश्चयकी सूचनामात्र है। सरकार इस कानूनको सख्तीसे लागू करना चाहती है यह हम अनेक बार बता चुके हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि जो सज्जन यह संघ बनाये हुए हैं, वे भूतपूर्व गणराज्यके कानून और वर्तमान सर-कारकी सूचनाको पढ़ जायेंगे, दोनोंकी तुलना करेंगे और स्वयं समझनेकी कृपा करेंगे कि वोअर शासन-कालमें इस कानूनका पालन किस प्रकार होता था। और फिर स्वयं ही इस प्रश्नका जवाब अपने आपको देंगे कि पुराने कानूनका ही पालन सख्तीके साथ किया जा रहा है या

इंडियन ऒिपानियन, ६-८-१९०३

#### ३०६. तारकी व्याख्या<sup>9</sup>

ओहानिसवर्ग अगस्त १०, १९०३

#### अगस्त ४ के संलग्न तारकी सविस्तर व्याख्या

पिछले सप्ताह जो तार भेजा गया था उसकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ; हम चिताके साथ नतीजेकी राह देख रहे हैं।

तार सात हिस्सेमें विभाजित है:

- (१) गैर-शरणार्थी भारतीयोंको उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी अनुमति विलकुल नहीं मिलती, जिसके कारण स्थानीय लोगोंको जबरदस्त असुविधा हो रही है।
  - (२) शरणार्थी भारतीय भी बहुत कम संख्यामें आने दिये जा रहे हैं।
- (३) नेटालमें प्लेग है, यह वहाना लेकर नेटालसे भारतीयोंके आनेपर पूरी-पूरी रोक है। यूरोपीय और काफिर वेरोक-टोक आ सकते हैं। ट्रान्सवालके भारतीयोंको नेटाल आकर लीट जानेकी अनुमति है। इस तरह यह रोक प्लेगके वचावकी दृष्टिसे है, यह कहना कठिन है।
- (४) श्री चेम्बरलेन लॉर्ड मिलनरके खरीते और वर्तमान भारतीय विरोधी कानूनपर भी विचार कर रहे हैं; फिर भी सरकारने १९ पृथक् विस्तियों रूप-रेखांकित कर दी हैं। कानूनमें परिवर्तन होनेतक वर्तमान कानूनके अन्तर्गत काम-चलाऊ उपाय किये जा सकते हैं; किन्तु अगर कानूनको सचमुच सुधारना है तो विस्तियोंको बनाकर पक्का उपाय करनेकी बात समझमें नहीं आती।
- (५) श्री चेम्बरलेनने आश्वासन दिया था कि अंग्रेज-अफसरों द्वारा दिये गये पृथक् विस्तियों के वाहर व्यापार कर सकने के सब वर्तमान परवाने मान्य रहेंगे। किन्तु, ऐसे आश्वासन के सिवाय ब्रिटिश-विधान के अन्तर्गत भारतीय कमसे-कम यह आशा तो करते ही हैं कि उनके निहित स्वार्थों की, चाहे वे युद्धके पहले स्थापित हुए हों चाहे वादमें, अवहेलना नहीं की जायेगी। गाजार-सूचना के मुताबिक, उनको खतरा है जिनके पास युद्धके पहले परवाने नहीं थे। लॉर्ड मिलनरके नाम मुद्रित प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन है; किन्तु लोगों के मन शान्त करने के लिए परवानों के सम्बन्धमें जल्दी ही आश्वासन दिया जाना जरूरी है।
- (६) पिछले साल लड़ाई छिड़नेके समय जिनके पास परवाने नहीं थे ऐसे कुछ भारतीयोंको परवाने दिये गये थे। इस साल हाकिमोंने इन्हें नये परवाने नहीं दिये। वाजार-सूचनाके मुताबिक कमसे-कम वर्पान्ततक ये परवाने बदल कर नये किए जाने चाहिए। जोहानिसवर्गका तहसीलदार उन्हें नया करनेसे इस बहाने इनकार करता है कि नये करनेकी उनकी मियाद निकल गई है; हालाँकि सचमुचमें सालके शुरूमें वे नये नहीं किये गये यह कसूर परवानादारोंका नहीं है।
  - २. यह वक्तव्य गांधीजी द्वारा दादाभाई नौरोजीको भेजा गया था । दादाभाईने इसे भारत-मंत्रीके पास भेजा । इंडियामें भी प्रकाशनार्थ भेजा गया था, जिसमें यह कुछ परिवर्तित रूपमें १८-९-१९०३ को 'हमारे जोहानिसवर्ग संवाददातासे प्राप्त 'स्पर्मे प्रकाशित हुआ था ।

(७) वताया जाता है कि लॉर्ड मिलनरने ऐसा कहा है कि स्वच्छताके तथा नैतिक तकाजेसे अनिवार्य पृथक्करण जरूरी है। यह दोषारोपण इतना गंभीर है कि इसका तार द्वारा खण्डन करना आवश्यक जान पड़ा। इसके बारेमें इस समय और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। दोषा-रोपण ठीक हो तो भी व्यापारको पृथक् वस्तियोतक सीमित कर देना न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता। इंडियन ओपिनियनके सम्पादक इसके खण्डनमें एक वक्तव्यको उद्धृत करते हुए इस दोषा-रोपणके बारेमें अधिक विस्तारसे लिख रहे हैं। में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पत्रकी व्यवस्था जिम्मेदार हाथोंमें है, और इसमें सही-सही जानकारी देने और अतिशयोक्तिसे हरा हालतमें वचनेकी कोशिश की जाती है। [ अंग्रेजीसे ]

मो० क० गांधी

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

## ३०७. साक्षी : लॉर्ड मिलनरके अस्वच्छता-सम्बन्धी आरोपके विरुद्ध

ट्रान्सवालके अखबारोंमें एक तार छपा है, जिसमें बताया गया है कि ट्रान्सवालके वर्तमान कानूनमें संशोधन सुझाते हुए लॉर्ड मिलनरने अपने खरीतेमें भारतीय वस्तियोंकी अस्वच्छताके वारेमें विस्तारसे लिखा है। इस सिलिसलेमें डॉ॰ एफ॰ पी॰ मैरेस और डॉ॰ जॉन्स्टनने जो साक्षी दी है

पाठकोंको स्मरण होगा कि डॉक्टर मैरेस लगभग दस वर्षसे जोहानिसवर्गमें डॉक्टरी कर रहे हैं, भारतीयोंमें उनका धंधा बहुत चलता है और वे एडिनबर्गकी एम० डी॰ उपाधिसे विभूषित हैं। डॉ॰ जॉन्स्टन सफ़ाईके विशेषज्ञ हैं, एडिनवर्गके रॉयल कॉलेज ऑफ़ सर्जन्सके फेलो हैं और एडिनबर्ग तथा ग्लासगोसे सार्वजिनक स्वास्थ्यका डिप्लोमा प्राप्त हैं। दक्षिण आफ्रिकाका उनका

जोहानिसवर्गके अस्वच्छ क्षेत्र सुधार-योजना आयोगके समक्ष बहुत-सा सबूत पेश हुआ है। वह गत २२ जनवरीको प्रकाशित कर दिया गया है। जिनके पास समय हो, वे कृपा करके वह सब पढ़ जायें। इसमें जोहानिसवर्गके स्वास्थ्य-अधिकारी डॉ॰ पोर्टरकी भी गवाही हुई थी। डॉ॰ जॉन्स्टनकी भी हुई थी। डॉ॰ जॉन्स्टनसे जिरहमें जब कहा गया कि वे डॉक्टर पोर्टरके कथनके साथ अपने कथनकी तुलना करके बतायें तो उन्होंने बहुत-सी दिलचस्प बातें कहीं थीं। हमने वे सव वातें यहाँ नहीं दी हैं।

डॉ॰ पोर्टर एक बहुत प्रतिष्ठित सज्जन हैं। परन्तु उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके जीवनका अनु-भव लगभग नहींके वरावर है। उनकी नजरोंमें जो चीज लंदनमें पाये जानेवाले मानदण्डतक नहीं पहुँचती, और मैली या भद्दी है, वह सब बिलकुल गन्दी है। उनकी गवाहीकी व्याख्या केवल एक ही शब्दसे की जा सकती है, वह शब्द है, पागलपन। एक उदाहरण लीजिए। जोहानिस-वर्गकी वस्तीके भारतीयोंके वारेमें ये फरमाते हैं: "कभी डॉक्टरको बुलानेकी वात तो वे सोचते ही नहीं, और वीमारीके अस्तित्वको शुतुर्मुर्गकी भाँति छिपा रखनेको ही ठीक मानते हैं।"

जव डॉक्टर जान्स्टनसे पूछा गया कि इसपर उन्हें क्या कहना है, उन्होंने खरा जवाब दिया: "डॉक्टर मैरेसकी विरोधी गवाही आपके सामने है।"

जवाव निर्णायक है। डॉ॰ मैरेस भारतीयोंके वीच नौ वर्षसे डॉक्टरी करते आ रहे हैं। डॉ॰ पोर्टरने खुद ही स्वीकार किया है कि उन्हें भारतीयोंका कोई अनुभव नहीं है। तब उन्होंने कैसे कह दिया कि "वे डॉक्टरको बुलानेका विचारतक नहीं करते।" या "वे बीमारीके अस्ति-त्वको छिपाते हैं?"

फिर भी, उपर्युक्त दोनों सज्जनों द्वारा दी गई गवाहियोंके जो अंश हम उद्धृत कर रहे हैं, वे अपने मानी खुद करें:

#### डाक्टर एफ० पी० मैरेसकी गवाही: आम हालतपर (भारतीय)

प्रश्न: आप उनके वीच लम्बे अरसेसे डॉक्टरी फर रहे हैं?

उत्तर: जी, लगमग आठ-नौ वर्षों से ।

प्रश्न: क्या आपकी डॉक्टरी उनमें वहुत चलती है? उत्तर: जी, उनके वीच मेरी डॉक्टरी अच्छी चलती है।

*स्थिति* : भारतीय वस्ती अच्छी जगहपर वसी है । क्योंकि वह ढालपर है । और ढाल अच्छा है । इसके अलावा, उसकी नीचेकी सीमापर एक गहरी खाई-सी है जो नालीका काम करती है।

#### पासपड़ोसकी हालत

उत्तरी ओर --- पूर्णतः स्वच्छ

दक्षिणी ओर -- अच्छा

पूर्वी ओर — इस वहे खुळे मैदानपर अभी हालतम लगभग सोर जोहानिसवर्गमा मृहा-मर्कट डाला जाता रहा है। अतः यह गन्दी हालतमें है।

पिरचर्मा ओर -- केलीका मकान, साफ सुथरा । इसके पेर अत्यन्त लज्जाजनका, क्योंकि वहाँपर नगर-परिषदकी कचरा-गाडियाँ और अन्य लोग हर तरहकी गन्दगी, कुड़ा और खाद डालते रहते हैं।

इससे ज्ञात होगा कि वस्ती शहरसे काफी दूर है और उसके आसपासकी जगह अच्छी है। केवल वह हिस्सा गन्दा है, जिसे पिछली और वर्तमान नगर-परिषदने गन्दा बना दिया है। (बस्तीकी उत्तरी सीमासे कुछ ही गजकी दूरीपर) फोर्ड्सवर्गके उत्तरवाले चौगानमें जो कूड़ा आदि पड़ा हुआ है उसके लिए नगर-परिषद जिम्मेदार है।

#### छतकी चीमारियाँ

जबसे भारतीयोंको जबरदस्ती अलग बसाया गया है, कुली बस्तीसे जोरदार पेचिशके केवल दो मरीज मेरे पास आये हैं। मोतीझरा ज्वरका एक भी मरीज नहीं आया। जुड़ी-बखारवाले कुछ मरीज आये, परन्तु वे यह वीमारी डेलागोआ-वेसे लेकर आये थे। कंठशोथ (डिप्थीरिया) का एक भी मरीज नहीं मिला। पर हाल हीमें फीडडार्पमें चार, फोर्ड्सवर्गमें चार और वर्गर्सडार्पमें. हाफमनकी पुरानी शराबकी दूकानके पीछे एक मरीज मुझे मिला था। परीं और अहातोंकी हालत

मुझे ७५ और ७७ नम्बरके वाड़े (भैरोंके) मय उनपर खड़े मकानोंके देखनेके लिए कहा गया था। मैंने ७५ नम्बरको ईंटकी अच्छी वनी इमारतके सहित स्वच्छ पाया । कमरे बड़े, ऊँचे और हवादार थे। पाखाने भी ईंटके वने थे। ऑगन स्वच्छ था।

वाड़ा ७७: लोहेकी इमारत, वड़े और हवादार कमरे, ऑगन खच्छ ।

वाड़ा ३६: ठोहेका मकान, वड़े कमरे, ऊँचे और हवादार । आँगन वगैरह साफ ।

## सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

श्री वालफोर: अव, जरा उस विवरणकी तफसीलके तौरपर — आप पश्चिमी तरफकी कचरा-गाड़ियोंके नगर परिषदकी लापरवाही वारेमें हमें क्या वतानेवाले थे? — यह िक, जबसे नई परिपद नियुक्त हुई है तमीसे इस चौकपर कूढ़ा, खाद वगैरह डाला जाने लगा है, जिसे और कहीं डालनेके लिए जगह ही नहीं मिलती।

हालमें आपने वहाँ कोई गाड़ियाँ देखी हैं? — उन्हें रोज ही देखता हूँ। और कुछ दिन हुए में सफाईके नये प्रवन्धकके पास गया था और उनसे शिकायत की थी कि वहाँ कूड़ा-कचरा डाला जा रहा है। उस समय मुझे इस वातका निरचय नहीं था कि वे गाड़ियाँ सफाईवालोंकी हैं या नहीं।

श्री फॉर्स्टर: यह कनकी नात है? — कोई पन्द्रह दिन पहलेकी । मेने नये सफाई-प्रनन्धकसे शिकायत की थी। उन्होंने जत्राव दिया कि उन्हें न इसकी जानकारी है और न वे इस सम्बन्धमें कुछ कर सकते हैं। और मुझे छौट जाना पड़ा ।

श्री वालफोर: नहीं । इस विषयमें में भाषका निजी अनुभव सुनना चाहता हूँ । — जी, उसके वाद में पता लगानेके लिए गया कि वे गाड़ियाँ नगर-परिषदकी ही हैं या नहीं।

वया आप खुद गये ? — हाँ, में खुद गया था। और मैंने देखा कि वे गाड़ियाँ सफाईवालोंकी ही थीं। कल सवेर मैंने सफाई विभागकी दो गाड़ियोंको वहाँ कूड़ा-फचरा डाल्ते देखा था।

अव, कुळी-बस्तीके अपने मरीजोंका आपको जो प्रत्यक्ष अनुभव है उस प्रसे बताइए कि इन छोगोंमें मोतीझराके वारमें आपको क्या कहना है? — मोतीझरा खास तौरपर गन्दगीसे पैदा होनेवाली वीमारी मानी जाती है। कुळी वस्तियोंकी स्थितिका अन्दाजा आप केवळ इसी वातसे लगा सकते हैं कि पिछळे नौ महीनोंमें मेर पास मोतीझराका एक भी मरीज नहीं आया । यह कुली-वस्तीके लिए तारीफकी वात है ।

वया आपकी रायमें कुलियोंको मोतीझरा नहीं होता?— मेरा खयाल है, मोतीझरा उनको भी वैसे ही हो सफता है जैसे दूसर मनुष्योंको। आँतोंकी वीमारीका कोई मरीज आपके पास आया? — एक भी नहीं।

## सफाईके प्रचन्धमें लापरवाही

अव, वहाँ सफाईके प्रवन्धके बारमें वताइए। आपके अनुभवमें वह धैसा है — अच्छा, बुरा, या लापरवाहीका? — मेर खयालते लापरवाही वहुत है।

कभी वहाँकी वालटियाँ देखनेका अवसर आपको मिला है ? — हाँ; सितम्बरके आरम्भमें में एक बुढ़ियाका इलाज करने गया था। वह क्षयकी मरीज थी। उसका उल्लेख मेंने अपनी रिपोर्टमें किया है। वहाँ मैंने तीन वालिटियाँ एक कतारमें रखी हुई देखीं। तीनों विलकुल भरी हुई, ऊपरसे वह रही थीं। अधिकारियोंको

सफाईके प्रवन्धके वार्में सड़कोंपर कभी कोई बात आपने देखी है? — एक दिन मैं उधरसे जा रहा था। एक जुलीने मुझे बुलाकर दिखाया कि दो वालिटयोंको आम रास्तेपर ही खाली िकया जा रहा था। इसकी शिकायत वह नगर-परिषद्के पास पहुँचाना चाहता था। इसलिए वह मुझसे इस वातका प्रमाणपत्र चाहता था कि मैंने उसे देखा था। मैंने लिख दिया कि मैंने सड़कपर वालिटियोंकी गन्दगी फैली देखी थी; परन्तु वालिटियोंकी खाली करते हुए नहीं देखा था। मैंने गन्दगी देखी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह गन्दगी वालिटियोंकी

# गरीच गोरे जीर गरीच भारतीय: एक तुलना

अव वस्तीके धनेपनकी वात । क्या आपका खयाल है कि कुली-वस्तीकी आवादी बहुत धनी है? — में नहीं समझता कि यह लगभग जतनी ही बुरी है जितनी िक फेरेरा-नगरके कुछ हिस्सों और जोहानिसवर्गके कुछ हिस्सोंकी है।

आपको कभी रातमें कुली वस्तीमें जानेका मौका पड़ा है? — जी हाँ, कुलियोंमें सब जगह मेरा इलाज अच्छा चलता है और मैंने देखा है कि फेररा-नगरमें यूरोपीयोंकी आवादी बहुत धनी है। मैं तो कहूँगा, कुली विस्तियोंसे कहीं अधिक धनी है।

गरीन गोरोंकी निस्तयोंका नया हाल है? नया नहाँ भी ऐसी ही वनी आनादी है? — हाँ, मालगाड़ियोंके स्टेशनके पास आनादी नहुत ही वनी है। यही हाल कर्फस्ट्रीट और जेपस्ट्रीटके पश्चिमी छोरका भी समझिए। दोनों जगहोंके गरीन गोरोंकी निस्तयाँ नहुत वनी हैं।

#### जिरह - क्या पृथक् बस्ती स्वच्छ है ?

कुली वस्ती — क्या आप अपनी डॉक्टरी साखको दौँक्पर चढ़ा कर कह सकते हैं कि कुली वस्ती स्वच्छ जगह है? — मैं कह सकता हूँ कि वह उतनी ही स्वच्छ है जितने जोहानिसवर्गके अनेक हिस्से।

क्षमा कीजिए, इसपर हम वादमें आयेंगे। हम कुळी वस्तीपर विचार कर रहे हैं। क्या आप यह कहनेके ळिए तैयार हैं कि आपकी रायमें यह क्षेत्र स्वच्छ है? — मैं कह सकता हूँ कि जोहानिसवर्गके किसी भी स्थानकी जमीन जितनी अच्छी है, उतनी ही यहाँकी भी है?

मिट्टीको छोड़िए । में तो सारे क्षेत्रकी वात पूछ रहा हूँ । — कुछ मकान अवस्य अस्वच्छ हैं । परन्तु ज्यादातर अस्वच्छ नहीं हैं ।

मेरा प्रश्न था कि क्या कुल मिलाक्षर यह क्षेत्र स्वच्छ हैं ? — कुल मिलाक्षर, मैं कहूँगा, यह क्षेत्र स्वच्छ है।

आप फहते हैं फि कुल मिलाफ़र आप इस क्षेत्रफो स्वच्छ मानते हैं? — हाँ।

कुली वस्तीको ? — हाँ, में इन लोगोंमं पिछले दस वर्षसे हूँ। और अब तो में लगभग हर घरसे वाकिक हूँ।

और इस वस्तीक डॉक्टरके नाते और अपने निकटके अनुभवसे आप कहते हैं कि कुल मिलाकर यह क्षेत्र स्वच्छ है ? — कुल मिलाकर यह स्वच्छ है ।

आप जानते हैं कि जोहानिसवर्गमें डॉक्टरी करनेवाले बहुतसे सज्जनोंने इसके विपरीत गवाहियाँ दी हैं? — में जानता हूँ कि डॉक्टरोंमें मतभेद होता है।

और आप उनसे अलग राय देनेको तैयार हैं ? — मैं तैयार हूँ।

#### डॉक्टर जॉन्स्टनकी गवाही

डॉ॰ ऑन्स्टन, एक तज्ज्ञ: भारतीय बस्तीके मकानोंकी हालतपर

श्री वालफोर द्वारा पूछताछ ।''

आप पडिनवर्गके रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्सके फेले। हे ? — हाँ ।

और आपके पास एडिनव्र्ग तथा ग्लासगोके सार्वजनिक स्वास्थ्यके डिप्लोमा भी हैं? — हाँ, ग्लासगो और एडिनव्र्गके डिप्लोमा ।

जोहानिसवर्गमें आप कितने अरसेसे डॉक्टरी कर रहे हैं? — अगस्त सन् १८९५से । और ट्रान्सवालमें कितने अरसेसे? — ट्रान्सवालमें भी तमीसे ।

तो, अब कुली बस्तीके मकानोंके बारेमें । मुझे शात हुआ है कि पिछली बार आपने वहाँ धर-धर जाकर जाँच की थी? — हाँ ।

और एक-दो दिन पहले भी आपने काफी मकानात देखे? — मैंने कुछ मकानात जरूर देखे।

तो, आमतौरपर, इन वाइोंके मकानोंके वारमें आपकी क्या राय है? — कुछ वाइ ऐसे हैं जहाँ क्स्ती वहुत वनी है। अर्थात्, वहाँ मकानात बहुत पास-पास हैं। डॉ॰ पोर्टरने इन्हें "तंग ऑगनोंका जखीरा" कहा है। केवल, दो-तीन जगहें ऐसी हैं, जिनपर यह वर्णन लागू हो सकता है। परन्तु सारी क्स्तीमें तो मकान बहुत वने नहीं हैं। लगभग हर वाइके मकानोंके वीच एक वर्गाकार ऑगन है। अधिकतर जगहों में

मकान अहातेके गिर्द वने हुए मिलेंगे। मैंने तो ऐसा एक भी मकान नहीं देखा जिसमें ऑगन न हो। अगर किसी बाढ़े में भागन नहीं है तो उससे लगे हुए वाड़ में जरूर भाँगन है। मुझे पता नहीं कि भारतीय आमतौरपर इसी तरहके मकान बनाते हैं या नहीं, परन्तु इन विस्तियों में जरूर इसी तरहके मकान बने हैं। त्या आमतौरपर ये ऑगन स्वास्थ्यक्षी दृष्टिसे काफी चौंद्रे हें? — हाँ । और में ती समझता हूँ, ये भाँगन रखनेमें भारतीयोंने बहुत समझदारीसे काम लिया है।

त्या वे हवा-प्रकाशके लिए काफी चौड़े हैं?— हवा-प्रकाशके लिए वे बहुत ही थच्छे हैं। मकानोंके अन्दर बैठनेकी अपेक्षा वे प्रायः इन ऑगनोंमें ही बैठते हैं।

ऑगनके हुई—गिर्द कमरे बनानेका नतीजा यह है कि हर कमरेका दरवाजा ऑगनमें खुळता है? — हाँ, थाँगनमें खुलता है।

कुछ मकान आपने ऐसे भी देखे जो बहुत खराव थे? — कुछ वेमरम्मतीकी हालतमें थे। वया भाष सबसे बुरा मकान बतायेंगे? — सबसे बुरा मकान मेंने २८ नम्बरके बाह्रेमें देखा। उसके मालिकका नाम वैजनाथ था।

इस मकानमें क्या खराकी थी ? — इस बाढ़ेमें मुख्य मकानके सामने एक दूसरा फूसकी टट्टियोंका मकान था। वह मुख्य मकानपुर विल्लयाँ रखकर वनाया गया था। में उसे देखना चाहता था, वयोंकि मुझे वह खास तौरपर बुरा दिखाई दिया। इसिलए मैं जिस आदमीके साथ गया था उससे मैंने कही कि मैं वह मकान देखना चाहता हूँ । वह मुझे वहाँ छे गया । इस नीचे फूसके मकानको मैंने देखा और उसके पासवाछे आँगनमें मुझे रही दिनके कई छोटे-छोटे झोंपड़-से दिखाई दिये । ये सब अत्यन्त गन्दे थे । और यदापि में कहूँगा कि इस शोंपड़ों में काफी हवा आ सकती थी, फिर भी ये ऐसे नहीं थे जिनका जोहानिसवर्गमें रहना कोई पसन्द करें। इस ऑगनके बीचमें मुझे बहुत-सी ईंटें दिखाई दीं और मैंने पूछा कि ईंटें यहाँ किसिलिए हैं ? यही कहा।

गवाह: मुझसे कहा गया कि ये ईंट नया मकान वनानेके लिए रखी हैं। उस भारतीयने मुझसे

श्री फॉर्स्टर: आपसे किसने क्या कहा, यह मैं नहीं जानना चाहता।

श्री वालकोर: आप कहते हैं, डॉक्टर, कि उसे आपने सबसे खराव मकान पाया । क्या ऐसा खराव मकान कोई और भी था? — नहीं । मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना खराव कोई और भी मकान था। वस वही एक फूसका मकान था।

अच्छा, अगर आप जोहानिसवर्गके सर्वेसर्वा होते तो जस मक्षानका क्या करते ? — मैं उसे गिरवा देता और उसके स्थानपर सफाईके नियमोंके अनुसार दूसरा मकान बनवानेके लिए उनसे कहता।

वस्तीमें और भी कोई मकान ऐसे हैं जिनके वारमें आप इस तरहकी कारवाई करते ? — विलकुल सिरेमें शायद एक दो मकान और हों। परन्तु मैंने जो वाढ़े गत जून महीनेमें देखे थे, उन्हें एक-एक करके अव याद नहीं कर सकता । शायद एक दो वाड़ और हों — फ़्सके नहीं लोहेके मकान, जिनमें सुधारकी जरूरत हो।

और अगर आप सर्वेंसवी होते तो कुछ कितने मकानोंको एकदम , निकम्मे करार देते ? — मैं कितने मकानोंको निकम्मा करार देता यह अन्दाज तो मैंने नहीं लगाया, परन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत अधिक मकान होंगे जिनको सिर्फ सफाईकी दृष्टिसे में निकम्मा ठहराता। गत जून मासमें मैंने जो टिप्पणियाँ तैयार [ अंग्रेजीसे ]

朝初

इंडियन ऒिपिनियन, १३-८-१९०३

#### ३०८. भ्रम निवारक

#### श्री मूअरकी रिपोर्ट

ट्रान्सवालके सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मूअरकी रिपोर्ट हम अन्यत्र दे रहे हैं। ब्रिटिश भारतीयों के लिए वह एक स्थायी महत्त्वकी वस्तु है, क्यों कि उसमें सन् १९०२ की ३१ दिसम्वरको और उस दिनतक ब्रिटिश भारतीयों की जो स्थिति थी उसे सारां शमें बताया गया है। यद्यपि स्थित तबसे बहुत बदल गई है फिर भी उस रिपोर्ट सरकार इरादों की अच्छी-खासी कल्पना होती है। कमसे-कम एक बातमें सरकारने अपना रुख भारतीयों के बहुत विरुद्ध कर लिया है। हमारा मतलब ३ पींडी पंजीकरण-नियमको लागू करने से है। आलोच्य रिपोर्ट श्री मूअर कहते हैं कि यह ३ पींडी पंजीकरण-नियम लागू नहीं किया जायेगा; किन्तु इसे अधिकतम सब्ती के साथ कार्यान्वित किया गया है। बहुत-से लोगों पर मामले दायर कर दिये गये हैं और कुछ लोगों पर, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया, जुर्माने हो गये हैं।

श्री मूअरने लिखा है कि पिछली हुकूमतकी कार्यकारिणीके प्रस्ताव ११०१ में ज्ञापित किया गया है कि वह सन् १८८५ के कानून ३ पर अमल करेगी; तदनुसार लड़ाईके पहलेतक उसका बरावर अमल हो रहा था; किन्तु जब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशसे चले गये तब उसके अमलका कोई कारण नहीं रहा। श्री मूअरके इस कथनमें हम एक सुधार करना चाहते हैं। निःसन्देह यह सच है कि उसपर अमल करनेका प्रयत्न हुआ था, परन्तु तत्कालीन ब्रिटिश एजेंट और उप-राजप्रतिनिधिने हस्तक्षेप किया। फलतः आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। और जब वोअर-सरकारसे विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटोंकी जारी की गई विज्ञप्तिके बारेमें पूछा गया तो ब्रिटिश एजेंटने यह आश्वासन पाया कि उस कानूनपर अमल नहीं किया जायेगा। एक भी भारतीय कभी वस्तियोंमें जानेपर मजबूर नहीं किया गया और न किसीको वस्तियोंके वाहर व्यापार करनेसे रोका गया।

भारतीयोंके रहनेके विषयमें यूरोपीयोंकी आपित्तयोंका जो सार श्री मूअरने दिया है उसमें भी वस्तुस्थितिके ज्ञानकी वही कमी है जिसका विवरण ब्रिटिश भारतीय दे चुके हैं। इसिलए हम फिलहाल उनके वारेमें कुछ नहीं कहेंगे।

श्री मूअरके प्रति समुचित आदर प्रकट करते हुए हम कहेंगे कि श्री मूअर भी वही गलती कर रहे हैं जो आम लोग करते हैं। वे भारतीय मजदूरोंके प्रवास और उन लोगोंके आने में कोई अन्तर नहीं करते जो ट्रान्सवालमें स्वतन्त्र लोगोंकी हैसियतसे अपने खर्चसे आना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इसी प्रकार वे नेटालके गिरमिटिया प्रवासी-अधिनियमको स्वतन्त्र रूपसे आये हुए भारतीयोंपर भी लागू मानकर इस मान्यताके अनुसार एक ऐसा नया कानून वनानेकी वात सुझाते हैं जो दक्षिण आफ्रिकाके अन्य उपनिवेशोंमें वने कानूनोंके समान हो। किसी अन्य आधारपर उनका प्रस्ताव समझमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें वे सुझाते हैं कि (प्रथमतः) अनुमितपत्र उन्हीं भारतीयोंको दिये जायें जो किसी जिम्मेदार मालिकका शर्तनामा पेश करें, (दूसरे) वे ५ पींड फी आदमीके हिसावसे पंजीकरण-शुल्क जमा करायें, और (तीसरे) उनके आवागमनपर नियन्त्रण रखा जा सके, इस हेतु हर आदमी एक-एक शिलिंग देकर पास निकलवा ले। पहले सुझावमें यह मान लिया गया है कि हर एशियाई ट्रान्सवालमें एक गिरमिटिया मजदूरकी हैसियतसे ही आ सकता है। ५ पौंड जमा करानेवाले सुझावमें, मालूम होता है, हेतु नेटालके उस कानूनका

अनुकरण करनेका है, जिसके अनुसार अपने गिरिमटकी अविधि पूरी होनेपर उस उपनिवेशमें बसनेकी इच्छा करनेवाले गिर्मिटिया मजदूरपर सालाना ३ पौंडका जुर्माना मढ़ा गया है। हमारा खयाल है, पास निकलवानेके सुझावका उद्गम भी नेटालके कानून ही हैं। इससे प्रकट होता है कि नेटालके मजदूरोंका नियन्त्रण करनेवाले कानून और प्रवेशके नियन्त्रण-सम्वन्धी कानूनोंका भेद श्री मूअरके ध्यानमें नहीं आया है।

यद्यपि हम मान सकते हैं कि श्री मूअरसे यह गड़वड़ी अनजानमें हुई है, तथापि इससे ब्रिटिश भारतीयोंके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है; और चूँकि यह अधिकारपूर्ण ढंगसे कहा गया है, इसलिए ट्रान्सवाल और बाहरके लोगोंके दिलोंपर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। तथापि हम आज्ञा करते हैं कि इन प्रस्तावोंपर अब अधिक लिखना अनावश्यक है, क्योंकि उसके बाद सरकारकी नीतिमें काफी परिवर्तन हो गया है और नया कानून वनानेपर विचार हो रहा है।

परन्तु इस रिपोर्टसे यह तो स्पष्ट है कि ट्रान्सवालमें हमारे देशभाइयोंको अनपेक्षित क्षेत्रोंसे आ सकनेवाले खतरोंके प्रति सदा सावधान रहनेकी कितनी अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इससे यह भी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ फैले हुए अधिकांश दुर्भावकी जड़में पर्याप्त जानकारीकी कमीं है। इसलिए प्रत्येक भारतीयको भारतीय समाजकी आदतों और आकांक्षाओंके बारेमें सही जानकारीका प्रचार करके वर्तमान दुर्भावको दूर करनेका निश्चित प्रयत्न करना अपना कर्तव्य मानना चाहिए। इसका सबसे उत्तम तरीका यही है कि हममें से प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन आदर्श भारतीयका-सा वनानेका यत्न करे। जिसे भारतका थोड़ा-सा भी ज्ञान है — और यह तो भारतीय वच्चे-वच्चेको होना चाहिए — वह जानता है कि आदर्श भारतीयका जीवन कैसा होता है।

अपनी इस रिपोर्टके अन्तिम भागमें श्री मूअर कहते हैं: "कुल मिलाकर भारतीय इन वाजारों-सम्बन्धी नियन्त्रणोंको पसन्द करेंगे, क्योंकि पूर्वमें जिन परम्पराओंका उन्हें अनुभव है उन्होंके अनुकूल योजनाओंके आधारपर ये कायम किये गये हैं।" और "उन्हें ऐसा दिख रहा है कि उनके व्यापारको एक निश्चित क्षेत्रमें घना कर देने और ला रखनेसे उनके व्यवसायकी सीमा बढ़ेगी और बहुत अधिक संख्यामें ग्राह्क आकर्षित होकर वहाँ आयेंगे।" लेकिन हमारे लिए यह जानकारी विलकुल नई ही है। और जबतक हमारे सामने कोई निश्चित सबूत नहीं आ जाता तबतक हम विश्वास नहीं कर सकते कि किसी जिम्मेदार भारतीयने ऐसी बात कही होगी। यह तो आत्महत्या है और भारतीय समाज गत पन्द्रह वर्षोंसे ट्रान्सवालमें अलग भारतीय बस्तियाँ बनानेके कानूनको हटवानेके जो प्रयत्न कर रहा है, उनके विपरीत है। यह कैसे सम्भव है कि कोई समझदार भारतीय एकाएक अपना मत बदल दे और गाजार या बस्ती नामकी जगहपर जबरदस्ती भेजनेकी बात स्वीकार करके उसकी हिमायत करने लगे।

इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३

#### ३०९. ग्रेटाउनका स्थानिक निकाय

ग्रेटाउनका स्थानिक निकाय (लोकल वोर्ड) इस आशंकासे वड़ा परेशान है कि हाल ही में जिस जमीनकी विकी खोली जानेवाली है, उसे कहीं कोई भारतीय न खरीद ले, या पट्टेपर न ले ले। उसने इसमें सरकारसे संरक्षण चाहा है। जवावमें मुख्य उप-सचिवने लिखा है कि मामला परमश्रेष्ठ गवर्नरकी सेवामें पेश कर दिया है और उन्होंने कागजात श्री चेम्बरलेनके विचारार्थ भेज दिये हैं। निकायके एक सदस्य श्री मीकका कथन है कि "जवावकी राह देखते हुए मामलेको अगले सालतक लटकाये रखना दिक्कतकी वात है।" निकायने कह दिया सो कह दिया। उसपर तुरन्त अमल होना चाहिए। लिखा है: "प्रारम्भमें [भगवानने] कहा, प्रकाश हो जाये, और प्रकाश हो गया।" इसी प्रकार अव ग्रेटाउन स्थानिक निकाय ब्रिटिश भारतीयोंके वारेमें फर-मान देगा, और कौन है जो उस पर 'ना ' कहे ! सचमुच हम समझ नहीं पाते कि जब भारतीयोंका सवाल होता है तो हमेशा अनुचित रास्ता ही क्यों सुझाया जाता है। पहले तो, हम नहीं समझते, ग्रेटाउनके रिहायशी क्षेत्रमें किसी भारतीयके जमीन खरीदनेका कोई खतरा है। दूसरे यदि वह उपनियमों और आसपासके मकानोंके अनुरूप वहाँ कोई चीज खड़ी करता है तो इसमें दूसरोंको आपत्ति क्या है? दूसरोंकी भाँति नियमोंका पालन उससे अवश्य कराया जाये। किन्तु यदि भारतीयोंकी भावनाका थोड़ा-सा भी खयाल रख लिया जाता तो यह सारी कठोरता चली जाती और उपनिवेशियोंको भारतीयोंकी मौजुदगीसे किसी तरहकी असुविधाका खतरा भी न उठाना पडता।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३

#### ३१०. आखिरी जवाब

वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायने अपने नगरकी भारतीय वस्तीको वन ट्री हिल [एक पेड़वाली टेकरी] पर ले जानेका जो प्रस्ताव किया है उसे लेकर श्री मूअर और स्वास्थ्य-निकायके वीच झगड़ा हो रहा है। इस सम्वन्धमें हमारी टिप्पणी उद्धृत करके और उसका उत्तर देकर ईस्ट रैंड एक्सप्रेसने हमें सम्मानित किया है। हमारे सहयोगीका मन्तव्य है, ऐसा कह कर कि विस्तयोंकी जगहें केवल सरकार ही निश्चित कर सकती है, हमने जरूरतसे ज्यादा वकालत की है। घृष्टता क्षमा हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने सहयोगीको हम याद दिलाना चाहते हैं कि यह सरकारी विज्ञप्ति घोषणा भी नहीं है। वह केवल सरकारके ट्रान्सवालके एशियाई-विरोधी कानूनपर अमल करनेके इरादेको प्रकट करती है, और इस कानूनका किस तरह और किस हदतक पालन हो इस सम्बन्धमें कुछ नियम निर्धारित करती है। हमारे सहयोगीको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि सरकार उस कानूनमें कुछ कम-ज्यादा नहीं कर सकती, केवल विधान-परिपद ऐसा कर सकती है। अब, कानून कहता है: "सरकारको यह अधिकार होगा कि वह उनके रहनेके लिए खास मार्ग, मुहल्ले या विस्तियाँ निश्चित कर दे।" इसलिए कानूनके अन्तर्गत नगर-परिषदों और स्वास्थ्य-निकायोंको कोई रक्षित सत्ता नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट है कि

जब ज्ञापन कहता है कि जपनिवेश-सिवव स्थानिक निकायोंकी सलाहसे वस्तियोंका निश्चय करें तो वह इन निकायोंको केवल मान प्रदान करता है। साथ ही वह अपेक्षा करता है कि ये निकाय अपनी हदतक समझदारीका परिचय देंगे। और, कुछ न कहें तो भी, हमें ऐसा तो लगता ही है कि जो बात केवल शिष्टाचारके रूपमें कही गई है उसे अपना अधिकार समझकर वॉक्स-वर्गका स्वास्थ्य-निकाय जब उपनिवेश-सचिवपर हावी होनेका, यत्न करता है तो यह उचित नहीं है। हमने इसपर बहुत विस्तारसे इसलिए विचार किया कि हम अनुभव करते हैं, स्वा-स्थ्य-निकायने जो पक्ष ग्रहण किया है वह स्पष्ट ही कानून-सम्मत नहीं है। अच्छा होता अगर सह-योगी वे वाक्य न लिखता जो उसने अपने जवावके अन्तमें लिखे हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान वस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंको उनमें एक वमकी है। हमको इस विचार-मात्रसे दुःख होता है कि वॉक्सवर्गके निवासी अपने आपको तथा साम्राज्यके बन्धनोंको भूलकर कानूनको अपने हायमें हे हेंगे और अगर इन बस्तियोंमें रहनेवाले भारतीय धमिकयोंसे डर जायें तो वे यहाँसे हटनेके ही योग्य हैं। दक्षिण आफिकामें कायरोंके लिए कोई स्थान नहीं है। इस मौकेपर हमें वह घटना याद आती है जो कुछ वर्ष पहले अलीवाल-नार्थमें घटी थी। एक भारतीय व्यापारी अपने विकेता-परवानेको नया करवाना चाहता था। यह परवाना वरसोंसे उसके पास था। स्थानीय यूरोपीय नहीं चाहते थे कि उसे यह दिया जाये, फिर भी मजिस्ट्रेटने उनकी नहीं सुनी। उसे नया परवाना दिलवा दिया। इसपर यूरोपीय खूव आग-बवूला हुए। सैकड़ोंकी भीड़ न्यापारीके भण्डारपर पहुँची और उसे तरह-तरहकी धमिकयाँ देकर कहने लगी कि अभी यहाँसे चले जाओ। भारतीय व्यापारी जवरदस्त विपरीत परिस्थितियोंमें भी अपनी बातपर डटा रहा और उसने हटनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार किया। अन्तमें सरकारने उसकी रक्षा की और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम अंग्रेजी राज्यमें रह रहे हैं, रूसी राज्यमें नहीं।

इंडियन ऑपिनियन, १३-८-१९०३

## ३११. मुसोबतोंके फायदे

इसमें कोई शक नहीं कि दक्षिण आफिकामें त्रिटिश भारतीय चारों ओर प्रतिबन्धोंसे विरे हुए हैं, जो अपने-अपने उपनिवेशके अनुसार कहीं कम और कहीं अधिक कठोर हैं। और, उनके बारेमें गलतफहिमयाँ भी बहुत हैं। अवतक जिन पाठकोंने इन पृष्ठोंको ध्यानसे पढ़ने और समझनेका थोड़ा भी यतन किया होगा उन्होंने यह देखा होगा कि हमारी उपर्युक्त दोनों वातोंकी पुष्टिके पर्याप्त प्रमाण भी हैं। इस लेखमें हम वताना चाहते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियोंसे हम क्या सबक सीख सकते हैं। कहते हैं, मुसीवतोंका फल मीठा होता है। समझदार आदमी उनसे कुछ सीख सकता है। अब हम देखें कि हमने इनसे क्या सीखा है?

भारतमें वसनेवाली अलग-अलग कौमोंमें तरह-तरहके भेद हैं। उदाहरणके लिए तिमल, कलकिया — उत्तरके प्रान्तोंके निवासियोंको यहाँके लोग इसी नामसे बुलाते हैं — पंजावी, गुजराती आदि। इसके अलावा हिन्दू, मुसलमान, पारसी वगैरह धर्मोंके अनुसार भेद भी हैं। फिर हिन्दुओं में त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दूसरे लोग हैं। अव, हमारी समझमें, अगर हम अपने देशसे इन सब भेदों और फर्कोंको कीमती और रक्षणीय माल समझकर इतनी दूर लाये हों तो इसमें कोई शक नहीं कि वह कदम-कदमपर हमारे रास्तेमें अड़ेगा। और इसलिए हमारी

प्रगतिमें एकान्यें अलेगा। ब्रिटिश भारतीयों के लिए तो दिवाण आफिका जगन्नाथपुरी की तरह होना चाहिए, जहां तारे भेदभाग मुला दिये जाते हैं और तथ बरानरीके बन जाते हैं। गर्वर हम तिमल, जलकत्तावाले, हिन्दू या मुललभान, ब्राह्मण या बनिया गहीं हैं — न होना चाहिए। हम तो यहां सीचे-साथे केवल ब्रिटिन भारतीय हैं। और इसी हैसियतसे हमें साय-साथ बूपना या तैरता चाहिए। कोई इनकार नहीं करेगा कि इन सबके स्थायं हर तरह एक हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट कर्नेष्य यह है कि इन तब भेदभावोंको हम भुला दें। यह सबसे पहला और अलेशी करम है। हम यह भी जानते हैं कि इस दिशामें हमारे लोगोंने बहुत भारी प्रगति की है। परन्तु हमारी मुलीवतोंने सामान्य निक्षा ब्रह्ण करनेका वक्तव्य इस चेतावनीके विना अपूरा रहेगा।

प्रत्येक भारतवानीका यह भी कर्तव्य है कि वह ऐसा न समझे कि अपने और अपने परिवारके खाने-महनने भरके लिए कमा लिया तो सब कुछ कर लिया। उसे अपने समाजके कल्याणके लिए दिल खालकर धन देनेके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और हम जानते हैं कि इस विषयमें भी दक्षिण आकिकाका हमारा सारा समाज अपने कर्तव्यमें एकदम चूका नहीं है। परन्तु ताथ ही हम यह भी जरूर कहेंगे कि वह इससे बहुत अधिक कर सकता था।

साहत और धीरन ऐसे गुग हैं जिनकी कठिन परिस्थितियोंमें आ पड़नेपर बड़ी जरूरत होती है। विज्ञी लग़ईमें यक्षिण आकिकाके अंग्रेजोंमें इन गुणीका चरम विकास देखनेका स्वनं अवसर हमें भिला था। लेडीस्मिपकी पेरावन्दी और वचावका इतिहास अपार साहस और अर्ड धोरजके उदाहरणके लामें सदा पाद किया जायेगा। इस लड़ाईमें जिन भारतीयोंने पायलोंको उठानेका काम किया या उन्होंने कोलंबों और स्थिनकॉपके युद्धोंमें जो कुछ देखा, उसे वे कनी नहीं भूला सकेंगे। संख्यामें कम होने और वार-वार पीछे हटनेपर भी ज्ञकनेका कोई नाम नहीं हेता या। एक बार खुद जनरह युहरको छगने छगा कि अब छेडीस्मिथको बचाना चन्नव नहीं है। किन्तु संसार जानता है कि कन्दहारके विजेताका तारसे यह सन्देश आया कि जयतक सेनापति व्लर्फ पास एक भी आदमी वचेगा ये हार नहीं मानेंगे। और इसका जो महान् परिणान तुंजा उसे हम सब जानते हैं। हमारा संघर्ष इतना फठिन नहीं है; और न उसके विरुद्ध बढ़नेमें इतनी वीरताकी जरूरत है। परन्तु किर भी साहस और घीरजके सवक उत्तरे मिलते हैं, जो हमें सीचने चाहिए। यदि लेडीस्निथमें घरे हुए मुट्ठी-भर लोगोंको वचानेके लिए धन, जन और समयके बलिदानका कोई हिसाब नहीं लगाया गया, क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्यकी इज्जतका सवाल था, तो बवा जब हुम अपनी आजादीकी लड़ाईमें लगे हैं, हमें भी उसी प्रकार सोचकर इस नतीजेपर नहीं पहुँचना चाहिए कि इन तात्कालिक मुसीवतींको पार करनेके लिए हमें भी ऐसे ही साहस और धीरजका परिचय देना है? हमें भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्यकी सच्ची परीक्षा विपत्तिमें ही होती है और घाव रोने-घोनेसे कभी नहीं भरा करते।

परन्तु हमें कुछ और भी चाहिए। एक राष्ट्रकी हैसियतसे भौतिक चीजोंको तात्त्विक दृष्टिसे तुच्छ समझना और जीवनमें दैनिक सुविधाओंका कोई खयाल न करना हमारा स्वभाव हो सकता है। ईसाई धर्मप्रचारक तो इसे हमपर आरोपकी तरह मढ़ते हैं। ऐसी वृत्तिके प्रति हमारे मनमें अपार श्रद्धा है। परन्तु दक्षिण आफिकामें यह वृत्ति रखना उचित नहीं होगा। जो लोग भौतिक लाभके लिए यत्नशील नहीं हैं उनके लिए नि:सन्देह यह वृत्ति प्रशंसाके योग्य

२. उद्दीसाका एक नगर को श्री जगन्नायंक मन्दिरंक लिए प्रसिद्ध है। वहाँ आतीय भेदभावोंको नहीं माना जाता।

है। परन्तु जो अपने आपको सम्पत्तिशाली बनानेके लिए एड़ी-चोटीका पसीना एक कर देते हैं उनके लिए यह वृत्ति मिथ्याचार कहलायेगी। हमारा खयाल है कि अपनी माली हालतको सुधारनेके विचारको छोड़ किसी अन्य उद्देश्यसे दक्षिण आफ्रिकामें आनेवाले भारतीयोंकी संख्या बहुत वड़ी नहीं है। ऐसे लोगोंके लिए तो तत्त्वतः यही उचित है कि वे शेष समाजके साथ होकर अपनी आयके अनुपातमें खर्च करनेको तैयार हो जायें। तब भारतीयोंके खिलाफ कोई यह आरोप नहीं लगा सकेगा कि उनका तो कोई खर्च ही नहीं है। परन्तु इसका अर्थ कोई यह न करे कि हम भारतीयोंको भोग-विलासमें डूब जानेकी सलाह दे रहे हैं। हरिगज नहीं। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, "जैसा देस वैसा भेस।" और फिर भी मन इन चीजोंसे अ रहे। अगर ऐसी सुख-सुविधाएँ हम प्राप्त कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं कर सकते तो ठीक है।

परन्तु जो कौम समझती है कि दूसरे उसके साथ वुरा व्यवहार करते हैं उसके ि सबसे अधिक जरूरत तो प्रेम और उदारताके गुणोंकी हैं। क्योंिक सब जानते हैं कि मनु आखिर अपनी परिस्थितियोंका गुलाम है। अतः परिस्थितिवश वह विलकुल अनजाने ऐसी वा करता रहता है जो अनुचित हैं। तब क्या हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम उनके बारे कोई निर्णय करते समय उदारतासे काम छें ? हम एक ऐसे राष्ट्रके लोग हैं, जिसमें धर्म-चिन्तन बहुत होता है और जिसमें लोग बदला न लेने तथा बुराईका जवाब भलाईसे देनेके सिद्धान्तपर निष्ठा रखते हैं। हम तो यहाँतक मानते हैं कि हम अपने विचारोंसे उनके कर्मोंपर भी रंग चढ़ा सकते हैं, जिनका हम विचार करते हैं। अपने दैनिक जीवनमें हम प्राय: इसके उदाहरण देखते हैं। एक आदमी कोई बड़ा जुमें करता है तो उसका चेहरा इस तरह बदल जाता है, मानो उसपर उस कुकर्मकी छाप लग गई हो। इसी प्रकार अगर कोई बड़ा पुण्य करता है तो उसके चेहरेपर दूसरे प्रकारका शुभ प्रभाव अंकित हो जाता है। इस तरह मनुष्य अपने कार्यांसे लोगोंको अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ या दूर हटाता हुआ पाया गया है। इसलिए हम अपना यह परम कर्तव्य समझें कि हमारे खयालसे जो हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करते हों उनके बारेमें हम बुरे विचार अपने दिलोंमें न आने दें। जो हमारे साथ भलाई करते हैं उनके साथ अगर हम भलाई करें तो इसमें कौन बड़े सद्गुणकी वात है ? इतना तो कुकर्मी लोग भी करते हैं। हाँ, विरोधीके प्रति भलाई करें तो जरूर कुछ बात हुई। अगर यह सीधी-सी बात हम ध्यानमें रखें तो हमें इतनी जल्दी सफलता मिल सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस लेखमें हमने जिन मुद्दोंका चलते-चलते जिक्रमात्र किया है, हमें आशा है कि उनमें से हरएकपर हम आगे अधिक विस्तारसे विचार कर सकेंगे। अभी तो हम अपने देशभाइयोंसे यही प्रार्थना पर्याप्त समझते हैं कि जो कुछ हमने उपर कहा है उसपर वे विचार करें और सदा सावधान रहें; नहीं तो हम त्रुफानके वीचमें हैं, किस क्षण कोई वड़ी लहर आकर हमें अपने अन्दर समा लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। उस समय यदि हम कुछ करना चाहें तो उसके लिए समय नहीं रहेगा। इंडियन ऒपिनियन, २०-८-१९०३

#### ३१२. दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी वकील

सचमुच ही श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिकाके गोरे उपनिवेशियोंके वकील हैं। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाका सवाल, चाहे भला हो चाहे बुरा, अपना वना लिया है। उनका विश्वास है, और वहुत हदतक उनका यह सोचना सही भी है, कि उपनिवेशोंके हितोंकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। वे दूसरोंके हितोंको छोड़ देते हैं, भले ही वे महत्त्वपूर्ण और न्याय्य हों। यदि दूसरे मन्त्री अपने मुअक्किलोंके साथ न्याय नहीं करते हैं और इस कारण उनकी हानि होती है तो इसमें उपनिवेश-मन्त्रीका कोई दोप नहीं है। ट्रान्सवालमें भारतीयोंके विरोधमें वने कानूनके प्रश्नकी निय्पक्ष जाँच करनेके वारेमें पूर्व भारत-संघने जो अत्यन्त उचित और समझदारी-भरा प्रस्ताव किया था उसे श्री चेम्बरलेनने इसी दृष्टिसे देखा है। अपने मुअक्किलोंको जिससे हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो, भला उसे एक वकील कैसे स्वीकार कर सकता है? इसलिए वे ब्रिटिश भारतीयोंके वकील लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनके साथ पत्रव्यवहार करेंगे। इस कार्यवाहीसे उपनिवेशियोंको स्थिति निर्वन्य रहती है। ब्रिटिश भारतीयोंपर उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उनका निराकरण नहीं हो पाता; और जाँच मंजूर होकर उनका निराकरण हो जानेपर भारतीयोंको जो कुछ मिल सकता था, आरोपके रहते हुए उन्हें निश्चय ही उससे बहुत कम मिल सकेगा।

सर विलियम वेडरवर्न और पूर्व भारत संघने जो उदार यत्न किया था उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी हम धीरज और आशा नहीं छोड़ेंगे। श्री चेम्बरलेनके दिलमें सहानुभूति निःसन्देह है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने वचन दिया है कि न्याय प्राप्त करनेके लिए वे शक्तिभर प्रयत्न करेंगे। और हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जिन उपनिवेशियोंके लिए श्री चेम्बरलेन इतना प्रयत्न कर रहे हैं, उनको यदि वे ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्याययुक्त और सम्मानयुक्त व्यवहार करनेको सलाह देंगे तो वे उसे माननेसे इनकार नहीं करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-८--१९०३

#### ३१३. दुर्घटना?

पैरिसकी भीषण दुर्घटना की खबर संसारमें जहाँ कहीं भी पहुँची होगी वहाँ दु:ख छा गया होगा। इस संकटके जो शिकार हुए और जो इससे बच गये उन दोनोंकी भावनाओंकी हम भली भाँति कल्पना कर सकते हैं। हमारी दृष्टिमें तो ऐसी अकित्यत घटनाएँ केवल आकिस्मक नहीं होतीं। हम इन्हें ईश्वरका कोप मानते हैं, जिससे अगर हम चाहें तो मूल्यवान शिक्षा ले सकते हैं। हमें तो लगता है कि इस सारी आधुनिक सम्यताके ऊपरी चकाचौंध-भरे वैभवके पीछे यही भयंकर दुष्परिणाम छिपे पड़े हैं। पेरिस नगरको जैसी घटनाने आज इस शोक-सागरमें डाल दिया है, वैसी घटनाओंके संपूर्ण परिणाम क्या होंगे, यह सोचनेका समय ही हमें आजकी इस

भीषण अग्निकाण्ड जो १० अगस्तको विजलीकी भूमिगत रेलगाडीमें हुआ था। इसमें ८४ व्यक्तियोंकी जानें गई थीं और बहुतसे लोग घायल हुए थे।

भाग-दौड़में नहीं है। मृत व्यक्ति भुला दिये जायेंगे, और पेरिस थोड़े ही समय वाद फिर अपने नित्य आनन्द-उल्लासमय रूपको इस तरह धारण कर लेगा मानो कुछ हुआ ही न हो। परन्तु यदि इस आकस्मिक दुर्घटनापर — अगर इसे आकस्मिक ही कहा जाये — कोई गहराईसे विचार करेगा तो उसे यह अनुभव हुए विना नहीं रह सकता कि इस सारे वैभव और बाहरी चकाचौंधके पीछे एक बहुत बड़ी वास्तविकता है, जिसे लोग एकदम भूले हुए हैं। हमें तो इसका अर्थ विलकुल साफ-साफ दिखाई देता है कि हम सवको, वर्तमानको केवल भविष्यकी तैयारी समझकर जीना चाहिए, जो इससे बहुत अधिक निश्चित और बहुत अधिक सत्य है। यह सम्यता जिस चीजको स्थायी और शाश्वत वताकर हमारे सामने पेश करती है, वह उसे जरा भी शाश्वत और स्थिर नहीं वना सकता जो अपने आपमें अशाश्वत और अस्थिर है। और जब हम इसपर विचार करने लगते हैं तव विज्ञानके आश्चर्यजनक शोध और आविष्कार — यद्यपि वे अपने आपमें अच्छे हैं — कुल मिलाकर व्यर्थकी डींगें सावित होते हैं। संघर्षमें पड़ी हुई मानवजातिको वे कोई ठोस चीज नहीं दे पाते। इन घटनाओंको देखकर मनुष्यको सान्त्वना, केवल सैद्धान्तिक विश्वाससे नहीं, बल्कि इस सत्यमें दृढ़ विश्वाससे मिल सकती है कि, वर्तमानसे परे जीवन और ईश्वरकी सत्ता है। और केवल वहीं वस्तु पाने और विकसित करने योग्य है, जिससे हम अपने सृजनकत्तीको पहचान सकें और अनुभव करें कि पृथ्वीपर हम केवल थोड़े समय रहनेके लिए ही आये हैं।

इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३

## ३१४. आर्तनाद

ट्रान्सवालके लेपिटनेंट गवर्नर उपनिवेशके गवर्नर भी हैं और दक्षिण आफ्रिकाके उच्चायुक्त भी। क्या वे अपने कर्तव्योंके बीच नेटालमें पड़े उन ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंका आर्तनाद सुननेकी कृपा करेंगे जो अपने घर लौटनेकी इजाजत न पानेके कारण तीव्र वेदना सह रहे हैं। जिस संख्यामें ये मामले रोज हमारे ध्यानमें लाये जा रहे हैं वह गंभीर है। अगर श्रीमान इस रोकको जरा ढीला भी कर दें तो यह विशुद्ध जीव-दयासे अधिक न होगी। हम पहले वता चुके हैं कि प्लेगके बारेमें ट्रान्सवाल सरकारकी नीतिमें सुसंगति नहीं है। वह सैकड़ों यूरोपीयोंको और हजारों काफिरोंको वगैर किसी एकावटके नेटालसे ट्रान्सवाल हर हफ्ते आने देती है। गरीव भारतीय शरणार्थी ट्रान्सवालमें लौटनेके लिए इतने चितित हैं कि उन्होंने अपने खर्चेंसे फ़ोक्सरस्टमें सूतकमें रहना स्वीकार कर लिया है, फिर भी ट्रान्सवाल सरकारने अभी-तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। अभी-अभी ट्रान्सवाल सरकार भारतीयोंको नेटाल जाने और फिर नेटालसे ट्रान्सवाल लौटनेकी अनुमित देने लगी है। क्या ये लोग अपने साथ इस भयंकर वीमारीके कीटाणु ट्रान्सवाल नहीं ले जायेंगे, और वहाँ यह वीमारी नहीं फैलेगी? प्रत्यक्ष ही सरकारको इनसे वह भय नहीं है। सरकारका खयाल है कि दूसरे किसी वर्गके लोगोंकी अपेक्षा नेटालमें पड़े हुए भारतीय शरणार्थियोंमें कोई ऐसी खासियत है, जिससे दूसरोंकी अपेक्षा उन्हें प्लेग ज्यादा आसानीसे हों सकता है। सचमुच यह बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी भी ब्रिटिश उपनिवेशमें ऐसा नहीं सुना गया। अगर यह रोक राजनीतिक है तो इसे स्वीकार कर लेना ईमानदारी होगी — ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंसे कह देना चाहिए कि वे टान्सवाल लौटनेकी

आशा छोड़ दें। निःसन्देह यह जवाव प्रार्थियोंके लिए बड़ा अन्यायपूर्ण होगा, परन्तु वह कमसे-कम सच तो होगा। और आज शरणार्थी जिस दुविधामें लटक रहे हैं वह तो दूर हो जायेगी। अगर उन्हें लौटनेकी माँग करनेका अधिकार नहीं है तो कमसे-कम अपनी वास्तविक अच्छी-वुरी स्थित जाननेका अधिकार तो है और हम आशा करते हैं कि ट्रान्सवालकी सरकार इस विपयमें कोई निश्चित जवाव देनेका रास्ता निकाल लेगी जिससे वे जान जायें कि वे कहाँ हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३

#### ३१५. अनुमतिपत्र और गैर-शरणार्थी

प्लेग-सम्बन्धी रुकावटके वारेमें हम एक वार फिर वता दें कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें त्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंको अनुमतिपत्र देनेपर कड़ी रोकें लगी हुई हैं और <mark>गैर</mark>-शरणार्थी भारतीयोंको तो अनुमतिपत्र देनेकी एकदम मुमानियत है। सप्ताहभरमें केवल ७० प्रामाणिक शरणार्थियोंको अनुमतिपत्रोंका दिया जाना बहुत ही कम है। जैसा कि विधानसभाको उपनि-वेश-सचिवने वताया, दक्षिण आफ्रिकाके प्रार्थियोंके कुछ हजार प्रार्थनापत्र अभी अनिर्णीत ही पड़े हुए हैं। इसमें उन सैकड़ों भारतीयोंको नहीं गिना गया है, जो अभी भारतमें ही हैं और जो अभी, किसी-न-किसी कारण, दक्षिण आफिका नहीं लीट सके हैं। उन शरणार्थियोंको इस तरह इक्का-दुक्का क्यों, पूरी तरह क्यों नहीं लौटने दिया जा रहा है, इसका कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लीटनेका हक है, इससे तो किसीको इनकार नहीं है। यदि सबको तुरन्त न लौटने देनेका कारण यह हो कि उपनिवेशमें भीड़ हो जायेगी और ये भारतीय वहाँ अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे, तो हम कहेंगे कि यह आपत्ति निःसन्देह उचित है। परन्त् इस बुराईका उपाय है, और वह वड़ा सुरक्षित उपाय है। प्रत्येक शरणार्थी भारतीयसे इस वातकी एक विश्वसनीय जमानत माँगी जा सकती है कि ट्रान्सवालमें उसके लीटनेपर वह न केवल अपने रहनेके लिए रहने योग्य मकान ढ्रैंड लेगा, विलक अगर जरूरत पैदा हुई तो उसका निर्वाह-खर्च देनेवाले उसके मित्र भी वहाँ हैं। तव न तो भीड़का और न उसके भूखों मरनेका डर रहेगा। गैर-शरणार्थियोंकी मुमानियत भी हमारे खयालसे वहुत अनुचित है। इससे भारतीय व्यापारियोंको वड़ी असुविधा होगी जिन्हें सहायकों, वेचनेवालों और नौकरोंकी जरूरत पड़ सकती है। यह मुमानियत खुद उन शरणार्थियोंके लिए अत्यन्त अन्याययुक्त है, जिनको ट्रान्सवाल लौटकर किसी तरह अपनी रोजी कमानेसे रोक दिया गया है। हमारा कथन यह कदापि नहीं कि सब नये आनेवालोंको ट्रान्सवालमें अनियन्त्रित आने दिया जाये। परन्तु हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिनको वास्तवमें कामका आश्वासन मिला है, उन्हें अपना काम सँभालनेसे रोका न जाये। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस प्रश्नपर भी ट्रान्सवालकी सरकार सहानुभृतिपूर्वक विचार करेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३

# ३१६. ट्रान्सवालमें भारतीय व्यापारिक परवाने

लॉर्ड मिलनरने ११ मईको जो खरीता जपनिवेश-मन्त्रीको भेजा था वह इस सप्ताहकी डाकसे यहाँ आ गया है। परमश्रेष्ठने भारतीयोंके साथ जो सहानुभूति प्रकट की है और उनकी भावनाओंका जो आदर किया है उसके लिए भारतीय उनके कृतज्ञ हैं। परन्तु उसमें कुछ वातें ऐसी कही गई हैं जिनमें सुधार कर देनेकी आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि ये बातें इवेत-संघ (व्हाइट लीग) के सदस्यों द्वारा वार-वार जोर दिया जानेके कारण कही गई हैं। परमश्रेष्ठने अपने खरीतेमें कहा है:

लड़ाईसे पहले जो एशियाई लोग उपनिवेशमें थे केवल उन्हींका सवाल होता तो महामिहमकी सरकारके मनके लायक नये कानून बननेतक हम राह देख सकते थे। परन्तु यहाँ तो नये-नये आनेवालोंका ताँता लगा रहता है और वे व्यापार करनेके पर-वाने माँगते रहते हैं। और, यूरोपीय लोग बिना सोचे-समझे परवाने देते जाने और एशियाइयोंको उनके लिए ही विशेष रूपसे पृथक् बनाई गई बस्तियोंतक सीमित रखनेका कानून लागू करनेमें सरकारकी लापरवाहीके विरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद और अधिकाधिक तीव्र रोष प्रकट कर रहे हैं। ऐसी दशामें एकदम खामोश बैठे रहना असम्भव हो गया है।

निवेदन है कि एशियाइयोंकी आबादी आज भी युद्धसे पहलेकी अपेक्षा कम है। एशिया-इयोंका पंजीकरण करनेका कानून लागू हो चुका है और उसके परिणामोंसे प्रकट होता है कि इस समय इस उपनिवेशमें १०,००० से अधिक एशियाई नहीं हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी विवरणसे पता चलता है कि युद्धसे पहले कमसे-कम १५,००० ब्रिटिश भारतीय तो इस उप-निवेशमें थे ही। ये दोनों वयान सरकारी हैं। इसके अतिरिक्त, परवाने देनेके नियमोंकी कठोरताके कारण ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंके अतिरिक्त कोई भी ट्रान्सवालमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। इसिलिए यह कहना किसी भी प्रकार सत्य नहीं हो सकता कि कानून लागू करनेकी आवश्य-कता इस कारण हो गई कि "बहुतसे नये-नये आदमी यहाँ उमड़े चले आ रहे और व्यापार करनेके प्रवानोंके लिए प्रार्थनापत्र देते जा रहे हैं।" इसके अतिरिक्त, बाजार-सम्बन्धी सूचना केवल नये परवानोंका प्रार्थनापत्र देनेवालोंके लिए नहीं, सभीके लिए हैं; उनके पास युद्धसे पहले परवाने थे या नहीं — इसमें अपवाद कुछ ही अवस्थाओं के लिए किया गया है। यदि सरकार अशरणािंथयोंको परवाने देनेसे इनकार कर देती तो शिकायतकी कोई बात न होती, परन्तु अब तो साराका-सारा कानून अभीष्ट शरणाथियोंके विरुद्ध लागू किया जा रहा है। परमश्रेष्ठने

परन्तु सरकार इस वातको चिन्तामें है कि वह इस कामको (कानूनके अमलको) देशमें पहलेसे वसे हुए भारतीयोंका बहुत खयाल रखते हुए और निहित स्वार्थोंके प्रति — जहाँ इन्हें कानूनके विरुद्ध भी विकसित होने दिया गया है — सबसे अधिक खयाल

जैसा कि एक पहले पत्रमें और परमश्रेष्ठको दिये हुए मुद्रित प्रार्थनापत्र'में कहा जा चुका है, निहित स्वार्थोंका, यहाँ जो अर्थ है उसके अनुसार, लिहाज नहीं किया जा रहा है। जो सैकड़ों भारतीय युद्धसे पहले कानूनके विरुद्ध (अर्थात् परवाना विना लिये) व्यापार कर रहे थे उन सवको नोटिस मिला है कि वे वर्षकी समाप्तितक वस्तियोंमें चले जायें, जिसके कारण भारतीय व्यापार पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके अलावा, एक ही पेढ़ीके सब साझेदारोंको परवाना नहीं दिया जाता; केवल ऐसे एक साझेदारको दिया जाता है जो उस समय देशमें मीजूद रहता है और अपने अन्य साझेदारोंके आनेकी प्रतीक्षा करता रहता है। उनको अपने व्यापारका स्थान भी विभिन्न जिलोंमें वदल लेनेकी इजाजत नहीं दी जाती। एक व्यक्तिका परवाना किसी दूसरेके नाम वदला भी नहीं जा सकता, जिसका फल यह होता है कि व्यापारीकी साख सर्वथा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक भारतीय व्यापारीको अन्तमें अपना व्यापार समेट कर विस्तियोंमें ले जाना पड़ेगा।

ब्रिटिश राज्यमें, वोअर राज्यकी अपेक्षा अधिक कठोरतासे एशियाई-विरोधी कानूनोंपर अमल किया जा रहा है; इस शिकायतका जवाब देते हुए परमश्रेष्ठने लिखा है:

- (१) सरकार प्रत्येक नगरमें एशियाइयोंको रहनेके लिए विशेष स्थान दे रही है; और इन स्थानोंको चुनते हुए वह भरसक यत्न करती है कि ऐसे ही स्थान चुने जायें जो स्वास्थ्यकारक हों और जिनमें व्यापार करनेके लिए उपयुक्त अवसर भी मिल सके।
- (२) उसने घोषणा कर दी है कि जो एशियाई युद्धसे पहले व्यापारमें जम चुके ये उन्हें छेड़नेका उसका इरादा नहीं है और उनके परवाने फिर जारी कर दिये जायेंगे। पिछली सरकारके राज्यमें इन सब लोगोंको जगह छोड़ देनेके नोटिस मिले थे।
- (३) उसका इरादा उच्च वर्गके एशियाइयोंको सब प्रकारके विशेष कानूनोंसे मुक्त रखनेका है।

इनमें से पहली वातसे, अर्थात् प्रत्येक नगरमें पृथक् वस्तियाँ वना देनेसे, भारतीयोंको कोई सहायता नहीं मिलेगी; उन्होंने पिछले राज्यमें इनके विरुद्ध शिकायत की थी और उसमें वे सफल हो गये थे। यही कारण है कि कुछ शहरोंको छोड़कर पिछली ट्रान्सवाल-सरकार कोई वस्ती नहीं नियुक्त कर सकी थी। अब सरकार कोई वीस शहरोंमें वस्तियोंके लिए जगह चुन चुकी है। रही बात ऐसा स्वास्थ्यकारक स्थान चुननेकी जहाँ व्यापार करनेके उपयुक्त अवसर भी मिल सकें, इस विषयमें जानकारीके विना अधिक कुछ कहना कठिन है; परन्तु जो कुछ अवतक ज्ञात है वह बहुत आशाजनक नहीं है। ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिवाद करनेपर भी बारवर्टनकी वर्तमान वस्तीको परे हटाया जा रहा है; और यद्यपि नया स्थान बहुत दूर नहीं है, फिर भी यह कल्पना सुगमतासे की जा सकती है कि इस वस्तीके व्यापारियोंको परि-वर्तनके कारण कितनी अधिक हानि उठानी पड़ेगी।

दूसरी वातके विषयमें सचाई यह है कि वोअर-राज्यमें, निहित अधिकारोंसे छेड़-छाड़ न करनेके इरादेकी घोषणा न की जानेपर भी, ब्रिटिश प्रतिनिधियोंकी कहा-सुनीके कारण युद्ध छिड़नेतक सभीकी रक्षा होती रही थी। जगह छोड़नेकी सूचनाओंकी कीमत कोई उस कागज जितनी भी नहीं समझता था, जिसपर कि वे लिखी हुई थीं (क्योंकि सूचनाएँ तो सभी भारतीय क्यापारियोंको वरसोंसे मिली हुई थीं, परन्तु उनपर अमल कभी नहीं किया जाता था)। जब

१. देखिए प्रायंना-पत्र: " ट्रान्सवाळके गवर्नरको," जून ८, १९०३ ।

कभी कोई प्रयत्न किया भी जाता था तभी ब्रिटिश सरकारसे शिकायत कर दी जाती थी, और उसका फल तुरन्त निकल आता था।

तीसरी बातके विषयमें, यदि मुक्त रखनेका अभिप्राय वही होता जो कि लॉर्ड मिलनरका है, अर्थात् 'सब प्रकारके विशेष कानूनांसे', तो निःसन्देह लाभ बहुत होता, परन्तु वाजार-सम्बन्धी सूचनाका इस अभिप्रायके साथ पूरा विरोध है। इसमें मुक्ति केवल निवासके वारेमें दी गई है। मजा यह है कि यदि सम्मानित बिटिश भारतीय वर्षकी समाप्तिके पश्चात् भी नगरमें रहना चाहेंगे तो उन्हें विशेष रूपसे मुक्तिकी अनुमित प्राप्त करनी पड़ेगी और अधिकारियोंके सामने सिद्ध करना पड़ेगा कि "उन्हें साबुन लगानेकी आदत है" और "वे फर्शपर नहीं सोते" इत्यादि। परन्तु नौकरी-पेशा भारतीयोंको कानूनन शहरमें रहनेका अधिकार है, उनके लिए कानूनमें विशेष अनुमित लेना आवश्यक नहीं रखा गया है। इस सम्बन्धमें कानूनकी धारा यह है: "सरकारको अधिकार होगा कि वह उनके निवासके लिए विशेष सड़कें, मुहल्ले और वस्तियाँ नियत कर दे। यह नियम अपने मालिकोंके साथ रहनेवाले नौकरोंपर लागू नहीं होगा।" इस कारण यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों भारतीय नौकर (क्योंकि घरेलू नौकरोंके तौरपर उन्हें बहुत पसन्द किया जाता है) मुक्तिके लिए प्रार्थनापत्र दिये बिना शहरमें ही रह सकेंगे; परन्तु मुट्ठीभर खुशहाल सम्मानित ब्रिटिश भारतीय, कष्टकर परीक्षाका अपमान सहे बिना, शहरमें नहीं रह सकेंगे। पिछले शासनमें ऐसी कोई मुक्तिकी अनुमित पानेकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब अनिवार्य पृथक् निवासका नियम लागू नहीं किया गया था।

इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंका यह कथन अक्षरशः सत्य है कि इस समय एशियाई-विरोधी कानूनोंका प्रयोग अभूत-पूर्व कठोरतासे किया जा रहा है।

डॉ॰ पोर्टरके प्रतिवेदनमें से लिये हुए एक उद्धरणके आधारपर, अस्वच्छ ढंगसे रहनेका जो आक्षेप किया गया है, उसके विषयमें इंडियन ओपिनियनका संलग्न लेख अपनी बात आप सुनाये दे रहा है। यदि युद्धसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध, तथ्योंसे सर्वथा अपुष्ट विद्वेष-पूर्ण बयान दिये जाते थे, तो उनके विरुद्ध अब भी उसी विद्वेषसे काम लिया जा रहा है। डॉ॰ पोर्टरकी साक्षी भी निःसन्देह उसी प्रकारकी है।

अब एक बातका जिक्र और कर दूँ। कोई पन्द्रह वर्ष हुए, प्रिटोरियाके ब्रिटिश भारतीय मुसलमानोंने मिस्जिद बनानेके लिए एक जमीन खरीदी थी। यह जमीन अभीतक विकेताके ही नाम चली आ रही है, क्योंकि बोअर-कानूनमें एशियाइयोंके लिए सरकार द्वारा पृथक् की गई बस्तियों या सड़कोंसे बाहर जमीनका मालिक होना निषिद्ध था। इस सम्बन्धमें युद्धसे पहले ब्रिटिश प्रतिनिधियोंसे कई बार प्रार्थना की गई थी, और जब युद्ध छिड़नेवाला था तब सर किनंघम ग्रीनने ब्रिटिश भारतीयोंको विश्वास दिलाया था कि यदि युद्ध छिड़ ही गया तो उसके समाप्त हो जानेपर जमीनको खरीदारके नाम करवानेमें कोई किठनाई नहीं होगी। परन्तु अब बार-वार प्रार्थना करनेपर भी सरकार इस सम्पत्तिको न्यासियोंके नाम दर्ज करनेसे इनकार कर रही है। मुस्लिम सम्प्रदायकी ओरसे हाजी हबीबने एक पत्र' उपनिवेश-सिविवको भेजा है। इस जमीनका विकेता बहुत बूढ़ा आदमी है, और यदि कहीं दुर्भाग्यवश मालिकका नाम बदला जानेसे पहले ही उसका देहान्त हो गया तो ऐसी उलझनें पैदा हो जानेकी सम्भावना है कि उनसे यह सम्पत्ति हाथसे चली जायेगी। प्रिटोरियाके ब्रिटिश भारतीय मुसलमानोंके लिए यह सम्पत्ति बड़ी मूल्यवान है। इसी प्रकारकी कठिनाई जोहानिसवर्गमें वहाँकी मिस्जदके सम्बन्धमें महसूस की जा रही है, परन्तु यहाँ आवश्यकता

१. देखिए "पत्र: उपनिवेश-सचिवको", अगस्त १, १९०३।

उतनी तीव्र नहीं है, क्योंकि यहाँके विक्रेताकी अवस्था प्रिटोरियाके विक्रेता जैसी नहीं है। आशा है कि श्री चेम्बरलेन मालिकाना अधिकार वदलवानेके लिए सरकारको राजी करनेकी कृपा करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, १८-९-१९०३

#### ३१७. प्रार्थना-पत्र: श्री चेम्बरलेनको

डर्वन अगस्त २४, १९०३

सेवामें परममाननीय जोंजेफ़ चेम्बरलेन महामहिम सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मन्त्री लंदन

> नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र।

नम्र निवेदन है कि,

आपके प्रार्थी नेटाल उपनिवेशकी विधानसभाके इसी सत्रमें स्वीकृत प्रवासी-प्रतिबंधव विधेयकके वारेमें महामहिमकी सरकारकी सेवामें विनयपूर्वक उपस्थित होनेका साहस कर रहे हैं

प्राथियोंने विधेयकके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए उसके कुछ उपनियमोंका विरोध करनेकी स्वतंत्रता ली और दोनों सदनोंकी सेवामें प्रार्थनापत्र' पेश किये। किन्तु प्राथियोंवे दुर्भाग्यसे दोनों सदनोंमें उनकी उठाई हुई आपत्तियोंमें से एकपर भी विचार नहीं किया गया

अतः लाचार होकर प्रार्थी आपकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। पूर्ण विश्वास है वि आप अपने प्रार्थियोंको उल्लिखित प्रार्थनापत्रोंमें वर्णित सुविधाएँ प्राप्त करानेकी कृपा करेंगे

चूँिक प्राथियोंकी ओरसे जो-कुछ भी कहना है वह माननीया विधानसभाको दिये गर्य प्रार्थनापत्रमें कहा जा चुका है, इसिलए प्रार्थी उसीकी एक प्रति यहाँ नत्थी करनेकी धृष्टत करते हैं और आपकी कृपादृष्टिकी प्रार्थना करते हैं।

प्रार्थी आपको कोई अन्य तर्क पेश करके कष्ट नहीं देंगे; केवल इतना और कहेंगे वि उनकी विनम्न सम्मतिमें प्रार्थनापत्रका निवेदन अत्यन्त उचित है; और इसे देखते हुए वि वर्तमान विवेयक एक प्रयोग है, प्रार्थियों द्वारा दिये गये सुझावोंका फिलहाल कोई परिवर्तनीय रूप स्वीकार करनेसे यूरोपीय उपनिवेशियोंकी कोई हानि नहीं होगी।

अतः प्रार्थी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आप उदारतापूर्वक सम्राट्से सिफारिक करनेकी कृपा करें कि सम्राट् अपनी मुहर उसपर न लगायें और दूसरी उचित सुविधा दें

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कर्तव्य समझ कर, सदा दुआ करेंगे नेटालके गवर्नरकी ओरसे प्रधान उपनिवेश-मन्त्रीको भेजे गये खरीता ३७०, दिसम्बर १८

१९०३ का सहपत्र।

[अंग्रेनीसे]

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स: सी० ओ० १७९, जिल्द २२७, खरीता ३७०।

१. देखिए " प्रवासी-विषेयक," जून २३, १९०३ और "प्रार्थनापत्र: नेटाल विधान-परिषदको," जुलाई ११, १९०३।

# ३१८. पूर्वग्रह मुक्किलसे दूर होते हैं

डेली टेलियाफके जोहानिसवर्ग-स्थित विशेष संवाददाताने ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिके विषयमें एक पत्र लिखा है, जो हम अन्यत्र दे रहे हैं। इस पत्रके लिए हम टाइम्स ऑफ़ इंडियाके आभारी हैं। यद्यपि पत्र पुराना है, परन्तु उसे पाठकोंकी नजरोंमें लाते हुए हमें खुशी होती है; क्योंकि उससे पता चलता है कि भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें दूसरे क्या सोचते हैं। इसके अलावा पत्रसे यह भी प्रकट होता है कि एक बार जो पूर्वग्रह बन जाता है वह आसानीसे दूर नहीं होता। डेली टेलियाफके सुयोग्य संवाददाता श्री एलेरथापंको हम जानते हैं। हमें विश्वास है कि वे जानवूझकर किसीके साथ अन्याय नहीं करेंगे, और ब्रिटिश भारतीयोंके साथ तो हरगिज नहीं। फिर भी उन्होंने जो लिखा है उसमें ब्रिटिश भारतीयोंके बारेमें प्रचलित भ्रमके वे शिकार हो गये हैं।

दूसरी तरफ, सरकारपर दोवारोपण करनेमें भारतीयोंने अपनी बात अधिक बढ़ा ये विशेष संवाददाता लिखते हैं: चढ़ाकर कही है। संक्षेपमें, उन्होंने ब्रिटिश सरकारपर विश्वासघातका दोष लगाया है। वे कहते हैं कि सन् १८८५ में आपने ट्रान्सवाल-सरकारकी कार्रवाइयोंका विरोध किया था और ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे उपनिवेशमें प्रवेश पाने, रहने और व्यापार करनेके हमारे अधिकारोंका प्रतिपादन किया था; और अब आप वह सब भुलाकर खुद ही उन्हीं अन्यायपूर्ण कानूनोंको हमपर लागू कर रहे हैं। अग्र यह दलील सही होती तो इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते थे; परन्तु यह सही नहीं है। अपने पत्र-व्यवहारमें लॉर्ड रिपन और सर एडवर्ड स्टनहोप -- दोनोंने उपनिवेश मिन्त्रियोंकी हैसियतसे समझौतेकी धारा १४ को बदलनेके लिए अपनी स्वीकृति दी है। ट्रान्सवाल-सरकार उसे सफाईके कारणोंको लेकर बदलना चाहती थी; और ब्रिटिश सरकारने इसपर अपनी अनुमित दे दी। जब यह मामला फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाधीशके पास निर्णयके लिए भेजा गया तब ब्रिटिश सरकारने बस्तियोंमें रहनेके लिए भेजे जानेवाले मुद्देको स्पष्ट रूपसे मंजूर कर लिया और केवल यह माँग की कि भारतीयोंको वतनी वाजारींसे बाहर व्यापार करनेका अधिकार हो। इसपर श्री चेम्बरलेनने, जिनसे भारतीयोंने खास तौरपर विनती की थी, सन् १८८५ में लिखा था: 'इन व्यापारियोंके बारेमें दक्षिण आफ्रिकाकी गण-राज्य सरकारसे में मित्रतापूर्वक कहूँगा कि एक बार कानूनी स्थित अच्छी हो जानेपर क्या इस सारी स्थितिपर नये दृष्टिकोणसे विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा। वह इस वारेमें सोचे और यह निश्चय करे कि अपने नागरिकोंके हितोंकी वृष्टिसे भी भार-तीयोंके साथ अधिक उदारताका व्यवहार करना और व्यापारिक ईर्ह्याको प्रश्रय देनेके दिखावेसे भी अपने आपको बचाना अधिक अच्छा होगा या नहीं। मुझे तो सकारण विश्वास है कि प्रजातन्त्रके शासकवर्गमें यह ईर्ष्या कहीं नहीं है।

अव, इन वक्तव्योंमें एक नहीं, कई गलतियाँ हैं। यह वड़े दुर्भाग्यकी वात है कि आज-कलकी इस दौड़-भागमें कोई वात लिखने और संसारके सामने पेश करनेसे पहले लोग पूरी

तरह पूछताछ करके यह पता नहीं लगा पाते कि वे कहाँतक सही हैं। किसीके साथ अन्याय करनेकी रत्तीभर इच्छा न होते हुए भी यदि डेली टेलियाफ जैसे प्रभावशाली पत्रमें कोई ऐसी वात छप जाये, जो सत्यपर आधारित न हो, तो इससे बहुत-से मामलोंमें इतनी हानि हो सकती है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जहाँतक हमें पता है ब्रिटिश भारतीयोंने (हमारा मतलव प्रातिनिधिक हस्तीके ब्रिटिश भारतीयोंसे हैं) कभी एक भी बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कही है। सच तो यह है कि जिन्होंने मामलेको समझा और उसका अध्ययन किया है, उन्होंने अक्सर यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश भारतीयोंने अत्यन्त संयमसे काम लिया है। अत्युक्तिसे उनको सिवा हानिके कोई लाभ नहीं है। लड़ाईके पहले पुराने गणराज्यके जिन कानूनोंका ब्रिटिश सरकारने जोरोंसे विरोध किया था उन्हींपर वह अब ट्रान्सवालमें खुद अमल कर रही है। यह तो एक ऐसा सत्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। श्री चेम्बर-लेनके खरीतेका जो उद्धरण दिया गया है वह यद्यपि सही है, तथापि वह स्वर्गीया महारानीकी सरकारके इस प्रश्न-सम्बन्धी रुखको ठीक तरहसे प्रकट नहीं करता। खरीता तो केवल यह कहता है कि पुरानी ऑरेंज फी स्टेटके मुख्य न्यायाधीशके निर्णयके वाद कानूनी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। परन्तु श्री चेम्बरलेनने बादमें लिखा है कि "बोअर-सरकारको मित्रभावसे सलाह देने और नये दृष्टिकोणसे अपने निर्णयपर पुनः विचार करनेके लिए उससे कहनेका अधिकार उन्हें है। " यही नहीं; दक्षिण आफिकाके प्रश्नोंपर प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट (ब्ल्यू-बुक) में कितने ही तार छपे हैं, जो श्री चेम्बरलेनके इस खरीतेके बादके हैं। इनमें उस कानूनपर अमल करनेका विरोध किया गया है और वोअर-सरकारसे कहा गया है कि वह भारतीयोंके साय अधिक नरमीका व्यवहार करे। स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी ओरसे ऑरेंज फी स्टेटके मुख्य न्यायाधीशको जो पत्र दिया गया था उसमें सन् १८८५ के तीसरे कानून की व्याख्या इस प्रकार की गई है: "सफाईकी दृष्टिसे ब्रिटिश भारतीयोंको उनके लिए मुकर्रेर जगहोंमें रहनेकी अनुमित दी जाये।" और ब्रिटिश भारतीयोंने इसके विरोधमें कुछ भी नहीं कहा है। परन्तु असल वात तो यह है -- और इसे ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे वार-वार कहा गया है कि जहाँतक कानूनी स्थितिका सम्बन्ध है, यद्यपि ब्रिटिश सरकारने सन् १८८५ के तीसरे कानूनको जो सन् १८८६ में संशोधित कर दिया गया था, मान लिया था तथापि वह पुरानी बोअर-सरकारपर इसके विरोधमें जोर डालती ही रही। और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ ब्रिटिश सत्ताको जवतक स्थापना नहीं हुई तवतक वह कानून नि:सत्त्व बना रहा। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंका कथन यह नहीं है कि ब्रिटिश सरकारने कभी कानूनको मंजूर ही नहीं किया, विलक यह है कि मंजूर कर लेनेपर भी ब्रिटिश एजेंटोंके बार-बारके विरोधके कारण उसपर कभी अमल नहीं किया गया। इसलिए वह कानून किताबमें रहा या नहीं, इसकी चिन्ता ब्रिटिश भारतीयोंने कभी नहीं की। वे तो इतना जानते हैं कि ब्रिटिश सरकारने उस कानूनसे उनकी रक्षा की और उन्हें उसके अमलसे बचा लिया। इसलिए यह कथन अक्षरशः सही है कि जिस कानूनका ब्रिटिश सरकारने कारगर विरोध किया था उसीपर वह अब अमल कर रही है। फिर, एक बात और याद रखने लायक है। इस प्रश्नपर दोनों सर-कारोंके वीच जो पत्र-व्यवहार हुआ उसे अगर ध्यानके साथ पढ़ा जाये तो यह सिद्ध होगा कि ब्रिटिश सरकारने इस कानूनको अपनी अनुमति एक गलतफहमीमें आकर दी थी। यह हआ ब्रिटिश भारतीयोंने अपनी बात बढ़ा-चढ़ा कर कही है, इस आरोपके जवाबमें।

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ ।

विशेष संवाददाताने प्रश्नको सुलझानेके वारेमें जो सुझाव दिया है उससे भी प्रकट होता है कि उन्होंने जल्दवाजीमें अपना निर्णय कर लिया है। सारे सवूतके विपरीत वे छोटे दूकान-दारों और फेरीवालोंकी निन्दा करते हैं और भारतीयोंको विस्तयोंमें जवरदस्ती रहनेके लिए भेजनेमें उन्हें कोई दोष नहीं दिखाई देता। वे इसके समर्थनमें वही अस्वच्छतावाला आरोप पेश करते हैं, जिसको सुनते-सुनते हम थक गये हैं। उन्होंने भूलसे यह भी समझ रखा है कि नये नियम (अर्थात् वाजार-सम्बन्धी सूचना के केवल भावी आगन्तुकोंपर ही लागू होंगे। वे इस बातको भूल ही जाते हैं कि गैर-शरणार्थी भारतीयोंका प्रवेश तो कतई वन्द है और यह भी कि केवल उन्होंके परवाने नये किये जायेंगे, जिनके पास लड़ाईके पहलेसे वे थे।

फिर भी सारा लेख दिलचस्प है। स्पष्ट ही लेखक असहानुभूतिशील नहीं है। लेखके प्रारम्भमें जो अच्छे शब्द कहे गये हैं उन्हें हमने जानवूझकर इसलिए उद्धृत नहीं किया कि वे तो अच्छे हैं ही। गलत कथनोंका हमने केवल इसलिए जिक किया कि उन्हें सुवारनेकी जरूरत है। और जब वे किसी प्रतिष्ठित अखबारमें छपें, जो हजारों आदिमयोंके हाथोंमें पहुँचता हो और जिसकी बातोंको लोग आँखें मूँदकर सच मान लेते हों, तब उनको तो सुधारनेकी और भी अधिक जरूरत रहती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३

#### ३१९. लॉर्ड मिलनरका खरीता

इस अंकमें हमें श्री चेम्बरलेनके नाम लॉर्ड मिलनरका पूरा खरीता छापनेका सुयोग मिला है। रेंड डेली मेलमें छपे तारका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उसमें लॉर्ड मिलनरके खरीतेका हवाला आया है। यह दस्तावेज बड़े मतलबका है और दक्षिण आफिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए कुछ हदतक आशाजनक भी है। यह एकदम बता देता है, ट्रान्सवालकी वर्तमान सरकारसे किन वातोंमें डरकी सम्भावना है और किन वातोंमें आशा की जा सकती है। सारे खरीतेसे यह प्रकट होता है कि परमश्रेष्ठके दिलमें बहुत सहानुभूति है और उनके इरादे अच्छे हैं। और उसमें जहाँ शिकायतके लिए अच्छा आधार है, वहाँ असली कारण खुद लॉर्ड मिलनर नहीं, बिक वे लोग हैं जिन्होंने उनके सामने तथ्य पेश किये हैं। और शायद वे भी न हों, क्योंकि दफ्तरके अत्यिधक कामके कारण वे परमश्रेष्ठके सामने सही-सही वातें पेश ही न कर पाये हों। अतः हमारा कर्तव्य यह है कि हम परमश्रेष्ठका ध्यान इन वातोंकी तरफ दिलायें। लॉर्ड मिलनर कहते हैं:

वह (सरकार) इस बातकी चिन्तामें है कि वह इस काम (कानूनके अमल) को देशमें पहलेसे बसे भारतीयोंका अधिकतम विचार करके और निहित स्वार्थोंका — जहाँ इन्हें कानूनके विरुद्ध भी विकिसित होने दिया गया हो — सबसे अधिक लिहाज रखते हुए करे।

हम पहले बता चुके हैं कि *बाजार-*सम्बन्धी सूचना इस बातको प्रमाणित नहीं करती, क्योंकि लड़ाईसे पहले जो लोग वगैर परवानेके और, इस प्रकार, कानूनके विरुद्ध व्यापार कर रहे थे, उन्हें सूचनाएँ मिल चुकी हैं कि वे इस वर्षके अन्ततक वस्तियोंमें रहनेके लिए चले जायें।

१. देखिए "दक्षिण आफ्रिकांके निटिश भारतीय," अप्रैल १२, १९०३ का सहपत्र।

परमधेष्ठ आगे लियते हैं:

निःसन्देह कुछ मामलोंमें वे कानून, जो अप्रचलित हो गये थे या पूरी तरह असमर्थनीय थे, विलकुल हटा दिये गये हैं। इसमें इस वातका ध्यान रखा गया है कि इससे किसोको असुविधा न हो।

यह जानना एक्किर होगा कि वे क्या कानून थे जो हटा दिये गये हैं। परमञ्जेष्ठ लिखते हैं:

लड़ाईके पहले जो एशियाई लोग उपनिवेशमें ये, केवल उन्होंका सवाल होता तो महामिहमको सरकारके मनके लायक नये कानून बननेतक हम राह देख सकते ये। परन्तु यहां तो नये-नये आनेवालोंका तांता लगा था और वे व्यापार करनेके परवाने भी मांगते रहते ये — ऐसी दशामें एकदम हाथपर हाथ धरे बैठे रहना असम्भव हो गया था।

फिर, हम कहते हैं कि युद्ध लोगोंको छोड़कर, जिनको शुक्-शुक्में आने दिया गया था और जिनको गिनती उँगलियोंपर की जा सकती है, नये आदिमयोंको अभीतक उपनिवेशमें आने ही नहीं दिया गया है। ब्रिटिश भारतीयोंने तो अभीतक पुराने व्यापारियोंके हकमें कोरे न्यायको मांग और उन्हें परवाने न दिये जानेकी शिकायत ही की है। इसलिए "एकदम हाथपर हाथ घरे रहने "की नीति गया कानून बननेतक बखूबी जारी रखी जा सकती थी। और लॉर्ड मिलनरके इस कथनके प्रकाशमें तो ३ पांडके करको लागू करना भी अगर अनावश्यक नहीं तो प्रत्यक्ष रूपसे असमर्थनीय ही है।

परमश्रेष्ठ कहते हैं: "हम नहीं चाहते कि प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीयों अथवा सुसम्य एशियाइयोंपर साधारण रूपसे कोई निर्योग्यतार्ये लगाई जायें।"

त्रिटिश भारतीयोंको दूसरे एशियाइयोंसे अलग करने और त्रिटिश प्रजाजनके नाते उनके स्त्रवेको स्वीकार करनेके लिए हम परमश्रेष्ठके आभारी हैं। रैंड डेली मेलके तारपर टिप्पणी करते समय हम बता चुके हैं कि आज तो सारे भारतीय, चाहे वे प्रतिष्ठित हों या साधारण, एशियाइयोंपर लगी तमाम निर्योग्यताओंके नीचे पिसे जा रहे हैं। वस, अगर कहीं कोई थोड़ी छूट हो जातो है तो वह निवासके बारेमें है। परन्तु केवल उतनी ही।

लॉड मिलनर आगे कहते हैं:

सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एशियाइयोंके लिए अलग वस्तियोंकी जगहें निश्चित होनेके वाद एशियाइयों द्वारा उनमें रहनेका विरोध जारी रहता है या नहीं।

अगर अपने देशभाइयोंके मनोभावोंका हमें ठीक-ठीक पता है, तो हमारा खयाल है कि जवतक कानूनके अन्दर उनको जवरदस्ती वसानेका डंक बना रहेगा, यह विरोध कम होनेवाला नहीं है। डॉ॰ पोटंरने जोहानिसवर्गकी भारतीय वस्तीका जो काल्पनिक चित्र खींचा है उसका परमश्रेष्ठने उपयोग किया है। हमें इससे आश्चयं नहीं हुआ। परन्तु हम परमश्रेष्ठसे निवेदन करेंगे कि वे डॉ॰ मैरेस, डॉ॰ जॉन्स्टन और कितपय अन्य अधिकारी पुरुपों के विवरणोंको पढ़ें जिन्होंने अपनी राय डॉ॰ पोटंरके प्रतिकूल दी है। यद्यपि डॉ॰ पोटंर स्वास्थ्य-विभागके अधिकारी हैं, तथापि हमने जिन पुरुपोंके नाम अभी वताये हैं उनकी राय अधिक वजन रखती है, क्योंकि उनका अनुभव अधिक और परिपक्व है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३

रे. देखिए " हाक्षी: लॉर्ड मिल्नरके असच्छताके आरोपके विरुद्ध," १३-८-१९०३ ।

#### ३२०. भारतीय प्रक्तपर अधिक प्रकाश

ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रश्नपर उपनिवेश-कार्यालयने संसदके लिए एक कागज जारी किया है, जिसके बारेमें रैंड डेली एक्ट्रिसके सम्वाददाताने एक लम्बा तार भेजा है। हम उसकी नकल इसी अंकमें अन्यत्र देनेकी घृष्टता कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकारी कागजोंपर—खासकर जब हमारे सामने उनका बहुत अधूरा और संक्षिप्त रूप हो — कुछ लिखना बहुत मृश्किल है। परन्तु चूँकि उस पूरे कागजको दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेमें कुछ समय लगेगा और चूँकि वह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयसे सम्बन्ध रखता है, इसलिए यह मानकर कि उस लेखका इस तारमें दिया गया संक्षेप प्रामाणिक है, हम उसपर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं। तारके अनुसार चाजार-सम्बन्धी सूचना द्वारा "तीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण बातोंमें" एशियाइयोंका खयाल रखा गया है, जो पिछली हुकूमतने नहीं रखा था। एक तो यह कि "ये वस्तियाँ ऐसी जगहोंपर बसाई जा रही हैं, जो स्वास्थ्यप्रद हैं और जहाँ व्यापारकी समुचित अनुकूलताएँ हैं।" दूसरी यह कि "जिन एशियाइयोंका व्यापार लड़ाईके पहले जम गया था उन्हें नहीं छेड़ा जायेगा।" और तीसरी यह कि "सारा विशेष कानून उच्च वर्गके लोगोंपर लागू नहीं किया जायेगा।"

पहलीके बारेमें हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि इन तमाम बस्तियोंके लिए कैसी और कहाँ जगहें निश्चित की गई हैं, इसका हमें पता नहीं है।

जहाँतक दूसरी और तीसरी बातोंका सम्बन्ध है, वे एकदम भ्रमोत्पादक हैं। हम निश्चित रूपसे जानते हैं कि बाजार-सम्बन्धी सूचना और उसपर दिये गये निर्णयके अनुसार नये परवाने केवल उन्हींको दिये जा रहे हैं जिनके पास वे लड़ाईके पहले थे; उनको नहीं, जिनके पास परवाने तो नहीं थे, किन्तु जिनका व्यापार लड़ाईके पहले जम चुका था। इससे तो बड़ा अन्तर पड़ जाता है। सैकड़ों ब्रिटिश भारतीयोंने परवानोंका शुल्क जमा करवा दिया या और उसके आधारपर वे व्यापार कर रहे थे; परन्तु उन्हें परवाने कभी नहीं दिये गये और इस बातको वोअर-सरकार खूब अच्छी तरह जानती थी। अब बाजार-सम्बन्धी सूचनाके अनुसार इन्हें व्यापार करनेका हक नहीं रहेगा। जहाँतक कानूनके लागू न करनेकी बात है, बाजार-सम्बन्धी सूचनाके अनुसार वह केवल निवास — एकमात्र निवास — तक ही सीमित है। वह उच्चवर्गके एशियाइयोंको विशेष कानूनके अमलसे मुक्त नहीं रखता। तब स्थिति यह बनती है कि बाजार-सम्बन्धी सूचनासे भारतीयोंको ऐसी कोई छूट नहीं मिलती जो उन्हें लड़ाईके पहले उपलब्ध नहीं थी; क्योंकि बस्तियोंमें रहनेके लिए उन्हें कभी मजबूर किया ही नहीं गया था। किसी भारतीयको व्यापारमें किसी प्रकारकी कोई कठिनाई नहीं थी, और चूँकि रहनेके वारेमें कोई जवरदस्ती थी ही नहीं, इसलिए स्वभावतः छूटका सवाल ही नहीं था।

लॉर्ड मिलनरको ऐसा नहीं लगता कि नये कानूनके वारेमें कोई किठनाई पैदा होगी। वह उसी तरहका होगा जैसा केप उपनिवेश और नेटालमें है। इस बातमें सरकार और भारतीय दोनों पूर्णतः एकमत हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे प्रतिवन्धक कानूनोंको भारतीय पसन्द करते या आवश्यक समझते हैं; किंतु उन्होंने अनिच्छापूर्वक एक अनिवार्य परिस्थितिको मानकर — जवतक जातिभेदके आधारपर कोई विशेष और अपमानजनक प्रतिबन्ध उनपर नहीं लादे जाते तवतकके लिए — सरकारके साथ यथासम्भव सहयोग करना स्वीकार कर लिया

है। परमश्रेष्ठिके साथ हम भी यह आशा करते हैं कि वाजारोंमें ही रहनेका अपेक्षाकृत कठिन सवाल आगे नलकर अच्छी तरह हल हो जायेगा। और हम इसका केवल एक ही हल जानते हैं—इसमें से उस पृणित जोर-जबरदस्तीको निकाल दीजिए, अच्छी और नजदीककी जगहें मुकर्रर कर दीजिए और भारतीयोंको सहयोग देनेके लिए निमन्त्रित कीजिए। आप देखेंगे कि वे सुद-व-सुद बहुत बड़ी संस्थामें आकर्षित होकर यहां आ जायेंगे। जो हो, यह प्रयोग आजमाने लायक जरूर है। इसके लिए किर किसी कानूनकी जरूरत नहीं होगी और सारा प्रश्न अपने आप हल हो जायेगा।

[अंग्रेजीते]

शंडियन जो।पिनियन, २७-८-१९०३

#### ३२१. ऋर अन्याय

प्रिटोरियाके श्री हाजी हवीव द्वारा प्रिटोरियाकी मस्जिदके वारेमें ट्रान्सवालकी सरकारको लिखा गया पत्र हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे पाठकोंको शायद याद होगा कि जिस जमीनपर प्रिटोरियाकी यह गुन्दर मस्जिद खड़ी है, उसे मुस्लिम समाजने कोई पन्द्रह वर्ष पहले खरीदा था। अब इस जमीनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। ज्यों ही वह जमीन खरीदी गई, ब्रिटिश भारतीयोंने तत्कालीन सरकारसे विनती की थी कि उसे मस्जिदके न्यासियोंके नानपर बदल देनेका विशेष अधिकार प्रदान किया जाये; परन्तु गणराज्यकी सरकारने निराशाजनक जवाव दिया। इसपर उन्होंने ब्रिटिश सरकारसे प्रार्थना की, परन्तु कोई फल नहीं निकला। लड़ाई शुरू होनेसे पहले सर कर्निघम ग्रीन केवल यह आशा दिला सके कि यदि लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई समाप्त होनेपर ब्रिटिश सरकारके राजमें जमीनको न्यासियोंके नामपर बदलवा लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और आश्चर्य है कि सरकार इस क्षणतक उपत सम्पत्तिको उनके नाम करनेका अधिकार देनेसे इनकार कर रही है। यह सच है कि उपनिवेश-सचिवने कहा है कि मुस्लिम समाजकी तरफसे वे खुद उसे अपने नामपर करानेको तैयार हैं। परन्तु चूंकि सम्पत्ति धार्मिक कार्यके लिए प्रदत्ते है, उनका धर्म आज्ञा नहीं देता कि वह उपनिवेश-सचिवके नामपर की जा सके। हमारे विचारम परिस्थिति यह है। श्री हाजी हवीवका प्रस्ताव है कि जिस जमीनपर मस्जिद खड़ी है उसे सरकार उन मुहल्लों अथवा सङ्कोंमें घोषित कर दे जहां भारतीय रह सकते हैं। हम समझते हैं यह सुझाव विलकुल उपयुक्त है और इससे समस्या हल हो सकती है। परन्तु हमें ज्ञात हुआ है कि सरकारने यह विनती नामंजूर कर दी है।

नि:सन्देह स्थिति गम्भीर है। मुस्लिम समाजको अधिकार है कि दूसरे समाजोंकी भौति उनकी धार्मिक भावनाओंका भी आदर हो। परन्तु सम्भव है कि किसी दिन यह जायदाद उनके हाथसे निकल जाये और नमाज पढ़नेके लिए उनके पास मस्जिद ही न रहे। जो ब्रिटिश सरकार धर्मोंकी रक्षाका आश्वासन देती है उसीके झण्डेके नीचे रहनेवालोंकी हालत विचित्र है। इसलिए हमारे मनमें सवाल आता है कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंका यह क्या हाल होने जा रहा है? क्या प्रिटोरियामें ब्रिटिश संविधानकी कतर-व्योत होनेवाली है, या अन्तमें न्यायकी विजय होगी?

[अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३

### ३२२. महँगी छूट

सरकारी सूचना नम्बर ३५६, अर्थात् वाजार-सम्बन्धी सूचनाकी उपधारा ४ के अनुसार छ्ट मिलनेसे पहले एशियाइयोंको जो फार्म भरना पड़ता है उसे हम अन्यत्र छाप रहे हैं। इसमें बीस प्रश्नोंके जवाब देने होते हैं, जिनमें से कुछ निर्दोष हैं, कुछ हँसीके लायक हैं और कुछ गहरीसे-गहरी चोट पहुँचानेवाले हैं। यह महँगी छूट मिलनेसे पहले अर्जदारको वताना पड़ता है कि: उसके पास कितने आदमी नौकर हैं ? क्या वे एशियाई हैं ? पाखानोंकी हालत कैसी है ? क्या उसकी दुकानमें रातको लोग सोते हैं? अगर हाँ तो रहनेके कमरोंमें कितने आदमी सोते हैं? क्या रातके और दिनके कमरे अलग-अलग हैं? क्या वहाँ रहनेवाले लोग जमीनपर सोते हैं? वे साबुनका व्यवहार करते हैं ? वगैरह । हम जानना चाहते हैं कि जब एशियाइयोंको अलग वस्तियोंमें रहनेके लिए भेज दिया जायेगा तब क्या साधारण स्वच्छता, रातके और दिनके कमरोंका भेद, दूकानोंके अन्दर सोनेकी मनाही, पाखानोंकी सफाई इत्यादि बातोंका विचार छोड़ दिया जायेगा ?'यदि केवल छट देनेके लिए इन बातोंकी जाँच आवश्यक है, तब या तो सरकार मान लेती है कि बस्तियोंके निवासियोंका रहन-सहन ऐसा आदर्श होगा कि उनपर निगरानी रखनेकी कोई जरूरत नहीं होगी, या अगर वे गन्दे रहना पसन्द करेंगे तो उन्हें गन्दगीमें सड़ने दिया जायेगा। एक सीधा-सा सवाल हमारे दिमागमें आ रहा है कि क्या सरकारने १८८५ के तीसरे कानुनपर कभी विचार करनेका कष्ट किया है? और क्या वह जानती है कि यदि एशियाई लोग किसीके यहाँ नौकर हैं तो वे बगैर ऐसी छूटके शहरमें रह सकते हैं? फिर उन्हें किसी अधिकारीको इस बातका सन्तोष दिलानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वे साबुनका व्यवहार करते हैं या नहीं, अथवा उनके नहाने-धोनेके लिए भी कहीं कोई प्रबन्ध है या नहीं। हम कानुनकी प्रत्यक्ष धारा ही उद्धत करते हैं; वह कहती है: "सरकारको यह निश्चय करनेका अधिकार होगा कि वे किन सड़कों, मुहल्लों या वस्तियोंमें रहें। जो नीकर अपने मालिकोंके साथ रहेंगे उनपर यह धारा लागू नहीं होगी।" इसका अर्थ यह हुआ कि एशियाई नौकरोंको तो इन सवालोंका जवाब देनेका अपमान नहीं सहना होगा; परन्तु जिन्हें सरकार प्रतिष्ठित समझती है उन्हें इस परीक्षामें से गुजरना होगा और छूट मिलनेसे पहले उन्हें सरकारी अधिकारियोंको संतुष्ट करना होगा। और यह है वह छूट जिसपर लॉर्ड मिलनरने श्री चेम्बरलेनको भेजे अपने खरीतेमें इतना जोर दिया है। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष सूचनामें जो लिखा है, छूटकी धाराका उससे कहीं अधिक व्यापक अर्थ लॉर्ड मिलनरने किया है। तब, अगर ट्रान्सवालमें रहनेवाले हमारे देशभाई यह कहते ही चले जाते हैं कि ट्रान्सवालके कानूनका आजकल जितनी सख्तीसे अमल हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था, तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? हम तो यही आशा करते हैं कि कोई भी आत्मसम्मानी ब्रिटिश भारतीय अपने आपको इस तरह नहीं भूल जायेगा कि शहरकी सीमामें रहनेकी स्विधाके लिए इस फार्मको भरने बैठ जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३

#### ३२३. लॉर्ड सैलिसवरी

लॉर्ड सैलिसवरीकी मृत्युने ब्रिटिश साम्राज्यसे एक ऐसे राजनीति-विशारदको उठा लिया जिसको सारे साम्राज्यमें प्रेम और आदरकी और, साम्राज्यके वाहर, भयकी दृष्टिसे देखा जाता था। स्व॰ लॉर्ड सैलिसवरीका जीवन साम्राज्यके हर सदस्यके लिए सीधे-सच्चेपन और उद्योग-शीलताका प्रत्यक्ष पदार्थ-पाठ था। जीवनमें जो भी अच्छे गुण मनुष्यको अपने अन्दर विकसित करने चाहिए, उनका भी वे नमूना थे। इसके अलावा किसी भी देशका धनिक समाज उन्हें अपने लिए एक आदर्श मान सकता है। इतिहास तो उन्हें महारानीके युगके एक महान् परराष्ट्र-मंत्रीके स्पमें सदा याद रखेगा। यूरोपके राष्ट्रोंमें उनका अपना एक विशेष स्थान था। इसका कारण था — परिस्थितिको पूरी तरहसे समझनेकी उनकी अद्भुत शक्ति और साम्राज्यकी महानताका सम्पूर्ण ज्ञान। ये अवसर-साधु नहीं थे और राजनीतिको उन्होंने लाभ कमानेका साधन कभी नहीं बनाया। इसलिए लोगोंकी शावासीकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की और अन्यायकी सदा निन्दा की — चाहे वह विरोधियोंकी तरफसे हुआ हो या उनके अपने दलके द्वारा। जव वे भारत-मंत्री थे तक लॉर्ड कैनबोर्नकी भांति सही वात कहनेमें उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। भारतकी गरीवीके वारेमें उन्होंने लिखा था:

र्मीरतके मामलेमें यह हानि कहीं अधिक वढ़ जाती है। इस देशके राजस्वका वहुत वड़ा हिस्सा वाहर ले जाया जाता है, जिसका वदला उसे कुछ भी नहीं मिलता। अगर उसका खून निकालना ही है तो नश्तर ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए, जहाँ अधिक खून इकट्ठा हो गया हो, या कमसे-कम जहाँ वह पर्याप्त मात्रामें तो हो, जहाँ वह पहले ही से कम हो ऐसी कमजोर जगहमें नहीं।

यह वचन ऐतिहासिक महत्त्व पा गया है और अनेक सभाओंमें इसका हवाला दिया गया है। साम्राज्यकी नीतिके वारेमें उन्होंने कहा था:

संक्षेपमें हमारी नीति तो यह है कि हम शान्तिकी रक्षा करें और जनकार्य करते रहें। भारतमें उत्पादनकी साधन-सामग्री वहुत अधिक है। उसे अगर हम बढ़ा सकें, वहाँकी उपजाऊ जमीन और भारी जनसंख्याका उपयोग देशकी समृद्धि बढ़ानेमें कर सकें और अपने पड़ोसी राज्योंको (चाहे वे देशको सीमाके अन्दर हों या वाहर) यह विश्वास दिला सकें कि हमने राज्योंपर अधिकार करने और साम्राज्यको बढ़ानेको नीतिको — जिसके कारण हमारे प्रति लोगोंका अविश्वास बहुत बढ़ गया था और जगह-जगह उपद्रव होने लग गये थे — सदाके लिए छोड़ दिया है; अगर हम यह सब कर सकें और साथ ही अधीनस्य प्रजाजनोंमें अंग्रेजी सम्यता और अंग्रेजी शासन-पद्धितके वरदान फैला सकें एवं उन्हें वह शिक्षा-संस्कृति प्रदान कर सकें, जिनसे वे इन वरदानोंकी कद्र करें, इन्हें और भी फैलानेमें भाग लें और उन्हें सफल करें तो हम समझेंगे कि आजकी इस

२. जीवन-काल: १८३०-१९०३। दो बार ब्रिटेनके प्रधानमन्त्री रहे।

विश्रामकी तथा निश्चलताकी स्थितिका भी हमने अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर लिया। . . . अगर हम प्राप्त अवसरोंका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर सकें, अगर उस विशाल भूभागकी तथा उसमें बसनेवाले असंख्य लोगोंकी आर्थिक और नैतिक स्थिति सुधारनेमें हम अपनी सारी शक्ति लगा सकें तो हम अपने साम्राज्यकी नींवको इतनी मजबूत बना देंगे कि वह कभी हिल नहीं सकेगी।

नीचे दिया हुआ उद्धरण बहुत ही उपयुक्त है, जो श्री दादाभाई नौरोजीके महान् ग्रन्थ में दिये उनके एक भाषणका अंश है और जो प्रकट करता है कि वे कितने साफ-दिल आदमी थे:

भारतको जिन्होंने अच्छी तरहसे समझा है, ऐसे तमाम लोग इस बातमें एकमत हैं कि भारतमें अगर अनेक छोटे-छोटे किन्तु सुशासित देशी राज्य बने रहें तो यह वहाँकी जनताकी नैतिक और राजनीतिक उन्नति तथा विकासके लिए अत्यन्त लाभप्रद होगा। . . . यह सच है कि जो हिंसा और गैर-कानूनी बातें देशी राजाओं शासनमें पाई जाती हैं वे आपको बिटिश शासनमें नहीं मिलेंगी। परन्तु बिटिश शासनके अपने दोष अलग हैं। उनकी जड़में इतने बुरे उद्देश्य भले ही न हों, परन्तु उनके परिणाम कहीं अधिक भयंकर हैं। बिटिश शासनमें परिपाटी-पालनकी वृत्ति है, एक प्रकारकी जड़ताभरी बड़ी लापरवाही है, जो शायद संगठनकी विशालताके कारण पैदा हो गई है, जिम्मेदारीका बहुत अधिक खयाल और सत्ताका अत्यधिक केन्द्रीकरण्णु है। ये सब कारण हैं जिनके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता; परन्तु इन सबके कारण शासनमें अत्यधिक ढिलाई पैदा हो जाती है। फिर इसके साथ अन्य स्वा-भाविक कारण और परिस्थितियाँ मिल जाती हैं और इन सबका कुल मिलाकर परि-णाम आज वहाँकी यह भयंकर दुर्दशा है।

पिछले बोअर-युद्धके नाजुक समयमें भी उन्होंने इसी साफ-दिलीका परिचय दिया था। इस मानव-संहारक युद्धके प्रारम्भमें जब एकके बाद एक संकट आने लगे तब ब्रिटेनके तमाम राजनीति-विशारदों में अकेले वे एक पुरुष थे, जिन्होंने खुले दिलसे स्वीकार किया कि इन संकटोंकां निश्चित कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी भूलें थीं। साथ ही इतिहाससे उदाहरण दे-देकर वे यह भी बताते जाते थे कि ब्रिटेन जितने युद्धों ने लड़ा उसने हर युद्धमें शुरू-शुरूमें ऐसी ही गम्भीर भूलें की थीं।

२० जुलाई १९०० को तो उन्होंने यहाँतक कह दिया कि:

भारतके साथ अधिक उदारता और बड़प्पनका व्यवहार करनेकी जरूरत है, क्योंकि और बातोंके साथ, उस देशके निवासी यहाँके लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक पुरुषार्थी और कष्ट-सहिष्णु हैं।

फिर, चीनकी चढ़ाईके समय खुद बाइबिल प्रचार-सभा (प्रोपोगेशन ऑफ दी गॉस्पेल सोसाइटी) के मंचसे भी अप्रिय किन्तु हितकर सत्य कहकर सावधानीकी सूचना देनेका साहस अकेले उन्होंने ही दिखाया। इसमें उन्हें बुरा बनना पड़ा। परन्तु इसकी उन्होंने परवाह नहीं की।

१. "पावर्टी ऐंड अनिव्रटिश रूल इन इंडिया" (भारतमें गरीबी और अव्रिटिश शासन), १९०१।

चीनमें ईसाई पाद्िरयों के कामके वारे में अपने प्रतिष्ठित श्रोताओं के सामने एक सच्चे ईसाई की भाँति उन्होंने ईसाई धर्मप्रचारकों वाद दिलाई कि उन्होंने ईसाके उपदेशों को भुला दिया है। ईसाने कहा है कि उन्हों धर्मके लिए सारी मुसीवतें चुपचाप सह लेनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो मृत्युका भी स्वागत करना चाहिए। परन्तु इस वातको भुलाकर अपने काममें सहूलियत हो इसलिए उन्होंने लौकिक सत्ताकी सहायता माँगी है। उन्हें चाहिए कि धर्म-प्रचारके अपने उत्साहके साथ वे बुद्धिसे भी काम लें और जिस देशके प्रतिनिधि वनकर वे यहाँ आये हैं उसकी प्रतिष्ठामें कमी न आने दें, और उसकी स्थित खराव न होने दें।

अपने पाठकोंकी जानकारीके लिए हम अन्यत्र उपर्युक्त सभामें दिये गये भाषणका एक अंश देते हैं। उससे उनके विचारोंकी उच्चता, हृदयकी विशालता और गहराईका तथा हेतुकी शुद्धताका पता लग सकता है।

ऐसा था वह महान् और सद्गुणी देशभक्त, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यने खोया है, और जिसकी मृत्युपर वह शोक मना रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओापिनियन, ३-९-१९०३

#### ३२४. असत् साँठगाँठ

अन्यत्र हम श्री चेम्बरलेनका वह भाषण छाप रहे हैं, जो उन्होंने ब्रिटेनकी लोकसभामें भारतीय मजदूरोंके प्रश्नपर दिया था। नीचे दिया अत्यन्त अशुभ भाग उसीका एक अंश है:

यह विकास अधिकसे-अधिक तेज गितसे हो इस हेनुसे लॉर्ड मिलनरने मुझसे दरखास्त की है और कहा है: 'हम सोच रहे हैं कि रेलवेमें हम कुलियोंसे काम लें। क्या आप हमारी यह इच्छा भारत-सरकारतक पहुँचा कर इसके लिए उसकी मंजूरी प्राप्त करनेमें अपना प्रभाव डालनेकी कृपा करेंगे?' इस वारेमें नेटालके प्रस्तावपर भारत-सरकार पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव यह था कि भारतसे मजदूर एक निश्चित अवधिके लिए नेटाल आयें और वे इस प्रकार भारत लौटा दिये जायें कि इकरारकी अवधि भारतमें समाप्त हो। उनके वेतनका शेष अंश उन्हें भारत पहुँचनेपर वहां चुका दिया जायें। इसका मतलव यह है कि वे दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी निवासी नहीं बनेंगे; विक अपनी वचतकी रकम जेवमें रखकर स्वदेश लौट जायेंगे। भारत-सरकारने दक्षिण आफ्रिकाको एशियाइयोंकी स्थायी वस्तीसे बचाते हुए वहाँकी चीनोकी जायदादों और अन्य कामोंके लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कर देनेका यह सबसे उत्तम तरीका समझा। इस इकरारनामेको दोनों पक्षोंने पसन्द करके इसे अपनी मंजूरी भी दे दी है।

हम तो यही आशा कर सकते हैं कि या तो श्री चेम्बरलेनके भाषणकी यह खबर ठीक नहीं है या जब उन्होंने उपर्युक्त भाषण दिया तब उन्हें खुद कोई भारी गलतफहमी हो रही होगी। हम सब जानते हैं कि नेटाल-सरकारकी तरफसे एक शिष्ट-मण्डल भारत गया था और वह लौट भी आया। परन्तु वह क्या करके आया है इसकी कोई खबर हमें नहीं मिल सकी है। यहाँकी सरकारने इस आशयका कोई वक्तव्य भी प्रकाशित नहीं किया है कि मजदूरोंको जवरदस्ती भारत लौटानेके सिद्धान्तको भारत-सरकारने मंजूर कर लिया है, जैसा कि श्री चेम्बरलेनने बताया है। फिर भी हमने ऊपर जो भाषण उद्धृत किया है वह विलक्ल स्पष्ट है, अर्थात यह कि शर्तकी अविध पूरी हो जानेपर गिरमिटिया मजदूरोंको भारत लौटना ही होगा। उनके लौटानेके लिए एक अत्यन्त कारगर उपाय काममें लिया गया है और वह है कि उनकी शेष मजदूरी उन्हें भारत लौटनेपर दी जाये। सो, ट्रान्सवालका विकास अधिकसे-अधिक तेज गतिसे करनेका उपाय यह होगा कि भारत-सरकार ट्रान्सवालके लिए भी वही बात मंजूर कर ले जो, कहा जाता है, उसने नेटालके लिए मंजूर कर ली है। श्री चेम्बरलेनके भाषणका उपर्युक्त सार यदि सही है तो उनके प्रति उचित आदर रखते हुए हम तो इस विषयमें यही कह सकते हैं कि उपनिवेशको लाभ पहुँचानेके लिए भारतीय मजदूरको बेच दिया गया है और इस बीसवीं सदीमें दक्षिण आफ्रिकामें एक नये रूपमें गुलामीकी प्रथाको पुनर्जीवित किया जा रहा है -- सो भी ब्रिटिश सरकारकी मंज्रीसे और उन लोगोंके नामपर जिन्होंने गुलामोंकी मुक्तिके लिए न जाने कितना धन और खन बहाया है। इस प्रकार भारतीय मजदूरों और उनके मालिकोंके बीचकी साझेदारी इस तरहकी होगी जैसी कि शेर और भेड़के बीच होती है, अर्थात् एक पक्षको लाभ-ही-लाभ मिलेगा और दूसरे पक्षको केवल हानि-ही-हानि उठानी होगी। इन घटनाओं के प्रकाशमें तो ट्रान्सवालके इवेत-संघ (व्हाइट लीग) के सभ्योंने जो रुख ग्रहण किया था उसकी हमें अब तारीफ करनी पडेगी। उनकी बात आखिर समझमें आने जैसी तो है। सचमुच लॉर्ड मिलनरके प्रस्तावकी अपेक्षा उनका रुख न्यायके अधिक निकट है। वे तो सीधे-सच्चे शब्दोंमें कह देते हैं कि पूर्वकी जातियोंको हम दक्षिण आफिकामें नहीं आने देंगे। परन्तू लॉर्ड मिलनर भारतीयोंके श्रमका लाभ उठाकर भी उन्हें यहाँ वसनेके अधिकारसे वंचित रखना चाहते हैं। दोनोंकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक पक्षका इनकार केवल साम्राज्यकी दुष्टिसे अन्यायपूर्ण है; क्योंकि अगर दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर नहीं होता तो दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको उनके इस रुखपर कोई दोष नहीं दे सकता था कि वे इस महान् भूखण्डके अन्दर वसनेका लाभ अपने सिवा अन्य किसीको नहीं उठाने देना चाहते। परन्तू लॉर्ड मिलनरकी प्रस्तावित शर्तीपर मजदूरोंका लाया जाना तो साम्राज्यकी दृष्टिके अलावा भी अन्यायपूर्ण है, अर्थात् वह हर दृष्टिसे अनुचित है। एकमें अगर साम्राज्यकी भावनापर ही प्रहार होता है तो दूसरेमें समस्त मानवताकी भावनापर। जैसा कि स्वर्गीय माननीय श्री हैरी एस्कम्बने कहा था: "हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपराधको छोड़कर किसी अन्य कारणसे मनुष्यको अपने देशसे बाहर जबरदस्ती भेजा जा सकता है।" वेचारे भारतीयोंने ऐसा कौन-सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें देश-निकालेकी यह सजा दी जा रही है? हाँ, अपने पूर्वजोंसे रंगदार चमडी प्राप्त करना ही दक्षिण आफ्रिकामें अगर अपराध समझा जाय तो वात दूसरी है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३

#### ३२५. ट्रान्सवालके परवाने

इंडियन ओापिनियनके पिछले अंकमें हमने लॉर्ड मिलनरका जो खरीता छापा था उसमें एक मुद्दा ऐसा है जिसपर खास तारसे व्यान देनेकी जरूरत है। परमश्रेष्ठ कहते हैं:

लड़ाईके दिनोंमें और शान्तिकी घोषणा हो जानेके बाद, नये आगन्तुकोंके नाम बहुत बड़ी संख्यामें अस्थायी परवाने जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंको ३१ दिसम्बर १९०३ तक फिर नया कर दिया गया है। परन्तु इनके मालिकोंको सावधान किया गया है कि उन्हें उस तारीखको इस प्रयोजनके लिए निश्चित सड़कों या वाजारोंमें चले जाना होगा।

पहले यह बताया जा चुका है कि जारी किये गये परवानोंमें से एक भी "अस्थायी" नहीं था, और न वे नये आये लोगोंको दिये गये थे। फिर कोई नये आदमी ट्रान्सवालमें न तो लड़ाईके दरिमयान प्रवेश पा सके हैं और न शान्तिकी घोषणा हो जानेके बाद । कमसे-कन व्यापारके परवाने तो किसीको भी नहीं मिले हैं। यह सिद्ध करनेमें रत्तीभर भी कठिनाई नहीं होगी कि जिनको परवाने दिये गये वे सब वास्तविक शरणार्थी थे, और यह कि, लड़ाईसे पहले वे ट्रान्सवालके अन्दर कहीं-न-कहीं व्यापार कर रहे थे। जिन ब्रिटिश अधिकारियोंने उनके नाम परवाने जारी किये उन्होंने जवानी या लिखित रूपमें कोई शर्ते उनके सामने नहीं रखीं। परवाने विलक्ल साधारण तरीकेसे जारी किये गये थे। यह पिछले वर्षके अन्ततककी बात है। जब श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफिका आये और भारतीय व्यापारियोंके खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया गया, तब मजिस्ट्रेटोंने इस आशयकी सूचनाएँ जारी की कि ये परवाने अब नये नहीं किये जायेंगे। खुद सरकारने इन सूचनाओंको कोई महत्त्व नहीं दिया और ३१ दिसम्बर तकके लिए परवानोंकी मियादें बढ़ा दीं। इसीसे सिद्ध हो जाता है कि भारतीयोंके परवाने अस्थायी नहीं थे। जो भी हो, यह प्रश्न जिन-जिनपर तत्काल प्रभाव डालता है, उनके लिए तो अत्यन्त गम्भीर है। हमें ज्ञात हुआ है कि बहुतसे परवानेदार व्यापारी मानते रहे हैं कि ब्रिटिश शासनमें उनके अधिकार पूर्णतया सुरक्षित हैं, अतः उन्होंने भारी-भारी पूँजी लगाकर अपने भण्डार बना लिये हैं, इंग्लैंडसे बहुत भारी तादादमें माल मैंगा लिया है और अच्छे-अच्छे सम्बन्ध भी कायम कर लिये हैं। उनसे यह अपेक्षा करना कि वे वर्षके अन्तमें उन वस्तियों या पाजारोंमें चले जायें, उन्हें वरवाद कर देना ही होगा। यही क्यों, एक ही सड़कपर एक जगहसे दूसरी जगह दूकान ले जानेकी वात हो तो भी व्यापारका ककहरा जाननेवाला भी वता सकता है कि इसमें वहुत वड़ी हानि होती है। इसलिए शाजार एक स्थायी संस्था वननेवाले हों या न हों, नये अर्जदारोंको परवाने मिले या नहीं भी मिले, और मीजूदा कानूनके स्थानपर — जिसे खद लाँडे मिलनरने ब्रिटिशोंके लिए अशोभनीय वताया है — नया कानून वन रहा है यह सच भी हो. तो भी इन गरीव व्यापारियोंको यह आश्वासन दिया जाना अत्यन्त इप्ट और आवश्यक है कि, उनके परवाने पूर्णतः सुरक्षित हैं। वाजार-मूचनाओंके वारेमें दो वातें विस्कृत साफ तौरपर सामने आती हैं। एक तो यह अस्थायी परवानींवाली वात, और दूसरे यह फर्क ध्यानमें रखना कि लड़ाईके पहले जिन ब्रिटिश भारतीयोंके पास परवाने थे वे, और जो लड़ाईके पहले वगैर परवानोंके व्यापार कर रहे थे वे, अलग-अलग हैं। भारतीयोंके पास अभी तीन प्रकारक

परवाने हैं: (एक) वे भारतीय, जो यद्यपि वास्तविक शरणार्थी हैं और लड़ाईके पहले व्यापार करते थे, जिन्हें ट्रान्सवालके उन जिलोंमें व्यापारके परवाने दे दिये गये हैं जहाँ लड़ाईसे पहले वे व्यापार नहीं करतें थे और जिनके परवानोंको अस्थायी कहा जाता है; (दूसरे) वे भारतीय शरणार्थी जो लड़ाईके पहले वगैर परवानोंके, किन्तु ट्रान्सवालकी पुरानी सरकारकी जानकारीमें, उन्हीं जिलोंमें व्यापार करते थे जिन जिलोंमें वे आज व्यापार कर रहे हैं; और (तीसरे) वे ब्रिटिश भारतीय, जिनके पास लड़ाई के पहले परवाने थे और जो अब व्यापार कर रहे हैं। वाजार-सूचना केवल इस तीसरे वर्गके भारतीयोंको असंदिग्ध शब्दोंमें सुरक्षितता प्रदान करती है। शेष दो वर्ग अभी अपने आपको अत्यन्त अरक्षित अनुभव कर रहे हैं। किसीके भी परवाने अगर छिन गये तो उसका असर आजकी स्थितिमें सबपर एक-सा ही होगा, चाहे वे किसी वर्गके हों; क्योंकि आज तो सभीके पास परवाने हैं। इसके अलावा जहाँतक इनका सम्बन्ध है, सरकारके लिए यह कोई बहुत भारी महत्त्वकी बात नहीं है, परन्तु खुद न्यापारियोंके लिए तो यह प्रत्यक्ष जीवन-मरणका प्रश्न है। श्री चेम्बरलेनका घ्यान जब प्रिटोरियामें इस बातकी तरफ दिलाया गया तब उन्होंने इस बातको उपहासके साथ टरका दिया कि ब्रिटिश शासनमें कभी इन परवानोंको छेडा भी जा सकता है। इसलिए न्यायके आधारपर और उपनिवेश-मंत्री द्वारा दिये गये वचनके बलपर हम सोचते हैं कि इन गरीवोंको, जिनकी गिनती उँगलियोंपर की जा सकती है, पूर्ण रक्षाका आश्वासन पानेका अधिकार है। हमें पूरी आशा है कि इस विषयमें उन्हें सरकार जरूर आवश्यक राहत देनेकी कृपा करेगी।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ऒपिनियन, ३-९-१९०३

## ३२६. भारतीय मजदूर और मॉरिशस

दक्षिण आफ्रिकामें मॉरिशस द्वीपका नाम हमेशा भारतीयोंके खिलाफ लिया जाता है। ऊपरसे देखकर आलोचना करनेवालोंने यह कहनेमें संकोच नहीं किया है कि भारतीयोंने मॉरिशसको बरवाद कर दिया है। परन्तु वे इस बातको भूल ही जाते हैं कि मॉरिशस आज जिस समृद्धिको प्राप्त हुआ है उसका कारण भारतीयोंकी उद्योगशीलता ही है। अगर भारतीय मजदूरोंके श्रमका लाभ उसे नहीं मिलता तो वह एक भयानक और निर्जन अरण्यमात्र होता। भारतीयोंके वहाँ पहुँचनेसे पहले कभी वह द्वीप इससे अधिक अच्छी हालतमें था भी, यह वे नहीं बता सकते। उस द्वीपमें वैयंवान् भारतीय मेहनतकशोंकी योग्यताका यह एक बिना माँगा प्रमाण है:

टाइम्स ऑफ़ इंडियाने लिखा है कि मॉरिशसके धनपितयोंकी सभामें लॉर्ड स्टैनमोरने जो शब्द कहे थे, उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके निवासी नोट कर लें। पिछले वर्ष मॉरिशसमें दुर्भाग्यसे इतना बड़ा संकट आया, जैसा वहाँके लोगोंकी यादमें वहाँ पहले कभी न आया था। वहाँ जानवरोंमें प्लेगका भीषण प्रकोप हो गया, जिसके कारण वहाँकी श्वेत-जायदादोंके सारे नहीं तो अधिकांश बैल-खच्चर मर गये — सो भी ऐसे समय जब फसलोंको ढोनेके लिए उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। परन्तु लॉर्ड स्टैनमोर कहते हैं कि इस संकटने बता दिया कि अपने भारतीय मजदूरोंके रूपमें मॉरिशसके पास कितनी आश्चर्यजनक श्रमिक सेना थी। जो काम साधारणतः बैलों और खच्चरोंसे लिया जाता

है उसे उन्होंने तुरन्त और खुशी-खुशी उठा लिया। इसके लिए उन्होंने कोई विशेष लाभ भी नहीं माँगा, यद्यपि वे माँगते तो उनको वह देना ही पड़ता --- उसके लिए उनको इनकार नहीं किया जा सकता था।

[ बंग्रेजीसे ] इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३

#### ३२७. नेटालका गौरव

स्वर्गीय परम माननीय हैरी एस्कम्बकी स्मृतिका सम्मान करके उपनिवेशने अपना ही गौरव वढ़ाया है। गत शनिवारको शहरके उद्यानमें उस. स्वर्गीय राजनीति-विशारदकी प्रतिमाका अनावरण उन्होंके मित्र और सहकारीके हाथों हुआ। यह तो उस महापुरुषके प्रति केवल न्याय ही है। ब्रिटिश भारतीयोंको उनके रुखके वारेमें जरूर कई वार शिकायतके अवसर आते रहे हैं; परन्तु उनके वारेमें कभी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने समझ-बूझकर कोई अन्याय किया। वे ऐसे पुरुष थे ही नहीं, जो अपने सुनिश्चित विश्वासोंके खिलाफ कुछ कर सकें। एक मौका ऐसा आया जव लगभग सारे उपनिवेशकी जनता उनके विरोधमें खड़ी हो गई। उनके दिलमें यह निश्चय हो गया कि अमुक वात सत्य है, वस उसपर अड़ गये। यही नहीं; इसके लिए अपनी सारी प्रतिष्ठा और लोकप्रियताको उन्होंने दाँवपर लगा दिया। (हमारा इशारा वकील-मण्डलके प्रश्नकी ओर है। उसपर उन्होंने एक बार जो रुख धारण किया, वस उसपर अपनी मृत्युके दिनतक डटे ही रहे<sup>१</sup>)। बादमें इन परम माननीय सज्जनने भारतीयोंके प्रश्नपर अपने विचारोंमें काफी परिवर्तन कर लिया था। अपनी मृत्युसे तीन घण्टे पहले उन्होंने इस वातपर दु:ख प्रकट किया कि जव उन्होंने एशियाई-विरोधी कानूनोंको अपनी मंजूरी प्रदान की थी तव वे भारतीय समाजको इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे जैसे अब ा. जानने लगे थे। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि इस कानूनके कारण भारतीयोंको जो कष्ट होगा वह समय पाकर दूर हो जायेगा। यह उदाहरण हमने केवल उस महापुरुषकी न्याय-प्रियता और हृदयकी विशालताको प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही दिया है। उनके भारतीय समाजके प्रति दयालुताक काम अनेक थे और उनमें प्रमुख था नेटालके भारतीय स्वयंसेवकोंके नायकोंको र आशीर्वाद और भोज देनेका उनका ढंग। उनकी इस कृपाके लिए भारतीय समाज उनका सदा कृतज्ञ रहेगा। नायकोंको सम्बोधन करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे और ये सार्वजनिक रूपसे कहे गये उनके अन्तिम शब्द थे:

लड़ाईके मैदानपर जानेसे पहले आपने मुझे आशीर्वादात्मक दो शब्द कहनेके लिए निमंत्रित किया, इसे में अपने लिए एक विशेष सम्मान मानता हूँ। यहाँपर जो लोग उपस्थित हैं आप केवल उन्होंको नहीं, बिल्क नेटालकी और महारानीके महान् साम्राज्यकी समस्त जनताकी शुभकामनाएँ अपने साथ ले जा रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण लड़ाईमें जो

वकील-मण्डलने १८९४ में रंगमेदके आधारपर सर्वोच्च न्यायालयके एडवोकेटके रूपमें गांधीजीका नाम दर्ज करानेका विरोध किया था । किन्तु इस विरोधके बावजूद महान्यायवादी एस्कम्बने उसका समर्थन किया ।

२. देखिए "भारतीय आहत-सहायक दल," दिसम्बर १३, १८९९ ।

अनेक घटनाएँ हुई हैं उनमें यह घटना कोई कम दिलचस्प नहीं है। साम्राज्यकी एकता और दृढ़ताको बढ़ानेके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता है वह सब करनेके लिए भारतीय प्रजाजन प्रसन्नतापूर्वक कृत-संकल्प हैं, यह इस सभासे प्रकट होता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि जब वे नेटालमें अपने लिए अधिकारोंकी माँग कर रहे हैं तब अपने इस कार्य द्वारा वे यह भी प्रकट कर रहे हैं कि नेटालके प्रति अपने कर्तव्योंको भी वे जानते हैं। उनको भी उतना ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा जितना युद्ध करनेवाले लोगोंको, क्योंकि युद्धमें घायलोंकी देखभाल करनेवाला कोई न हो तो युद्ध आजकी अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर बन जायेगा। लड़ाई एक दुःखजनक चीज है; परन्तु इससे भी अधिक खराब चीजें दुनियामें हैं। जब राष्ट्रपर हमला हो जाता है तो उसे लड़ना ही पड़ता है। परन्तु उसकी भयंकरताको कम करनेके लिए आजकल जो-कुछ भी किया जाता है वह सब न किया जाये तो लड़ाई कहीं अधिक भयानक बन जाये। साथ ही, यह एक ऐसा काम है जिसमें आप सम्मानपूर्वक भाग ले सकते हैं। आम तौरपर लड़ाईका अंतिम परिणाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता। परन्तु जिस युद्धमें ब्रिटिश साम्राज्य भाग ले रहा हो उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता। उसका तो एक ही और निश्चित परिणाम होता है। यों, घटनाएँ तो अनेक होती है; परन्तु उनका परिणाम होगा एक ही -- यह कि, दक्षिण आफ्रिकाका यह सारा प्रदेश एक झण्डेके आश्रयमें आ जायेगा और यहाँकी स्थिति कहीं अच्छी हो जायेगी। बहुत दिनकी बात नहीं है, जब हुम सोच रहे थे कि राज्योंकी स्वतन्त्रता और स्वायत्त-तामें कमी न आने देते हुए सारे दक्षिण आफ्रिकाका एक संघ-राज्य ब्रिटिश झण्डेके आश्रयमें बना लें। परन्तु जब नेटालपर आक्रमण हो गया तब ये आशाएँ रखी रह गईं और दूसरे नतीजोंपर पहुँचना पड़ा। और अब ऐसी घटनाएँ घट गईं कि सारे दक्षिण आफ्रिकाको सिवा साम्राज्यके अन्दर मिला देनेके दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह गया। ऐसे समय यह कैसे भुलाया जा सकता है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंने, जिनके साथ न्युनाधिक परिमाणमें कई अन्याय हुए हैं, अपने सारे दुखोंको भुलाकर अपने आपको साम्राज्यका अंग मान लिया और उसकी जिम्मेदारियोंको अदा करनेके लिए वे तैयार हो गये। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है, इसके जो-जो भी साक्षी यहाँ हैं, उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आप जो-कुछ कर रहे हैं उसकी जानकारी साम्राज्यभर में सम्राट्के भिन्न-भिन्न वर्गीके प्रजाजनोंको एक-दूसरेके निकट लानेमें सहायता देगी।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३

#### ३२८. वॉक्सवर्गकी पृथक् वस्ती

वांग्सवगंके स्वास्य्य-निकायकी वैठककी कार्यवाहीसे प्रकट होगा कि वर्तमान भारतीय वस्तीकी वहांसे हटानेके वारेमें उसके सम्य-गण अब भी कियाशील हैं। मालूम होता है, उसके अध्यक्ष कॅप्टन कॉली, जो हालमें ही प्रोपसे लीटे हैं, निकायके इस कठोर प्रस्तावसे सहमत नहीं हैं। परन्तु वे अकेले-हाथों न्यायकी रक्षा कहांतक कर सकेंगे, यह एक प्रश्न ही है। इसलिए वर्त-मान वस्तीका कायम रहना तो मुख्यतः सरकारी कार्रवाईपर ही निर्भर करता है। न्याय तो सर्वें वस्तीके निवासियोंके पक्षमें ही है और इसमें सरकारका रुख भी युक्तियुक्त ही रहा है; अत: हम आशा करते हैं कि स्वास्थ्य-निकायके प्रभावमें आकर वह अपने रुखको छोड़ नहीं देगी। फिर भी हम निकायके सदस्योंकी न्यायवृत्तिको क्यों न प्रेरित करें? हमने उन्हें एक ऐसा हल सुझाया है जो ब्रिटिश जनोचित है। वे कहते हैं कि वस्तीका इतना नजदीक होना समाजके आरोग्यके लिए खतरनाक है। हम धणभर मान लेते हैं कि उनका यह भय सही है, तो भी इसका उपाय उन्होंके हाथमें है। वह उपाय यह नहीं कि वस्तीको वहाँसे हटा दिया जाये। जैसा कि डॉक्टर जॉन्स्टन कहेंगे, 'बस्तीको दूर हटानेसे तो खतरा उलटे बढ़ जायेगा।' इसलिए सही जपाय तो यह है कि अगर अभी वस्ती अच्छी हालतमें नहीं है तो उसे आरोग्यदायक और साफ रखा जाये। अगर वस्तीके निवासी इसमें गुनहगार हैं तो उनपर कानून कठोरतासे लागू किया जाये और कुछ लोगोंपर मुकदमे चला दिये जायें। वस्तीको हटानेका दुर्भावपूर्ण आन्दोलन करने और फिर बस्तीके निवासियोंपर से सफाई-सम्बन्धी नियन्त्रण हटानेकी अपेक्षा इससे कहीं अधिक लाभ हो सकता है।

[अंग्रेजीते ] इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३

#### ३२९. पत्र: दादाभाई नौरोजीको

पो० ऑ० ऑक्स ६५२८ ओहानिसवर्ग सितम्बर् ७, **१**९०३

सेवामें माननीय दादाभाई नौरोजी बाशिगटन हाउस, ७२ एनलें पाकं लंदन एस० ई०

महोदय,

आजकी डाकसे भेजे जानेवाले *इंडियन ओपिनियन* में आप श्री चेम्बरलेनके भाषण<sup>3</sup>का एक उद्धरण पढ़ेंगे।

आपको याद होगा कि गत वर्ष नेटाल-सरकारकी ओरसे एक आयोग भारत गया था। उसका उद्देश्य लॉर्ड कर्जनको इस वातके लिए सहमत करना था कि शर्तनामेके समाप्त होनेपर

१. यह "एक संवाददातासे प्राप्त" रूपमें कुछ शान्दिक परिवर्तनोंके साथ २-१०-१९०३ के इंडियामें भी प्रकाशित हुआ था।

२. ट्रान्सवाळके मजदूरींके प्रश्नपर भाषण लोकसमामें दिया गया था; देखिए इंडियन ओापिनियन, ३-९-१९०३।

गिरमिटिया भारतीयोंको अनिवार्य रूपसे वापस भेज दिया जाये। आयोग लौट आया है; लेकिन नेटाल-सरकारने अभीतक कोई वक्तव्य नहीं दिया। फिर भी श्री चेम्बरलेनका भाषण यह बता देगा कि भारत-सरकारने अनिवार्य वापसीके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है और वह भी अत्यन्त आपत्तिजनक तरीकेसे; अर्थात् इस व्यवस्थाके साथ कि, गिरमिटिया लोगोंकी मजदूरीका एक भाग उन्हें भारत वापस जानेपर दिया जाये। यह अस्थायी गुलामीसे कुछ कम नहीं होगा। और हम दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय इस वातको तीव्र रूपसे महसूस करते हैं कि नेटालमें बसनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोंको अधिक अधिकार देनेके बदलेमें भी इस शर्तको मंजूर नहीं करना चाहिए। परवानों तथा स्वतन्त्र भारतीयोंपर असर डालनेवाले अन्य मामलोंसे सम्ब-न्धित संघर्षको गिरमिटिया मजदूरोंके प्रश्नसे अलग ही चलाना चाहिए। हाँ, यदि स्वतन्त्र भारतीयोंके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता तो गिरमिटियोंका प्रवास वन्द कर दिया जाये। किन्तु स्वतन्त्र भारतीयोंके साथ अच्छे व्यवहारके बदले ऐसे गिरमिटिया भारतीयोंकी, जो नेटाल लाये जायें, आजादीका बलिदान करना अत्यन्त अनैतिक होगा, और स्वतन्त्र भारतीयोंको यह कभी स्वीकार्य भी नहीं होगा। इसलिए आशा की जाती है कि अनिवार्य वापसीके सिद्धान्तका निरन्तर विरोध किया जायेगा। श्री चेम्बरलेनके वक्तव्यसे ऐसा मालूम होता है कि यह सिद्धान्त पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु नेटाल-सरकार इसपर बिलकुल मौन है, इसलिए आशा तो है कि आखिर श्री चेम्बरलेनने जो घोषणा की है, उसमें गलती हुई है।

लॉर्ड मिलनरके नोटिसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप नेटालमें (विक्रेता-) परवानोंके बारेमें संघर्ष फिर जारी कर दिया गया है। स्वभावतः, नेटालका साहस और भी बढ़ गया है। और, आनेवाले नये वर्षको दृष्टिमें रखते हुए स्थित बहुत गम्भीर हो गई है।

जैसा कि आपको ओपिनियनसे मालूम होगा, न्यूकैसिलमें एक अच्छी आदर्श दूकानके लिए एक ब्रिटिश भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। डर्वनमें चार भारतीयोंके परवाने सिर्फ इसलिए नामंजूर कर दिये गये हैं कि उन्होंने दूकानोंकी अदला-बदली की थी। उनके परवाने नये न थे। शायद श्री नाजर आपको डर्वनसे लिख रहे होंगे, किन्तु चूंकि म विकता-परवाना अधिनियमका इतिहास प्रारम्भसे जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसपर भी लिखूँ।

ट्रान्सवालमें स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि उस लम्बे तारमें बताई गई थी, जो कुछ दिन पहले भेजा गया था। अब समय आ गया है जब कि वर्तमान भारतीय परवानोंके सम्बन्धमें निश्चित घोषणा होनी चाहिए और असली शरणार्थियोंको परवाने देनेके बारेमें जो कठिना-इयाँ हैं उन्हें भी दूर कर देना चाहिए।

आपका आज्ञाकारी सेवक, मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

इंडिया ऑफ़िस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक रेकर्ड्स, २८५२।

#### ३३०. विकेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवितः १

यह एक अजीब संयोगकी बात है कि भारतीयोंके परवानोंको दवानेमें जब न्यूकैसिलकी नगर-परिषद पूरे जोरसे लगी हुई है, ठीक उसी समय डर्बनकी नगर-परिषद भी पहले जैसा ही उत्साह प्रकट कर रही है। परवाना-अधिकारीने चार भारतीयोंके परवाने दूसरी जगहपर व्यापार करनेके लिए नये करनेसे इनकार कर दिया। हम बीचमें बता दें कि इस नई जगहकी सफाईके वारेमें कोई शिकायत नहीं थी। खैर, इस इनकारीपर डर्बनकी नगर-परिषदमें अपील की गई। लेकिन वह नामंजूर हो गई और अधिकारीके निर्णयको वहाल रखा गया। इन चार व्यापारियोंकी तरफसे श्री रॉबिन्सनने वकालतनामा लिया था। अपनी वहसमें उन्होंने इशारा किया कि परवाना-अधिकारीको नगर-परिषदकी तरफसे पहले ही इस बारेमें सूचना मिल गई थी कि उन चार व्यापारियोंके परवाने नई जगहके लिए नये न किये जायें। हमें लगता है कि श्री रॉबिन्सनके कथनमें जरूर कुछ सत्य है, यद्यपि नगर-परिषदने इसका प्रतिवाद किया है। किन्तु दक्षिण आफ्रिकामें इस तरहके कूटनीतिक प्रतिवाद कोई नई बात नहीं है। नगर-परिषदका प्रतिवाद हमें इसी श्रेणीका दिखाई देता है। यह एक दुःखद बात है। परन्तु अभी हमें घटनाके इस पहलूसे इतना वास्ता नहीं है, जितना उस कठोर संघर्षसे है, जो अपनी सम्पूर्ण भयानक उत्कटताके साथ भारतीय समाजपर लादा जा रहा है और जिसका सबसे अधिक गहरा असर उसके व्यापारी अंगपर पड़ रहा है।

श्री चेम्बरलेन जब यहाँसे हजारों मीलके फासलेपर थे और जब उन्होंने दक्षिण आफ्रिका देखा तक नहीं था, तब उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंको वे कुछ राहत दिला सके थे। हमारा मतलब उस गश्तीपत्रसे है, जो उनके सुझावपर सरकारने भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओंके नाम भेजा था और जिसमें कहा गया था कि यद्यपि उनको अमर्याद सत्ता दे दी गई है, तथापि वे उसका उपयोग बहुत सोच-समझकर और सौम्यताके साथ ही करें। अगर वे चाहें कि यह सत्ता उनके पास बनी रहे तो उन्हें चाहिए कि वे निहित स्वार्थोंको जरा भी न छेड़े। अगर इन सुझावोंका ठीक तरहसे पालन नहीं किया गया तो उनकी यह सत्ता छिन जायेगी।

हमने समझा था कि इस गश्तीपत्रका आवश्यक और उचित असर हो गया, यद्यपि उसी समय कांग्रेसने श्री चेम्बरलेनको स्मरण दिला दिया था कि उनका सुझाया उपाय एक कामचलाऊ उपाय-मात्र है और उससे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंको स्थायी संरक्षण नहीं मिलेगा। हमारा भय सही सावित हुआ। आज हम देखते हैं कि इस कानूनमें नगर-परिषदोंको जो असाधारण सत्ता दी गई है, उसके वलपर उन्होंने सारे उपनिवेशमें अपनी वही पहले ग्रहण की हुई नीति पूर्ण रूपमें फिर कार्यान्वित करनी शुरू कर दी है और अगर हम जानना चाहें कि उनकी इस नई कार्रवाईका कारण क्या है, तो हमें पता चलेगा कि श्री चेम्बरलेन, जिन्होंने दक्षिण आफिकामें स्मरणीय यात्रा की, और खुद लॉर्ड मिलनर इसके कारण हैं। उपनिवेशियोंने शायद सपनेमें भी यह कल्पना नहीं की होगी कि ब्रिटिश संविधानके बुनियादी सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित मामलोंमें श्री चेम्बरलेन इतनी आसानीसे झुक जायेंगे। इंग्लैंड पहुँचनेपर भी दक्षिण आफिकाकी उपनिवेश-सम्बन्धी नीतिका विरोध करनेकी उन्होंने सदा अनिच्छा ही प्रकट की है — भले ही वह ब्रिटिश परम्पराओंको साफ-साफ भंग करती हो। इसी प्रकार उपनिवेशियोंकी अपनी सत्ताके वारेमें जो धारणा थी उसे लॉर्ड मिलनरने वाजार-सूचना निकाल कर और भी पुष्ट कर

7

दिया है। अब उपनिवेशी सचमुच इस नतीजेपर पहुँच गये हैं कि, अगर प्रत्यक्ष शाही उपनिवेशके अन्दर ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अलग विस्तियाँ कायम करने और उनके परवानोंपर अंकुश लगानेका सिद्धान्त मंजूर और पसन्द हो सकता है, तो नेटाल जैसे स्वशासित उपनिवेशमें तो वह और भी अधिक अच्छी तरह लागू किया जा सकता है।

परिणाम यह है कि विकेता-परवाना अधिनियमपर पूरे जोर-शोरके साथ अमल शुरू हो गया है। यह नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए दूसरे जीवन-संघर्षका शायद आरम्भमात्र है। और अगर हमारा अनुमान सही है तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीयोंने श्री चेम्बरलेनकी दक्षिण आफिका-यात्रासे रोटीकी आशा की थी; परन्तु उसके बदलेमें उन्हें पत्थर ही मिल रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३

## ३३१. गुलामसे कॉलेज-अध्यक्ष

श्रीमती बेसेंटने कहीं कहा है कि इंग्लैंडकी आज जो प्रतिष्ठा है सो उसके योद्धाओं के कारण नहीं, परन्तु उस राष्ट्र द्वारा किये गये एक महान कार्य — गुलामों की मुक्ति — के कारण है। बुकर टी॰ वाशिंगटनकी जीवन-कथामें यह सत्य बड़े अनूठे ढंगसे चरितार्थ हुआ दिखाई देता है। ईस्ट ऐंड वेस्टके ताजा अंकमें बुकर टी॰ वाशिंगटनपर श्री रोलाँका एक बड़ा दिलचस्प लेख छपा है, जो हमारे पाठकों का घ्यान दिलाने लायक है।

बुकरका जन्म सन् १८५८ के आसपास हुआ था। जबतक वह गुलाम रहा लोग उसे इसी नामसे जानते थे। अपने जन्मकी सही तारीख और सन्का खुद उसे भी पता नहीं था। श्री रोठाँने लिखा है: " उसकी हालत औसत दर्जेकी थी। श्रीमती बीचर स्टाउने अपने उपन्यासमें जिन पशुतुल्य मालिकोंका जोरदार वर्णन किया है, वैसा उसका मालिक नहीं था। इसलिए उसे वे अत्याचार नहीं सहने पड़े; परन्तु जो मालिक अपने गुलामोंके प्रति दयालु थे वे भी उन्हें तुच्छ जीवों -- उपयोगी पालतू पशुओंकी तरह रखते थे। वे मानते थे कि अगर उनसे कसकर काम लेना है तो उन्हें ठीक तरहसे खानेके लिए भी देना जरूरी है। इन पशओंको दूसरे प्रकारके आराम देना तो वे जरूरी ही नहीं मानते थे। इन आरामोंको वे गरीब जाने भी क्या?" गुलामोंके मुक्त कर दिये जानेकी घोषणा जब हुई तब वुकर-परिवार वागानको छोड़कर शहरमें रहने चला गया। वुकर अनपढ़ था। परन्तु उसे पढ़ने-लिखनेकी — शिक्षित वननेकी बड़ी इच्छा थी। इसलिए उसने अंग्रेजी भाषाकी प्रारम्भिक वातोंका अभ्यास शुरू किया और वह एक रात्रि-पाठशालामें जाने लगा। बौद्धिक प्रगतिके इस कठिन काममें बहुतसे गोरे सहायकोंने उसकी मदद की। इसमें से मुख्य जनरल आर्मस्ट्राँग थे, जिन्होंने गृह-युद्धमें वड़ा काम किया था। श्री रोलाँ आगे लिखते हैं: "जनरल आर्मस्ट्राँग एक पैगम्बर-से थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन रंगदार जातियोंकी सेवामें अपित कर दिया था। वे उनकी जरूरतोंको पूरी तरह जानते थे और उन्होंने हिन्तियों और रेड इंडियनोंकी सेवाके लिए सन् १८९८ में हैम्प्टन (वर्जीनिया) में एक खेतीका तथा अध्यापनका काम सिखानेवाला विद्यालय खोला था, ताकि इन जातियोंके युवक और युवतियाँ इसमें शिक्षा पाकर अपनी जातिमें शिक्षकोंका काम कर सकें।" हमारे चरित्र-नायकको वड़ी अभिलापा थी कि वह इस संस्थामें शिक्षा प्राप्त करे; इसलिए उसने एक फीजी अफसरके यहाँ नौकरी कर ली और जब पास कुछ धन इकट्ठा हो गया तब हैम्प्टनको चल पडा।

उसे पांच सो मोलका फासला तय करना था। "एक रंगदार जातिका मनुष्य होनेके कारण मार्गमें उसे और भी बदुत-सी फठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। गोरोंके होटलोंमें उसे ठहरने नहीं दिया जा सकता था। अने ह बार उसे खुळेमें सोना पड़ा और अपना पेट भरनेके लिए दिन-दिन भर काम करना पड़ा। परन्तु यह कभी झिझका नहीं। अन्तमें वह हैम्प्टन पहुँचा। उसकी सुरत-राकल और कपड़े इतने खराब और गन्दे थे कि उसे शायद ही कोई अन्दर आने देता। परन्तु संस्थाकी व्यवस्थापिकाको लगा कि सायद नौकरकी दृष्टिसे उसका कोई उपयोग हो सके। इसलिए उसे वहां रहनेकी इजाजत मिल गई। खाने और पढ़ाईका खर्चा निकालनेके लिए उसने दरवानका, कमरोंकी सफाईका और हर तरहका काम किया। इतना सब काम करके भी कक्षाओं में अपनी पढ़ाईपर यह परिश्रमपुर्वक पूरा ध्यान देता रहा।" जनरल नामंस्ट्रांग बड़े सहानुभृतिशील पुरुप थे। वहाँ इतने उद्यमी विद्यार्थीकी तरफ उनका ध्यान न जाये, यह असम्भव था। ये उसकी तरफ विशेष रूपसे ध्यान देने लगे। फलतः युकर संस्थाके सबसे अधिक प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थियोंमें से एक सावित हुआ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उसका दृष्टिकोण और भी विशाल बन गया, और गरीबी तथा दूसरी तमाम प्रकारकी कठिनाइयोंसे ज्झनेकी नई राक्ति उसे प्राप्त हो गई। अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि इस ज्ञानका सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि वह अपना जीवन अपने देशभाइयोंकी त्तेवामें लगा दे और उन्हें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेमें मदद करे। इस उच्च उद्देश्यको लेकर वुकरने पहले एक छोटी-सी पाठशाला मालदेनमें और वादमें वाशिगटनमें खोली। परन्तु उसे शीघ्र ही हैम्प्टनसे निमन्त्रण मिला कि वहाँ जाकर वह संस्थामें पढ़नेवाले रेड इंडियनोंको पढ़ानेका काम स्वीकार कर छ। खुद ह्या होनेके कारण अमरीकी इंडियनोंके साथ व्यवहारमें शुरू-शुरूमें उसे कुछ कठिनाई हुई; परन्तु इसमें उसकी सौम्यता और चतुराईकी विजय हुई और सारा विरोध शान्त हो गया। आज जिसे हम टस्केजीका आदर्श कॉलेज कहते हैं उसकी युनियाद इस छोटे-से प्रारम्भिक कार्यसे ही पड़ी थी। वुकरके दिलमें एक वात पक्की तरहसे बैठ गई — " हिद्यायोंके लिए आज सबसे जरूरी चीज यह है कि व्यापार-व्यवसाय और दस्तकारियोंमें ऐसे काम सीखें जिससे आर्थिक लाभ हो। वे अच्छे किसान वनें, अपने जीवनमें वचत करना सीखें और फसल घरमें आनेसे पहले जो साहुकार उन्हें अपनी फसलको रेहन रख देनेके लिए ललचाते हैं उनसे वचना सीखें।" इस निश्चयको लेकर बुकर टस्केजीके लिए रवाना हुआ और सन् १८८१ में एक मामूली झोंपड़ेके अन्दर उसने अपनी पाठशालाका आरम्भ कर दिया। परन्तु केवल पाठशाला खोल देनेसे थोड़े ही काम चलता है। अन्य अनेक नेताओंकी भांति उसे इस संस्थाके लिए विद्यार्थी भी ढूंढ़-ढूंढ़ कर लानेका काम करना पड़ा। जैसा हम सोच सकते हैं, उसकी अक्षरज्ञानके साथ औद्योगिक शिक्षाको जोड़ देनेकी वातका लोगोंने शुरू-शुरूमें उत्साहसे स्वागत नहीं किया। इसलिए अपनी पद्धतिका लाभ लोगोंको समझानेके लिए उसे जगह-जगह घूमना पड़ा। सुधार और प्रगतिकीं इस संघर्षभरी यात्रामें उसे कुमारी ओलीविया डेविड-सनसे बड़ी मदद मिली। इसके साथ आगे चलकर उसने विवाह भी कर लिया। इस यात्राका परिणाम वहुत अच्छा निकला। उसकी वातका लोगोंने स्वागत किया और अब इतने अधिक विद्यार्थी संस्थामें आने लगे कि वहाँ जगहकी तंगी अनुभव होने लगी। परन्तु वुकर - जो अव अपने नामके साथ 'वाशिगटन' भी लिखने लगा था - हारनेवाला नहीं था। उसने कर्ज लेकर सौ एकडका एक वाग खरीद लिया। अब औद्योगिक शिक्षणकी अपनी कल्पनाको कार्यान्वित करनेका अच्छा अवसर उसे मिल गया। सबसे पहले उसने अपने विद्यार्थियोंको लेकर एक जपयुक्त इमारत खड़ी कर ली। इस काममें मिट्टी भी विद्यार्थियोंने ही खोदी और इंटें भी

उन्हींने वनाईं तथा पकाईं। आज टस्केजी कॉलेजके पास उसकी अपनी चालीस इमारतें हैं। एक सुन्दर ग्रन्थालय भी है, जो श्री ऐंड्रचू कार्नेगीकी देन है। ये सब २,००० एकड़की जायदादपर हैं। इनमें पंद्रह मकान भी शामिल हैं। इस सारी जायदादका मूल्य एक लाख पौंडके करीब होगा। सालाना खर्चा १६,००० पौंडका है। १,१०० लोग वहाँ रहते हैं। हर विद्यार्थी पर वहाँ १० पौंड खर्च होता है। भोजन खर्च कुछ तो नकद लिया जाता है और कुछ परिश्रमके रूपमें। चार वर्षका अभ्यासक्रम पूरा करनेके लिए ४० पौंड काफी होते हैं। २०० पौंड जमा करानेपर एक स्थायी छात्रवृत्तिका प्रवन्ध हो सकता है। बड़े-बड़े दानी पुरुषोंसे उसे दान प्राप्त होता है। अन्य लोगोंसे भी चन्दा आता रहता है। यह सब मिलाकर संस्थाके स्थायी कोषमें अच्छी रकम हो गई है। सन् १८९८ में संयुक्त राज्य अमेरिकाकी सरकारने संस्थाको अलावामामें २५,००० एकड़ जमीन शिक्षा-प्रचारके हेतु प्रदान की है। कोई वीस राज्यों और प्रदेशोंके विद्यार्थी यहाँ पढ़नेके लिए आते हैं। कॉलेजमें छियासी अध्यापक हैं और भिन्न-भिन्न प्रकारके छव्वीस उद्योग सिखाये जाते हैं। अपने पाठच-विषयोंके अलावा हर विद्यार्थी और विद्यार्थिनीको कोई-न-कोई एक व्यवसाय सीखना होता है। पुरुषोंको मुद्रणकला, बढ़ईगिरी और ईंटें वनानेका काम सीखना होता है। (ईंटें बनानेके काममें तो वे इतने कुशल हो गये हैं कि हर महीने उत्तम प्रकारकी एक लाख ईंटें बना सकते हैं।) इसके अलावा वे खेती-सम्बन्धी कई कियाएँ सीखते हैं। स्त्रियाँ सादी सिलाई, कपड़े वनाना, स्वयंपाक, लोहा करना और दूध-मक्खनका काम, मुर्गीपालन तथा फलोंकी खेती-सम्बन्धी हर काम सीखती हैं। बागवानी टस्केजीकी विशेषता है। वहाँ फार्मपर पाँच हजार नाशपातीके पेड़ हैं। छात्रोंका अपना एक वाग भी है, जिसकी उपज वाजारमें भेजी जाती है। वागकी योजना विद्यार्थियोंकी अपनी है और यह लगाया भी उन्हींने है। फिर • उन्होंने एक ठंडा फार्म-गृह बनाया है। इसमें बढ़ईका जितना भी काम था वह खुद विद्या-र्थियोंने किया है। यहाँ साग-सञ्जीकी लागत और विक्रीका वरावर हिसाव रखा जाता है। हाल ही में परिचारिकाओंके प्रशिक्षणका महकमा भी वहाँ खुल गया है और वालशिक्षणकी सुविधा भी है ही। कॉलेजके अहातेके अन्दर बचत-वैंककी स्थापना भी कर दी गई है और कॉलेजका अपना एक डाकघर भी है, जो राज्य द्वारा मान्यता-प्राप्त है तथा सरकारके प्रति जिम्मेदार है। कॉलेजसे एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है।

अकेले हाथों और असंख्य किठनाइयोंकी परवाह न करके श्री वुकर टी॰ वाशिंगटनने इतना काम कर दिखाया। उनका भूतकाल भी ऐसा गौरविंशाली नहीं था, जिससे उन्हें कोई प्रेरणा मिलती। बहुतसे प्राचीन राष्ट्रोंको इसका गर्व होता है। आज उनका प्रभाव इतना अधिक और व्यापक है कि काले-गोरे सबमें वे समानरूपसे लोकप्रिय हैं। कुछ समय पहले हमने अखवारोंमें पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिकाके राष्ट्रपतिने उन्हें ह्वाइट हाउसमें निमन्त्रत किया था। "यह एक अभूतपूर्व वात थी। अमेरिकामें तो यह एक आन्तिकारी घटना कही जायेगी, जहाँ कुछ समय पूर्व अगर किसी गोरेको हन्शीका स्पर्श भी हो जाता तो वह अपने आपको अपवित्र हुआ मानता था।" हार्वर्ड विश्वविद्यालयने उनको 'मास्टर ऑफ आर्टस् 'की उपाधिसे गौरवान्वित किया है। जब वे यूरोपकी यात्रा पर गये थे तब उनके भाषणोंमें झुण्डके-झुण्ड लोग आर्कापत होते थे और उनकी सराहना करते थे। इस प्रकारका जीवन सबके लिए एक सबकके समान है। उनका जीवन जो इतना सम्मानमय है सो व्यर्थ नहीं। यह सम्मान उन्होंने धीरजके साथ वर्षानुवर्ष परिश्रम करके और अनेक दु:ख झेलकर अर्जित किया है। श्री वार्शिंगटन अपने लिए दूसरा मार्ग भी पसन्द कर सकते थे, जहाँ शायद वे दूसरोंकी दृष्टिमें

अधिक सफल होते। परन्तु उन्होंने यह जरूरी समझा कि सबसे पहले अपने भाइयोंको उठायें और उन्हें आनेवाले महान कार्योंके लिए तैयार करें। इस तरह अपने साथ-साथ उन्होंने अपने देशभाइयोंको इतना ऊँचा उठा दिया कि जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता; और उनके तथा हम सबके सामने, जो-जो भी उनके जीवनसे कुछ सीखना चाहें, एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर दिया। अपने देशभाइयोंसे, अन्तमें, हम केवल एक बात और कहेंगे। हमारे देशमें भी ऐसे कई पुरुप हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन देशको समर्पित कर दिया है। परन्तु हमें कहना पड़ता है कि इस पुरुपका जीवन ऐसे प्रत्येक ब्रिटिश भारतीयसे बढ़ जाता है। और उसका कारण केवल एक ही है— यह कि, हमारा अतीत अत्यन्त महान और हमारी सम्यता प्राचीन है। इसलिए हमारे लिए जो बात स्वाभाविक मानी जाती है, और है भी, वह वुकर टी॰ वाशिगटनके लिए बहुत बड़ी योग्यताकी वन जाती है। जो हो, इस प्रकारके चरित्रोंका चितन सदा हितकर ही होता है।

[अंग्रेओसे] इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३

### ३३२. गिरमिटिया मजदूर

विधान-परिपदमें माननीय श्री जेमिसनके प्रश्नका जवाब देते हुए प्रधानमन्त्रीने बताया कि गिरिमिटिया भारतीयोंको अनिवार्यतः स्वदेश भेजनेके प्रश्नसे सम्बन्धित कागजात गोपनीय हैं; इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस विपयमें अभी लिखा-पढ़ी जारी है। इस कथनसे प्रकट होता है कि भारत-सरकारने मजदूरींको अनिवार्य स्पसे स्वदेश लौटानेवाली धारापर अभी अपनी मंजूरी नहीं दी है। अगर ऐसी बात है तो पिछले अंकमें हमने श्री चेम्बरलेनकी जो बात छापी थी वह शायद पक्की नहीं थी और वह अधूरी जानकारीके आधारपर कही गई थी। साथ ही यह भी निःसन्देह सही है कि नेटालके प्रतिनिधियों द्वारा पेश किये गये इस प्रस्तावके प्रति भारत-सरकारने अवश्य ही सहानुभूति प्रकट की है। हम तो यही आशा कर सकते हैं कि भारत और इंग्लैंडका लोकमत भी मजदूरोंके लिए बनाये गये शर्तनामेमें कोई ऐसी धारा जोड़ना असम्भव बना देगा, जो सरासर अन्याययुक्त और अनुचित हो। स्वर्गीय श्री सॉंडर्सने कहा था: इन गरीव आदमियोंको यहां लायें, उनकी सारी शक्तिका दोहन कर लें और फिर उन्हें वापस स्वदेश लौटा दें, इससे अधिक अच्छा तो यही है कि उन्हें यहां लायें ही नहीं। '

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३

र. प्रवासी-आयोग (इमियेशन कमिशन)की रिपोर्ट; देखिए खण्ड १, ५४ २२५-६ ।

#### ३३३. ऑरेंज रिवर कालोनी

श्री फ्रान्सिस लाजारस नामक डर्वनमें पैदा हुए २७ वर्षीय भारतीयने ब्लूमफ़ाँटीनके रेजि-डेंट मजिस्ट्रेटसे प्रार्थना की है कि उन्हें ऑरेंज नदीके पवित्र उपनिवेशमें बसनेकी और वहाँ एक फोटोग्राफरके सहायकका काम करनेकी अनुमति दी जाये। इसपर व्लूमफाँटीनके निवासियोंको मुचित किया गया है कि अगर उन्हें इसपर कोई आपित हो तो वे अपना विरोध इस मुचनाके प्रकाशित होनेके तीस दिनके अन्दर उनकी अदालतमें पेश कर दें। इस अवधिके वाद मिजस्ट्रेट उस प्रार्थनापत्रको राज्यके अध्यक्ष -- इस समय लेपिटनेंट गवर्नर -- की सेवामें भेज देंगे। वे या तो उसको मंजर करके अर्जदारको उपनिवेशमें वसनेकी मंजरी दे देंगे या उस सम्बन्धमें आव-क्यक जाँच करनेकी आज्ञा प्रदान कर देंगे। क्योंकि, राज्यके अन्दर वसनेकी अनुमति मिलना ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार है; और अगर अर्जदारको अनुमति मिल गई तो वह उस उप-निवेशका -- जिसे व्यर्थ ही ब्रिटिश कहा जाता है -- गर्वीला निवासी वन जायेगा। हम बता दें कि इस सारी लम्बी-चौड़ी कार्रवाईका परिणाम यह होगा कि वह आदमी राज्यमें केवल रह सकेगा, अर्थात् उसे कोई जायदाद रखने, व्यापार करने और खेती करनेका अधिकार न होगा। और अगर अर्जदार घरमें सेवा-टहल करनेवाला नौकर नहीं है और अपने गोरे मालिकके साथ नहीं रहता है, तो स्वभावतः उसे बस्तियोंमें ही रहना होगा। जब लड़ाई छिड़ी तब हम उन लोगोंमें से थे जिन्होंने शंकाशील भारतीयोंको आश्वासन दिया था कि लड़ाई समाप्त होते ही दोनों उपनिवेशोंमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंकी केंद्रें और बन्दिशें खत्म हो जायेंगी; और जब हम उन्हें बताते थे कि, देखिए, लड़ाईके कारणोंमें से एक आपपर लादी गई बन्दिशें भी एक कारण है, और अगर लड़ाईमें अंग्रेजोंकी जीत हुई तो आपकी वन्दिशें भी जरूर हटेंगी, तो उनका समाधान हो जाता था। परन्तु कमसे-कम अभी कुछ समयके लिए तो शंकाशीलोंकी आशंकाएँ सही सावित हुईँ और दोनों उपनिवेशोंमें एशियाई-विरोधी कानून हमारे देशभाइयोंपर भयंकर अत्याचार ढा रहा है। श्री चेम्बरलेनकी नींद कब टूटेगी?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३

## ् ३३४. पॉंचेफस्टूम पीछा नहीं छोड़ेगा?

मालूम होता है, पाँचेफस्ट्रूमके व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स) को उस नगरके ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंसे बहुत डाह है। हाल ही में कुछ फेरीवालोंपर निवासके वारेमें कुछ मुकदमे चलाये गये थे। उनमें मिजस्ट्रेटने जो फैसला दिया उससे असंतुष्ट होकर अब उसने इस तरहके सबूत इकट्ठे करनेका निश्चय किया है कि पुरानी सरकारने भारतीयोंके लिए अलग बस्तियाँ मुकर्रर की थीं या नहीं, और इसीलिए पुराने कागजातकी जाँच करनेकी अनुमितकी उसने माँग की है। इस सम्बन्धमें रैंड डेली मेलसे हम एक विवरण अन्यत्र छाप रहे हैं। अगर वह सही है तो कहना होगा कि पाँचेफस्ट्रूमका व्यापार-संघ वाँक्सवर्गके सज्जनोंसे भी एक कदम आगे वढ़ गया है। व्यापार-संघके रुखसे स्पष्ट दिखाई देता है कि मिजस्ट्रेटके फैसलेपर उसे विश्वास

नहीं है और इसलिए यह उसकी छानवीन करना नाहता है। हमें ज्ञात हुआ है कि छियानवे व्यापारियोंके दस्तधतसे एक और अर्जी दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि संघ अपना प्रमाय डालकर यह कोतिय करे कि अब आगे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंको परवाने विये जाये। कमसे-कम "पटेल नामक व्यक्तिको तो हरगिज न दिया जाये, जिसकी दूकानका सामना नागरिकोंके अधिकारकी जमीनों (वर्गर राइट अर्वेन) की ओर है।" इन तमाम अर्जेदारों और व्यापार-संघकों भी हम याद दिला देना चाहते हैं कि अब तो तमाम विटिश भारतीय व्यापारियोंको शालार-सूचनाओंके मातहत ही परवाने जारी किये जा रहे हैं। इसलिए गरीब भारतीय व्यापारियोंको तंग करनेके लिए इस नोटिसका भंग करना उनके लिए वैप नहीं होगा। 'तंग करना' शब्दोंका प्रयोग हम जानवूजकर कर रहे हैं; क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, उपर्युक्त सूचनामें भारतीयोंके लिए बहुत कम — लगभग कुछ नहीं — छोड़ा गया है। तमाम नये परवानेदारोंको हिदायतें मिल चुकी हैं कि वे बस्तियोंमें चले जायें। वे अपने परवाने दूसरे आदमोको नहीं वेच सकेंगे। अब भारतीय व्यापारियोंके पास क्या रह जाता है? क्या पाँचफह्रूम व्यापार-संघके प्रभावशाली व्यापारी इन सूचनाओंके बाद गरीव भारतीय व्यापारियोंक पास जो कुछ वच रहेगा उसे भी छीन लेंगे?

[ मंग्रेजीते ]

दंदियन जोपिनियन, १०-९-१९०३

#### ३३५. जापानी सूतक-नियम

सारा संसार जापानियोंकी चौकसी उद्यमशीलताकी तारीफ करता है। लेकिन सूतक (क्वा-रेटोन) के प्रवन्धमें भी वह अगर पश्चिमी देशोंसे आगे नहीं वढ़ गया है तो कमसे-कम उनकी वरावरी जरूर करता है। मिडक्ल रेक्डमें एक लेखक लिखता है कि जापानके सूतक-सम्बन्धी नियम बड़े सस्त हैं, क्योंकि जहाजों द्वारा जापानसे चीन और कोरियाके बीमारीके क्षेत्र केवल दो-तीन दिनके रास्तेपर हैं, और एशियाखण्डसे जापानका व्यापार भी बहुत है।

जहाजके जापानी वन्दरगाहमें प्रवेश करते ही एक नीकामें जापानके सूतक-डॉक्टरोंकी फीज जहाजके ऊपर आ जाती है। उनकी नीका अणुवीक्षण यन्त्रों और कीटाणु-सम्बन्धी जाँचके यन्त्रोंसे लैंस होती है। हर डॉक्टर कमसे-कम एक विदेशी भाषा जानता है। फलतः अंग्रेज, फ्रान्सीसी, जमंन, रूसी, चीनी — मतलव, हर राष्ट्रके निवासियोंकी जांच उनकी अपनी भाषामें ही वहाँ की जा सकती है।

जहाजपर सारे यात्री और खलासी कतारमें खड़े कर दिये जाते हैं। फिर उनके नाम पढ़-पढ़ कर उन्हें बुलाया जाता है। इस तरह नामावलीकी जांच हो जाती है। ज़बतक यह चलता रहता है डॉक्टर कतारमें खड़े हर आदमीकी जांच करते रहते हैं, उसकी नब्ज देखते हैं, उसे अपनी जवान दिखानेको कहते हैं, और अगर कहीं कोई बीमारीका चिह्न दिखाई दिया तो झटसे थर्मामीटर निकालकर उसका तापमान भी देख लेते हैं।

इस जाँचको कोई टाल नहीं सकता। एक ही आदमीको दो वार डेकपर भेज देनेवाली चाल यहाँ काम नहीं देती; क्योंकि जब डेकपर गिनतीका काम होता है तब अपने-अपने कामपर हाजिर हर आदमीकी हाजिरी उसके स्थानपर जाकर ले ली जाती है।

जिन आदिमयोंमें वीमारीके लक्षण पाये जाते हैं, उन्हें अलग करके उनकी जाँच अधिक गहराईसे की जाती है। रोग-निदानकी आधुनिकतम पद्धतिमें डॉक्टर निपुण होते हैं। सूतकके नियमोंका पालन इतनी सावधानीसे किया जाता है कि अगर कोई जहाज एक जापानी बन्दरगाहसे दूसरे जापानी बन्दरगाहमें भी जाता है, तब भी उसके खलासियोंकी जाँच इन्हीं नियमोंके अनुसार होती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३

## ३३६. विकेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: २

अगली जनवरीमें परवानोंको नया करवाना होगा। इस सम्बन्धमें नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी किस्मतमें क्या-क्या बदा है इसकी कुछ पूर्व-सूचना न्यूकैसिल और डर्बनकी नगर-परिषदोंके निर्णयोंसे मिल सकती है। अगले वर्ष भी उन सारी बातोंके अपने सम्पूर्ण भट्टेपनके साथ दोहराये जानेकी आज्ञा है, जो सन् १८९८ में हुई थीं। अतः इस वर्षमें भारतीयोंको अपने परवानोंके सम्बन्धमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पडा, इसका सिंहावलोकन कर लेना अनुचित नहीं होगा। तब इस हलचलका नेतृत्व न्यूकैसिलकी नगर-परिषदने किया था। संयोगकी बात है कि इस वर्ष भी वही अग्रभागमें है। जैसा कि किसी पिछले अंकमें हम बता चुके हैं, सन् १८९८ में न्यूकैसिलमें परवाना-अधिकारीने तमाम ब्रिटिश भारतीयोंको शुरू-शुरूमें परवाने जारी करनेसे इनकार कर दिया था। अन्यायके शिकार बने व्यापारियोंको बहुत भारी फीस देकर वंकील करना पड़ा था। परिणाम यह हुआ था कि नौमें से छःके परवाने नये करनेकी आज्ञा नगर-परिषदने दे दी थी। पाठकोंको याद होगा कि इसपर मामला सम्राटकी न्याय-परिषद (प्रीवी कौन्सिल) को यह निर्णय लेनेके लिए भेजा गया था कि विकेता-परवाना अधिनियमके मातहत नगर-परिषदके निर्णयपर अपील सुननेका अधिकार उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयको है या नहीं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालयको यह अधिकार है; परन्तु सम्राट्की न्याय-परिषदने ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध निर्णय दिया। इस अपीलमें भारतीयोंका ६०० पौंडसे भी अधिक खर्च लगा, परन्तु इस सबका नतीजा यह निकला कि श्री चेम्बरलेन तथा विधान--निर्माताओंने महसूस किया कि अपीलका अधिकार छीन लेनेमें बड़ी भूल हुई है। अतः सरकारने नगर-परिषदों और स्थानिक निकायोंको गश्ती सूचनाएँ भेजीं कि उन्हें अपने अधिकारोंका उपयोग बहुत विवेकपूर्वक और उचित तरीकेसे करना चाहिए एवं निहित स्वार्थोंका पूरा ध्यान रखना चाहिए; अन्यथा कान्नपर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसका कुछ समयके लिए तो अभीष्ट परिणाम हुआ। फलतः अभीतक गाँवों और वहुत दूरकी जगहोंको छोड़कर परवानोंको नया करवानेमें कहीं कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। डर्वन नगर-परिषदके कुछ सदस्योंने तो कानूनके प्रति अपनी नापसन्दगी भी जाहिर की और परवाना-अधिकारियों द्वारा वरते जानेवाले पक्षपातकी निन्दा भी की। श्री कॉलिन्स उनमें से एक थे। श्री लैविस्टरने, जो आज महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) हैं, जब वे नगर-परिषदमें थे, अधिक कडे शब्दोंमें अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि नगर-परिषदोंसे अपेक्षा की जाती है कि वे केवल रंगके वहाने परवाने देनेसे इनकार कर दें। यह "काम गन्दा "है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर विधानमण्डलकी यह इच्छा है कि ऐसा काम किया जाये तो वह इस दिशामें ईमानदारीसे कानून बना दे और नगर-परिषदोंके करनेके लिए यह गन्दा काम न छोड़े। परन्तु अब इस गश्ती-सूचनाका असर पूर्णतया नष्ट हो चुका है। स्थिति

अत्यन्त गम्भीर है। इस संजटके निवारणके लिए भारतीयोंको अपनी सम्पूर्ण शक्ति बटोर लेनी होगी। गत दिसम्बरमें जब श्री चेम्बरलेन यहां आये थे तब उन्होंने कहा था कि जो भारतीय पहलें ही उपनिधेनमें वस गये हैं, उनके साथ सम्मानपूर्ण और उचित व्यवहार होगा। श्री चेम्बरलेनका समर्थन करते हुए सर आल्बर्ट तो यहांतक कह गये कि विजेता-परवाना कानून दोपपूर्ण है, क्योंकि उसमें अपीलका अधिकार छीन लिया गया है।

हम असंस्य बार कह चुके हैं कि उपनिवेदियोंकी भावनाओंका समाल रखते हुए नगर-परिपदें विषेता-परवानोंके प्रश्नके विषयमें जैसे उचित समझें, नियम बना लें; परन्तु यह ध्यान रहीं कि उनमें मनमानी न होने पाये और विरोधका आधार केवल रंग न हो। अगर वस्तु-भण्डार आसपानको इमारतीके बीच फबने जैसे नहीं हैं, तो नगर-परिपर्वे ऐसा साफ-साफ कह दें और नमें मकान बनानेपर जोर दें। अगर खुद अर्जदारमें ही कोई दोप हो तो उसे बुख्वाकर यह बता दिया जाये और उसे दुहस्त करनेके लिए कहा जाये। परन्तु नारी आवस्यक मतौंकी पृति हो जानेपर भी अगर किसीको केवल इसलिए व्यापार करनेसे रोका जाता है कि उसकी चमड़ीका रंग गोरा नहीं है, तो यह एक वहत भारी अन्याय है। कलमकी एक रगउमाप्रसे निर्दोष और निरपराध व्यापारियोंकी रोजी छीन लेना उचित और सम्माननीय व्यवहार तो नहीं कहा जा सकता। हमारी रायमें इसका एक ही उपाय है। सो यह कि, नवींच्च न्यायालयको अपील सुननेका अधिकार दे दिया जाये, जो कि अवैधानिक रूपसे अभी छीन लिया गया है। इस यातके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं कि सारे ब्रिटिश उपनिवेशों में सर्वोच्च न्यायालय सदा गुद्ध रहे हैं और गरीबसे-गरीब ब्रिटिश प्रजाजन आशा कर सकते हैं कि वहां वगैर किसी प्रकारके पदापात या द्वेपके शुद्ध न्याय मिल सकता है। ये न्यायालय जनताकी स्वतन्त्रताके सबसे बड़े आधार हैं और जबतक विधान-मण्डल सर्वोच्च न्यायालयको परवाना-अधि-कारियोंके कार्योपर दिये गये नगर-परिपदोंके निर्णयोंकी अपील सुनने और प्रत्येक मामलेके गुण-दोपोंको तोलकर निर्णय देनेका अधिकार पुनः नहीं दे देते, तवतक भारतीय व्यापारियोंको कभी चैन नसीव नहीं हो सकती, और तबतक तमाम न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्तियोंकी नजरमें विधानसभाका रुख निन्दनीय ही बना रहेगा।

[ अंग्रेजीते ]

इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३

#### ३३७. मजदूरोंकी जवरन वापसी

यद्यपि आयोगने ऐसा कानून वनानेकी कोई सिफारिश नहीं की कि अगर भारतीय अपने गिरिमटकी अवधि पूरी होनेके बाद नया इकरार करनेको तैयार न हों तो उन्हें भारत लौटनेके लिए बाध्य किया जाये, फिर भी में ऐसे किसी भी विचारकी जोरोंसे निन्दा करता हूँ। मेरा पक्का विश्वास है कि आज जो अनेक लोग इस योजनाकी हिमायत कर रहे हैं वे सब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है तब वे भी मेरे समान ही जोरोंसे इसे ठुकरा देंगे। भले ही भारतीयोंका आना रोक दीजिए और उसका फल भोगिए, परन्तु ऐसा कुछ करनेकी कोशिश मत कीजिए जो, में साबित कर सकता हूँ, भारी अन्याय है। यह इसके सिवा क्या है कि हम अपने अच्छे और बुरे दोनों तरहके नीकरोंका ज्यादासे-ज्यादा लाभ उठा लें और जब उनकी अच्छोसे-अच्छी उम्र हमें फायदा

पहुँचानेमें कट जाये तब (अगर हम कर सकें तो, सगर कर नहीं सकते) उन्हें अपने देश लीट जानेके लिए बाध्य करें और इस प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका मुख भोगने देनेसे इनकार कर दें? और आप उन्हें भेजेंगे कहाँ? उन्हें उसी भुखमरीकी परिस्थितिको झेलनेके लिए फिर क्यों वापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके दिनोंमें भागकर वे यहाँ आये थे? अगर हम शाइलाकके समान एक पाँड मांस ही चाहते हैं तो, विश्वास रिखए, शाइलाकका ही प्रतिकल भी हमें भोगना होगा। आप चाहें तो भारतीयोंका आगमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान काफी न हों तो अरबों या भारतीयोंको, जो आधेसे कम आबाद देशकी उपज व खपतकी शक्ति बढ़ाते हैं, निकालकर और खाली करा लें। . . . उपिनवेश भारतीयोंके आगमनको जरूर रोक सकता है, और 'लोक-प्रियताके दीवाने' जितना चाहेंगे उससे कहीं अधिक सरलता के साथ और स्थायी रूपमें रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जबरन निकाल देना उसके वशकी बात नहीं है। और में उससे अनुरोध करता हूँ कि इसकी कोशिश करके वह एक अच्छे नामको कलंकित न करे।

भारतीयोंके प्रवेशके प्रश्नकी जाँच करनेके लिए नियुक्त आयुक्त (किमश्नर) स्वर्गीय श्री जेम्स आरं सेंडिंस ये शब्द हैं। अपने पदकी जिम्मेदारीको पूरी तरह समझते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे। जो बात सन् १८८७ में सही थी, आज भी वह उसी तरह सही है; क्योंकि यह कहते हुए श्री सॉडिंसने सबसे ऊँची भूमिकापर खड़े रहकर, अर्थात् सत्य और असत्य, न्याय और अन्यायकी दृष्टिसे विचार किया था। हमें निश्चय है कि न्याय और अन्यायकी परिभाषामें पिछले सोलह वर्षोमें कोई भारी परिवर्तन नहीं हो गया है। हाँ, जिनके सामने केवल स्वार्थ या ऐसे ही विचार प्रधान रहे हों, उनकी बात हम नहीं करते। परन्तु श्री सॉडिंसने सन् १८८७ में इनका भी बहुत सावधानीसे विचार कर लिया था और फिर भी वे इसी नतीजेपर पहुँचे थे कि एक ब्रिटिश उपनिवेशमें मजदूरोंको जवरदस्ती लौटानेका काम नहीं हो सकेगा। नेटालकी सरकारने कुछ समय पहले इस तरह गिरमिटिया मजदूरोंको उनकी गिरमिटकी अविध पूरी होनेपर जबरदस्ती लौटानेके जो यत्न किये थे और अब फिर किये हैं, उनके बारेमें हमें क्या सोचना चाहिए? आशा करनेके लिए कोई गुंजाइश तो नहीं है, फिर भी हम आशा करना चाहते हैं कि श्री चेम्बरलेनने जो यह कहा कि भारत-सरकारने नेटाल-सरकारके प्रस्तावको अपनी मंजूरी दे दी है इसमें उन्होंने कहीं भूल की है।

सन् १८९४ में मजदूरोंको जबरदस्ती वापस लौटानेका प्रस्ताव लेकर नेटालसे पहला आयोग (किमशन) भारत गया। लॉर्ड एलिंगन उस समय वाइसराय थे। इन्हें वह अपना प्रस्ताव मंजूर करनेके लिए राजी करना चाहता था; किन्तु लॉर्ड एलिंगनने प्रस्तावको उसी रूपमें माननेसे इनकार करते हुए कहा:

में तो यही पसन्द करता हूँ कि अभी जो व्यवस्था है वही जारी रहे, अर्थात् अपनी गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर अगर मजदूर चाहे कि वह वहीं वस जाये तो भले ही वह वहीं रहे। अतः जो लोग साम्राज्यके किसी प्रजाजनको ब्रिटिशों द्वारा शासित किसी उपनिवेशमें बसनेसे रोकना चाहते हैं, उनसे मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। परन्तु भारतीय प्रवासियोंके प्रति नेटाल उपनिवेशमें जो भावना प्रकट हो रही है

उसपर विचार करते हुए प्रतिनिधियों द्वारा २० जनवरी १८९४ को अपने स्मृतिपत्रमें लिखे प्रस्तावकी क से च तककी धाराओंको अपनी मान्यता वेनेके लिए में तैयार हूँ; परन्तु उसके साय ये शतें होंगी — (क) भरतीके समय अपने गिरिमटकी शतोंके अनुसार अगर कोई फुलो अपने गिरिमटकी मियाव पूरी होनेपर पुनः उन्हीं शतोंपर अपने आपको बांधना न चाहे तो वह गिरिमट पूरा होनेसे पहले या पूरा होते ही तुरन्त भारत लीट जायेगा। (ख) जो फुली लीटनेसे इनकार करें उन्हें किसी भी अवस्थामें कानूनी सजा नहीं वी जायेगी। (ग) गिरिमटोंकी सब नई मियादें वो वर्षकी होंगी। प्रवासीको अपने गिरिमटकी पहली मियादके अन्तमें और बाद नये किये गये हर गिरिमटके अन्तमें मुफ्त टिकट दिया जायेगा।

हम देखते हैं कि लॉर्ड एलगिनके सुझावके अनुसार जो लोग भारत नहीं लीटना चाहते थे अथवा नया गिरिमट भी नहीं लिखना चाहते थे उनपर ३ पींडका कर लगा दिया गया। आज कानूनी स्थिति यह है। जब यह कानून मंजूर हुआ था तब यह अपेक्षा थी कि लॉर्ड एलगिनने जो कुछ उचित समझकर किया उससे आगे भारत-सरकार नहीं बढ़ेगी। कहा जाता है लॉर्ड कर्जन बेजोड़ संकल्पशक्ति और अपने उद्देश्यके पक्के पुरुप हैं। इसके अतिरिक्त अपने रिक्षतोंके हितोंकी रक्षा भी वे करना चाहते हैं। श्री ब्रॉड्रिकके दिक्षण आफिकी सेनाके खर्चमें भारत द्वारा हिस्सा बँटानेके प्रस्तावके सम्बन्धमें उन्होंने इन सब गुणोंका परिचय दिया है। इस वार जरूर मूक मजदूरोंके हितोंकी रक्षाका प्रश्न है; परन्तु हमें पूरी आशा है कि इनकी रक्षाके लिए भी वे कम उत्सुक नहीं होंगे।

ट्रान्सवालके लिए १०,००० गिरमिटिया मजदूर उपलब्ध करनेके प्रस्तावके सम्बन्धमें श्री चेम्बरलेनने एक खरीता लॉर्ड मिलनरके नाम भेजा है। उसे पढ़नेसे वाइसरायके वारेमें यह आशंका होती है कि वे शायद सोचें कि अगर उपनिवेशमें वसे स्वतंत्र भारतीयोंके साथ अच्छे व्यवहारका आश्वासन मिल सकता हो तो गिरमिटिया मजदूरोंके विषयमें नेटाल-सरकारकी इच्छाके सामने झका जा सकता है। इसलिए इस प्रश्नको हम बहुत दुढ़तापूर्वक साफ कर देना चाहते हैं कि इस उपनिवेशमें एक भी ऐसा स्वतंत्र भारतीय नहीं है जो अपने गिरमिटिया भाइयोंके हितोंकी हत्या करके अपने लिए अच्छा व्यवहार प्राप्त करनेके लिए रजामन्द हो। यह बात जब हम कहते हैं तो, हमारा खयाल है, इससे हम सभी भारतीयोंकी भावनांकी व्वनित करते हैं। स्वतंत्र भारतीय तो आखिर ऐसी स्थितिमें हैं कि वे अपने हितोंकी रक्षा कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, उपनिवेशमें स्थितियाँ वदलेंगी ही, अथवा साम्राज्य-सरकार भी नीतिके साम्राज्यव्यापी प्रश्नोंके सम्बन्धमें अपनी बात उपनिवेश द्वारा मनवायेगी ही। तवतक स्वतंत्र भारतीय इसकी राह भी देख संकते हैं। परन्तु गिरमिटिया मजदूर तो एक निरा लाचार और वेंबस प्राणी है। भुखमरीसे वचनेके लिए वह अपना देश छोड़कर यहाँ आता है। देशके अपने तमाम स्नेह-वन्धनोंको तोड़कर वह नेटालका निवासी इस तरह वन जाता है, जैसे एक स्वतंत्र भारतीय कभी नहीं वन सकता। भूखों मरनेवाले आदमीका अपना कोई घर या देश होता ही नहीं। उसका घर तो वही है जहाँ वह अपने-आपको जीवित रख सके। इसलिए जब वह नेटालमें आता है और देखता है कि यहाँ कमसे-कम अपना पेट भरनेमें उसे कोई कठिनाई नहीं है, तो वह इसे तुरन्त अपना घर बना लेता है। नेटालमें अपने वर्गके जिन लोगोंसे वह स्नेह-सम्बन्ध कायम कर लेता है, वे ही उसके पहले सच्चे मित्र और परिचित वन जाते हैं। इन स्नेह-सम्बन्धोंको तोड़कर उसे कहीं अन्यत्र जानेके लिए कहना शुद्ध निर्दयता है। इसलिए हमें यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि जिस भारतीयके अन्दर दया, प्रेम और सहानुभूतिकी तिलमात्र भी मान-वोचित भावना होगी, और जिसे एकदेशीय बन्धनों और एकरक्तका खयाल होगा वह नेटाल-सरकारकी माँगी कीमतपर अपनी हालत सुधारनेसे साफ इनकार कर देगा।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३

## ३३८. घोर पूर्वग्रह

हमें उन शरणार्थी ब्रिटिश-भारतीयोंपर लगी, परेशान करनेवाली प्लेग-सम्बन्धी रुका-वटोंपर फिर लिखना पड़ रहा है, जो वापस ट्रान्सवाल आना चाहते हैं। अब उपनिवेशमें कहीं भी प्लेग नहीं है और आखिरी व्यक्ति आजसे लम्बे अरसे पहले बीमार पड़ा था। फिर भी ट्रान्सवाल सरकारने उपनिवेशको इस बीमारीसे बचानेकी चिन्ता (?) के वशीभूत होकर ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंके प्रवेशपर लगी हकावट अभीतक हटाई नहीं है। हमने कई बार कहा है कि इस रुकावटकी जड़में न्याय-भावका कहीं लेश भी नहीं है और जितनी जल्दी ट्रान्सवालकी सरकार उन्हें अपने घर लौटने देगी उतना ही उसका और इन शरणािंथयोंका भला होगा (क्योंकि उनमें से सैकड़ों अपने मित्रोंपर आश्रित हैं)। ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्ट-मण्डल जब लॉर्ड मिलनरसे मिला था तब उन्होंने कहा था कि सरकार भारतीयोंके प्रति किसी भी प्रकारका दुर्भाव नहीं रखती। पता नहीं, इस प्लेग-सम्बन्धी रुकावटकी हिमायतमें परमश्रेष्ठ क्या उत्तर देंगे।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३

## ३३९. भारतीय कला

मैसूरमें महाराजाके लिए एक नया प्रासाद वनाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ़ इंडियाने अपने प्रस्तुत साप्ताहिक संस्करणमें उसका वड़ा दिलचस्प वर्णन किया है। हम अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय तथा यूरोपीय पाठकोंके ज्ञान-वर्धनके लिए उसके कुछ अंश अन्यत्र दे रहे हैं। हमारे यूरोपीय पाठक उससे जान सकेंगे कि भारतीय कला क्या है, और यह भी कि, भारत केवल जंगलियोंके झोपड़ोंसे यत्र-तत्र आवाद देश नहीं है, जैसा कि दक्षिण आफ्रिकामें आम तौरपर माना जाता है। जो भारतीय कभी भारत नहीं गये हैं उनको भी यह जानकर राष्ट्रीय गौरव और सन्तोषका अनुभव होगा कि मैसूरके सुसंस्कृत नरेश किस प्रकार भारतीय कलाको प्रोत्साहन देना और उसे अत्यन्त व्यावहारिक रूपमें पुनर्जीवित करना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ़ इंडियामें छपे वर्णनसे ज्ञात होगा कि पुरुतोंसे अपनी भिन्न-भिन्न हस्त-कलाओंकी शिक्षा पाये हुए परिवारोंके कोई वारह सौ कारीगर अनुभव करते हैं कि कमसे-कम मैसूरमें तो उनकी कारीगरीकी कद्र की जाती है, उसका उचित पुरस्कार दिया जा सकता है। कितना अच्छा होता, हम अपने पाठकोंको टाइम्स ऑफ़ इंडियाका सुन्दर परिशिष्टांक पुनः छापकर भेज सके होते। उसमें मैसूरमें हो रहे कामके कुछ सुन्दर चित्र हैं। यहां अगर हम स्वर्गीय श्री विलियम विलसन हंटरके इंडियन एम्पायर ग्रन्थसे उनके भारतीय कलापर प्रकट किये गये विचारोंका एक उद्धरण दें तो अनुचित नहीं होगा:

ग्वालियरको प्रासाद-स्यापत्यकला, भारतीय मुसलमानोंकी वनाई दिल्ली और आगराकी मिस्जिदें और मकवरे एवं दक्षिण भारतके प्राचीन मन्दिर रेखांकनके सींदर्य और सजा-वटकी समृद्धिकी वृद्धिसे अप्रतिम हैं। आगराके ताजमहलको देखकर श्री हैबरका यह उव्गार अक्षरशः सही प्रतीत होता है कि उसके बनानेवालोंने महामानवोंकी भांति उसकी कल्पना को और जीहरियोंकी भांति उसे कार्यान्वित किया। अहमदाबादकी संगममंरकी लुली जिड़िक्यां और परदे फुशल सजावटके ऐसे नमूने पेश करते हैं, जो बौद्ध-कालीन गुफाओंमें बने मठोंसे लेकर बादकी हर भारतीय इमारतमें पाये जाते हैं। उससे यह भी प्रकट होता है कि भारतके हिन्दू कारीगरोंने कितने लचीलेपनके साथ भारतीय सजावटको मुसलमानी मस्जिदोंकी स्थापत्य-सम्बन्धी आवश्यकताओंके अनुकूल बना लिया। आज इंग्लंडमें हम जिस सजावटकी कलाका दर्शन करते हैं वह अधिकांशमें भारतके नमुनों और आकृतियोंसे ली गई है। कार्ला और अजन्ताके गिरि-मन्दिरोंके अप्रतिम चित्र-फलक, पश्चिमी भारतकी संगममंर और लकड़ीकी खुदाई तथा पच्चीकारी और कश्मीरी वस्त्रोंपर की जानेवाली कढ़ाईमें आकृतियों और रंगोंका सुन्दर समन्वय -- इन सबने इंग्लैंडकी कलाभिरुचि पुनर्जीवित करनेमें योग दिया है। आज भी यूरोपकी प्रदर्शनियोंमें भारतकी वास्तविक देशी नम्नोंपर बनी कलाकृतियोंको सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३

#### ३४०. टिप्पणियाँ<sup>1</sup>

जोहानिसवर्ग सितम्बर २१, १९०३

#### २१ सितम्बर १९०३ तककी स्थिति

अगस्त ४ को जो लम्बा समुद्री तार भेजा था, उसमें विणित मामलोंमें से किसीमें भी अभीतक सहायता नहीं मिली। गैर-शरणार्थी ब्रिटिश भारतीय, जिनकी व्यापारिक कार्योंके लिए आवश्यकता है, उपनिवेशमें प्रवेश नहीं कर पाते और न सब शरणार्थियोंको अभीतक परवाने मिले हैं।

यद्यपि परवानोंके वदलनेका समय करीव आ रहा है, तथापि यह परवाने देनेकी समस्या अभीतक जहाँकी-तहाँ है। जिन लोगोंके पास इस समय परवाने हैं, परन्तु जो लड़ाई छिड़नेके

१. यह वक्तन्य दादाभाई नौरोजीके पास भेजा गया था। उन्होंने इसे भारतमंत्रीको भेजा। इंडियाने इसे अपने १६-१०-१९०३ के अंकमें प्रकाशित किया था।

२. "तार: ब्रिटिश समितिको", अगस्त ४, १९०३।

समय अपने-अपने सम्बन्धित स्थानोंमें व्यापार नहीं करते थे उनके लिए हालत अत्यन्त नाजुक है; क्योंकि, यदि वे बाजारों या वस्तियोंमें बलपूर्वक हटाये गये तो इसका अर्थ उनके लिए

..... है। सरकारने न्यासियों (ट्रस्टियों) प्रिटोरियामें मस्जिदकी जायदाद अभीतक खतरेमें है। सरकारने न्यासियों (ट्रस्टियों) आम विनाश होगा।

यद्यपि नेटाल सरकारने घोषित कर दिया है कि प्लेगकी आखिरी घटना हुए लगभग को इसके हस्तान्तरणकी मंजूरी नहीं दी है। एक महीना हो गया है, तथापि नेटालसे आनेवाले भारतीयोंपर से जहाजी प्रतिबन्ध अभीतक

ऑरेंज रिवर कालोनी भारतीयोंके विरुद्ध अपने द्वार अब भी वन्द किये हुए है। विशुद्ध नहीं उठाया गया है।

मजदूर इसके अपवाद हैं; लेकिन वे भी वड़ी किठनाई और परेशानीके बाद प्रवेश पाते हैं। ये शिकायतें हैं, जिनकी ओर तत्काल ध्यान जाना चाहिए और जिनका निराकरण

१७ सितम्बर १९३० का इंडियन ओपिनियन साथ बन्द है। होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया आफिस: ज्यूडिशियल ऐंड पिन्लिक रेकर्ड्स, ४०२।

# ३४१. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवितः ३

## विधान-निर्माताओंसे अपील

आपके अर्जदारोंको बहुत दुःखके साथ लिखना पड़ता है कि अपने स्मृतिपत्रमें उन्होंने जो आशंकायें प्रकट की थीं, . . . वास्तविकताएँ उनसे भी आगे बढ़ गई है और नीचे लिखे मामलेमें न्यायालयने जो न्याख्या की है वह भी उपनिवेशमें बसे ब्रिट भारतीयोंके विरोधमें गई है। सम्राट्की न्याय-परिषद (प्रीवी कौन्सिल) के न्यायाधीशों निर्णय यह है कि इस कानूनके अन्तर्गत नगर-परिषदों या नगर-निकायोंके निर्णय सर्वोच्च न्यायालयमें अपील नहीं की जा सकती। इस निर्णयसे भारतीय व्यापारिय हाय-पैर ठंडे हो गये हैं, और उनपर भयंकर आतंक छा गया है। उन्हें भय हो है कि पता नहीं, अगले वर्ष क्या होगा। वे अपने आपको बिलकुल अरक्षित मानने गये हैं। आपके अर्जदार नहीं जानते कि अगले वर्षका प्रारम्भ भारतीय व्यापारि लिए कैसा होगा; इसलिए हर दूकानदार अत्यन्त चितित है। भयानक दुविधाकी ि है। अन्य ग्राहकों — छोटे दूकानदारों — को कहीं परवाने नहीं मिल पाये तो व्यापारका क्या होगा, इस भयसे बड़े दूकानदार निराश हो गये हैं और अपना वेचते भी डरते हैं। परवाना जारी करनेवाले अधिकारियोंकी मनमानीपर रोक ह

२. देखिए "पत्र: उपनिवेश सचिवको", अगस्त १, १९०३ ।

२. 'प्रार्थनापत्र: चेन्वरछेनको ', दिसम्बर ३१, १८९८ ।

आशा उन्हें केवल एक जगहसे थी, परन्तु वह भी उनसे सम्राट्की न्याय-परिषदके न्यायाधीशोंने छीन ली है।

विकेता-परवाना अधिनियमके वारेमें सन् १८९८ में उपर्युक्त आवेदन ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंने लिखा था और श्री चेम्बरलेनको भेजा था। अब इस वर्ष इतिहासका पुनरावर्तन हुआ है; अतः जो विनती भारतीय व्यापारियोंने श्री चेम्बरलेनसे की थी, वही अब पिछले तीन हफ्तोंकी घटनाओंको देखकर उपनिवेशके विधान-निर्माताओंसे की जा सकती है।

उपनिवेशियों को इच्छाका सम्मान करने, उन्हें राजी करने और उनकी सहमित प्राप्त करनेकी खातिर हम यह वात पहले ही मंजूर करके रास्ता साफ कर दें कि विकेता-करनेकी खातिर हम यह वात पहले ही मंजूर करके रास्ता साफ कर दें कि विकेता-परवानोंपर कुछ नियन्त्रण अवश्य लगा दिये जाने चाहिए। श्री एलिस ब्राउनने अपनी प्रसिद्ध वाजार-सूचनामें सफाईकी कमी और अनुचित होड़का जिक्र किया है। यह अनुचित होड़ उन लोगोंकी तरफसे होती है, जिनका रहन-सहन यूरोपीय व्यापारियोंकी भाँति खर्चीला नहीं है। केवल दलीलकी खातिर हम मान लेते हैं कि इनके वीच इस तरहकी अनुचित होड़ है, और यह भी कि, ब्रिटिश भारतीयोंमें वहुत-कुछ सफाईकी कमी है। हम यह भी मान लेते हैं कि इन दोनों वुराइयोंको कानूनके द्वारा दूर कर दिया जाना चाहिए। इस तरह इस वातमें उपनिवेशके यूरोपीयों और भारतीयोंके वीच समझौता हो जानेके वाद अव सवाल यह रह जाता है कि हम अपने उद्देश्यकी प्राप्ति कैसे करें?

सन् १८९७ में यूरोपीयोंने इस प्रश्नका जवाब विकेता-परवानाअधिनियम बनाकर दिया था। इसके वाद कुछ समय वीत गया। इसमें यह अनुभव किया गया कि कानून वहुत सख्त वन गया है; इसलिए विवेक, वृद्धि और न्यायकी भावनाका सहारा लेकर उसका अमल नरम वना दिया गया। किन्तु अव नई प्रतिकिया शुरू हुई है और अगर न्यूकैंसिल और डर्वनकी नगर-परिपदोंके अभी हालके निर्णय उसके पूर्व-लक्षण हैं तो मानना होगा कि, अब इस कानूनका पूरी तरहसे अमल होगा और उसमें न्याय और अन्यायका भी व्यान न रहेगा। इसके जवावमें ब्रिटिश भारतीयोंने जो पक्ष ग्रहण किया है वह हमारी विनीत सम्मतिमें लाजवाब है। यह कानून अपने वर्तमान रूपमें प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण है। उपनिवेशके साधारण न्यायालयोंके क्षेत्रसे कानून उन लोगोंके हाथोंमें असाधारण सत्ता सींप देता है, जिनका स्वार्थ परवाना माँगने-वाले अर्जदारोंके स्वार्थोंसे टकराता है, और जिनके सामने अर्जदार पेश हो सकते हैं। वह इन लोगोंको ऐसे (परवाना जारी करनेवाले) अधिकारीकी नियुक्तिका अधिकार भी देता है, जो ्र इन गरीव अर्जदारोंकी आजीविका का मालिक-सा वन जाता है और जो निष्पक्ष, निःस्वार्थ और निर्भय होकर अपना फैसला देनेमें असमर्थ होता है। फिर ब्रिटिश भारतीय तो कहते हैं: 'परवाना-अधिनियममें से ये सब वातें हटा दीजिए, नगर-परिषदों तथा स्थानिक निकायों (लोकल वोर्ड) की सत्ताकी यथासम्भव साफ-साफ परिभाषा कर दीजिए। गन्दगीका इलाज भी सख्तीसे ..., कीजिए। आग्रह रिखए कि मकान अच्छे और सुविधाजनक हों, अर्थात् उनमें रहनेके कमरे अलग हों और दूकानें अलग; तथा हिसाव भी व्यवस्थित रखे जानेपर जोर दीजिए — वगैरह। परन्तु ये सब आवश्यकताएँ पूरी हो जानेके बाद अर्जदारके दिलमें इतना तो विश्वास उत्पन्न होने दीजिए कि उसे परवाना मिल जायेगा, अर्थात्, नया मिल जायेगा या पुरानेको नया कर दिया जायेगा। परवाना-अधिकारी नगर-परिषदका निरा गुलाम न हो; बल्कि वह स्वतन्त्र हो — ऐसा, जो प्रत्येक प्रार्थनापत्रके गुण-दोषोंपर विचार करके अपना निर्णय खुद कर सके। इसके अलावा और भी कुछ साफ-साफ विषय स्वाधीन रखने हों तो भले ही वे भी रख लीजिए, किन्तु परवाना- अधिकारी अथवा नगर-परिषदोंके निर्णयोंपर सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलकी सुविधा रिखए।' तब भारतीय कोई विरोध नहीं करेंगे। इससे हमारा मतलव यह नहीं कि भारतीयोंका विरोध-प्रकाश विधान-निर्माताओं द्वारा विचारणीय है। हम तो एक सचाई आपके सामने पेश कर रहे हैं, फिर उसका मूल्य जो भी हो। कुछ भी हो, कमसे-कम तब अन्याय तो नहीं होगा। तब बाहरके लोग आपके कानूनको कुछ समझ सकेंगे और जिनपर उसका असर होगा उन्हें कमसे-कम यह तो ज्ञात हो जायेगा कि वे कहाँ हैं।

परवाना-अधिकारियोंकी नियुक्तिके बारेमें सर वाल्टर रैगने यह कहा था:

न्यायालयको सुझाया गया है कि इस प्रकार नियुक्त अधिकारीका कुछ झुकाव अवश्य ही नगर-परिषदकी तरफ होगा, क्योंकि वह स्थायी रूपसे नगर-परिषदके मातहत है; इसिलए उसका परिषदका पूर्ण विश्वासपात्र होना आवश्यक है। न्यायाधीश इस मुद्देपर मामलेका फैसला देना नहीं चाहते थे; परन्तु इतना तो समझ सकते थे कि परवाना-अधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नगर-परिषदकी नौकरीमें न हो और उसका विश्वास-पालक भी नहीं हो।

नगर-परिषदोंको जो सत्तायें दी गई हैं, भूतकालमें उनका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ है, इसकी कल्पना न्यायाधीश श्री मेसनके नीचे लिखे उद्गारोंसे हो सकेगी। वे उन दिनों नेटालके उच्च न्यायालयमें थे, जिसके सामने ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे एक अपीलकी सुनवाई चल रही थी। कार्यवाहीके दरिमयान वे कहते हैं:

में नगर-परिषदकी इस सारी कार्यवाहीको, जिसके विरुद्ध यह अपील है, नगर-परिषदके लिए कलंक मानता हूँ। इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। मेरे मतसे इन स्थितियोंमें यह कहना कि नगर-परिषदमें अपील की गई थी, सरासर भाषाका दुरुपयोग करना है।

हमारे वर्तमान महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) ने भी, जो किसी समय नगर-परिषदके सदस्य थे, अपने मनके भाव प्रकट करते हुए कहा था:

में इस बैठकमें जानबूझकर इसिलए हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि इस तरहकी अपीलोंके वारेमें उसकी नीति कानून-संगत नहीं रही। परिषदके सभ्योंको जो गन्दा काम करनेके लिए कहा गया था, उसे मैंने ठीक नहीं समझा। अगर यहाँके नागरिक चाहते हैं कि परवानोंका जारी करना बन्द कर दिया जाये तो इसका सीधा – सच्चा तरीका यह है कि विधानसभासे भारतीयोंको परवाने देनेके विरुद्ध एक कानून बनवा लिया जाये। परन्तु एक अपील-अदालतके रूपमें मामलोंपर निर्णयके लिए बैठते हुए परिषदको, जवतक इनकारीका कोई लास आधार न हो, परवानोंकी मंजूरी देनी ही चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालयके अधिकार-क्षेत्रसे इस कानूनके पृथक्करणपर और इसके सम्बन्धमें सम्राट्की न्याय-परिषदके निर्णयपर टिप्पणी करते हुए हमारे सहयोगी नेटाल ऐडवर्टाइज़रने लिखा है:

हम तो इतना ही कह सकते हैं कि सम्राट्की न्याय-परिषदके इस निर्णयसे हम अत्यन्त दुःख हुआ है। . . . यह ऐसा अधिनियम है जिसकी उम्मीद ट्रान्सवालकी लोक-सभासे भले ही की जा सकती थी, जो विदेशी निष्कासन-अधिनियमके मामलेमें उच्च न्यायालयके क्षेत्रकी सीमाको भी लाँघ गई थी। इसके खिलाफ उपनिवेशोंके अन्दर उस समय जो शोर मचा था उसे पाठक भूले नहीं होंगे। परन्तु वह अधिनियम इससे रत्ती-भर भी बुरा था ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर कोई अन्तर है तो यह कि हमारा अधिनियम उससे अधिक बुरा है, क्योंकि इसका अमल उसकी अपेक्षा कहीं अधिक बार होगा। यह कहना मूर्खता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलका अधिकार दे दिया गया होता, तो कानून कारगर न होता। यह संस्था सहज बुद्धिसे काम लेगी, यह विश्वास अवश्य ही किया जा सकता था। एक स्वशासन-प्राप्त समाजमें जिसकी अपनी प्रतिनिधि-संस्थाएँ हैं, अधिकारोंको प्रभावित करनेवाले मामलेमें राज्यके सर्वोच्च न्यायालयका आश्रय लेनेका मार्ग जान-बूझकर बन्द करनेके सिद्धान्त स्थापित करनेकी अपेक्षा तो जहाँ-तहाँ एक-दो मामलोंमें नगर-पालिकाओंकी इच्छाओंका अनादर हो जाने देना कहीं ज्यादा अच्छा है।

हमें आशा है कि हमने उपनिवेशके जिम्मेवार निवासियोंके शब्दोंमें ही बता दिया है कि ऊपर बताई हमारी आपत्तियाँ उनकी नजरोंमें कहाँतक उचित हैं।

इसिलए, हम विधान-निर्माताओंसे और सामान्य रूपसे समस्त उपिनवेशियोंसे अपील करते हैं कि डार्जिन स्ट्रीटसे किसी प्रकारका असर उनपर पहुँचे, इससे पहले वे खुद ही सही रास्तेपर आ जायें। यह मामला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, मुख्यतः इसिलए भी कि वे जो कुछ करना चाहते हैं वह बहुत कम हानिकर तरीकेसे भी किया जा सकता है। हाँ, अगर उन्होंने यही निश्चय कर लिया हो कि इस उपिनवेशमें एक-एक भारतीय व्यापारीको जड़मूलसे उखाड़ फेंकना है तो बात दूसरी है; परन्तु याद रहे, पिछले हफ्ते ही सर जेम्स हलेटने ट्रान्सवालके श्रम-आयोगके सामने अपनी गवाही देते हुए इन्हीं व्यापारियोंको उपिनवेशके लिए फायदेमन्द वताया है। श्री एलिस ब्राउनने भी कहा था कि हमारा उद्देश्य यह कदापि नहीं कि हम भारतीयोंकी भावनाओंको चोट पहुँचायें या यहाँसे उनकी जड़ें उखाड़ फेंकें। हम तो केवल न्याय करना और निहित स्वार्योंको मान्यता देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इन शब्दोंमें उन्होंने समस्त उपिनवेशकी भावनाओंको ही प्रकट किया है। अगर यह सही है, तो हम मानते हैं कि, हमारी प्रार्थना न्यायसंगत है और उसपर अवश्य उचित विचार होना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३

## ३४२. ट्रान्सवालमें मजदूरोंका सवाल

ट्रान्सवालके विकासके लिए दक्षिण आफ्रिकामें पर्याप्त मजदूर हैं या नहीं इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए श्रम-आयोगकी वैठकें इन दिनों जोहानिसवर्गमें चल रही हैं। अब आयोगका काम समाप्त होनेको है। यह देखनेके लिए कि चीनी मजदूर उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं, आयोगके सदस्य पूर्वकी यात्रापर गये थे। वे इस हफ्तेमें लौट आयेंगे। यह तो निश्चित-सा है कि श्रम-आयोग इसी नतीजेपर पहुँचेगा कि आफ्रिकामें आवश्यक संख्यामें मजदूर नहीं हैं। हम यह भी निश्चित-सा ही मान सकते हैं कि एशियासे और विशेषकर चीनसे मजदूर लानेका निश्चय किया जायेगा।

इसलिए इस प्रश्नका असर ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंपर भी कुछ हदतक पड़ेगा ही। वे यह भी जानते हैं कि गिरिमिटिया भारतीय मजदूर लानेके प्रश्नके साथ किस प्रकार स्वतन्त्र भारतीय प्रवासियोंके दर्जेका प्रश्न अत्यधिक मिला दिया गया है, और उनको हानि पहुँचाई गई है। ट्रान्सवालकी सरकारने मानो भिवण्यद्रष्टाकी भाँति हमें साववान कर दिया है कि यह गड़बड़ी और भी बढ़नेवाली है। ट्रान्सवालमें पहले "ब्रिटिश भारतीय" संज्ञा केवल एक देशके निवासियोंके लिए प्रयुक्त होती थी और "एशियाई" शब्द व्यापक रूपसे सारे एशिया-निवासियोंके लिए। परन्तु अब "ब्रिटिश भारतीय" का स्थान "एशियाई" ने ग्रहण कर लिया है। अब "एशियाई मामलोंका मुहकमा", "एशियाई व्यवस्थापक," और "एशियाई वाजार" सबमें "एशियाई" शब्द प्रयुक्त है। इसलिए चीनसे मजदूर लानेसे भारतीयोंके हितोंको अवश्य ही अप्रत्यक्ष हानि पहुँचेगी। खैर, यह जो कुछ भी हो। अभी तो हम इस प्रश्नका विवेचन चीनी दृष्टिकोणसे और व्यापक आम सिद्धान्तोंके अनुसार करना चाहते हैं।

हम पहले ही बता चुके हैं कि चीनी मजदूरोंको यहाँ लानेका विचार जब ट्रान्सवालके धनपति और उनके समर्थक करते हैं, तब वे यहाँके असली बाशिन्दोंको बिलकुल भूल जाते हैं और साथ ही गोरे उपनिवेशवासियोंकी भावी पीढ़ियोंके हितोंको भी भुला देते हैं। इन दोनों दुष्टियोंसे विचार करते हुए तो यह स्थिति बुरी है ही, परन्तु उन गरीबोंके लिए तो बेहद बुरी है जो यहाँ अत्यन्त कष्टदायक शर्तोंपर लाये जायेंगे। धनपति और भी अधिक धन बटोरनेकी और दूसरे लोग एकाएक धनवान वन जानेकी उत्सूकताके कारण क्षण भर रुककर यह सोचना भी जरूरी नहीं समझते कि बेचारे चीनी भी, जिनके साथ पहले ही वहुत दुर्व्यवहार हुआ है, आखिर मनुष्य हैं, और इस नाते उनके सुख-दु:खका भी इन्हें कुछ खयाल करना चाहिए। हम तो यह भी कहते हैं कि चीनियोंके यहाँ आनेपर जो शर्तें लगाई जायेंगी, उनको वे स्वीकार भी कर लें तो भी इतनेसे इन शर्तोंको पेश करनेवालोंकी जिम्मेवारी किसी प्रकार कम नहीं हो जाती, और वह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ब्रिटिश कानुनोंमें कुछ करार ऐसे बताये गये हैं कि जिनको करार करनेवाला पक्ष स्वीकार भी कर ले तो भी वे रद माने जाते हैं, या रद माने जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, खानोंमें काम करनेवालों या विवाहित स्त्रियों द्वारा किये गये करार। मान लीजिए, एक वदमाश किसीकी छातीपर पिस्तौल तानकर कहता है कि या तो इस कागजपर दस्तखत कर या मैं तेरी जान लेता हैं: और मान लीजिए, वह मनुष्य अपने दस्तखत दे देता है; तो इन उदाहरणोंमें कानन गरीवकी मददमें आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इन दस्तखतोंका कोई मुल्य नहीं है। इसी प्रकार किसी करारकी पुष्टि करानेके लिए अनुचित दवाव काममें लाया जाता है, तो वह भी रद माना जाता है। एक भूखा आदमी अपनी सारी सम्पत्ति और आजादीको बेच देता है। परन्तू जब कभी वह चाहे वह सब उसे वापस मिल सकती है। इसी प्रकार चीनियोंके लिए वनाये गये शर्तनामेको चाहे कितना ही समझाया जाये, और गरीव चीनी बड़े-बड़े अधिकारियोंके सामने उसे मंजूर भी कर लें, फिर भी हमें यह कहनेमें कोई झिझक नहीं कि भले ही कानन उसे अनुचित दवाव न भी माने, किन्तु नैतिक दुष्टिसे तो अवश्य ही वह अनुचित दवाव माना जायेगा; क्योंकि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि पिछले दिनों ट्रान्सवालमें हुई सभाओंमें जो शर्ते प्रस्तावित की गई हैं, उनको कोई स्वतन्त्र मन्ष्य खुशी-खुशी स्वीकार कर सकता है।

यह आशा की जाती है कि मजदूर कुछ वर्ष नौकरी करनेका शर्तनामा लिख देंगे। इस अवधिके वाद वे अनिवार्य रूपसे वहीं वापस भेज दिये जायेंगे, जहाँसे वे आये थे। ट्रान्सवालमें आनेपर वे कुछ अहातोंमें वन्द कर दिये जायेंगे, और उन्हें अपने दिमाग, लेखनी, तूलिका या टाँकीका

उपयोग करनेकी आजादी नहीं होगी; अर्थात्, वे स्वतन्त्र रूपसे दूसरा कोई काम नहीं कर सकेंगे। उनके हायोंमें तो केवल फावड़े और वेलचे होंगे और वे उन्हींका इस्तेमाल कर सकेंगे। अवतक हम यही सोचनेके अभ्यस्त रहे हैं कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके सम्पर्कमें आयेगा तब उसे अपनी स्वाभाविक शक्तियोंका खुलकर उपयोग करनेका अवसर मिलेगा; परन्तु गरीव चीनी यह कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पहुँचनेपर वे देखेंगे कि कारीगरीका -- जैसे सन्दूक आदि वनानेका दूसरा काम करके वे एक घण्टेमें उतना ही कमा सकते हैं, जितना खान मजदूरोंके रूपमें आठ घण्टेमें। उन्हें अपनी वृद्धि कृण्ठित करनी होगी और अकुशल मजदूर रहकर संतोष करना होगा। हम इसे शुद्ध अन्याय मानते हैं, जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। सबसे अधिक दयनीय बात तो यह है कि इतनी अस्वाभाविक परिस्थिति निर्माण कर देनेपर यदि चीनी, जिन्हें उपनिवेशी 'काफिर' कहते हैं, कहीं नीतिका भंग कर वैठें, अपना जुआ उतार फेंकनेकी सभी उलटी-सीधी तरकीवें करें और अपने पूर्वजोंसे पाई कला और वृद्धिका सीधे या टेढ़े-मेढ़े ढंगसे उपयोग करनेका यत्न करें, तो ये उपनिवेशी उनकी शिकायत करेंगे ही। निःसन्देह खान-उद्योग ट्रान्सवालका मुख्य आधार है, परन्तु उपनिवेशी शायद उसका विकास वड़ी महँगी कीमत देकर कर रहे हैं। विलकुल यह भी नहीं कहा जाता कि वाहरके मजदूर नहीं आयेंगे तो यहाँका काम ठप्प हो जायेगा। कुछ महीने पहले वॉक्सवर्गमें एक वड़ी सभा हुई थी। इस सभामें सर जॉर्ज फेरारने इन खानोंकी तुलना "सोने-चाँदीकी तिजोरियों" से की थी। (उन्होंने कहा था कि इनका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिए एशियासे वेगारी मजदूर लाने चाहिए। परन्तु फेरार साहवकी कलापूर्ण वक्तृता और प्रभावशाली शक्तिके वावजूद सभामें उनका प्रस्ताव भारी वहु-मतसे रद हो गया)। मजदूरोंकी कमीसे तिजोरियोंके अन्दर वन्द पड़ा सोना जंग तो नहीं खा रहा है। तव इनमें से कुछ तिजोरियाँ आनेवाली पुश्तोंके उपयोगके लिए वन्द क्यों न छोड़ दी जायें ? इतनी-सारी चीजोंका विलदान देकर उन्हें कुछ इने-गिने लोगोंकी स्वार्य-साधनाके लिए जवरदस्ती खोलनेका प्रयास क्यों किया जाये?

हम जानते हैं हमारा यह सारा कथन वहुत ही महत्त्वहीन अरण्यरोदन-मात्र है। श्वेत-संघके सारे साधन इन करोड़पतियोंके आगे वेकार सावित हो रहे हैं, जो दो लाख चीनी मजदूर ट्रान्सवालमें लानेका निश्चय कर चुके हैं। परन्तु यदि साफ कहें तो अभीतक इन श्वेत-संघी भले आदिमयोंके विरोधका आधार बहुत नीचा, अर्थात्, केवलं स्वार्थपरायणता रहा है। क्या हम इनसे अनुरोध करें कि ये अपने प्रचारके ढंगमें कुछ नई वात जोड़ें और असहाय एवं मूक लोगोंका पक्ष-समर्थन कर अपनी स्थिति मजवूत करें ? अपनी वातको हम जरा साफ कर दें। हमारे इस अनुरोधसे यह न समझा जाये कि हम एशियाइयोंके प्रवेशके लिए उपनिवेशके दरवाजे पूरी तरह खोल देनेकी वकालत कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं और यहाँ फिर दूहरा देते हैं कि उचित मर्यादाओं के भीतर उनके प्रवेशपर नियन्त्रण लगाना विलकुल मुनासिव है। जातिकी शुद्धताकी रक्षाको हम भी उतना ही चाहते हैं, जितना कि हमारी समझसे वे चाहते हैं। परन्तु साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि इन दोनों पक्षोंके प्रिय हितकी सिद्धि तब अधिक अच्छी तरह होगी जब केवल एक जातिकी ही नहीं, बल्कि सभी जातियोंकी शुद्धताका व्यान समानरूपसे रखा जायेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि दक्षिण आफ्रिकामें प्रभुता गोरी जातिके हाथोंमें ही रहेगी और यह भी कि श्वेत-संघके सदस्य अगर नीतिकी मजवूत चट्टानपर खड़े रहेंगे तो अपने अभीष्ट उद्देश्यकी ओर ही वढ़ेंगे। वे कह सकते हैं: "ये जितने भी निर्वन्ध लगानेकी वार्ते हो रही हैं, वे सब लगाये जा सकते हैं और जिन चीनियोंको यहाँ लानेका विचार हो रहा है, उन्हें किसी कठिनाईके विना वापस भी भेज दिया जा सकता है।

परन्तु हम इस सारे प्रस्तावका इसिलए विरोध करते हैं और उसे नामंजूर करते हैं कि यह सव मानवताके विरुद्ध है और जो जाति दूसरी तमाम जातियोंका आज संसारमें नेतृत्व कर रही है उसके लिए अशोभनीय है।" लॉर्ड मेकॉलेने अपने एक निवन्धमें एक वात कही है। हम उन्हें यहाँ उसकी याद दिलाना चाहते हैं। वे कहते हैं: "हम आजाद हैं; और सम्य हैं; परन्तु अगर हम मानव-जातिके किसी भी भागको उतनी ही आजादी और सम्यता देनेसे इनकार करें तो हमारी आजादी और सम्यता किस कामकी?"

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३

## . ३४३. मजिस्ट्रेट, श्री स्टुअर्ट

एक भारतीयकी हत्याके मामलेमें श्री स्टुअर्टका कार्यवृत्त, जो अन्यत्र' दिया जा रहा है, पढ़नेपर हमें लगा था कि उन्होंने इसमें अपना राजनीतिक दाँव मारना चाहा है। इसपर हमें दुःखके साथ टिप्पणी करनी पड़ी थी। अब हमें अपने सुयोग्य मिजस्ट्रेटको वधाई देनेमें हर्षका अनुभव हो रहा है। अनैतिकताके सर्पपर उन्होंने मजबूतीके साथ अपना पाँव जमाया है, जैसा कि उस दिन एक अभागे भारतीयके मामलेमें उनके फैसलेसे प्रकट हुआ। वह इस प्रकारकी कार्यवाही है कि नैतिक कानूनके अपराधियोंका ध्यान बरवस उसकी ओर जायेगा। हम आशा करते हैं कि भारतीय लोग मिजस्ट्रेटके कार्यका समर्थन करेंगे। इसका रूप होगा उस मनुष्यका सामाजिक वहिष्कार, जो कि केवल भारतीय ही जानते हैं, कैसे करना चाहिए। ऐसे आदमी, जैसा कि यह अपराधी है, समाजके लिए अभिशाप हैं और जिस समाजमें दुर्भाग्यसे वे होते हैं, उसको असीम हानि पहुँचाते हैं। इस बार ठग अच्छी तरह ठगा गया है। और हमें हर्ष है कि श्री स्टुअर्टने कानूनसे निर्धारित अधिकतम दण्ड दिया है।

(अंग्रेजीसे)

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३

## ३४४. स्टुअर्ट नये रूपमें

मर्क्युंरीमें छपा उपिनवेश-मन्त्री और नेटालके गवर्नरका पत्र-व्यवहार कुछ समयसे हमारे पास है; परन्तु इसे प्रकाशित करनेकी हमारी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हम सोचते थे कि इससे कुछ लाभ न होगा। भारतीयोंकी शिकायत इक्की-दुक्की किठनाईके मामलोंके वारेमें नहीं है; विल्क उस सुचितित ढंगके वारेमें है, जिसके द्वारा वे अपमानित और जीविकाके साधनोंसे वंचित किये जाते हैं। हमने सदैव माना है कि अदालतोंमें — खासकर ऊँची अदालतोंमें — भारतीयोंको उतना ही अच्छा न्याय मिलता है, जितना किसी अन्यको। परन्तु चूंकि यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया है, इसलिए इसपर कुछ टिप्पणी आवश्यक है। हमें यह जानकर वहुत दुःख हुआ कि श्री स्टुअर्टने वजाय एक शान्त और पक्षपातरहित मजिस्ट्रेटके,

१. देखिए अगला शीर्धक ।

जैसे कि वे सामान्यतः रहते हैं, एक खास वकील और सनसनी पैदा करनेवालेका रूप धारण कर लिया है। हमारी रायमें, उन्होंने हत्याके एक साधारण मुकदमेको, जो उनके पास जाँचके लिए भेजा गया था, अनावश्यक राजनीतिक रूप दे दिया है। ध्यान रिखए, श्री स्टुअर्टने इस बातपूर जोर दिया है कि अभियुक्तके मामलेकी पैरवी एक भारतीय वकीलने की और भारतीय समुदायने जानकारी देनेमें सहयोग नहीं दिया — मानो भारतीय समुदाय ही सूचना दे सकता था और वह अपराधीको जानता था। श्री स्टुअर्टके अनुसार, अबसे यदि किसी भारतीयकी हत्या हो और हत्यारेका पता न चले तो इसके लिए उपनिवेशके ७०,००० भारतीय दोषी हैं — हत्यारेका पता लगाना उनके कार्य-क्षेत्रके अन्तर्गत है, न कि पुलिसके। क्या हम श्री स्टुअर्टकी भूल सुधार सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि 'श्री' भावनगरी 'नाइट' हैं और, इसलिए, 'सर मंचरजी' हैं? सुयोग्य 'नाइट' को सूचना किसी स्थानीय समाचार-पत्रसे मिली होगी। ऐसी स्थितिमें हमारे सर्वप्रिय का० स० म० के लिए सहज होगा कि वे संवाददाताका पता लगायें और उसकी गवाही लें।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३

### ३४५. ट्रान्सवालका पृथक् बस्ती-कानून

द्रान्सवालके सरकारी गज़टके वर्तमान अंकमें उन तमाम भारतीय वस्तियोंकी सूची है, जिनका सर्वेक्षण और निर्धारण सरकारने कर लिया है। इस उपनिवेशमें हमारे देशभाइयोंका भिवष्य वड़ा अन्धकारमय वन गया है। भूतपूर्व उपनिवेश-सिचवने अनेक वार कहा है कि वे सारे प्रश्नपर विचार कर रहे हैं। लॉर्ड मिलनर कहते हैं कि वाजार-सूचना केवल अस्थायी है। इसलिए ट्रान्सवालकी सरकार या तो लॉर्ड मिलनरकी उपेक्षा करना चाहती है या एक ऐसी योजनापर नाहक सार्वजनिक धनका अपव्यय कर रही है, जिसका अभी अन्तिम निर्णय होना वाकी है। लॉर्ड मिलनरने वड़ी चतुरतापूर्वक कहा है कि वर्तमान सरकार तीन वातोंके वारेमें सहायता दे रही है, जो पहले कभी नहीं दी गई थी। इनमें से एक वात है वाजारोंका निर्धारण करना। साफ शब्दोंमें इसका अर्थ यह है कि, वोअर-सरकारने भारतीयोंको वाजारों में नहीं भेजा या, किन्तु अव लॉर्ड मिलनर भेजना चाहते हैं। इस दिशामें सरकारने अपना कदम वढ़ा भी दिया है और वस्तियोंकी रूपरेखा निर्धारित कर दी है। फिर भी लॉर्ड मिलनर भारतीयोंपर यह शिकायत करनेके कारण विगड़ते हैं कि पिछली सरकारकी अपेक्षा अब भारतीयोंके साथ अधिक वुरा व्यवहार होता है। अरे, वातोंमें और व्यवहारमें कुछ तो मेल हो!

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओापीनियन, २४-९-१९०३

२. फार्यवाहक सहायक मजिस्ट्रेट ।

## ३४६. तीन-तीन त्यागपत्र

श्री चेम्बरलेन, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और श्री रिची ने त्यागपत्र दे दिये हैं। यह तो सचमुच वज्रपात ही है। हमें यह खयाल अवश्य आता है कि आजके जैसे नाजुक समयमें मन्त्रिमण्डलसे सबसे अधिक शिक्तशाली और कुशल मन्त्रीका हट जाना गम्भीर दुर्भाग्यकी बात है। दक्षिण आफ्रिकाके जटिल प्रश्नोंकी जितनी अच्छी जानकारी श्री चेम्बरलेनको है उतनी इस समय साम्रा-ज्यमें अन्य किसीको नहीं। ये सब प्रश्न अभी अनसुलझे पड़े हैं। जहाँतक तोड़-फोड़का सम्बन्ध है, वह तो पूरी हो चुकी; परन्तु पुनर्निर्माणका काम तो अभी शुरू ही नहीं हो पाया है, और वह और भी अधिक मुक्तिल और महत्त्वपूर्ण है। ऐसे समय श्री चेम्बरलेनने अपने पदका त्याग कर देना उचित समझा; इससे बहुत कठिनाई पैदा हो गई है; और प्रधानमन्त्रीको उपनिवेश-मन्त्रीके पदके लिए दूसरा योग्य आदमी ढूँढ़ निकालना लगभग असम्भव हो जायेगा। ब्रिटिश भारतीयोंका जहाँतक सम्बन्ध है, इससे उनकी अनिश्चित स्थित और भी अधिक अनिश्चित हो जाती है। श्री चेम्बरलेनने फिर भी दक्षिण आफिकी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्नको कुछ समझ लिया है, यद्यपि हमारी दृष्टिसे पूरी तरह नहीं। उनके विचारोंसे हम न्यूनाधिक परिचित हो गये हैं। जहाजोंपर भारतीय खलासियोंको नौकरी देनेके सम्बन्धमें आस्ट्रेलियाके संघीय मन्त्रियोंको जो खरीता भेजा गया है उसमें इस प्रश्नको उन्होंने साम्राज्यके मंचपर लाकर रख दिया है। किन्तू अब फिर हमारे सामने उपनिवेश-कार्यालयकी रीति-नीतिमें परिवर्तनकी संभावना उपस्थित है। लॉर्ड जॉर्जका त्यागपत्र और श्री वॉड्किका उनके स्थानपर लिया जाना भी अशुभ लक्षण है। (श्री ब्रॉड्रिक अपने इस प्रस्तावसे कि दक्षिण आफ्रिकामें भारी फौज रखनेका खर्चा भारत दे, भारतमें अत्यन्त अप्रिय हो गये हैं।) परन्तु हम आशा करें कि अपना नया पद सँभालनेपर श्री ब्रॉडिक भारतके बारेमें पहलेकी अपेक्षा अधिक विचार करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३

## ३४७. सर जे० एल० हलेट और भारतीय व्यापारी

खानोंके लिए आफिकी मजदूरोंकी उपलिक्यिक सवालकी जाँच करनेके लिए जोहानिसवर्गमें इस समय जो श्रम-आयोग वैठा है, उसके सामने गवाही देते हुए श्री जेम्स हलेटने कुछ वड़ी दिलचस्प वातें कही हैं। आयोगके सामने सर जेम्सकी गवाही हम जोहानिसवर्ग स्थारके इसी मासके १५ तारीखके अंकसे अन्यत्र उद्धृत कर रहे हैं। वहुत वदनाम किये गये भारतीय व्यापारीके पक्षमें माननीय महानुभावने साहसके साथ जो स्पष्ट बातें कहीं, उनके लिए हम उन्हें वधाई देते हैं। तथापि यह समयके रुखका सूचक है कि भारतीयोंके प्रति ऐसे प्रशंसात्मक विचार रखते हुए भी वे उनके उद्योगोंपर कानूनी निर्योग्यताएँ लगाने और गिरिमिटिया भारतीयोंके अनिवार्य रूपसे वापस भेजे जानेके प्रश्नके साथ अपनी सहमित प्रकट कर सकते हैं; यद्यिप उनकी सम्मतिमें भारतीयोंने उपनिवेशको जाहिरा तौरपर विनाशसे वचाया है और वे आजतक

इसकी उन्नतिके लिए आवश्यक हैं। व्यापारियोंके सम्बन्धमें वोलते हुए सर जेम्सने श्री क्विनके प्रश्नके उत्तरमें कहा:

अरव लोग सोमित संख्यामें हैं और प्रायः सभी व्यापारी हैं। साधारण छोटा व्यापारी अरवके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उपनिवेशका काफिरोंके साथ फुटकर व्यापार प्रायः सारा-का-सारा अरवोंके हाथमें है। देहाती क्षेत्रोंमें मुझे इसपर आपित नहीं है, क्योंकि में सोचता हूँ कि साधारण गोरे युवक या युवती देहाती काफिर वस्ति-योंमें वस्तु-भण्डारोंकी देख-रेखके वजाय कोई और अच्छा काम कर सकते हैं। साधारण गोरे आदमीकी आवश्यकताओंकी अपेक्षा अरव लोगोंकी आवश्यकताएँ कम हैं। वे कम मुनाफेपर माल वेचते हैं और एक खास हदतक वतियोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक अच्छा व्यवहार करते हैं। देहाती वस्तु-भण्डारोंमें यूरोपीय वहुत अधिक मुनाफा चाहते हैं।

श्री ईवान्सके प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने कहाः

में नहीं समझता कि भारतीयोंका आगमन नेटालके लिए अहितकर हुआ है। इसके बिना यहाँ खेतीबाड़ी सम्भव नहीं थी और समुद्रतटीय बन्दरगाहोंमें मुक्किलसे कोई आबादी होती है। सम्पूर्ण फृषिकार्य मजदूरोंकी प्रचुर उपलब्धिपर निर्भर है।

[अंग्रेजीसे] इं*डियन ऒपिनियन,* २४–९–१९०३

## ३४८. करोड़पति और भारत सरकार

ट्रान्सवालकी साधन-सम्पत्तिके विकासके लिए ट्रान्सवालको मजदूर देनेका विचार करनेसे पहले भारत-सरकार और उपिनवेश-मंत्रीने वहाँके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए कुछ अधिकारोंकी माँग की है। वास्तवमें ये अधिकार भारतीयोंके वाजिव अधिकारोंमें से आधेसे भी कम हैं। परन्तु इसीपर सर जॉर्ज फेरारका कोप भारत-सरकार और उपिनवेश-मन्त्रीपर भड़क उठा है। सर जॉर्ज जिस किसी कामको हाथमें लेते हैं उसपर लाखों-करोड़ों खर्च कर देते हैं, इसिलए हम नहीं जानते कि जो लोग उनके कोपके भाजन वन गये हैं अब उनपर क्या वीतनेवाली है। खानोंके उद्योगसे उनका सम्बन्ध बहुत निकटका है। असलमें उनकी करोड़ोंकी कमाई उसीपर निर्भर है। ऐसी सूरतमें हम उनकी स्थितिको समझ सकते हैं। धन कमानेवाला आदमी प्रायः साधनोंका औचित्य परिणामसे देखता है। इस सिद्धान्तकी दृष्टिसे सर जॉर्ज और खान-उद्योगके अन्य मालिक इस वातकी चिन्ता क्यों करने लगे कि जिनकी मददसे वे इतना धन कमाते हैं उन्हें ठीक तरहसे खानेको मिलता भी है या नहीं। इसी दृष्टिकोणसे वे यह मानते हैं कि अगर उनका कोई उचित या अनुचित विरोध करे तो येन-केन प्रकारेण उसका मुँह वन्द किया जाना चाहिए। गत १७ सितम्बरको जोहानिसवर्गमें खान-मण्डलकी मासिक बैठकमें शायद इसी धुनमें उन्होंने नीचे लिखे शब्द कहे थे:

इस तनावको दूर करनेकी दृष्टिसे आपके खान-मण्डलने नई रेलवे लाइन बनानेके लिए भारतसे गिरमिटिया मजदूर लानेका सुझाव सरकारको दिया था। इसके कुछ ही समय वाद उपनिवेश-मन्त्रीका उत्तर विधान-परिषदकी मेजपर रख दिया गया था।

उसमें भारत-सरकारने जो रुख ग्रहण किया है तथा उपनिवेश-मन्त्रीने जिसका समर्थन किया है, उसके प्रति सख्त विरोध करना में अपना कर्तव्य समझता हूँ। हम स्वीकार करते हैं कि भारतकी भाँति हम भी ब्रिटिश साम्राज्यके एक अंग हैं, परन्तु फिर भी इस उपनिवेशके गोरे निवासियोंके हितोंका खयाल हमें रखना ही पड़ेगा। भारतको जनसंख्या बहुत अधिक है। उसके निवासियोंको हमने एक श्रम-बाजार दिया है, जहाँ वे अपना श्रम बेच सकते हैं। अपनी शर्तकी अवधि पूरी होने पर जब गिरमिटिया स्वदेश लौटेंगे तब उनके पास उनकी मजदूरीका कुछ धन होगा ही। भारतके लिए यह क्या कम लाभ है ? लेकिन इस देशके निवासियोंको यह निश्चय करनेका हक है कि वे यहाँ भारतीय व्यापारियोंकी भीड़ होने दें या नहीं, उन्हें खुली होड़ करने और यहाँ वसने दें या नहीं। आगे-पीछे हमें आज्ञा है यह देज विज्ञुद्ध रूपसे गोरोंका हो जायेगा। हम अपने साथी भारतीय प्रजाजनोंको *बाजारों* में न्यापार करनेका अधिकार देते हैं। हमारा खयाल है कि इस तरह सरकारने एक उदारतापूर्ण रियायत की है। इसके जवाबमें हम यह तो आज्ञा भी नहीं कर सकते कि भारत सरकार इतनी अदूरदर्शी बन जायेगी कि साम्राज्यके हितमें, जिसका कि भारत खुद भी एक अंग है, अंगीकृत जिम्मेदारियोंको अदा करनेमें हमारी मदद करनेसे इनकार कर देगी। दक्षिण आफ्रिकाके युद्धके खर्चमें तीन करोड़ पौंडकी सहायता देनेका हम वचन दे चुके हैं। इसका व्याज आखिर हम अपनी औद्योगिक समृद्धिके परिणामोंमें से ही अदा कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३

## ३४९. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: ४ कथनी और करनी

श्री केसलरने सारी कर्लई खोल दी और इसका वास्तविक कारण बता दिया कि आखिर ट्रान्सवालके खान-उद्योगके मालिक एशियासे मजदूर लानेपर क्यों तुले बैठे हैं। अब यह रहस्य खुल गया है कि लाभदायक दरोंपर गोरे मजदूर मिल नहीं सकते — प्रश्न यह नहीं है। असली प्रश्न तो यह है कि गोरे मजदूर आयेंगे तो आगे चलकर वे मालिकोंपर हावी हो जायेंगे; मजदूरी, कामका समय और दूसरी बहुत-सी वातोंके वारेमें मालिकोंके सामने अपनी शतें रखने लगेंगे और ट्रान्सवालमें एक जोरदार राजनीतिक शक्ति वन बैठेंगे। यह तो वही पुरानी वात हुई। शक्तिशाली चाहते हैं कि सारी सत्ता उन्हींके हाथोंमें बनी रहे और उनके प्रतिस्पर्धी लोग क्षेत्रमें न आने पायें। इन खान-मालिकोंको भी वही भय संचालित कर रहा है, जिससे प्रेरित होकर उत्तरदायी शासन मिलते वक्त नेटालके विधान-निर्माता काम कर रहे थे। उन्होंने तब सबसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंका मुंह वन्द करनेके लिए उनका मताधिकार छीननेका कदम उठाया था। इसपर जब ब्रिटिश भारतीयोंने न्यायकी दरख्वास्त' की तो सर जॉन रॉविन्सनने उसके जवावमें कहा था, और उन्होंने जो कहा था उसके एक-एक शब्दको वे मानते भी थे कि: ब्रिटिश

१. देखिए खण्ड १, ५४ ९८ ।

भारतीयोंकी स्थिति तो वगैर मताधिकारके ही अधिक अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे विधानसभा अपने ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी ले रही है। अब यह देखना उसका काम होगा कि भारतीयोंकी स्वतंत्रतामें किसी भी प्रकार कमी नहीं होने पाये। दुर्दैवकी वात तो यह थी कि इस वचनके पीछे कानूनका वल नहीं था। इसलिए यद्यपि यह वचन खुद तत्कालीन प्रधानमन्त्रीके मुँहसे निकला था और इसलिए अधिकारयुक्त और प्रातिनिधिक मत था और इसीलिए विधानसभाके लिए भी नैतिक दृष्टिसे वन्धनकारक था, फिर भी आचरण तो सर जॉनके इस उदारता-भरे वचनके विलकुल विपरीत ही रहा है। मताधिकार छीनने-वाले कानुनके तुरन्त वाद ही प्रवासी-अधिनियम और विकेता-परवाना अधिनियम वने हैं। फिर भी हम इस दूसरे कानूनपर ही सबसे अधिक जोर देना चाहते हैं, क्योंकि इसका असर उन लोगोंकी मुख-मुविधापर पड़ रहा है, जो पहले ही से यहाँ वसे हुए हैं और जिनके लिए वह कानून सदा ऊपर लटकती तलवारके समान है। ब्रिटिश भारतीयोंके हितोंको यह किस-किस प्रकार हानि पहुँचा रहा है यह हम पहले ही वता चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने जिस दरख्वास्त का उल्लेख किया था, उसे इस अंकमें हम अन्यत्र दे रहे हैं। कानूनका अमल किस प्रकार किया जा रहा है, यह उसमें विस्तारके साथ वताया गया है। इसके अलावा आजकल डर्वन तथा न्य्कैंसिलकी नगर-परिपदोंकी सरगरमीके खयालसे वह अत्यन्त सामयिक भी है। जो बात हमारी समझमें नहीं आ रही है सो यह है कि इस कानूनमें जो भाग सबसे अधिक आपत्तिजनक है, जिसमें व्यापारियोंको परवाने देनेके मामलेमें नगर-परिषदोंके निर्णयोंपर सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार छीना गया है, उससे नगर-परिषद इतनी बुरी तरह क्यों चिपटी है ? हम पहले ही वता चुके हैं कि एक अवैधानिक कार्रवाईका सहारा लिये वगैर भी उनका मतलव आसानीसे और उतनी ही अच्छी तरह निकल सकता है। इस विषयमें टाइम्स ऑफ नेटाल भारतीय दृष्टिकोणको बहुत ही अच्छी तरह प्रकट करता है। हम उसीको उद्भुत कर देना अधिक उचित समझते हैं। वह लिखता है:

आप भारतीय व्यापारियोंसे सफाई-सम्बन्धी तमाम नियमोंका पालन जरूर कर-वाइए, हिसाब-िकताव अंग्रेजीमें रखवाइए, और जो भी कुछ अंग्रेज-व्यापारी करते हैं, वह सब करवाइए। परन्तु जब इन सबका वे पालन कर चुकें तब तो उनके प्रति न्याय कीजिए। कोई भी ईमानदार आदमी यह स्वीकार नहीं करेगा कि इस नये विधेयक (विक्रेता-परवाना अधिनियम) में उनके प्रति या उस समाजके प्रति न्याय हुआ है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्घा समाजके लिए लाभदायक है उसे अपने मार्गमें से हटानेकी सत्ता वह स्वार्थी लोगोंके हाथोंमें दे देता है और उन्हें अपनी जेवें भरनेकी सहलियत कर देता है।

यह वात सन् १८९८ में लिखी गई थी। यह कथन उस समय जितना सत्य था उससे दूना सत्य आज है। ब्रिटिश भारतीय सात वर्षसे विकेता-परवाना अधिनियमका अमल देख रहे हैं। उसके आधारपर हम यह कह रहे हैं। अगर अत्यधिक दुर्भावने उपनिवेशवासियोंकी न्याय-भावनाको निपट अन्धा नहीं बना दिया है तो उन्हें यह समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आज इस कानूनके कारण प्रत्येक भारतीयका परवाना घोर अनिश्चिततामें पड़ गया है, और अनिश्चित अवस्था दूर होनी ही चाहिए। आप उसपर जितनी कड़ी शर्तें लादना चाहें लाद दीजिए। परन्तु उनके पूरी हो जानेपर तो कमसे-कम उसे अपनी स्थितिको सुनिश्चित अनुभव करने दीजिए। जबतक ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति इतना साधारण-सा न्याय भी नहीं

१. "प्रार्थनापत्र: चेम्बरळेनको", दिसम्बर ३१, १८९८ ।

वरता जाता, तवतक उन्हें चैन नसीव नहीं हो सकता। हमारे देश-भाइयोंका कर्तव्य है कि वे कानूनमें अभीष्ट संशोधन करवानेके लिए अपना आन्दोलन जारी ही रखें।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३

## ३५०. जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्ती

लगभग दो वर्षकी वात है। मेजर ओ'मियारा उस समय जोहानिसवर्गके तानाशाह थे। आयरलैंडके निवासी विनोदी तो होते ही हैं। जोहानिसबर्गकी भारतीय वस्ती उन दिनों वड़ी गन्दी वताई जाती थी। उसके बारेमें एक अत्यन्त सनसनीदार विवरण पेश करके उन्होंने जोहानिस-वर्गकी जनताके साथ एक गहरा अमली मजाक किया। उन्होंने उसको बहुत साफ-साफ शब्दोंमें सावधान किया कि भारतीय वस्तीके कारण नगरके आरोग्यको बहुत भारी और तात्कालिक खतरा है। इस बातको बादमें श्री लियोनेल कर्टिस और डॉ॰ पोर्टरने उठा लिया। दोनों उत्साही सज्जन ताजा-ताजा लंदनसे आये थे। उन्होंने सोचा, जोहानिसवर्गकी जनताकी कोई खास और वडी सेवा करके अच्छी तनख्वाह और साथ-साथ जनताके एक विशेष वर्गकी कृतज्ञता भी क्यों न प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने उस सुयोग्य मेजरसे भी दो कदम आगे बढ़कर भारतीय वस्तीके पासके कुछ अन्य स्थानोंको भी बुरा बता दिया और उस सारे हिस्सेको "अस्वच्छ क्षेत्र " कहकर उसे जोहानिसवर्गके निवासियोंके आरोग्यके लिए एक सतत और तात्कालिक खतरा ठहरा दिया। नगर-परिषदमें तमाम व्यापारी हैं। स्वभावतः उन्होंने सोचा कि नगर-पालिकाके लिए कमाई करनेका यह बहुत अच्छा अवसर है। लॉर्ड मिलनरके सामने पेश करनेके लिए उन्होंने एक जोरदार प्रतिवेदन तैयार किया और उसके अन्दर इस हिस्सेको उन्होंने अस्वच्छ क्षेत्र बताकर चाहा कि, लॉई मिलनर नगर-परिषदको ऐसी असाधारण सत्ता दे दें कि वह इस हिस्सेको छीन सके। लॉर्ड मिलनरको इसमें कुछ संकोच हुआ; समझौतेके रूपमें नगर-परिषदके सुझावकी जाँच करने और उसपर अपनी रिपोर्ट देनेके लिए एक आयोगकी नियुक्ति कर दी। ऐसे यह स्वाँग पूरा किया गया। आयोगने अपना निर्णय नगर-परिषदके अनुकुल दिया। उसने उस भागको बुरा वताते हुए लॉर्ड मिलनरको सलाह दी कि वे नगर-परिषदको वैदखली करनेका अधिकार दे दें। इस तरह मेजर ओ'मियाराने बैठे-ठाले जो विवरण पेश किया था उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ रहनेवाले हजारों आदमी अपने उचित अधिकारोंसे वंचित कर दिये गये। अगर हमारे इस कथनमें किसीको अविश्वास हो तो हम ऐसे शंकाशीलोंसे सिफारिश करेंगे कि वे स्वर्गीय सर विलियम मैरियटकी कटु आलोचना पढ जायें, जिसमें उन्होंने नगर-परिषदकी नीतिकी जी खोलकर निन्दा की है। वहुतसे प्रसिद्ध डॉक्टरोंने इस आशयकी गवाहियाँ भी दी हैं कि जिस क्षेत्रको नगर-परिषदने अस्वच्छ वताया है वह जोहानिसवर्गके अन्य कई हिस्सोंसे अधिक अस्वच्छ नहीं है, और उसमें जो खामियाँ वताई हैं वे न्युनाधिक परिमाणमें सारे शहरमें पाई जाती हैं। लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं हुआ। नगर-परिषद इस वातपर तूली थी कि नगरके उस सारे हिस्सेपर अधिकार कर ले। इस उद्देश्यको सफल वनानेमें श्री कर्टिस और डॉक्टर पोर्टर उसके लिए कीमती साधन सावित हुए। किन्तू नीरो का

१. सीजरके वंशमें उत्पन्न रोमका अन्तिम सम्राट, जो अनुचित उत्साह, विलास और अत्याचारोंके लिए प्रसिद्ध था। जब उसके ही लोगोंने रोम नगरमें आग लगा दी थी उस समय वह ख़शीसे सारंगी वजानेमें लगा था।

मनोरंजन तो अब शुरू ही हो रहा है। अब उस सारे भागपर नगर-परिषदने अधिकार कर लिया है और वहांके निवासियोंकी किस्मत अब उसकी दयापर निर्भर है। जोहानिसवगंके समा-चार-पत्रोंमें हम पढ़ते ही हैं कि इनके मुआवजेके दावोंकी कैसी दुर्दशा की जा रही है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्रसे नगरके स्वास्थ्यको खतरा हो या न हो, नगर-परिपद किराये-दारोंके कब्जेको अभी हटाना नहीं चाहती और उसने दया करके तय किया है कि वे २६ तितम्बरसे पहले अपनी जमीनोंके मालिकोंको जो किराया देते थे, वही अब नगरपालिकाको देते रहेंगे और अपने मकानों-दूकानोंपर कब्जा रख सकेंगे। इस तरह, अगर अवतक कहीं किराया-खोर थे तो अव नगर-परिपदने उस पदको प्राप्त कर लिया है; और अगर पहले वहाँकी आवादी घनी थी तो वह अब भी बनी रहेगी। खुद डॉ॰ पोर्टरने प्रमाणित किया है कि इस अस्वच्छ वस्तीके कुछ हिस्सोंमें तो अवर्णनीय रूपसे घनी आवादी है। हाँ, पहले और अवमें यह फर्क जरूर है कि पहले गरीव मकान-मालिकोंको नगर-परिपदके घनी आवादी-सम्वन्धी नियमोंका पालन करना पड़ता था, किन्तु अब तो खुद परिपद ही मालिक है, इसलिए वह इन नियमोंसे व्यव-हारतः वरो है। और अब चूंकि परिपदका कब्जा है, अतः समाजके आरोग्यका खतरा भी विलकुल जाता रहा। मतलव, शक्ति और अशक्तिके बीच, सत्ता और अधीनताके बीच यह अन्तर है। इस वीच दो वर्ष वीत गये, परन्तु जोहानिसवर्गमें कोई वीमारी नहीं आई और न उस कथित अस्वच्छ वस्तीके गरीव वाशिन्दे किसी प्रकार खतरेका कारण सिद्ध हुये हैं। डॉ॰ पोर्टरने अपने उन्मादमें जो दलील दी थी, यह घटना उसकी निःसारताका अकाट्य प्रमाण है। परन्तु इस सवकी वेदना सबसे अधिक जोहानिसवर्गके ब्रिटिश भारतीय ही अनुभव करेंगे, जो सवसे अधिक कमजोर हैं। उनकी ही हालत सबसे बुरी है। दूसरे लोगोंको तो मुआवजेके रूपमें जो कुछ मिलेगा उससे वे ट्रान्सवालमें अन्यत्र कहीं जमीन खरीद लेंगे और जहाँ उनका जी चाहेगा रह सकेंगे। परन्तु भारतीयोंको तो इन दोमें से एक भी हक हासिल नहीं है। सारे ट्रान्सवालमें भारतीयोंको अपने नामपर निन्यानवे वर्षके पट्टेपर जमीन रखनेकी सुविधा अगर कहीं थी तो वह केवल जोहानिसवर्गमें ही, और सो भी उक्त बस्तीके छियानवे बाड़ोंमें। किन्तु वे नहीं जानते कि अव जोहानिसवर्गमें कहीं वे वैसे ही पट्टेपर जमीन खरीद सकेंगे या नहीं। यद्यपि अस्वच्छ वस्ती अधिग्रहण अच्यादेश (इनसैनिटरी एरिया एक्स्प्रोप्रिएशन आर्डिनेन्स) में यह गुंजाइश रखी गई है कि स्थान-वंचित लोगोंके रहनेका प्रवन्य वहीं कहीं वेदखल क्षेत्रके बहुत नजदीक कर दिया जाये, परन्तू उन्हें कहाँ वसाया जायेगा इसका कोई पता नहीं है। स्मरण रहे, भारतीय आवादीका अधिकांश भाग जोहानिसवर्गमें ही रहता है। वहाँ वसनेवाले देशभाइयोंसे हमें पूरी सहानुभूति है। और अगर वहाँकी सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो सबकी सुघ लेनेवाले परमात्माकी दयाका तो हमें पूरा-पूरा भरोसा है। वह उनका हाथ नहीं छोड़ेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३

## ३५१ राजनीतिक नैतिकता

नेटालके कुछ मामलोंके बारे में श्री चेम्बरलेनकी पूछताछपर श्री स्टुअर्टकी f चर्चा हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। आज हम ट्रान्सवालके दो परवानोंके मामलोंकी चर्चा चाहते हैं, जिनके बारेमें लॉर्ड मिलनरने अपनी रिपोर्ट श्री चेम्बरलेनको भेजी है। ह वातका पूरा खयाल है कि इस मामलेमें अगर वस्तुस्थितिसे लॉर्ड मिलनरकी रिपोर्ट मेल खा रही है तो इसके लिए लॉर्ड मिलनर शायद ही उत्तरदायी माने जा सकते हैं; व उनके सामने जो व्यारे सम्बन्धित लोगों द्वारा रखे गये थे, वे उन्हींपर तो निर्भर रह सकते

हम नीचे सरकारी कथन और वस्तुस्थिति, जैसी हमें मालूम है, पेश कर रहे हैं:

## सरकारी कथन

(१) चर्चाका विषयभूत भारतीय (हुसेन अमद) सन् १८९९ में वाकरस्ट्र एक मकानमें रहता और व्यापार करता था। मकानका पट्टा उसके नामपर नहीं थ पट्टेकी मियाद १५ जुलाई सन् १८९९ को समाप्त हो गई थी।

## वस्तुस्थिति

(१) रिपोर्टमें यह लिखना रह गया है कि पट्टा उसके साझीके नामपर थ और यद्यपि उसकी मियाद १५ जुलाई १८९९ को समाप्त हो गई थी फिर भी वह नया कर लिया गया था। इन बातोंकी जानकारी मजिस्ट्रेटको भी थी।

## सरकारी कथन

(२) प्रथम नेटाल-संसदके प्रस्ताव, ५ अगस्त १८९२ की घारा १०७२ द्वारा उसको उक्त तारीखके बाद कुली-बस्तीके बाहर अन्य कहीं व्यापार करनेसे मना कर दिया गया था, और १५ जुलाई सन् १८९९ को जिलेके मजिस्ट्रेटने वस्तु-भण्डारको बन्द कर दिया।

(२) रिपोर्टमें इस बातका उल्लेख नहीं है कि इस प्रस्तावका अमल कभी — एक भी मामलेमें -- नहीं हुआ। परवानेदार इस बातसे इनकार करता है कि मजिस्ट्रेटने कभी वस्तु-भण्डारको बन्द किया था। उसने अपने कथनकी पुष्टिमें वाकरस्ट्रूमके वो जिम्मेदार यूरोपीय निवासियोंको गवाहीमें पेश किया है। इनमें से एक तो किसी बैंकका व्यवस्थापक है और दूसरा पिछली सरकारका अधिकारी रहा है। दोनोंने बयान दिये हैं कि भण्डार कमसे-कम अगस्तके अन्ततक तो खुला रहा था और हुसेन अमदने, जब लड़ाई शुरू होनेको थी और लोग ट्रान्सवालसे बाहर जाने लगे थे, खुद अपने भण्डारको वन्द किया था।

## सरकारी कथन

(३) सन् १९०२ के जूनमें हुसेन अमदने वाकरस्ट्रमके रेजिडेंट मजिस्ट्रेटको दर-स्वास्त वी थी कि उसके पट्टेकी मियाद खत्म नहीं हुई है। इसपर मजिस्ट्रेटने बगैर

पूछताछ किये उसे ३१ दिसम्बर १९०२ तकके लिए व्यापारका परवाना दे दिया नवम्बरमें मजिस्ट्रेटको पता लगा कि उसके पट्टेकी मियाद तो वस्तुतः खत्म हो चुकी है और, फलतः, परवाना झूठ वहानोंके आधारपर लिया गया है।

#### यस्तुस्थिति

(३) यह पहले ही बताया जा चुका है कि पट्टेकी मियाद तो सचमुच खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह नया बनवा लिया गया था। इसलिए अगर कोई मामूली आदमी यह झूठे बहानोंका आरोप लगाता तो यह मान-हानि समझी जाती। मजिल्ट्रेटने जब परवाना दिया था तब उसने सम्बन्धित पट्टा देख लिया था।

#### सरकारी कथन

(४) एशियाइयोंको व्यापारके परवाने देनेमें इस सिद्धान्तका खयाल रक्खा गया था कि लड़ाईके पहले जिनके पास व्यापार करनेके परवाने थे, और जिनका व्यापार लड़ाईके कारण, अर्थात् लड़ाई छिड़ जानेपर या लड़ाईकी आशंकासे बन्द हो गया था, उन्हींको नये परवाने दिये जायें। जब लड़ाई छिड़ी तब हुसेन अमद व्यापार नहीं करता था। और उसका व्यापार लड़ाई-सम्बन्धी किसी कारणसे बन्द नहीं हुआ था। अतः यह मामला उस सिद्धान्तके मातहत नहीं आता।

#### वस्तुस्थिति

(४) जिन दिनों इस परवानेके प्रश्नपर सरकार विचार कर रही थी यह पद्धित प्रचिलत थी कि लड़ाईके पहले जो लोग न्यापार करते थे और जिन्होंने लड़ाई शुक्ष होनेपर या लड़ाईकी आशंकासे न्यापार बन्द कर दिया था, उन सबको परवाने मिल सकते थे। जो भारतीय सन् १८९८ में अथवा उससे पहलेसे न्यापार करते थे उनको परवाने मिल जाते थे। इसकी पुष्टिमें दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं। अर्जदारने फिजूल ही इस तर्कपर जोर दिया और वास्तविकता सरकारके सामने रखी। इसके अलावा लड़ाईकी आशंकासे अपनी दूकान किसीने बन्द की थी, तो वह हुसेन अमद थे।

#### सरकारी कथन

(५) सरकारको यह पता लग गया था कि सम्बन्धित व्यापारीने बहुत-सा माल इकट्ठा कर लिया है और सो भी झूठे बहानोंके आधारपर परवाना हासिल करके। फिर भी ऐसे मामलेमें जितनी रिआयत सम्भव थी उतनी रिआयत करनेका फैसला किया गया और हुसेन अमदका परवाना नया करनेके लिए गत अप्रैल मासमें ही वाकरस्ट्रूमके रेजिडेंट मिजस्ट्रेटको लिख दिया गया था।

#### वस्तुस्थिति

(५) रिपोर्टमें यह नहीं वताया गया कि सरकारको यह पता लगानेमें चार महीने लग गये कि उसके पास बहुत-सा माल था और इस बीचमें क्योंकि उसकी दूकान जबर-दस्ती और गैर-कानूनी रूपसे बन्द कर दी गई थी, इसलिए वह लगभग भूखों मरने लगा था। दूकानको जबरदस्ती बन्द करनेके लिए सरकारके पास कोई कानूनी अधिकार तो

था नहीं; इसलिए परवानेके बिना व्यापार करनेवाले आदिमयोंके खिलाफ सरकारके पास एकमात्र उपाय यही था कि वह कानूनका भंग करनेके जुर्ममें उनपर मामला चलाती और जुर्माने करती।

इस खुले अत्याचारकी कहानीको पूरा करनेके लिए दो-एक बातें हम और बता दें। (श्री हुसेन अमदके साथ जानवूझ कर जो कार्रवाई की गई उसके वर्णनमें हमारी समझसे तो अत्याचार शब्द भी सौम्य है।) श्री हुसेन अमद ट्रान्सवालमें करीव दस वर्षसे रहते हैं और उन थोड़ेसे चुने हुए आदिमियोंमें से हैं, जिनके नाम पुरानी सरकारने व्यापारके परवाने जारी करनेकी कृपा दिखाई थी। हमारे पाठक शायद यह जानते ही हैं कि गणराज्यके दिनोंमें अधिकांश ब्रिटिश भारतीय या तो ब्रिटिश प्रतिनिधिसे संरक्षण प्राप्त करके परवानेके बगैर व्यापार करते थे या अपने गोरे मित्रोंके नामपर जारी परवानोंके आधारपर। रिपोर्टमें स्वभावतः यह बात भी नहीं लिखी गई है कि श्री हुसेन अमदके साथ किये गये व्यवहारपर वाकरस्टूमके गोरे निवासियोंको बहुत घृणा हुई और उन्होंने श्री हुसेन अमदको यह प्रमाणपत्र दिया कि वे परवाना पानेके पूर्णतः पात्र हैं। रिपोर्टमें कहीं इस बातका भी जित्रतक नहीं कि वाकरस्टूममें श्री हुसेन अमद ही अकेले भारतीय थे जिनकी दूकान वहाँ थी और उन्हों वहाँके यूरोपीय व्यापारिक संस्थानोंका समर्थन व्यापक रूपसे प्राप्त था।

अब हम दूसरे परवानेदार - रस्टेनबर्गके श्री मुलेमान इस्माइलके मामलेको लेते हैं।

#### सरकारी कथन

(१) जिस समय लड़ाई छिड़ी, सुलेमान इस्माइलके पास रस्टेनवर्गमें व्यापार करनेका परवाना नहीं था। उसने तो अपने कारोबारकी यह शाखा उन दिनों स्थापित की, जब अंगरेजी फीजोंने यहाँ कब्जा किया।

### वस्तुस्थिति

(१) रिपोर्ट इस महत्त्वपूर्ण सत्यका उल्लेख नहीं करती कि फौजी अधिकारियोंने ही श्री सुलेमानको व्यापार करनेका परवाना दिया और इस तरह रस्टेनबर्गमें अपना कारोबार स्थापित करनेमें उनकी सहायता की।

#### सरकारी कथन

(२) सन् १९०२ के अक्टूबरमें रस्टेनवर्गके रेजिडेंट मजिस्ट्रेटने श्री सुलेमान इस्मा-इलकी पेढ़ीके प्रतिनिधिको हिदायत की कि उन्हें उस शहरमें व्यापार करनेका अधिकार नहीं है।

## वस्तुस्थिति

(२) रिपोर्टमें यह भी लिखा जा सकता या कि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट श्री मुलेमानको परवाना देनेवाले अपने पूर्वगामी अधिकारीके उत्तराधिकारी थे; इसलिए वे अपनेसे पहले अधिकारीके निर्णयपर आपित्त न कर सकते थे और उस परवानेको वापस न ले सकते थे, जो इस वातको पूरी तरहसे जानते हुए दिया गया था कि अर्जदार लड़ाईसे पहले उस जिलेमें व्यापार नहीं करता था।

इसके अलावा विवरणमें और भी महत्त्वपूर्ण तथ्योंका उल्लेख नहीं किया गया है, जो यह परवाना जारी करनेसे पहले सवपर प्रकट थे। तथ्य ये थे कि दूसरे कितने ही जिलोंमें ऐसी ही परिस्थितियोंमें त्रिटिश भारतीयोंको परवाने दे दिये गये थे, यद्यपि ये लोग सम्बन्धित जिलोंमें पहले कभी व्यापार नहीं करते थे; और इन परवानोंपर कभी आपित्त भी नहीं की गई थी। प्रस्तुत प्रकरणमें जो आपित्त की गई वह तो मिजस्ट्रेटकी सनकमात्र थी।

रिपोर्टमें यह भी लिखा जा सकता था कि, श्री सुलेमान इस्माइलके प्रति न्याय भी संयोगवश ही हुआ था, क्योंकि उनका परवाना नया नहीं किया गया। इसका सरकारी तौरपर कारण यह वताया गया कि उन्हें भारतीय वस्तीमें चला जाना चाहिए। सौभाग्यसे उन्होंने यह बता दिया कि इस समय रस्टेनवर्गमें कहीं कोई अलग भारतीय वस्ती है ही नहीं। इस प्रकार घिरावमें आनेपर सरकारके सामने परवाना नया करनेके सिवा कोई चारा नहीं रहा। परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरने अनुभव किया कि इस आदमीके साथ सचमुच अन्याय हुआ है। इतना ही नहीं, परवाना खत्म होनेपर व्यापार करनेके जुर्ममें मजिस्ट्रेटने उनपर जो जुर्माना किया था, वह कृपा करके उन्हें वापिस दे दिया गया।

इन दोनों दु:खजनक मामलोंकी चर्चा हम नहीं करना चाहते थे। परन्तु चूँकि मर्क्युरी में वह विवरण प्रकाशित कर दिया गया, इसलिए हमारा कर्तव्य हो गया कि उसका प्रतिवाद किये वगैर हम खामोश न बैठे रहें। इस सारे दु:खजनक प्रकरण और सरकारी जुल्मके बीच केवल एक वात ऐसी थी, जिसपर मनुष्यको कुछ सन्तोष हो सकता है। वह यह कि, यद्यपि प्रत्येक जगहके अधिकारियोंने आपसमें पूरी तरह सलाह करके अपनी तरफसे शक्तिभर यत्न किया कि अर्जदारको न्याय न मिले, फिर भी परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आर्थर लालीने दोनों मामलोंकी खुद जाँच की और मंद गितसे ही सही, पीड़ित पक्षोंके साथ न्याय किया।

ट्रान्सवालमें अधिकारियोंकी भावना कैसी है, यह इन दो मामलोंसे प्रकट हो जाता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि एशियाइयोंके लिए एक अलग महकमा रखनेसे ब्रिटिश भारतीयोंको न्यूनतम न्याय मिलना भी कितना मुश्किल है। इस अन्यायकी तीव्रता तब और भी अधिक वढ़ जाती है, जब हम श्री चेम्बरलेनके उस आश्वासनको याद करते हैं, जो उन्होंने प्रिटोरियामें हमारे शिष्टमण्डलकी इस तरहकी आशंकाओंके उत्तरमें दिया था। उन्होंने कहा था कि उपनिवेशपर अंग्रेजोंका अधिकार होनेके वाद दिये गये परवाने कभी वापस नहीं लिये जायेंगे। वे इंग्लैंडके वातावरण से आये थे, अतः उनके लिए तो एक ब्रिटिश अधिकारीका आश्वासन उतना ही मूल्य रखता था, जितना कि एक बैंकका चेक। फिर, इसपर तो सरकारी तौरपर उनके दस्तखत भी थे।

इस दु:खदायी प्रकरणको समाप्त करनेसे पहले हम बता दें कि इस लेखमें हमने जो भी कुछ कहा है, उन दस्तावेजोंके आधारपर कहा है, जो हमारे पास मौजूद हैं। इतनेपर भी अगर किसीको लगे कि हमारी भाषा कड़ी हो गई है, तो हम लाचार हैं; क्योंकि इन प्रकरणोंसे हमारे दिलको ऐसी ही भारी चोट पहुँची है।

[अंग्रेजीसे]

इंहियन ओपिनियन, १-१०-१९०३

१. देखिए "अभिनन्दनपत्र: चेम्बरलेनको", जनवरी ७, १९०३ ।

#### ३५२. मतका मूल्य

डॉ॰ जेमिसनसे, जो केप उपनिवेशके प्रगतिशील दल (प्रोग्रेसिव पार्टी) के नेता हैं, एक रंगदार जातिके मतदाताने पूछा था कि रंगके प्रश्नके वारेमें उनके दलकी नीति क्या है? इसका उन्होंने नीचे लिखा लाक्षणिक उत्तर दिया था:

(१) शिक्षा — जहाँ सम्भव हो अनिवार्य, और जहाँ जरूरत हो वहाँ निःशुल्क।
यह नीति गोरे या काले सबके लिए लागू होती है, चाहे वे किसी भी प्रजातिके हों।
(२) गोरे और रंगदार, सब सभ्य लोगोंको पूर्णतः समान अधिकार; केवल यहाँके
आदिवासी लोगोंको हम असभ्य मानते हैं। पढ़ना-लिखना सभ्यताकी कसौटी नहीं है।
(३) इस देशमें बसे हुए मलायी बिटिश प्रजाजन हैं; इसलिए उनके खिलाफ हमारे
दिलमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं है। उनको भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो गोरोंको
प्राप्त हैं।

केपमें रंगदार जातियोंके मत इतने अधिक हैं कि वे चुनावोंमें मुकावला कड़ा होनेपर परिणाम उलटा कर देनेकी क्षमता रखती हैं और वहाँ हर उम्मीदवार अपने प्रतिस्पर्धीको शिकस्त देनेकी भरसक कोशिश कर रहा है। हाल ही में जनरल वोथाने देशी मजदूरोंके प्रश्नके वारेमें अपने मनकी वात साफ-साफ कह दी है। इसपर श्री मैरीमन उनको बहुत खरीखोटी सुना रहे हैं क्योंकि उनके दलको देशी लोगोंके मतोंकी जरूरत है। इसलिए देशी आदिमयोंसे जवरदस्ती काम लेने तथा उनके कानूनोंसे वंचित करनेके अन्यायके विरुद्ध इन दिनों वे बहुत बढ़-बढ़कर भाषण दे रहे हैं; और जनरल वोथाके देशवासियोंकी स्थितिके साथ इन देशी लोगोंकी स्थितिकी तुलना भी कर रहे हैं। वे इस समय इस बातको आसानीसे भुला देते हैं कि गणराज्योंने इन देशी लोगोंकी कुछ भी भलाई नहीं की है, और उनकी भावनाओं और अधिकारोंकी तो वे और भी कम परवा करते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि केपकी रंगदार जातियाँ अपनी शिक्तका समझदारीके साथ उपयोग करेंगी और मताधिकारका लाभ बरावर उठाती रहेंगी। ब्रिटिश संविधानमें न्याय प्राप्त करनेका यह एक बड़ा शिक्तशाली साधन है। यहाँ नेटालमें तो स्वर्गीय श्री एस्कम्बने हमसे यह अधिकार छीन लिया है। इससे हमारी जो हानि हुई है, उसे हम ही जानते हैं। लोकतन्त्री राज्यमें मताधिकार-रहित समाज एक विसंगित और मूल्यवान शिक्तसे वंचित समाज होता है।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३

### ३५३. कृतज्ञताके लिए कारण

ऐसे अवसर वहुत कम ही उपस्थित होते हैं जब हम ट्रान्सवालकी सरकारको बधाई दे सकें। किन्तु इस हफ्ते ऐसा करनेके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा कारण मिल गया है। सरकारी गज़टमें छपा है कि भारतीयोंको परवाने देनेका काम पुनः मुख्य परवाना-सचिवको सौंप दिया गया है। यह बहुत पहले ही कर देना उचित था। जबसे एशियाइयोंके लिए एक अलग मुहकमा खुला है, तभीसे भारतीय उसका विरोध करते रहे हैं। हम हृदयसे विश्वास करते हैं कि परवाने देनेके काममें यह सुधार एशियाई मुहकमा टूटनेका पूर्व-चिह्न ही है। यह मुहकमा नितान्त अनावश्यक और धनके अपव्ययका सूचक है। हमने पढ़ा है कि सरकार बहुत बड़े पैमानेपर नौकरियोंमें छँटनी कर रही है। विधानपरिषदने एशियाई मुहकमेके लिए एक खासी वड़ी रकम मंजूर की है। उस समय सर पर्सी फिट्जपैट्रिकने इसके विरोधमें हलकी आवाज उठाई थी। तो, इस मुहकमेको अब वन्द क्यों नहीं कर दिया जाता? इससे उपनिवेशकी कुछ हजार पौण्डकी वचत तो होगी ही, साथ ही वाजिव शिकायतका एक कारण दूर हो जायेगा। नेटाल और केप दोनों उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी आवादी यहाँकी अपेक्षा वहुत अधिक है। परन्तु दोनोंमें से एक भी जगह स्वतन्त्र भारतीयों और अन्योंके वीच व्यवहारमें कोई फर्क नहीं किया जाता। इस वीच इस छोटीसी दयाके लिए हम सरकारके प्रति अपना आभार प्रदर्शित किये देते हैं और विश्वास करते हैं, कैप्टेन हैमिल्टन फाँउले दूसरे परवानोंके समान ही भारतीय परवानोंपर भी न्यायपूर्वक विचार करेंगे। हम ट्रान्सवालको भारतीयोंसे भरना नहीं चाहते; परन्तु हम यह तो जरूर चाहते हैं कि उनके मामलोंकी सुनवाई तुरन्त हो जाया करे, और शरणार्थियोंको परवाने पानेमें परेशानी और देरी न हो, और वेकारका खर्च न उठाना पड़े।

[अंग्रेजीसे] इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३

## ३५४. भारतीयोंके लिए सुअवसर

एक सामाजिक बुराईका डटकर मुकाबला करनेपर पिछले हफ्ते हमने श्री स्टुअटंको वधाई दी थीं; परन्तु इस वधाईमें कुछ दु:ख भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसमें अति करनेका लोभ संवरण नहीं कर सके हैं। हम देखते हैं कि उनमें सारे भारतीय समाजको घसीटनेकी हलकी वृत्ति मौजूद है। हमारा खयाल है कि श्री खानके वारेमें उनके उद्गारोंका कोई औचित्य नहीं है। लॉर्ड बूऐम जैसे प्रामाण्य पुरुष कहा करते थे कि अपने मुअक्किलका गुनाह जानते हुए भी यदि कोई वकील उसकी तरफसे वकालत करनेसे इनकार करे तो वह अपने पेशेके अयोग्य है। सिद्धान्त यह है कि जवतक एक विधिवत् वने न्यायालयमें किसीका गुनाह सावित नहीं हो जाता तवतक कानूनकी दृष्टिमें वह वेगुनाह है। लॉर्ड बूऐमका व्यवहार-सूत्र इस सिद्धान्तके आधारपर काफी सवल है। केप-विधानसभाके प्रसिद्ध सदस्यका मामला अभी ताजा है।

१. देखिए "मजिस्ट्रेट श्री स्डअर्ट," २४-९-१९०३ ।

वह उसी अपराधका दोषी पाया गया था, जिसके लिए एक भारतीयपर मामला चलाया ग था। क्या श्री स्टुअर्ट यह कहेंगे कि जिस विद्वान वकीलने उसका बचाव किया था उसने उस मामला लेकर उचित नहीं किया था? उस मामलेके बारेमें खानगी तौरपर हम सब अपन अपनी रायें रखते हैं। परन्तु क्या हम यह कह सकेंगे कि विधानसभाके सदस्यकी तरफसे अपील वहस करनेवाले अग्रगण्य वैरिस्टर या कानूनी गुनाहके सम्बन्धमें संदेहका तत्त्व होनेसे अपील मंजर करनेवाले प्रधान न्यायाधीश भी दोषी हैं -- बैरिस्टर इसलिए कि उन्होंने ऊपरसे दो प्रतीत होनेवाले आदमीकी तरफसे वकालत की, और प्रधान न्यायाधीश इसलिए कि उन्होंने उस वरी कर दिया? फिर, उस वकीलका कर्तव्य क्या है, जिसको पैरवीके बीचमें यह ज्ञात कि उसका मुअधिकल सचमुच अपराधी है? क्या वह मामलेको बीचमें ही छोड़ दे? य कहीं वह ऐसा कर बैठे तो हमारा खयाल है, उसका यह काम पेशेकी दृष्टिसे अत्यन्त अनुचि माना जायेगा। वास्तवमें प्रश्न बड़ा पेचीदा है। हमारा तो खयाल है कि ऐसे मामलोंमें निर्ण खुद प्रत्येक वकीलको ही करना चाहिए। मजिस्ट्रेटका काम यह नहीं है कि जब-कभी वह दे कि मामला गलत है, मुलजिमके वकीलको उपदेश करने बैठ जाये। श्री खान और श्री स्टुअर्ट वीचकी झड़पके वारेमें अभी तो इतना ही। श्री स्टुअर्टने जो-कुछ अच्छा काम किया उसमें इतनी कमी हो गई। लेकिन जो शेष बच रहा वह भी उन्हें प्रशंसाका पात्र बनानेके लि काफी है। अपने अन्दर जो भी अच्छाई है उसे प्रकट करनेका भारतीय समाजके लिए यह ए अनुठा अवसर है। सही दिशामें किया गया एक जोरदार प्रयत्न बहुत बड़ी गन्दगी साफ न सकता है। वस, लोकमतका एक जोरदार प्रवाह छोड़ देनेकी जरूरत है। यों पुलिस और मि स्ट्रेटने पहले ही काफी काम कर दिया है। लोकमत उसकी मदद कर देगा। पुलिस औ मिजस्ट्रेटकी मददके विना केवल लोकमत इन वेहया गुनहगारोंकी गेंडेकी-सी मोटी खालप कोई असर न करता। अब, जबतक मामला गरम है तबतक अगर वह चोट मारेगा तो उसव पूरा असर होगा। हम नहीं चाहते कि हममें से एक भी भारतीय ऐसा रहे जो इस अनैति और घृणित व्यापारसे अपनी आजीविका चलाये। हमें हर्ष है कि पुलिस और मजिस्ट्रेटने ज कार्रवाई की उसे हमारे देशभाई पूरी तरह पसन्द करते हैं। हम आशा करते हैं कि वे सम्बन्धि गुनहगारोंको समाजकी तरफसे उचित दण्ड देनेकी व्यवस्था भी जरूर करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३

#### सामग्रीके साधन-सूत्र

अमृत वाजार पत्रिका : कलकतेका प्रमुख समाचारपत्र । सन् १८६८ में बंगला साप्ता-हिककी तरह निकला : सन् १८९१ से दैनिक ।

ंशिलशमीन: कलकत्तेका दैनिक समाचारपत्र, १८३० में स्थापित। उस समय यह यूरोपीय लोकमतका प्रमुख मुखपत्र था।

इंडियन ओिपिनियन: (१९०३- ): डर्बनसे प्रकाशित साप्ताहिक पत्र, जिसके १९१४ में दिवाण आफ्रिका छोड़ने तक गांधीजी लगभग सम्पादक ही रहे। उसमें अंग्रेजी और गुजरातीके दो विभाग थे। प्रारम्भमें हिन्दी और तिमलके दो और विभाग भी चलाये गये थे।

इंडिया: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेशकी ब्रिटिश-सिमिति छन्दनका मुखपत्र। १८९८ से १९२१ तक। देखिये खण्ड २, पृष्ठ ४१०।

इंडिया आफिस रेकर्ड्स: १९४७ तक लन्दन स्थित इंडिया आफिस में रखे जाने वाले भारत-सम्बन्धो प्रलेख (डाक्य्मेंट्स) और कागजात, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे होता था।

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स: औपनिवेशिक कार्यालय लन्दनके पुस्तकालयमें स्थित। यहाँ दिक्षण आफिकी कामकाज-सम्बन्धी अधिकतर प्रलेख और कागजात उपलब्ध हैं। देखिए . खण्ड १, पृट्ठ ३५९।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकर्ड्स, नेशनल आर्काइन्ज, नई दिल्ली।

गवनंमेंट ऑफ साउथ आफिका रेकर्ड्स, पीटरमैरित्सवर्ग और प्रिटोरिया आर्काइब्ज।

गांधी स्मारक संप्रहालय, नई दिल्लो: गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी अन्य कागजात, पत्रों, नकलों आदिका केन्द्रीय संप्रहालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

टाइम्स ऑफ इंडिया: एक प्रमुख भारतीय समाचारपत्र। १८६१ में चार समाचारपत्रोंके मिल जाने पर इस नामसे स्थापित हुआ। उन चारमें से वाम्चे टाइम्स नामक पत्र १८३८ में आरम्भ हुआ था।

उर्वन टाउन कांसिल रेकर्ड्स, उर्वन।

महात्मा : लाइफ ऑफ मीहनदास करमचन्द्र गांधी, लेखक डो॰ जी॰ तेंदुलकर; ८ भाग, प्रकाशक जवेरी तेंदुलकर, वम्बई (१९५१-४)

माई चाइल्डहुंड विद् गांधीजी: लेखक प्रभुदास गांघी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद, १९५७।

नेटाल ऐडवर्टाइज़र: डर्वनसे प्रकाशित समाचारपत्र।

नेटाल मर्क्युरी: (१८५२- ), डर्वनसे प्रकाशित संमाचारपत्र।

नेटाल लॉ रिपोर्ट्स: साउथ अफिकन लॉ रिपोर्ट्स नेटाल प्रोविशियल डिविजन, १८९२।

नेटाल विटनेस: (१८४६- ): पीटरमैरित्सवर्गका स्वतन्त्र दैनिक।

रैंड डेली मेल: जोहानिसवर्गका दैनिक समाचारपत्र।

रिपोर्ट ऑफ दि सेवन्टीन्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस : २६, २७, २८ दिसम्बर १९०१ को कलकत्तामें हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनका विवरण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी १९०२; पृष्ठ १८६ और ३५।

ल-रैडिकल: (१८९७-१९१४) पोर्टलुई, मारीशसका फ्रान्सीसी दैनिक पत्र।

वेजिटोरियन: लन्दन शाकाहारी समिति (लन्दन वेजिटेरियन सोसाइटी) का मुखपत्र; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५०।

वॉयस ऑफ इंडिया: वम्बईका मासिक पत्र, जिसे १८८३ में दादाभाई नौरोजीने स्थापित किया था। १८९० में यह पत्र इंडियन स्पेक्टेटरके साथ संयुक्त हुआ और १८९१ में साप्ताहिक-पत्रके रूपमें निकलने लगा।

सावरमती संग्रहालय,अहमदाबाद: पुस्तकालय तथा संग्रहालय जिसमें गांधीजीसे सम्बन्धित अनेक प्रलेख, कागजपत्र, सरकारी रिपोर्टें, दक्षिण आफिकी समाचारपत्रोंकी १८९३ से १९०१ तक की कतरनोंकी फाइलें आदि संग्रहीत हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

स्टैंडर्ड: (१९००-१९०८) पोर्टलुई मॉरीशसका आंग्ल-फ्रान्सीसी दैनिक समाचारपत्र।

#### तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१८९८-१९०३)

#### 3686

फरवरी २८: प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटको सूचना दी कि १८८५ के कानून ३ के सिलसिलेमें ट्रान्सवालके भारतीयोंका परीक्षात्मक मुकदमा दायर करनेका इरादा है।

मार्च २: फुटकर व्यापारके परवानेके सम्बन्धमें सोमनाथ महाराजके मुकदमेकी पैरवी की।

अगस्त ८: परीक्षात्मक मुकदभेमें ट्रान्सवालके उच्च न्यायालयने फैसला दिया कि दूकान और निवासके स्थानोंमें अन्तर नहीं किया जा सकता और भारतीयोंको सरकार द्वारा मुकरेर विस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना होगा।

अगस्त ८९: परोज्ञात्मक मुकदमेमें अदालतके विरोधी फैसलेकी सूचना देते हुए भारतके वाइसरायको तार।

जगस्त २२: ट्रान्सवाल-सरकार द्वारा वस्तियोंकी नीति कार्यान्वित करनेपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको हस्तक्षेपके लिए प्रार्थनापत्र।

अगस्त २५: उन्त प्रार्थनायम्की एक प्रति भारत-मंत्रीको भेजी।

अगस्त ३०: भावनगरी और इंडियाको परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेके बारेमें तार दिया कि भारतीयोंको श्री चेम्बरलेनके हस्तक्षेपका भरोसा है।

सितम्बर १४: प्रजातीय आधारपर भारतीयोंको व्यापारिक परवाना देनेकी इनकारीके खिलाफ़ डबंन नगर-परिषदके सामने दादा उस्मानके मुकदमेकी पैरवी की, जो विफल हुई।

नवम्बर हे : प्रवासी-अधिनियमके अन्तर्गत आगमन और प्रस्थान-शुल्क लगानेके विरोधमें उप-निवेश-सचिवको तार।

नयम्बर १९: सरकारी गज्रटमें वस्ती-सूचना प्रकाशित हुई।

नवम्बर २८: वस्तियों-सम्बन्धो आज्ञापत्रके अमलसे होनेवाली गम्भीर आर्थिक हानिके बारेमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे फरियाद।

नवम्बर २९: अपने सुज्ञावके अनुसार उर्वनमें स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय प्रिटिंग प्रेसके उद्घाटन समारोहमें भाग लिया।

दिसम्बर ५: इंडियाको तारसे सुझाव दिया कि ब्रिटिश मित्र वस्ती-नीतिको रद करानेके प्रयत्नोंमें उच्चायुक्तके इंग्लैंड आगमनका फायदा उठायें।

दिसम्बर २३: परवाना-कानूनके वहस-तलव मुद्दोंपर तज्ञ यूरोपीय वकीलकी कानूनी राय माँगी। दिसम्बर ३१: विकेता-परवाना अधिनियम, १८९७ के सम्बन्धमें उपनिवेश-मन्त्रीके नाम प्रार्थना-पत्रका मसर्विदा वनाया।

#### 7633

जनवरी ११: नेटाल-गवर्नरको भारतीयोंका परवाना-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र भेजा।

जनवरी २१: परवानोंके सम्बन्धमें भारतीयोंकी शिकायतपर तुरन्त ध्यान देनेके लिए भारतके अखवारों और जनताके नाम पत्र।

जनवरी २२: प्रार्थनापत्र भेजकर परवाना-अधिनियममें वाइसरायसे हस्तक्षेपकी प्रार्थना।

- मार्च ८ (के पूर्व): पीटरमैरित्सवर्ग टाउन कौंसिलके लिए, प्लेगसे बचाव-सम्बन्धी पत्रकका अनुवाद करनेकी जिम्मेदारी ली।
- मार्च ११: रोडेशियामें भारतीय व्यापारियोंकी निर्योग्यताओंके बारेमें टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया से पत्र-व्यवहार किया।
- मार्च २०: नेटालमें प्लेगके आतंकपर टाइम्स ऑफ इंडियाको विशेष लेख भेजा। यह दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिपर लिखी गई लेखमालाका पहला लेख था।
- अप्रेल २५: ट्रान्सवाल-सरकारने एशियाइयोंके लिए जुलाई १ से पहले बस्तियोंमें चले जानेका हुक्म निकाला।
- मई १७: गांधीजीने १८८५ के कानून ३ को अमलमें लानेकी सरकारी कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र भेजा।
- मई १८: उपनिवेश-सचिव, पीटरमैरित्सवर्गको लिखा कि भारतीय प्रवासी-कानूनमें संशोधन सम्बन्धी विधेयकको गिरमिटिया मजदूरोंके हितमें संशोधित किया जाये।
- मई २७: श्री चेम्बरलेनके नाम भेजे गये १७ मईके प्रार्थनापत्रकी नकल श्री वेडरबर्नको भेजी। जुलाई ६: विकेता-परवाना अधिनियमके अमलसे उत्पन्न परेशानियोंके उदाहरणोंकी सूचना उपनिवेश-सचिवको दी।
- जुलाई १५: भारत-मन्त्रीसे भेंट की और भारतीयोंके प्रति उदारताकी अपील की।
- जुलाई २०: प्रतिनिधिकी हैसियतसे प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेंटसे मिले और उन्हें बस्तियों-सम्बन्धी सूचनासे उत्पन्न भारतीयोंकी समस्याओंका परिचय दिया।
- जुलाई २७ (के पूर्व): वस्ती-हुवमके सम्बन्धमें जोहानिसवर्गके स्टारके प्रतिनिधिने भेंट की।
- जुलाई २१: नेटाल गवर्नरको प्रार्थनापत्र देकर माँग की कि परवाना-कानूनमें संशोधन किया जाये और व्यापारिक परवानोंके सम्बन्धमें नगरपालिकाओं, नगर-परिषदों आदिके मनमाने निर्णयोंके विरुद्ध भारतीयोंको सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अपील करनेका अधिकार दिया जाये।
- सितम्बर १: ब्रिटिश-बोअर युद्धकी सम्भावनाके कारण भारतीयोंको ट्रान्सवालसे जानेकी सुवि-धाएँ देनेके लिए उपनिवेश-मन्त्रीको तार।
- अक्टूबर १४: ट्रान्सवालके शरणार्थियोंको डेलागोआ-वेसे नेटाल आनेकी सुविधा देनेके बाबत जमानतें मुल्तवी करनेपर जोर देते हुए प्रभावशाली व्यक्तियोंके नाम परिपत्र।
- अक्टूबर १६: नेटाल भारतीय कांग्रेसने शरणार्थियोंको सुविधा देनेपर सरकारको धन्यवाद दिया।
- अक्टूबर १७: अंग्रेजी वोल सकनेवाले भारतीयोंकी सभामें निश्चय किया गया कि वोअर-युद्ध छिड़नेपर नेटाल-सरकारको सेवा-सहायता प्रदान की जाये। गांधीजीका डॉ० प्रिंसने डॉक्टरी मुआयना किया और वे आहत-सहायक दलके कामके योग्य स्वस्थ पाये गये।
- अक्टूबर १९: सरकारको स्वयंसेवकोंकी सूची भेजी और भारतीयों द्वारा सेवाएँ देनेके प्रस्तावके वारेमें सूचित किया। सूचीमें पहला नाम गांधीजीका था।
- अक्टूबर २३: सरकारने भारतीयोंके सेवा-प्रस्तावका स्वागत किया और सूचित किया कि उचित अवसर आनेपर वह उसका लाभ उठायेगी।
- अक्टूबर २७: शरणार्थियोंकी परिस्थिति और भारतीयोंके घायलोंको लाने-ले-जानेकी सेवाके प्रस्तावके सम्बन्धमें टाइन्स ऑफ इंडियाको पत्र लिखा।

- नवस्पर ?: डर्बन महिला देशभक्त संघ निधि (डर्बन वीमेन्स पैट्रिआटिक लीग फंड) में दान देनेकी अपील भारतीयों में प्रचारित की। ३~३~० पींड चंदा स्वयं दिया और ६० पींड से ऊपर चंदा इकट्ठा किया।
- नवम्बर १८: टाइम्स ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर विकेता-परवाना अधिनियमके कारण नेटालके भारतीय व्यापारियोंको होनेवाली अङ्चनोंका सविस्तर परिचय दिया।
- दिसम्बर P: उपनिवेश-सचिवको तार देकर आहत-सहायक दल (एम्बुलैन्स कोर) के कर्तव्योंकी तफसील मांगी और पूछा कि वह किस तारीखको रवाना हो।
- दिसम्बर ४: उपिनवेश-सिचवको सूचना दी कि किसी भी क्षण बुलावा पानेपर आहत-सहायक दलके स्वयंसेवक मोर्चेपर जानेको तैयार हैं। सेवाका प्रस्ताव स्वीकार करनेमें सरकारकी डिलाईपर दु:ख प्रकट किया तथा स्वयंसेवकोंके और नाम भेजे।
- दिसम्बर ११ (के पूर्व): नेटालके विशयसे पत्र लिखकर प्रार्थना की कि डॉ॰ वूथको आहत-सहायक दलके लिए मुक्त करें।
- दिसम्बर १३: माननीय श्री एस्कम्बके निवासपर सभामें भाषण; समझाया कि भारतीयोंने युद्धके मोर्चेपर घायलोंको लाने-ले-जानेकी स्वेच्छा-सेवाकी जो तत्परता दिखाई है, उसका उद्देश्य क्या है।

दिसम्बर १४: आहत-सहायक दलके साथ मोर्चेके लिए रवाना।

दिसम्बर १५: आहत-सहायक दल खियेवेली पहुँचा और उसे युद्ध-क्षेत्रके अस्पतालमें जानेका हुक्म मिला। कोलेंजोकी पराजय।

दिसम्बर १७: आहत-सहायक दल एस्टकोर्टके लिए रवाना।

दिसम्बर १९: आहत-सहायक दल अस्थायी तौरपर तोड़ दिया गया।

### 7800

जनवरी ७ (के पूर्व): गांधीजीने अधिकारियोंको और अधिक सहायता-कार्यके लिए भारतीयोंकी तत्परताकी सूचना दी।

जनवरी ७: भारतीय आहत-सहायक दलका पुनर्गठन और उसकी एस्टकोर्टमें नियुक्ति।

जनवरी २१: स्पिओन कॉपमें आहत-सहायक दलका कार्य। स्वयंसेवक अग्नि-वर्पाके बीच घायलोंको उठा-उठाकर पडावमें ले गये।

जनवरी २८: तीन सप्ताहके कामके वाद फिर आहत-सहायक दल तोड़ दिया गया।

मार्चे ?: गांघीजीने लेडीस्मिथकी मुक्तिपर जनरल वुलरको वधाईका सन्देश भेजा।

मार्च ८: विलियम विल्सन हंटरकी मृत्युपर कांग्रेसके शोक-सन्देशकी प्रति प्रचारित की।

मार्च १४: बोअर युद्धमें विजय पानेपर अंग्रेज सेनापितयोंके अभिनन्दनके उपलक्ष्यमें भारतीयों और यूरोपीयोंकी सभामें भाषण दिया।

मार्च १४ (के बाद): भारतीय आहत-सहायक दलके कार्यका सिवस्तर वर्णन करते हुए टाइम्स ऑफ इंडियाको लेख।

मार्च २६ (के पूर्व): अंग्रेज सेनापितयोंको वधाई देनेवाले प्रस्ताव और उनके जवावकी प्रति डर्वनके अखवारोंको भेजी।

अप्रैल ११: डर्वन भारतीय अस्पतालके लिए चंदेकी अपील निकाली।

अप्रेल २०, २४: आहत-सहायक दलके स्वयंसेवकों और नायकोंको उपहार भेजते हुए व्यक्ति-गत पत्र। मई २१: महारानी विक्टोरियाको उनके जन्मदिनपर भारतीयोंकी वधाई सूचित की। जुलाई १३: दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके हितमें उत्तम काम करनेपर लन्दनके पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) को धन्यवाद देनेवाला प्रस्ताव प्रचारित किया।

जुलाई २०: भारतके दुष्कालमें मददकी अपील -- समाचारपत्रोंके जरिए।

अगस्त २४: उपनिवेश-मन्त्रीको सूचना दी कि तुर्कीके सुलतानके राज्यकालको रजत जयन्तीके अवसरपर भारतीयोंने सुलतानके प्रति अपना अभिनन्दनपत्र लंदन-स्थित तुर्की राजदूतको भेज दिया है।

सितम्बर २४: जिन रिक्शोंपर "केवल यूरोपीयोंके लिए" लिखा होता था, उनमें भारतीय रिक्शा-चालकों द्वारा रंगदार सवारियाँ ले जानेके निषेधका उपनियम बनानेके विरुद्ध डर्वनके टाउन क्लार्कको लिखा।

अन्दूचर ८: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके लिए किये गये कामोंके विषयमें दादाभाई नौरोजीको लिखा और आगामी कांग्रेस-अधिवेशनके लिए तत्सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा भेजा।

विसम्बर ६: लॉर्ड रॉबर्ट्सको अभिनन्दनपत्र देनेके लिए केप टाउनके भारतीय नेताको तार दिया। विसम्बर १४: बिना छुट्टी लिए कामसे गैर-हाजिर रहनेके अपराधमें भारतीय गिरमिटिया मजदूर चेल्लागाडुपर दायर मुकदमेकी पैरवी की।

दिसम्बर २१: डर्बनके भारतीय मदरसेके वार्षिकोत्सवकी अध्यक्षता की।

दिसम्बर २४: नेटाल गवर्नरको भारतीय रिक्शा-चालकोंसे सम्बन्धित डर्बन नगर-परिषदके उप-नियमके विरुद्ध अर्जी दी।

### 19901

जनवरी २३: महारानीकी मृत्युपर नेटाल-निवासी भारतीयोंकी ओरसे उपनिवेश-सचिवके पास शोक-सन्देश भेजा।

फरवरी २: डर्वनमें महारानीकी मूर्तिपर हार चढ़ाया और शोक-सभामें उन्हें श्रद्धांजिल भेंट की। फरवरी १६: भारतीय अकाल-निधिमें प्राप्त रकमोंकी जानकारी अखबारोंमें छपाई।

मार्च १९: महारानीका स्मारक-चित्र वाँटनेके लिए डर्वन स्कूलोंसे लिखा-पढ़ी की।

मार्च २५: पैदल-पटरीके प्रतिबन्धों और भारतीय-विरोधी कानूनोंकी सख्त अमलीके खिलाफ उच्चायुक्तको तार दिया और उसमें हवाला दिया कि सम्राट्की सरकारने जाति-भेदपर आधारित कानूनको यदि रद करनेका नहीं तो सुधारनेका ही सही, आश्वासन दिया था।

मार्च ३०: वोअर युद्धमें सेवाकार्यके सिलिसलेमें जनरल बुलरके खरीतोंमें केवल अपने (गांधीजीके) नामके उल्लेखपर अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उपनिवेश-मन्त्रीको पत्र।

अप्रेल १६: भारतीय शरणार्थियोंको ट्रान्सवालमें वापस आनेके लिए परवाने न देनेकी वावत पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) और ब्रिटिश सिमितिको तार।

अप्रेल २०: दक्षिण आफ्रिकामें अवतक प्रचलित भारतीय-विरोधी कानूनों और भारतीयोंपर लादी गई अन्य निर्योग्यताओंके विषयमें इंग्लैंडके मित्रोंको पत्र।

डर्वन आगमनके समय वम्बईके भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड हैरिसको भारतीयोंका अभिनन्दन-पत्र। अप्रेल २७: इंग्लैंडके मित्रोंको ट्रान्सवाल-प्रवेश सम्बन्धी भारतीयोंकी कठिनाइयोंका लेखा भेजा। अप्रेल ३०: उपनिवेश-मन्त्रीको पत्र लिखकर आशा व्यक्त की कि भारतीय प्रवासी अधिनियमको वदलते हुए सरकार स्त्रियोंकी मजदूरी पुरुपोंकी मजदूरीसे आधी दरपर कायम रखेगी। मई ४: दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी निर्योग्यताओंकी ओर ध्यान खींचते हुए वस्बई सरकारको पत्र।

मई १, १०: जोहानिसवर्गके सैनिक गर्वतर और उच्चायुक्तको भारतीय मामलोंके लिए खोले गये प्रवासी मुहकमेकी अवांछनीयतापर पत्र।

मई १८: सर आल्फ्रेड मिलनर और श्री चेम्बरलेनसे प्रभावशाली व्यक्तियोंके संयुक्त शिष्ट-मण्डलके मिलनेकी आवश्यकतापर जोर देते हुए पूर्व भारत संघ और ब्रिटिश समितिको पत्र। मई २१: रायचन्दभाईके देहान्तपर रेवाशंकर झवेरीको समवेदनाका पत्र।

जून १: भारतीय-विरोधी कानूनोंके सम्बन्धमें सम्मिलित प्रयत्नकी दृष्टिसे ब्रिटिश समितिको सुझाव दिया कि पूर्व भारत संघके साथ संयुक्त-समितिका निर्माण किया जाये।

जून २२: दक्षिण आफिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें ब्रिटिश समिति और पूर्व भारत संवक्ते सम्मिलित प्रयत्नोंके विषयमें श्री भावनगरीको पत्र ।

अगस्त १३: यॉर्क और कॉर्नवालके ड्यूक और डचेसको नेटालके भारतीयोंका अभिनन्दनपत्र। अगस्त २३: गांधीजीने डर्वन भारतीय प्रगतिशील संघके निर्माणके लिए बुलाई गई सभाकी अध्यक्षता की; संघके निर्माणकी योजनाको वेमौका माना।

सितम्बर १२: परवाना-कानूनके अन्तर्गत अपराध करनेके मुकदमेमें भारतीय नाईकी पैरवी करके उसे छुड़ाया।

अक्टूबर १५: गांधीजीके भारत लौटनेके समय नेटाल भारतीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीय संस्थाओंने उन्हें अभिनन्दन-पत्र दिये।

अक्टूबर १८: गांधीजीने कीमती भेंटें वापस की और लोक-कल्याणके कामोंके लिए उनका ट्रस्ट बनानेकी सिफारिश की।

भारत रवाना हुए और वादा किया कि यदि समाजको आवश्यकता हुई तो वर्षके भीतर ही लौट आयेंगे।

अक्टूबर ३०: पोर्ट लुई, मॉरिशसमें उतरे।

नवम्बर १३, १६: मॉरिशसके भारतीय समाजने स्वागत किया।

नवम्बर १९: मॉरिशससे भारतके लिए रवाना।

दिसम्बर १४: पोरवन्दर होते हुए राजकोट पहुँचे।

दिसम्बर १७: राजकोटसे कलकत्ता कांग्रेस जानेके लिए बम्बई रवाना; श्री भावनगरीसे मिले।

दिसम्बर २७: कांग्रेस अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया।

### 1907

जनवरी १९: दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रश्नपर कलकत्ताके अल्बर्ट हालकी आम सभामें भाषण दिया।

जनवरी २७: बोअर-युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके कार्यपर कलकत्तेकी दूसरी सभामें भाषण दिया।

जनवरी २८: जहाजसे रंगून रवाना।

जनवरी ३१: रंगून पहुँचे।

फरवरी २: इस तिथिके वादकी किसी तिथिको कलकत्ता लौटे और कई दिन गोखलेके साथ ठहरे। फरवरी २? या २२: तीसरे दर्जेसे राजकोट जानेके लिए रवाना। गोखले और डॉ॰ प्रफुल्लचन्द्र राय स्टेशन पहुँचाने गये। वनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुर हर जगह एक-एक दिन ठहरे; वनारसमें एनी वेसेंटसे मिलने गये।

3

फरवरी २६: राजकोट पहुँचे।

वकालत जमानेके प्रयत्न : जामनगर, वेरावल और काठियावाड़की दूसरी जगहोंके मुकदमोंकी पैरवी।

- मार्च २६: दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी तात्कालिक परिस्थितिपर विलियम स्प्रॉस्टन केनको विष्पणियाँ लिखकर भेजीं और आग्रह किया कि ब्रिटिश मित्र भारतीयोंकी शिकायतें दूर करनेका प्रयत्न करें।
- मार्च ३०: इंडियाको 'टिप्पणियाँ' भेजीं।
  दक्षिण आफ्रिकाके सम्बन्धमें कलकत्ता कांग्रेसमें स्वीकृत अपने प्रस्तावकी प्रति श्री भावनगरीको
  भेजी।
- मार्च २१: खान और नाज़रको लिखा कि यदि मेरी उपस्थित दक्षिण आफिकामें जरूरी हो तो भारतमें जमनेके पहले ही मुझे वहाँ वापस बुला लेना चाहिए।
- अप्रेल ८: गोखलेको शाही विधान-परिषदमें बजट-सम्बन्धी भाषणपर वधाईका पत्र।
- अप्रेल २२: गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर व्यक्ति-कर लगाकर अप्रत्यक्ष रूपमें उन्हें भारत लौटनेके लिए वाध्य करनेवाले नेटालके विधेयकके वारेमें टाइम्स ऑफ इंडियाको विशेष लेख दिया।
- मई १: राजकोटमें प्लेगकी आशंकाके समय राज्य स्वयंसेवक प्लेग-समितिके मन्त्रीका काम सँभाला।
- मई २०: फिर टाइम्स ऑफ इंडियामें नेटाल-विधेयककी संलिपि देते हुए लिखा कि वह इस अन्यायके विरुद्ध अपनी आवाज उठाये। विधेयक उन्हीं दिनों पास हुआ था और शाही स्वीकृतिके लिए गया था।
- मई २१: नये व्यक्ति-कर कानूनसे पैदा हुई कठिनाइयोंपर वॉयस ऑफ इंडियामें सविस्तर विशेष लेख लिखा और उसमें आशा प्रकट की कि लॉर्ड कर्जन इसमें हस्तक्षेप करेंगे और श्री चेम्बरलेन उपनिवेशोंपर अपने प्रभावका उपयोग न्यायके पक्षमें करेंगे।
- जून ३: अपनी आर्थिक स्थिति खराब होनेके कारण डर्वनके मित्रोंसे दक्षिण आफ्रिकाका काम चलानेके लिए रकम भेजनेका आग्रह किया।
- जून ५: भारत-मन्त्रीको बम्बई प्रेसिडेन्सी असोसिएशनने गांधीजीका तैयार किया हुआ प्रार्थना-पत्र भेजा। उसमें भारतीय प्रवासी-कानूनको व्यक्ति-करकी उपधारा शामिल करके संशोधित करनेवाले नेटाल-कानूनका विरोध और सरकारी नियंत्रणके अधीन उपनिवेशमें प्रवासियोंका आना अस्थायी रूपसे रोक देनेकी माँग की गई थी।

जुलाई २०: वम्बईमें वकालत करनेके विचारसे राजकोट छोड़ा।

जुलाई ११: वम्बई पहुँचे।

अगस्त १: गोखलेको सूचित किया कि वस्वईमें दफ्तरके लिए जगह मिल गई है; वे योग्य सेवाके लिए सदा तत्पर हैं।

अगस्त ६: वकालतके पेशेमें अङ्चनोंकी चर्चा करते हुए देवचन्द पारेखको पत्र।

नवन्तर २: शुक्लको पत्र: उन्हें सूचित किया कि नेटालसे वहाँ वापस आनेका निमन्त्रण तार द्वारा आया है मगर अपनी शारीरिक अशक्ति और वच्चोंके अस्वास्थ्यके कारण जानेमें असमर्थता प्रकट की है।

नयम्बर १४: गोखलेको २० नवम्बरको दक्षिण आफ्रिका रवाना होनेके विचारकी सूचना।

दिसम्पर २५: इस तिथिके पहले उर्वन पहुँचे। उपनिवेश-मन्त्रीसे शिष्टमण्डलकी भेंटकी तिथि वदलनेके लिए नेटाल सरकारको लिखा।

दिसम्बर २८: नेटालके भारतीयोंके शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया। नेटाली भारतीयोंकी शिकायतोंके वारेमें श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र दिया।

दिसम्बरं २८ या २१: पुलिस सुपर्रिटेंडेंटकी सहायतासे श्री चेम्बरलेनके सामने प्रिटोरियावासी भारतीयोंके शिष्टमण्डलके नेतृत्वके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेशकी अनुमति प्राप्त की।

### 7903

जनवरी ?: गांधीजी प्रिटोरिया पहुँचे।

जनवरी २: सहायक उपनिवेश-सिववसे मुलाकात की; किन्तु कहा गया कि वे ट्रान्सवालके निवासी नहीं हैं, अत: शिष्टमण्डलमें शामिल नहीं हो सकते।

जनवरी ६: ब्रिटिश भारतीय सिमिति (ब्रिटिश इंडियन कमेटी) ने लेपिटनेंट गवर्नरसे प्रार्थना की कि गांधीजीको श्रो चेम्बरलेनसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलमें शामिल होनेकी इजाजत दी जाये। जनवरी ७ (के पूर्व): गांधीजीने शिष्टमण्डलकी ओरसे दिये गये प्रार्थनापत्रका मसविदा बनाया।

शिष्टमण्डलके नेता जॉर्ज गॉडफे थे।

इसी मासमें इसके कुछ बाद गांधीजीने गिरिमिटिया भारतीयोंके वारेमें वाइसरायको पत्र लिखकर प्रार्थना की कि यदि उन्हें ब्रिटिश नागरिकताके प्राथमिक अधिकार नहीं दिये जा सकते तो नेटालसे कहा जाये कि भारतीय मजदूर वहां वुलाये ही न जायें। जनवरी ३०: दादाभाई नौरोजीको श्रो चेम्बरलेनसे शिष्टमण्डलकी वातचीतके वारेमें लिखा और नेटालमें गिरिमिटिया मजदूरोंके आनेपर रोक लगानेकी वात सुझाई।

फरवरी ५: छगनलाल गांघीको पत्र, जिसमें दक्षिण आफ्रिकामें रुकनेकी अवधिकी अनिश्चितताकी वात लिखी और वताया: "यहाँ फूलोंकी सेज नहीं है।"

फरवरी १२: चाजांरींके निर्माणके विषयमें लेपिटनेंट गवनंरसे भेंट की।

फरवरी १६: सार्वजनिक कार्यके विचारसे जोहानिसवर्ग रहना तय किया और ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयके वकीलोंमें नाम दर्ज कराया।

फरवरी १८: वाजारोंके वारेमें उपनिवेश-सचिवको अपना मत सूचित किया।

फरवरी २३: ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीके भारतीय प्रश्नपर दादाभाई नीरोजीको विस्तृत वक्तव्य भेजा। गोखलेको पत्रमें लिखा कि ट्रान्सवालमें घटनाएँ तेजीसे घट रही हैं और वे "घमासानके बीचमें" हैं।

मार्च १६: दक्षिण आफिकाकी स्थितिपर दादाभाई नौरोजीको नियमित वक्तव्य भेजा।

अप्रेल २५: वेजिटेरियनमें दक्षिण आफ्रिका आनेके अभिलापी प्रवासियोंको निर्देश-रूप लेख लिखा। उपनिवेश-सचिवको हाइडेलवर्गमें भारतीय व्यापारियोंपर पुलिसके अत्याचारके विषयमें पत्र लिखा।

अप्रेल २७: हाइडेलवर्गकी घटनाओंके विषयमें अपना पत्र अखवारोंको दे दिया।

मई ?: १९०३ की सूचना ३५६ के विषयमें लेफ्टिनेंट गवर्नरको विलियम हॉस्केन और जोहानिस-वर्गके अन्य निवासियोंका प्रार्थनापत्र भेजा और यह राय प्रकट की कि प्रवासको नियमित करनेवाला कानून बनाना अधिक स्वीकार्य होगा।

मई ६: भारतीयोंको वाजारों आदिमें सीमित करनेवाले भारतीय विरोधी कानूनोंके अमलके विरोधमें जोहानिसवर्गमें आम सभा की और माँग की कि वे कानून रद किये जायें।

- मई १: दादाभाई नौरोजीको हाइडेलवर्ग और जोहानिसवर्गकी घटनाओं, सूचना ३५६ के वारेमें यूरोपीयोंके प्रार्थनापत्र तथा जोहानिसबर्गकी आम सभाके विवरण भेजे।
- मई १०: दादाभाईको पत्र लिख कर सूचित किया कि प्रवासियोंको सीमित करनेके लिए, कुछ परिवर्तनोंके साथ, नेटालके ढंगका विधान स्वीकार किया जा सकता है; *चाजार*के सिद्धान्तको भी स्वीकार करनेकी तैयारी इस शर्तपर प्रकट की कि वह कानूनन लादा

एक पत्रमें गोखलेको लिखा कि जोहानिसवर्गमें वे 'वड़ी कठिनाइयोंसे' बस सके हैं। दक्षिण आफ्रिकामें एशियाई प्रवासके प्रश्नके अध्ययन और भारतमें उसके विरोधमें

- मई १६: दादाभाई नौरोजीको खबर दी कि ट्रान्सवाल-सरकार पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-करके
- मई २२: अनिवार्य पंजीकरण-कर और उपनिवेशमें भारतीयोंके सामान्य प्रश्नपर ट्रान्सवालके गवर्नर लॉर्ड मिलनरसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया।
- मई २४: शिष्टमण्डलने लॉर्ड मिलनरके सामने जो माँगें रखीं उनसे दादाभाई नौरोजीको
- मई ३२: दादाभाई नौरोजीसे अपने साप्ताहिक पत्र-व्यवहारमें आग्रह किया कि ऑरेंज रिवर कालोनीमें भारतीयोंको भेदभाव भरे वर्तावसे वचानेकी जरूरत है। केप कालोनीमें *बाजार*-कानूनके वनाये जानेकी सूचना दी और वर्तमान कानूनको रद करानेमें ही प्रयत्नोंको केन्द्रित करनेकी आवश्यकतापर जोर दिया।
- जून ४: मनसुखलाल नाजरके सम्पादकत्वमें *इंडियन ओपिनियन*का प्रकाशन प्रारम्भ।
- जून ६: गांधीजीने ब्रिटिश समितिको तार दिया कि आशा है इंग्लैंड सरकार भूतपूर्व भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंका अनिवार्य रूपसे वापस किया जाना मंजूर नहीं करेगी। दादाभाई नौरोजीको लिखे गये अपने नियतकालीन वक्तव्यमें भूतपूर्व भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंके अनिवार्य रूपसे वापस किये जानेका विरोध किया और इस बातपर जोर दिया कि यदि नेटाल और केप कालोनीमें *चाजार* और बस्तियोंके कानून स्थायी बना दिये गये तो उससे भारतीय हितोंकी वड़ी हानि होगी।
- ज्न ८: ट्रान्सवालके गवर्नरको एशियाई दफ्तर और *चाजार-*सूचनाकी हानियोंका विवरण तथा वस्तियोंमें जमीनकी मालिकीपर रोक उठाने और जीवन तथा व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता
- जून २०: भारतीयोंको वतनियोंके साथ शामिल करनेवाले नगरपालिका चुनाव अध्यादेशके मसविदेमें सुधारकी माँग करते हुए नेटाल विधानसभाको अर्जी दी।
- जून २३: प्रवासी-प्रतिवन्यक विधेयकमें सुधार सुझाते हुए नेटाल विधान-परिपदको प्रार्थनापत्र
- जुन ३०: हरिदासभाई वोराको पत्र लिखा, जिसमें बन्वेकी सफलता, सार्वजनिक कार्यमें होनेवाले श्रम और लगभग वारह वर्ष जोहानिसवर्गमें रहनेकी अपनी तैयारीका उल्लेख किया।
- जुलाई ४: एशियाई विरोधी कानूनोंको नरम करनेके विरोधमें जो लोग अपने स्वार्थके कारण हो-हल्ला मचा रहे थे, गांवीजीने उन्हें जवाब देनेवाले "सुसंचालित आन्दोलन" की भारत भरमें आवश्यकतापर जोर देते हुए गोखलेको पत्र लिखा।

- जुलाई १८: दादाभाई नौरोजीको भारतीय विरोधके वावजूद म्यूनिसिपल ऑडिनेन्स पास किये जाने और ट्रान्सवाल सरकार द्वारा भारतीयोंके लिए ५४ वस्तियाँ वनाई जानेके प्रस्तावकी खबर दी।
- जुलाई २५: दादाभाई नौरोजीको *बाजार*-सूचनापर अमल करनेके ट्रान्सवाल विधान-परिषदके प्रस्तावकी सूचना दी।
- अगस्त है: अपने साप्ताहिक वक्तव्यमें चालू परवानोंके विषयमें ढीलकी माँग की, ट्रान्सवालके भारतीय शरणार्थियोंकी अभीतक जारी किठनाइयोंका उल्लेख किया और लॉर्ड मिलनरके इस आरोपका खण्डन किया कि पृथ्करणकी नीतिका आधार स्वच्छता है।
- अगस्त ४: शरणार्थी समस्याके विषयमें ब्रिटिश सिमिति, ईंडिया और टाइम्स ऑफ ईंडियाको तार।
- अगस्त १०: दादाभाई नौरोजीको ४ अगस्तके तारका विस्तृत स्पष्टीकरण भेजा।
- अगस्त २४: श्री चेम्बरलेनको नेटाल विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकपर शाही स्वीकृति रोकनेके लिए प्रार्थनापत्र ।
- सितम्बर २: इंडियन ओपिनियनमें आशा व्यक्त की कि कोई भी भारतीय वाजार-सूचनासे छूट पानेके लिए गिड़गिड़ायेगा नहीं।
- सितम्बर ७: दादाभाई नौरोजीको इस आशयका पत्र कि, गिरिमिटिया मजदूरोंके अनिवार्य रूपसे भारत लौटाये जाने और उन्हें मजदूरीका कुछ अंश भारतमें चुकाया जानेके प्रयत्नोंको इंग्लैंडमें जरा भी मंज्री न मिले।

# टिप्पणियाँ

तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर (१८५६-१९२०): भारतके महान राष्ट्रीय नेता, विद्वान और

दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७): पथदर्शक भारतीय राजनीतिज्ञ, ब्रिटिश संसदके और लंदनमें कांग्रेसकी ब्रिटिश सिमितिके सदस्य। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३।

बाम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन: १८८५ में बम्बईमें स्थापित संस्था, जिसका उद्देश्य "सब उचित

भावनगरी, सर मंचरजी मेरवानजी (१८५१-१९३३): भारतीय वैरिस्टर, जो इंग्लैंडके निवासी वन गये थे; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी त्रिटिश समितिके तथा त्रिटिश संसदके सदस्य।

मेहता, सर फीरोजशाह (१८४५-१९१५): भारतीय कांग्रेसके एक प्रमुख नेता; देखिए खण्ड

रानडे, महादेव गोविन्द (१८४२-१९०१): एक यशस्वी भारतीय नेता, समाज-सुवारक और , ग्रंथकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२०-२१।

हस्तमजी, पारसी जीवनजी: नेटालके एक प्रमुख भारतीय व्यापारी। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५। वेडरवर्न, सर विलियम: भारतीय सिविल सिवसके एक यशस्वी सदस्य। वादमें भारतीय राष्ट्रीय

हंटर, सर विलियम विल्सन (१८४०-१९००): भारतीय सिविल सर्विसके विशिष्ट सदस्य। लेखक और भारतीय मामलोंके अधिकारी विद्वान। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६।

## सांकेतिका

अ

अंगदविष्टि [अंगदका दौत्य], २३४ अंग्रेज, १४४, ३८१, ४७३ अंग्रेज व्यापारियोंका साराका-सारा व्यापार हथियानेका मनसूबा, ३९ अंग्रेज-सरकार, ३५८ अंग्रेजी हुकूमतकी न्याय्यताका गायन, ३६४ अकवरकी शासन-पद्धतिपर छोटनेसे मुसीवत कम होना सम्भव, २६१ अकाल, १६३, १७३ अकाल-निधि, १८०, १८८**-८**९ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १६ *पा* ० टि०, २३२ अजन्ता, ४७९ भटनी जनरल, *देखिए* महान्यायवादी अदन, १४, २३० अधिनियम, १७, १८८५ (ऐवट नं०१७ ऑफ १८८५), २७८; –१७, १८९५ (ऐक्ट नं १७ ऑफ १८९५) २६७; -१८, १८९७, (ऐक्ट नं० १८ ऑफ १८९७), १८, २५, ३१, ३४, ४५, ५२,५४,१३३,२१९; –२६, १८९९ (ऐक्ट नं० २६ ऑफ १८९९) १९३; –पा० टि० ४७, १९०२, ३४१; –पा० टि० अधिवास-प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट्स ऑफ डोमिसाइरु), १२५, १२७, १६४, १६८, १६९, १७४ अध्यक्ष, वंगाल व्यापार संघकी दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके मामलेमें दिलचस्पी, २३५ अध्यक्ष, त्रिटिश भारतीय संघको पटरीसे नीचे उत्तर कर चलने का आदेश, ३०६ अनुदार दल, १०८ अनुपस्थित भूस्वामी विषेयक (एब्सेंटी लैंड लॅार्ड्स विल), ८५ अनुमतिपत्र-कार्यालय, २०५ अनुमतिपत्र-सचिव, २०६ अपील-अदालत, २१ अपील-संस्था, ४२ अप्यास्वामी, ए०, १६, २३ अवर्रा, २१७ पा० टि० अव्वक्तर अमद और फंपनी, ११ अब्दुल्ला, अमद, १५२, १६१ अन्दुल्ला, तैयव हाजी, ११ अब्दुल्ला, दादा, ११४-१५ अभिनन्दनपत्र, गांधीजीको, २२१;-वम्बईके भूतपूर्व गवनैरको,

१९९;-लॉर्ड मिल्नरको, २२५-२६;-शाही मेहमानोंको,

२१५; -श्री चेम्बरलेनको, २९२; -श्री जॉर्ज विन्सेंट गॅाडफ्रेको, ६; -सेवा निवृत्त होनेवाले मजिस्ट्रेटको, ८६ अभितन्दनपत्र-समिति, २२३ अमगेनी, ३, १०१, १८६ अमगेनी न्यायालय, १८६ अमद, १४१ अमद, ई० अवूबकर, ११, १३० अमद, हुसैन, ३१०; -की वाकस्ट्रेम स्थित एकमात्र भारतीय दुकान जनरदस्ती वन्द, ३०५ अमलाटी, १०६ अमसिंगा, १८, १९, ३० अमृत बाजार पत्रिका, २३३ अमेरिका, ३९७, ४७० अम्बू, २७५ अरव, १, ८–११, ४५, ७०–७३, ७७, १२९, १३०, ४७६, ४८९ अरव व्यापारी, १० **અ**છી, १८२ अली, एच० ओ०, ३२४, ३२७, ३३०-३१ अलीवावा चालीस चोर, ११५ अलैक्ज़ेंडर, ११३ अल्बटै अजायवघर दर्शनीय, २४६ अल्बर्ट हाल २३२ *पा*० टि० २३५, पा० टि० अहमद, इमाम शेख ३२४; -क्षी अफ्सरों द्वारा भारतीयों की राहमें रोड़ा अटकानेकी शिकायत, ३२७ अहमद, हुसेन, ४९४-९६, अहमदावाद, २८१ पा ० टि०, ४७९ अवांछित व्यक्तिकी व्याख्या, ३२ अस्तच्छ क्षेत्र आयोग (इनसैनिटरी एरिया कमिशन), ३९४, ४२० अस्वच्छ क्षेत्र सुधार-योजना आयोग, ४३२ अस्वच्छ वस्ती अधिग्रहण अध्यादेश (इनसैनिटरी एरिया एवसप्रोप्रिएशन ऑर्डिनेन्स), ४९३

### आ

आंग्ल-भारतीय (एंग्लो इंडियन), ४३, १७९, २०२, २२७, ४०१; -जनकी सहानुभूति व्रिटिश भारतीयोंके साथ, २६५ आई० एन० सी० (इंडियन नेशनल कांग्रेस), *देखिए* अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑक्सकोड स्ट्रीट, ३३३

आगरा, २४६, ४७**९** आत्मकथा, २४१ पा० टि०, २५४ पा० टि०, २९२ पा० टि० भादम, अब्दुल करीम हाजी, १०६, १०७, ११०

भादम, मूसाहाजी, १०९ थानन्दलाल, ३०० थानन्दाचारलु, ११२ याफ्रिका, ३९७ आफ्रिकी वेंकिंग कारपोरशन, २२३ भामला, एम० सी० ८८, १०१ भायरिश, २१२; -असोसिएशन, २१२ भायर्लेंड, ४२७–२८, ४९२

ऑरेंज फ़ी स्टेट, १, ४१, ७४, १९५, १९८, २०२ पा॰ टि॰, ३६३, ४०७, ४२०, ४२९, ४५१ मारेंज रिवर उपनिवेश, १७३, १८०, १९५, २२८, २३०, २५३, २६४–६५, ३०२, ३०६, ३०८, ३३४, ३६३, ३६८, ३८२, ३९०, ३९१, ४२२, ४२६, ४७२, ४८०; -फा भारतीय-विरोधी विधान, २९५; -में भारतीयोंका प्रवेश व्यवहारतः वर्जित, ३३५; -में भारतीयोंका केवल मजदूरोंके रूपमें प्रवेश सम्भव, ३३९; -में मजदूरोंके सिवा किसी भारतीयको घुसनेकी इजाजत नहीं, २३२

थार्मस्ट्रॉग, जनरल, ४६८−६*९* आर्यवंश, ८

ऑलफ्ट्रेंस, सर विलियम, डोली-वाहकोंकी निष्ठापर, १४७ थाल्वर्ट, सर; नकी दृष्टिमें विक्रेता - परवाना दोषपूर्ण, ४७५; -द्वारा वाजार-सम्बन्धी स्चनाओंका अनुमोदन, ३४२ वावा, १५२

आवासी मजिस्ट्रेट, वाकस्ट्रेमद्वारा भारतीय परवाने **न** वदलनेकी सूचना, २९४

भासवर्न, एळेनजेंडर, ११५, ४३०

भारदेर्लिया, २१५, ३८१, ३९२, ४८८; -और फैनडामें नेटालका अनुकरण, २४८

आहत—सहायक दल, *दोरिवए* भारतीय आहत—सहायक दल

इंग्लिशमेंन, ११२, २३३, २४१, २७०-७१, २७५-७६ इंग्लेंड, १६, २४, १०३, १०८, ११६, १२४, १७०, १८२, १९० पा० टि०, १९५ पा० टि०, १९७, २११, २२१, २२७, २३१, २३७, २४९, २५९, २९५, ३०२, ३३७, ३७४, पा वि , ३८५, ४१८-१९, ४२४, ४२८, ४६१, ४६७-६८, ४७१, ४७९, ४९७; –क्री सरकार, ३७४ <sup>इंटरने</sup>शनल भिटिंग श्रेस, २७७ *पा ० टि*०,

इंडियन एम्पायर (भारतीय साम्राज्य), ८, ४७९ इंडियन ऐम्बुलन्स कोर, देशिक्ए भारतीय आहत-सहायक दल इंडियन ओापिनियन, ३३२, ३३६, पा० टि० ३३९, ३४२, ३४५, ३५९, ३६१–६४, ३६६–६८, ३७०, ३७२, ३७४-७७, ३८१, ३८४, ३८६, ३८८-८९, ३९२, ३९४-९७, ४००, ४०२, ४०४-७, ४११, ४१३-१४, ४१६-१७, ४२२, ४२४-३०, ४३२, ४३६, ४३८-४०, ४४२-४५, ४५२, ४५५-५७, ४५९-६५, ४६७-६८, ४७१-७५, ४७८-८०, ४८३, ४८६-९०, ४९२- ९३, ४९७, ५०० इंडियन मिरर, ११२

इंडिया, १६-१७, २४,६८ पा० टि०, १३५, १५७ पा० टि० १५८, १७० पा० टि०, १८८ पा० टि० १९४ पा० टि॰, २०० पा० टि॰, २५२, २५४, २७५, २७७ १७० टि०, ३०५ १४० टि०, ३१२ *पा* ॰ टि॰, ३१९*पा* ॰ टि॰, ३२०, ३४५*पा* ॰ टि॰, ४०७ पा ० टि०, ४१६ पा ० टि०, ४२० पा ० टि०, ४३१ पा० टि॰, ४४९, ४६५ पा० टि॰

इंडिया ऑफिस, *देखिए* भारत-कार्यालय । इंडिया वलव, २३४ इंडो-जर्मन, ८ इनकाज, १९४ इन्द्रजीत, २८२ इबाहीम, सुलेमान, ४४-४५ इमरसन, ३४० इस्पिजो, १०७ इसमाइल, तैयन, ११ इस्माइल, सुलेमान, ३०६–१०, ४९६–९७;–को परवाना

ई० अनूनकर अमद एंड बदसँ, १३० ईंडेनडेल एस्टेट, ३९९ ईसप, ३५९ ईसपजी, मुहम्मद, १०७, ईस्ट इंडिया असोसिएज्ञन, *देनिखए* पूव भारत-संघ ईत्ट ऐंड वेस्ट, ४६८ ईस्ट <del>बन्दन, ३०६, ३१०, ३२२, ३३३, २३५, ३४६,</del> ३७६, ३९९-४००; -में पैदल-पटरी की शिकायत ज्योंकी-त्यों, ३१४; -के सम्मानित भारतीय भी पैदल-पटरीसे दूर रहनेके लिए वाध्य, ३३४ ईस्ट लंदन भारतीय संघ, ३३३ ईत्ट रेंड एक्सप्रेस, ४३९

एहिनवरा ४३२, ४३५

ईस्ट रेंड पहेरदार संव (इंस्टेरेंड विजिर्लेस असोसिपशन), ४०३ इवान्स, एम० एस०, १८, २१, २९४, ईवान्स, एमरी, ३५८, ४८९;—से भारतीय शिष्टमण्डलकी मेंट, ३२५

### उ

उच्चतर श्रेणी (हायरशेड) भारतीय विद्यालय, डर्वन, १८२ उच्च न्यायालय, १, १४-१५, ४१, ७२; -क्री 'निवास' शब्दकी कानुनी न्याख्या, ३५१ उच्चायुक्त, देखिए त्रिटिश उच्चायुक्त उईासा, ४४१ पा० टि० उत्तर भारत, २४४ उद्यान-उपनिवेश (गार्डन कालोनी), १९५ उपनिवेश-कार्यालय, १६ पा० टि०, ६०, ९९, १३३, १७३-७६, १९७, २२७-२८, ४१२ उपनिवेश-सरकार: -को छचित व्यवहारक लिए राजी करना भारतीयोंक हाथमें, २४८; -दारा दो पुराने भारतीय न्यापारियोंको न्यापारकी इजाजत देनेसे इनकार, ३६४ उपनिवेश-मन्त्री, २, १४ पा० टि०, २०, ३७, ४८, ६१ पा० टि०, ६७-६८, ७४, ७६, ८१, ९८ -९९, १०२, १०८, ११३, १३१, १७०, १७९, १९५ पा ० टि०, १९६-९७, २०९, २२९, २३५, पा । टि ।, २५०, २५९, ३२२ पा । टि ।, ३६८, ३९२, ४४३, ४४९, ४६२, ४८६, ४८९, ४९० उपनिवेश-सचिव, २२, ५१, ५७-५९, ६७, ७७, ७९ पा । टि । ८०, ८४-८५, ८७, १०४, १२२, १३६, १३८-१४०, १५२, १६०-१६१, १६४-७०, १८०, १८५, १९०, १९३, १९५, २०१, २०७, २१३, २२०, २२३, २२५, २३०, ३०१, ३११, ३१५, ३२७, ३४९, ३६९, ४०६, ४४०, ४५५, ४८७: -फी भारतीयोंके लिए नई वस्तिया वसानेकी र घोषणा, ३९८ उमतली (अमतली), ६०, ६२, १८० उमर, अमद मूसाजी, ८७ उमर, ईसपजी, १०७ उमियाशंकर, २८० उस्मान, दादा, ३०, ३२, ३४, ४८; -द्वारा परवाना-अधिकारीके निर्णयके विरुद्ध अपीछ, १८

### ए

तंत्र्यूज, डी० सी०, २१६ एक स्वच्छ वस्त्वारी भारतीयको पररीपर चलनेपर दण्ड, ३२२ एच० पेंड टी० मेंक-फविन, ३१ एटलांडर्स कोंसिल (उचेतर चूरोपीयोंकी परिषद), १२१ एडमिरस्टी एजेंट, १८९ एडचर्ड, सप्तम, २७२ ए० पिल्ले ऐंड फॉ०, २३ एफा बब्ल्यू० राइट्स एन० ओ०, ६८, ७२ एम० छारी ३१ एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कन्पनी, ३२, १०४, २१५, ३०६ एल केरमान ए० फास ऐंड को०, ३१ एलगिन, लॉर्ड, २५७, ४७७; -से नेटाली शिष्टमण्डलकी माँग, २७०:-द्वारा दक्षिण आफ्रिकी सरकारका भारतीयोंक वच्चोंपर व्यक्ति-कर लगानेका मार्ग प्रशस्त, २७३: -हारा भारतीयोंपर ३ पोंड व्यक्ति-कर लगानेकी अनुमति, २७८;-द्वारा आयोगका प्रस्ताव उसी रूपमें माननेसे इनकार, ४७६-७७ एटेरथार्प, ४५०; -भारतीयोंके नोर्मे अचलित अमके शिकार, ४५०-५१ पशिया, ८, ६९, ७७, ३९७, ४२१, ४७३, ४८३, ४८५, ४९० एशियाई, १, १०, १४ *पा* ० *टि* ०, १५, २३, २५, ३६, ३८, ७३, ९२, ९४ म० टि०, ९८, १०९, ११३–१४, ११९, १९३, २०१, २०३, ४८५; -पशियाइयोंको व्यापारके परवाने देनेका सिद्धान्त. ४९५ एशियाई कार्यालय, ३३३, ३६१, ४८४;-भारतीय हितींके बहुत खिलाफ, २९४; -भारतीयोंके लिए दु:खदायी, ३६९; -राज्यके फोशपर अनावश्यक बोझ ३४९-५०; -लागोंक लिए एक आतंककारी वस्तु, ३०५; -की पास जारी करनेकी निकम्मी पद्धति ३४८-४९; -दारा एशियाइयोंके मार्गमें कठिनाइयाँ उपस्थित, ३४७-४८; -द्वारा परवाना देनेवाले दपतर्के काममें अनावश्यक दस्तंदाजी, ३४९ एशियाई पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर ऑफ एशियाटिवस); को वलात् भारतीयोंका प्रवक्ता वनानेका विरोध, २९१ पश्चियाई व्यापारी, २०-१, २५ पद्योवे, १०९ एस० आइदान स्तृत, ११४ एस० एस० गोआ, २४१ एस० पी० मुहमद ऐंड कंपनी, १३० एस० बुचर पेंड सन्स, ३१ एस्कम्ब, हैरी, ५६, १३८, १४८, ३७३, ३७५, ४६०, ४९८; -विकेता-परवाना फानूनके लिए जिम्मेदार, ३९; -गिरमिटिया भारतीयींपर, ३९३-९४; -भारतीयींकी अनिवायं वापसीपर, २९८, -फा भारतीय स्वयं देवफींक नायकोंको आशीर्वाद; ४६३-६४; -की भारतीय प्रश्नपर विचार करनेके लिए नियुक्त आयोगके सामने गवाही २५८-५९; -क नेटाली भारतीयकि प्रति द्दार्दिक उद्गार १४८ परिवच्य, ११७

पत्टकोटे, ४२, १४३ पा० टि०, १४८-४९

ऐ

ऐडम्स, ११२ ऐलन, डॉ॰; -द्वारा भारत-सरकारपर अभियोग, ६५ एेलन स्ट्रीट, ४५

ओ ञोमाने, एच० टी०, १९९, २०५ ओल्डएकर, डब्ल्यू० एल०, ३६ ओ'मियारा, २००, ४९२ भो'ही, विक्रोता-परवाना अधिनियमके अमलपर, -विक्रेता-परवाना अधिनियमपर, ४८ ₹८;

क

कथराडा, १०६ कन्दहार, १४६, १५३ कन्तिस्टेन्सी [सुसंगत], –की भारतीय न्यापारियोंके साथ न्याय करनेकी अपील, ३८; -टाइम्स ऑफ नेटाल द्वारा 'एन इम्पॅाटॅंट डिसीजन' शीर्धक पत्रपर की गई टिप्पणीपर, ५१ कपूर, पी० सी०, १२३ कमरुदीन, मुहम्मद कासिम, २, २२, ३२, ४२, ५४, कमाडिंग आफिसर, नेटाल, १९४ पा० टि॰ करीम, अब्दुल, ११४ मरोडिया, आई० एम० १८७, २०५ कर्जन, लॉर्ड, ५६, ६२, ९२, १७९, २०२, २२१, २७४, २९९, ३८३, ४२२,४६६, ४७७; -को विक्रेता-परवाना अधिनियमके वारमें भारतीयोंका प्रार्थनापत्र, १३१; -से नेटाली त्रिटिश भारतीयोंका नेटालसे भेजे गये थायोगकं वोरमें निवेदन, २९६-९९; -हेडी, १७९ कर्टिस, लियोनेल, ४९२ कल्कता, ५६, ६५, ९०, ९१, १६२, १८८, २०२, २२९, २३२, २३४-३५, १४१-४२ १७० हि०, २४४, २५२-५३, २५५, ३८२-८३, कलोनियल ऑफिस, देरिविए उपनिवेश-फायिलय कविश्री (रायचन्दभाई), २०६ करमीरी, ४७९ कस्ट, डॉ०, ४३ काठियावाड, १०, २४३-४४, २८३-८४, ३७८ पा० टि०, <sup>-के कई</sup> हिस्सोंमें प्लेग, २४६ फाठियावाड हाई स्त्रूल, २८४ कायवंडे, श्रोफेसर, २४२

माझिर, अन्दुल, १९, ३२, १०४, १०६, ११०, ११४,

२६६, ३७२, ३८७, ३९०; -फी गनाही, ३२

११८, १२२, १४६ १७० डि॰, २१५, २२२, २२४,

क्ले, १८ केडल्स्टन, ५६

कानून नं० ३, १८८५ (लॉ ३ ऑफ १८८५), २४, ६८-९, ७२, ९४, १०५, १९८, ३५३, ३९९, ४०३, ४३७, ४५१; -और १८८६ में उसका संशोधन, १; -ब्रिटिश संविधानके विलकुल विपरीत, २२६; —के स्थानपर लॉर्ड मिलनर एक नया कानून पास करनेके पक्षमें, ३२७-२८; को कार्यान्वित करनेमें तीन वार पंजीकरणकी आवश्यकता नहीं, ३४९; -द्वारा भारतीयोंके जमीन-जायदाद रखनेके हमपर प्रतिबन्ध, ३५४; -में किये गये १८८६ के संशोधनके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीयको ३ पौंडी शुल्क देना आवश्यक, ३३२; -से भारतीयोंको वस्तियोंमें स्थावर सम्पतिका अधिकार उपलब्ध, ४०७; कानून १५, १८६९, (लॉ १५, १८६९), ९; कानून नं० १८, १८९७, ४५-६, ५१, ३४३; कानून १९, १८७२, १८३, २१९; कानून २५, १९८१ (लॅं) २५, ऑफ १८९१) ९, १०, ७८, २०१ काफिर, ११ १७० टि०, १५ माबुल, १४६ १७० हि॰, कारवारी (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्), १० कारला गुकाएँ, २१५, ४७९ मॉर्नवाल, २१५-१६ कार्नेगी, ऍड्यू, ४७० मार्थकारिणी परिषद् (ट्रान्सवाल) -में स्वीकृत प्रस्ताव, कालंजर, १२७ कालोनाइजेशन ऑफ साफिका (भाफिकामें उप-कालाभाई, ५४ कॉल्टिन्स, २-४,१८,२१,३३,११५,४७४;-द्वारा परवाना-अधिकारीके निर्णयकी पुष्टि करनेका समर्थन, ३२ मॉली, केप्टेन, ४६५ कान्यदोहन, २३४ कासिम, मुहम्मद, १९, किम्वलॅं, १४६, १५३, १५८, १७३, २३६ कुली, १, ८, १०, २३-४, ६९-७३, ७७, १३०, २१७, २२९, ३३९, ३६०, ४५९; -का कानूनोंके अनुसार अर्थ, ९; —का वेन्स्टरके शन्दकीशके अनुसार अर्थ, ९; -का सरकारी तौरसे प्रयोग, १२; -शब्द द्वारा .. भारतीयोंके प्रति वृणा और उपेक्षाका प्रकाशन, ३१३ कुली एकीकरण कानून (कुली कन्सॉलिडेशन लॉ), १८७०, ९ कुवाडिया, एम० एस०, १९२, २०५ कूरलेंड, २८, ३२, ११२ क्रूळी, विल्यिम, १७७, २१७

केन, विलियम स्प्रांस्टन, २०८, २४७, ३०९ पा० टि०, केप उपनिवेश, ६४, ६६, १२४, १७९, २२८ २६४, ३०२, ३०६, ३१४, ३३५, ३३९, ३६३, ३७२, ३९४, ४००, ४०५, ४१९, ४५५, ४९८, ४९९; --द्वारा नेटाल्के अधिनियमसे भी कड़ा प्रवासी-अधिनियम पास, ३३८ केप अधिनियम, ३२३, ३७५ केप टाइम्स, १७९,३७६ केप टाउन, ५८, १८२, १८७, १८९, १९२, २००, २०५-६, २०८, २३०, ३०३, ३९५, ४०४ केप वाइज (केपके छोकर), ८१ केव-विधानमण्डल, १७९ केम, ४७ केकोवाद,-को प्छेग-अधिकारी द्वारा जहाजसे नेटालमें उतरने की अनुमति देनेसे इनकार, २३० कैंनिंग, छॉर्ड, ३८३ मैसेर हिन्द, १९०, १९९, २१५ कोनोली, १८२; श्रीमती, १८२ कोरिया, ४७३ कोलेंजो, १४४, १४७-४८, १५७, १७१, २३२, २३७, कृष्णस्वामी, ए०, २३ क्रांज, डॉ०, ३२५ . क्रिस्टोफर, जे०, १३३ कृगर, (स्टीफेनस जोहानिस पाट्स), ६८ पा० टि०, ७२, ७५, २४८, ३९६, पा० टि०, ४१५; -हारा उच्च न्यायालयके अधिकारोंका अपहरण, १७५ कृगसेंडॉर्प, ३७७, ४०३ केंसल्स, ४९० कैनवोर्न, लॉडे, ४५७ क्लॉप्श, डॉ10, १६३ क्लार्क, ४, ५ क्लाक्सेडॉपें, ४१८, ४२० क्लेरेन्स, पी० एफ०, १४० क्विन, ३९२, ४८९ विवन, एव० ओ०, १० विवन, जे० डब्ल्यू० ३८५, ३९२, ४८९ क्षत्रिय, ४४०

### ख

खर्नका स्मृतिपत्र, १४० खान, आर० के०, १२३ २३७ पा० टि०, २४४, २५४, २७५, २७७ पा० टि०, ४९९-५०० खानके आयुक्त (माहर्निंग कमिश्नर), २४ खाल्सा, १० खियेबेली, १४१, १४८, २३७, २३९ खुशालभाई, २३४ खोटा, इस्माइल मुहम्मद, ५७

ग

गजनवी, महमूद, ३९०
गनी, अब्दुल, १८७, १९२, ३१६, ३१७, ३२४, ३५५,
३५७
गविन्स, चार्ल्स ओ' ग्रैडी, ४७
गवर्नर (ट्रान्सवाल), २०३ पा० टि०, ३२४; ३५५,
४१७, ४४७ पा० टि०, —से गांधीजीको भारतीयोंको
प्रतिनिधित्व करनेके लिए अनुमति देनेकी अपील,
२९१;—(नेटाल), ६७, ८९, ११५, ११७, १२२
पा० टि०, १५२, १६१-६४, १६७, १७३,
१८१, १८३-८४, १८८, १९३, २१२, १२०,
२४४, ४५०, ४८६
गवर्नर जनरल, भारत, ५६,
गस्ट, २०४
गांधी, छ्यानलाल, २३४, २७२ पा० टि०, ३७८-७९
गांधी, प्रमुदास छ्यानलाल, १८१ पा० टि०,

गांधी, मोहनदास करमचन्द, अधिवास-प्रमाणपत्रोंपर १६८; –अनुपस्थित भूस्वामी विधेयक (एव्सेटी लेंडलॉर्ड्स विल )पर, ८५; -अपनी भावी दक्षिण आफ्रिका-यात्रापर, १८३-८४; -आफ्रिकामें प्लेगके आतंकपर, ६३-६६; -ऑरॅंज रिवर उपनिवेश विधानसभाकी सरगर्मीपर, ४२६-२७, -ऑरेंज रिवर कालोनीकी नई सरकारके भारतीय विरोधी रुखपर, ३६८;-ऑरेंज रिवर उपनिवेशके भारतीय विरोधी कानूनोंपर, १९५-९७; -ईस्ट रेंड पहेरदार-संघपर, ४०३-४; -ईस्टर्न पुळे और वेस्टर्न पुळेमें भारतीय चाजार बसानेपर, ३६७; -ईस्ट लन्दनमें भारतीयोंकी स्थिति-पर, ३९९-४००;-उमतलीमें भारतीयोंके वस्तु-भण्डारपर यूरोपीयों दारा हमला करनेपर, ६०-६१; –एक पोंडी शुल्फ उठा देनेपर, ६७;–'कुली' शब्दपर, १२; -केपके भारतीयोंके शिष्टमण्डलकी सर पीटर फॉरसे हुई भेंटपर, ३७६; -केपटाउन ढारा पास किये गये प्रवासी-अधिनियमपर, ३४१-४२;-केपमें भारतीय *चाजार*की तजवीजपर, ३९५-९६; -ऋगुर्सडॉर्पके सफाई-दारोगा द्वारा पेशकी गई रिपोर्टेपर, ३७७; -िगरमिटिया भारतीयोंकी सन्तानोंपर लगाये जानेवाले प्रतिवंधोंपर, २५७-५९; -गैर-शरणार्थी भारतीयोंको अनुमतिपत्र देनेपर लगाई गई रोक्षपर, ४४५;-ग्रेटाउनके स्थानिक निकायकी परशानीपर, ४३९; -जनरल बुलरके खरीते में अपने नामके उल्लेख पर, १९३-९४; - जापानी सूतक ( क्वारंटीन )-नियमपर, ४७३-७४; -जोहानिसवर्गकी भारतीय वस्तीपर, ४९२-९३; -ट्रान्सवालकी तनातनी

पर, १०५; -द्रान्सवालके दो परवानोंके मामलोंपर, ४९४-९७; -ट्रान्सवालके परवानोंपर ४६१; -ट्रान्स-वालके वस्ती कानूनपर, ४८७; -द्रान्सवालके भारतीय व्यापारिक परवानोंपर, ४४६-४९; -ट्रान्सवाल्के भारतीय शरणार्थियोपर, ४४४-४५; -ट्रान्सवालके भारतीयोंकी दुरवस्थापर, ७४-७८: -द्रान्सवालके भारतीयोंके कथ्टों और चिन्ताओंपर ४१३-१४; -द्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिपर, ३१०-११, ३३२-३४, ३४६, ३९७-९८, ४०७-८, ४१८-२०; -ट्रान्सवालमें मजद्रोंके प्रश्तपर, ३८५-८६, ४८३-८६; -ट्रान्सवाल-सरकारके घोर पूर्वग्रहपर, ४७८; -द्रान्सवालके *बाजारों*पर, ४०६-७; -ट्रान्सवाल सरकार दारा निकाली गई नवीनतम सूचनाओंपर, ८४; –ट्रान्सवाल सरकार द्वारा भारतीय शरणार्थियोंपर लगाये गये प्रतिवन्धींपर, ४०४-५; -डर्वनके भारतीय विद्यालयके प्रधानाध्यापक्षके कार्योपर, १८२; –डर्वन नगर-परिषद द्वारा पास किये जानेवाले उपनियमपर, १७७-७८;-डर्वेन-निधिमें अर्वो द्वारा न देनेपर, १२९; डेली टेलीयाफ के संवाददाता के पूर्वेग्रहपर, ४५०-५२; -तीन पौंडी कर लागू करने पर, ३२४; -दक्षिण आफ्रिकाको महँगाईपर, ३०८; -दक्षिण भाफ्रिकाके उजले पक्षपर, ३७२-७४; –दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रश्तपर, ८९-९३, १७८-९०; -दक्षिण आफ्रिकामें तेजीसे घटनेवाली घटनाओंपर, ३०४; -दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी स्थितिपर, ११२–१४, २२९–३२, ३३७–३९, ३५८– ५९; -दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके साथ फिये जानेवाले गुलामों जैसे न्यवहारपर, ४०९–११; -दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंपर लगाये गये दोवोंपर, ३८०-८१; -दादा उस्मानके मुकदमेपर, १९-२१; -नये उपनिवेशमें भारतीयोंकी स्थितिपर, ३०५-७; -नेटाल ऐडवटीइजर द्वाराकी गई 'मेयरकी तज-वीज 'की हिमायतपर, ३८९; -नेटालके नये प्रवासी-३७४-७५; -नेटालके भारतीयोंकी स्थितिपर १३०-३५; -नेटाल, ट्रान्सवाल तथा ऑरॅन रिवर कालोनीके भारतीयोंकी स्थितिपर, २६२-६५; -नेटालमें भारतीय आहत-सहायक दलके कार्योपर, १४७-५२; -परवाना-अधिनियमके पुनरुजीवनपर, ४७४-७५; -पेरिसकी भीषण दुवैटनापर, ४४३-४४; -प्रवासी-प्रतिवन्धक विधेयकपर, ३८७-८८, ४२४-२५; -प्रवासी-विभेयकपर, ३७०-७१; -प्रस्तावित एशियाई बाजारोंक बोरमें मेयर द्वारा प्रस्तुत विवरणपर, ३५९-६१ - भ्रिटोरियामें मुसलमानोंक साथ किये गये कृर् अन्यायपर, ४५५; -वम्बईमें अपनी वकाल्तकी स्थितिपर, २८२; -बॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायके प्रस्तावपर, ४३९-४०; -वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-

निकायके भारतीय बस्ती हटानेके प्रस्तावपर, ४६५; --वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायके भारतीय-विरोधी रुखपर, ३९६-९७; -बाजार-स्चना द्वारा दी गयी छूटपर, ४५६-५७; -बाजार-स्चना लागू करनेके बाद पॉचेफस्ट्रमकी कार्येवाहीपर, ४२६; –त्रिटिश सेना-पतियोंके अभिनन्दनपर, १४६-४७; -भारतीय अस्पतालपर, १५५:-भारतीय भाहत-सहायक दलके उद्देश्यपर, १३८-३९; -भारतीय आहत-सहायक दलके कार्योपर, १५६-५८; -भारतीय कलापर ४७८-७९: -भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन विधेयकपर, ७७-७९, २०१; -भारतीय मजदूरोंकी जबरन वापसीपर, ४७५-७८; -भारतीय रेलोंके तीसर दर्जेके सफरपर, २४५-२४७; -भारतीय शरणार्थियोंकी सहायतापर, १२०-१; -भारतीय शिष्ट-मण्डलोंकी श्री चेम्बरलेनसे हुई भेंटोंपर, २९८-३००; -भारतीयोंकी गरीबीपर, २६०-६१; -भारतीयोंके साथ बरती जानेवाली भेदभावपूर्ण नीतिपर, ३४०; -मजदूर आयातक संवपर, ३९२-९४; -मतके मूल्य-पर ४९८; -मॉरिशसके भारतीय मजदूरोंपर, ४६२ -६३; -मुसीवतोंके लाभपर, ४४०-४२; -मेयरोंके शिष्टमण्डलकी सर पीटर फॉर से हुई भेंटपर, ३९४ -९५; -लन्दनकी सभामें दिये गये सर विलियम वेडरवर्नके भाषणपर, ४११-१३; -लन्दनमें पूर्व भारत संवके तत्त्वावधानमें .हुई महान सभापर, ४०१–२: –लॉर्डे मिलनरके खरीतेपर, ४५२–५४: -लॉर्ड मिलनरके भारतीयोंपर लगाये गये अखच्छता-सम्बन्धी आरोपोंपर, ४३२-३६; -लॉर्ड मिलनरके भाषणपर, ४०५-६; -लॉर्ड मिलनर द्वारा भारत-सरकारके सामने रखे गये प्रस्तावपर, ३६२-६३; -लॉर्ड मिलनर द्वारा भारतीयोंपर लगाये गये आरोप-पर, ४२८--२९; --लॉर्ड मिलनर द्वारा श्री चेम्बर्लेनकी मेजे गये खरीतेपर, ४१५—१६; –लॉर्ड मिलनरपर, ३६१-६२; -लॉर्डे मिलनरसे हुई ब्रिटिश भारतीय संवके शिष्टमण्डलको भेंटपर, ३२४–३२;— लॉर्डे सेेेेेिल्सवरीकी मृत्युपर, ४५७–५९; –वाटरवालकी वस्तीपर, ९८; -विक्रेता-परवाना अधिनियमपर, २५; -विकता-परवाना अधिनियमके पुनरुजीवनपर, ४६७-६८, ४८०-८३, ४९०-९२; -विक्रेता-परवाना-सम्बन्धी प्रार्थेनापत्रपर, ८७-८९; -विधान-परिषद्, ट्रान्सवालको नगरपालिका चुनाव-सम्बन्धी वहसपर, ३६४-६६; -श्री अलेक्जेंटर ऑसवर्नके भाषणपर, ४३०; –श्री चेम्बरलेनकी भारतीय-विरोधी शिष्टमण्डलके साय हुई वातचीतपर, ३०२-४; -श्री चेम्बरछेनके उत्तर पर, ३७६-७७; -श्री चेम्बर्छन तथा लॉर्ड मिलन्रकी अस्त साँठ-गाँठपर, ४५९-६०; -श्री चेम्बरलेन द्वारा लॉर्ड मिल्नरको भेजे गये खरीतेपर, ४२१-२२:

为中 如为中人

श्री चेम्वरलेनपर, ४४३; -श्री चेम्वरलेन, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन तथा श्री रिचीके त्यागपत्रोंपर, ४८८; -श्री वुकर टी० वाशिगटनपर, ४६८-७१; -श्री मृथरकी रिपोर्टपर, ४३७-३८; -सन् १८५८ की घोषणापर, ३८३-८४; सम्राट और सम्राज्ञीकी वायलेंड-यात्रापर, ४२७-२८: -सर अल्बर्टके भाषणपर, ३४२: -सर चार्ल्स डाइक द्वारा छन्दनकी सभामें दिये गये भाषण पर, ४२३-२४; -सर जॉर्ज फेरारके भाषणपर, ४८९-९०; -सर जेग्स हैलेटकी गवाहीपर, ४८८-८९; -सर हैरी एस्कम्बपर, ४६३-६४; सोमनाथ महाराजके मुकदमेपर, २-५; -स्टुअर्टकी भारतीय समाजको वसीरनेकी हलकी वृत्तिपर, ४९९-५००; कार्यवृत्तपर, ४८६-८७; -परवानोंके बोरेमें, १९२; -का उपहारमें प्राप्त आभूषण नेटाल भारतीय कांग्रेसको दान, २२३-२४; -का कांग्रेसके अवैतनिक मन्त्री-पदसे इस्तीफा, २२; -का गवर्नरको धन्यवाद, २१२; -का जहाज कम्पनियों द्वारा भारती-योंको सवार करनेसे इनकार करनेपर उपनिवेश-सचिवको पत्र, ५८; -का द्रान्सवालके भारतीयोंकी कठिनाइयोंके बारमें ब्रिटिश एजेंटको पत्र, ९३-९७; -का परवानोंके वारमें श्री ओमानीको पत्र, २०५-६ ~का पूर्व भारत संघको श्री चेम्बरलेनके पास शिष्ट-मण्डल भेजनेका सुझाव, २०४; -का प्रवासी-अधि-नियम संशोधन विषेयकपर उपनिवेश-सचिवको पत्र, ७७-७९; -का प्रो० गोखलेको भारतमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके पक्षमें आन्दोलन चलानेका सुझाव, ३२३; -का प्लेग-निरोधके वोरमें पुस्तिका प्रकाशित करनेका सुझाव, ६०; -का भारतके पत्रों और लोकसेवकोंको परिपत्र, ५५; -का भारतीय विद्यालयमें भाषण, २१२; -का भारतीयोंको ट्रान्सवाल जानेका अनुमतिपत्र दिलानेके लिए उपनिवेश सचिवको पत्र, ५७; -का भाषण, ८६, -का मॉरिशसके भारतीय समाजमें भाषण, २२६; -का वर्गगत कानृनोंको रद करानेका अ। ग्रह, ३१२; -का विदाई-सभामें भाषण, २२१; -का फविश्रीके निधनपर समवेदनाका पत्र, २०६ -७: -का श्री जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ्रेको अभिनन्दनपत्र देनेके लिए निमन्त्रण, ७; -का श्री देवकरण मूलजीको धनोपार्जनके लिए रंगून जानेका सुझाव, २४३; -की कलकता कांग्रेसमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी सहायता करनेकी अपील, २२९-३२; -की कांग्रेसके आय-व्ययके चिट्ठे पर टीप, २१८; -की गवर्नरसे परवाना पद्धति और ३ पौंडी करसे मुक्तिकी प्रार्थना, ३२४–२६; –की ट्रान्सवालकी भारतीय स्थितिपर टिप्पणियाँ, ३२१--२२; -की ट्रान्सवालके भारतीय शरणार्थियोंके पक्षमें ब्रिटिश:सिमितिसे संयुक्त कार्य-वाहीकी माँग, २०८-९; -की डॉ॰ बूथकी आहत-

वेन्ससे प्रार्थेना, १३७; –की दक्षिण आफ्रिका भारतीयोंकी स्थितिपर टिप्पणियाँ, 200-09 यूरोपी २४८-५१, ४७९-८०; -की दृष्टिमें रेलोंकी अपेक्षा भारतीय रेलोंके तीसरे दर्जेमें वैठन ज्यादा अच्छा, २५५; -की परीक्षात्मक मुकदमेप टिप्पणियाँ, ८-१२; -की प्रवासी-प्रतिवन्धक अधि नियमके लागू करनेमें दिलाईकी प्रार्थना, १०४; -प्रो० गोखटेको पत्रोंमें आन्दोलन चलानेकी सलाह २६०: -की श्री० गोखलेको वजट भाषणपर वधाः २५६; -की बाजार-प्रणाली स्वीकार करनेकी शर् ३०१; -की भारतके अकाल पीड़ितोंकी सहायता लिए अपील, १६२-६३; -की मेयरकी तजवीजण टिप्पणी, ३४३; -की वाइसरायकी सेवामें शिष्टमण्ड भेजनेके लिए अपील, २२७-२८; -की सरकार स्वयंसेवकोंको स्वीकार करनेकी प्रार्थना, १३६; -व हिसावके न्यौरेपर टिप्पणी, १४२; -के मतमें भारती यूरोपीयोंक समान विशेषाधिकारोंके इकदार, ३१ -को शिष्टमण्डलमें शामिल करनेसे गवर्नरकी इनका २९२ पा० टि०, -द्वारा अकाल-निधिके इतिहास पर प्रकाश, १८८-८९; -द्वारा अपने अविनयं लिए प्रो० गोखलेसे क्षमा-याचना, २४१; -हा आहर्तोंकी सहायताके लिए ५०० भारतीयोंके ना पेश, १४३; -द्वारा बाहत-सहायक दलकी ओर जनरल वुलरकी जीतपर वधाई, १४५; -दा याहत-सहायक दलके नायकोंको उनकी सेवाओंके लि मेंट, १५९; –हारा कठकतेकी सभामें दक्षिण भारती योंकी स्थितिपर प्रकाश, २३२-३३; -द्वारा कांग्रेसव वैठफकी सूचना, २२; –दारा कांग्रेसके सामने ती तजवीजें पेश, २७५, -हारा जुर्मानेकी वापसीं लिए अर्जी, ५; -द्वारा ट्रान्सवालके पुराने कानूनों नये कानूनोंकी तुलना, ३६८-७०; -द्वारा ट्रान्सवालः भारतीयोंके प्रश्नोंपर विस्तारसे प्रकाश, ४५४-५५;-द्वार ट्रान्सवालकी सरकारके प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन, ४९९ -हारा ट्रान्सवाली भारतीयोंके पक्षपर प्रकाश, ३११ १२; -द्वारा डोलीवाहकोंको उनकी सेवाओंके लि मेंट, १५९-६०; -हारा तारकी विस्तारसे व्यास्य ४३१-३२; -द्वारा तैयार की गई नेटाल भारती कांग्रेसकी दूसरी कार्यवाही, १०६-१९; -हारा दाट उसमानकी भपीलकी पैरवी, १८; –द्वारा नेटाल्हें कानूनमें 'यूरोपीय भाषा 'के स्थानपर 'साम्राज्यमें बोल जानेवाली कोई भी भाषा' करनेका सुझाव, ३०३ –द्वारा नेटाल भारतीय कांग्रेसकी नेटाल-सम्बन्ध खर्चका लेखा श्रेपित, २७५-७६; -द्वारा नेटालं भारतीयोंके भवासके इतिहासपर प्रकाश, २७२-७४ -द्वारा नेटाली भारतीयोंकी ओरसे महारानीकी मृत्य

सहायक दलमें शामिल होनेकी अनुमतिके लिए व

पर समवेदनाका तार, १८५; -द्वारा भारतीय अस्पतालके लिए धनकी अपील, १५६; -हारा भारतीय आहत-सहायक दलके कार्यीपर प्रकाश, २३५-४१; -दारा भारतीय मित्रोंके प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन, ३७८; -दारा भारतीय विद्यालयोंके मुखियोंको परिपत्र, १९०-९१; -द्वारा भारतीय स्वयंसेवकोंको भी महारानीसे प्राप्त उपहार देनेकी प्रार्थना, १४४-४५; -द्वारा भारती-योंकी विरोध सभामें पारित प्रस्तावकी आलोचना, २१६: -द्वारा वकीलकी सलाहके लिए तैयार किया गया मुकदमेका सार, २५-२६, ३९९; -द्वारा वकीलकी सलाहके लिए तैयारकी गयी टिप्पणी, २१९:-द्वारा श्री क्लेरन्सको अधिकृत खर्चका स्मृतिपत्र पेरा, १४१;-द्वारा श्री डोनालीको रोष टिकिट वापस, १३९;-द्वारा श्री पारसी रुस्तमजीको २५ पौंडी इंडीकी प्राप्ति-स्चना, २४४;-द्वारा सर विलियम हंटरकी मृत्युपर लेडी हंटरको समवेदनाका तार, १४५:-दारा सर हेनरी वेल तथा श्री सी० वर्डको वधाई, २१४;-द्वारा सस्ते मजदूरोंकी वेकार भरमारपर रोक लगानेका समर्थन, ३२२;-हारा सहायताका प्रस्ताव, १२२-२३;- द्वारा सोमनाथ महाराजके मुकदमेकी पैरवी, ३:-हारा स्वीयरमैनके युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके कार्योपर ऐडवर्राइजरके लिए टिप्पणी लिखनेसे इनकार, १४४; -द्वारा स्व० महारानी विक्टोरियाको श्रद्धांजलि, १८६; -द्वारा हाथसे लिखी चन्देकी सूची, १३०

गांधी, श्रीमती कस्तूरवाई, २७४, ३७८-७५ गांधी, लक्ष्मीदास, ५४ पा ० टि०

गॉडफ़े, जॉर्ज विन्सेंट, ७, ११७ पा ० टि०, १२३, २७४, १८६; -फो अभिनन्दनपत्र, ६

गॉडफ्रे, जेम्स, २७४

गॉडफ्रें, सुभान, ६

गार्डिनर फायर एश्हरेन्स सोसाइटी, १०९

गार्डिनर स्ट्रीट, ४८-४९

गार्लिक (नगर-परिपदके सॉलिसिटर), १८, ३७३, ३७६ गाल्वे, कर्नेल, १४३, २३७, २३९; —का भारतीय

भाहत-सहायफ दल संगठित करनेका सुझाव, २३३; –दारा भारतीय सहायक दलका विवटन, २३८

गाँश, जीव एचव, ३९२ गिरमिटिया प्रवासी-अधिनियम, ४३७; -में संशोधन कर

गिरमिटकी अवधि बढ़ाकर १० वर्ष, २६४

गिर्रामिटिया भारतीय, २७, ५६, ७७-७९, ८९, ११२, १५७, १६२, १८४ पा० टि०, १८८, २१५, २१७, २२९, ३४५, ३७१-७२, ४१४, ४७१, ४७७, ४८४, ४८८; -पॉच वर्षका गिरमिट पूरा करने-पर भी उपनिवेशके निवासी नहीं; ३७५; -भारतीयोंका डोलीवाहकोंक रूपमें प्रशंसनीय कार्य, २७८-७९; -भारतीयोंकी दयनीय स्थिति, ४७५; -भारतीयोंकी नेटालमें माँग वढ़ी, २६२, भारतीयोंकी संख्या नेटालमें ५०,०००, १३१; -भारतीयोंके गिरमिटमें एक और शर्त जोड़नेके लिए भारत सरकार राजी, २९७; -भारतीयोंको भारतसे बुलवानेकी शर्त, ३६२; -भारतीयोंको भारतसे लाना स्थिगत, ६५; -भारतीयोंको नागरिकताके प्रथमाधिकारदेनेको राजी न होनेपर उपनिवेश भारतीय मजदूरोंको न बुलाये २९८; -भारतीयोंको जवरदस्ती लौटानेका प्रयत्न, ४७६; -भारतीयोंपर उपनिवेशकी समृद्धि निर्भर, २८८

गिरिमिटिया संरक्षक विभाग (प्रोटेक्टर्स डिपार्टमेंट), १५७ गिलम, जे० ए०, २०१ गिल्वर्ट, २८२

गुजरात, १० पा ० टि०

गुजराती, ११४, १६१ पा० टि०, १८८ पा० टि०, २२४, ४४०

गुल, हामिद, १८२ *पा ० टि*०, १८७-८८, २०६, २०८ गुलावभाई, १४१-४२

गैब्रियल, एल०, १२३

गैनियल, नायन, ११५, १२३

गेर गिरमिटिया भारतीय-संरक्षण विधेयक (अनक्षेत्रेनेटेड

इंडियन प्रोटेवशन विल), ११३ गोकुलदास, २३४, २४५, २८४, ३७९

गोखंळे, गोपाल कृष्ण, ११२, २४४ पा० टि०, २४५,

२५१, २५६, २६०, २८१, ३२३ गोविन्दू, आर०, १२३

गौंडल, २८४

ग्रिफिन, सर लेपेल, ४३, २०४ पा० टि०, ४०१-२ ग्रीन, सर कर्निषम, ४४८, ४५५; -से भारतीय शिष्ट-

मण्डलकी भेंट, ३२५

ग्रेस्ट्रीट, ७, १८, १८६, ३५९ येट निटेनका विस्तार (एक्सेपेंज्ञन ऑफ येट

चिटेन), ४१० ग्रेटाउन, ४३९;-निकाय, द्वारा भारतीयोंको अपनी जमीन-

पर व्यापार करनेके लिए परवाना देनेसे इनकार, २८७ ग्रेंट मेडिकल कालेज, ११८ ग्लासगो, ६, ९१, ११७, ४३५ ग्लालियर, ४७९

घ

घोषणा, १८५७, ७१, ३२० घोषणा, १८५८, ३८३

त्त

चन्द्रवासी (मेन इन द मृन), ३४० चर्च ऑफ इंग्लेंड, २३७ चॉफ्लेंट, १४४ चाल्सेटाउन, १३, १०७, १२८ चिकित्साभिकारी; -दारा भाइत-सदायक दलोंकी पुनः संगठित फरनेफा अदिश, २३८ चिलियाँगाला, ३८३ चीन, ९, ४१०, ४५९, ४७३, ४८३-८४; -फी गुह्मिमे भारतीय सेनिकोंकी वीरता, ४०९ चीनी, ३५, ४८, ४७३, ४८३, ४८४-८५; -मजदूरीके संभावित आगमनमें निहित हानियाँ, ४८४-८५; -राग्टिफ उपनिवेश, ३८; -ब्यापारी, ३७ चेर्ट्या, बी० ए०, १६, २३ चेन्यरहेन, ओजेफ़, २, १६ पा० टि०, १७, २२ पा विव, २६, ५५ पाव दिव, ६१, ६८, ७६-७७, ८१, ९२, ९८-९९, १०९, ११३-१४, ११६, १२४, १२८, १७५, १९५, २०२ पा० टि०, २०४, २०८-९, २११, २२७-२८, २३०, २४४, २४८, २५०, २६४, २७४, २८५, २८६, २६० -92, 300, 302, 308, 308, 380, 388, ३२१, ३२५, ३३४-३६, ३४६, ३६१, ३६४, इ६६, इ६८, ३७०, ३८१, ३८५, ४००, ४०४, ४११-१२, ४१४-१५, ४१८-१९, ४२५-२६, ४२८, ४४९-५२, ४६०, ४६२, ४६५ -६७, ४७१-७२, ४७४-७७, ४८० मा० टि०. ४८१, ४८८, ४९१ पा । टि । - इंग्लैंडकी सरकारंक साथ सलाइ मश्विरा करनेक वाद योजना वनानेको तैयार, ३०२; –दक्षिण आफ्रिकी गोरोंक वकील, ४४३; -पहरेकं कानूनोंक विषयमें बुछ भी फरनेमें असमर्थ, २९९; -भारतीय प्रश्नपर, ३७६-७७; -भारतीय मजदूरोंक प्रस्तपर, ४५९; -भारतीयोंकी नवरन *पाजारों* में नेज देनेपर, ३४२; -फा गिरमिटिया मजदूरींक वोरमें लॉडे मिलनरको खरीता ४२१;-का भारतीयोंको आस्वासन, ३१३, ४९७; -का भारतीयोंको समान न्याय और समान व्यवहारका आइवा-सन, ३९२;-की कर्तव्यच्युति शोचनीय, ६६;-की भारतीय शिष्टमण्डलको यूरोपीयोंकी भावनाओंसे सहमत होकर चलनेकी सलाह, ३२६; -की भारतीय शिष्टमण्डल तथा भारतीय-विरोधी शिष्टमण्डलको सलाह, ३०३; -कं मथनसे उपनिवेशोंकी सरकारोंके भारतीय-विरोधी रुखको ताफत, २४८; -को ट्रान्सवाटके भारतीयों द्वारा अभिनन्दनपत्र, २९२-९६; -द्वारा अवांछनीयकी व्याख्या, २०; -द्वारा वीअर-शासनकालमें भारतीय पक्षका समयेन, ३५९; -द्वारा भारतीय संरक्षण अधिनियम-सम्बन्धी प्रार्थेना स्वीकार ११३; -द्वारा भारतीयोंक प्रार्थनापत्रका सहानुभूति-पूर्ण उत्तर, १९६-९७; -द्वारा लॉर्ड मिलनरंक खरीतेपर विचार, ४३१; -दारा स्वशासित उपनिवेशींका अन्योंक प्रवेशपर

नियन्त्रण रखनेका एक स्वीकार, ३४१; —से दो भारतीय प्रतिनिधिमण्डलीकी भेंट, २९९ चेल्लागापु, १८४; —और विल्किन्सन, १८४ चेम्पियन, १११ चेल्निगर, ४, १८

ज

जंजीवार, ५९, २३१, ३८१ जगन्नाथ, ४४१ जना, जूसा, ५ अमारखाँ, हाजी, १८५ अभ्वेसी नदी, ३६९ अयपुर, २४६ अर्मेन, ६२, ४७३ जर्मेनी, १६३ अमिरटन, ४१४ जहाज-कम्पनियाँ, ५८, ६५-६६, १२७-२८;-द्वारा भारतीय यात्रियोंको दक्षिण आफ्रिकी वन्दरगाहोंमें छे जानेसे दनकार, ६५ जापान, ४७३ जापानी, ४७३ ऑनरान, ढॉ०, १३९, ४२०, ४३२-३३, ४५४, ४६५; -भारतीयोंकी स्वच्छतापर, ३९४; -की भारतीयोंकी स्वच्छतापर गवाही, ४३५-३६ ऑन्स्टन, सर हैरी एच०, भारतीयोंपर लगाये गये अन्याय-पूर्ण नियन्त्रणोंपर, ९२ जॉर्ज, लॉर्ड, ३०३-४, ३२२ जावा, १२ जिला-सेनाथिकारी, की भारतीयेंकि नाम स्चना, ३१३ जीवनजी, सेठ पारसी रुस्तमजीसे अकाल पीड़ितोंके लिए २४ पोंडकी हुंडी प्राप्त, २४४ जीवनतुं-परोढ, २८१ पा० टि० जीवा, अमद, ४२, १०९ जीवा, फासिम, ११८ जुग्मा, हाशम, १०६-७ जुनागढ, २७७ जूल्र्, ७५, २५१; –अत्यन्त भाल्सी, २६२ जूद्धलंड, १०८, ११४, १७३, २६५ जू सुब, २२४ जेपस्ट्रीट, ४३५ जेमिसन, १८, ११५, १२९, ३६७, ४७१; –के सोर प्रयत्नोंके वावजूद प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम

पास, ४२४

जेमिसनं, डॉ॰, रंगके प्रक्षपर, ४९८

जेम्स, सर, भारतीय न्यापारियोंपर, ४८९

त्रेपी, एच० जे०, १२३ जोत्स, एस०, ३६ जोशी, २८३ जोशित, १८३ जोशित, (न्यायाधीश), १७, ११९ जोहानिसमी, १४-१६, २३, २८, ७०, ९३-९६, ९८, १०५, १०८, १०८, १२४-२७, १३८, १४८, १०५, १०८, १९८, २००, २०२, १८७-८८, १९३-९२, १९६, १९८, २००, २०२, १८७-८८, १९३-९२, १९६, ३२४, २७४, २९४, २९४, ३०५, ३१६, ३१८, ३२१, ३२६, ३२८, ४१४, ३६९, ३७६-७९, ३८२, ३९४, ३९८, ४५४, ४२०, ४३१-३२, ४३४-३६, ४४८, ४५०, ४५३, ४८८-८९, ४९२-९३; -में शांकाहारी ४८३, ४८८-८९, ४९२-९३; -में शांकाहारी जोहानिसवर्ग गांजट, २०३, २५४ जोहानिसवर्ग सिमिति, २२४

### झ

झवेरी, अब्दुलकरीम हाजी आदम, ११८ झवेरी, खाशंकर जगजीवनराम, २०६ पा० टि०

ट

टर्नर, २५२, २५४, २६५, ३८२; -को वायदेकी याद दिलाई जाये, २६० टस्केजी, ४६९-७०; -कालेज, ४७० टाइम्स ऑफ़ इंडिया, ६०, ६२,६३ पा० टि०, ६६, ६८ पा विव, ९३, १११, १२९, १३५, १५२, १५७ पा० टि०, १६३, १७६, १८९, २२७-२८, २३१, २५७, २५९-६०, २६४ पा० टि०, २६६-६७, ३११ पा० टि॰, ३१२, ४२० पा० टि॰, ४५०, ४७८,-७९; -आफिकावासी भारतीयोंके अधि-कारोंपर, १०३; -लॉर्ड स्टेनमोरके भाषणपर, ४६२-६३ टाइम्स ऑफ नेटाल, ३८, ४१, ५०, १००; -भारतीय दृष्टिकोणपर, ४९१; -सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेपर, २९; -का भारतीय व्यापारियोंके प्रति विरोधका समर्थन, ३९; -की आशंका, ४३ टाइम्स (लंदन), ४३, ७४, १०९, ११२, ११५, १२४, २४९, २५४; भारतीयोंका मताधिकार नामक पुस्तिकापर, १०८; -भारतीयोंपर लादी गई नियोग्यताओंक प्रश्नपर, २०१ टाउन-क्लाकं, ३, ५, २९, ३६, ४४, ५३, १७७, १८३ पा ० टि०, २१७; -ने परवाना-अधिकारीक निर्णयके कारण पदकर मुनाये, १८ टाउन-सॅालिसिटर, २९ रागेला, १७५ टावियान्स्की, ९५, ४१४

टॉमस, एस० वी०, ३२४ टॉमी, १५२ टासमानिया, ४०१--२ टिमोल, ३२ टुगेला, २३८ टेळर, २, ४-५, १८, २१; -एंड फाउलर, ८७, १०० -टेलर, डॉन, ४२४ टोंगाट, १०६-७, १४०-४१, २४३, ३०० पा० टि०,

ट्रान्सवाल, १, ११, १४, १७, ३०, ४१, ५७-५८, ट्यूटन वंश, ३५७ ६३, ६८-७०, ७४-७६, ८१-८२, ८४, ८९ पा । टि, ९४-९६, ९८, १०५, १०७, ११४-१५, ११९-२०, १२२, १२४, १२६-२७, १३५, १३८, १५१, १७२-७३, १७५, १८०, १८७ पा० टि०, १९४-९६, १९९-२००, २०२ पा० टि०, २०३ पा० टि॰, २०८, २११-१२, २२८, २३०, . २३९, २४९, २५३, २६५, २८३, २८८, ३०२-३, ३०७, ३११-१२, ३१४, ३१९, ३२१-२२, इरफ, इइ०, इइ२, इइफ, इ४१, इ४३-४६, इ५१, ३५७-५९, ३६१-६२, ३६४-६६, ३६८, ३<sup>७०</sup>, ३७३, ३७६-७७, ३८१-८२, ३८६, ३८८, ३९१-९४, ३९७, ४०४, ४०६-८, ४११, ४१३-१६, ४१८-१९, ४२१-२३, ४२५-२६, ४२८, ४३०-३२, ४३५, ४३७, ४४३-४६, ४५०-५२, ४५४,४५६-५७, ४६०-६२, ४६५ मा वि०, ४७७-७८, ४८२-८५, ४८७, ४८९-९०, ४९३-९४, ४९७; -की एक भारतीय सार्वजनिक सभामें भारतीय विरोधी कानून लागू करनेके खिलाफ प्रस्ताव पास, ३२०; -के भारतीयोंपर प्रतिवन्ध, ३३९; -में भारतीयोंको जमीन-जायदाद रखनेकी इजाजत नहीं, २३२; -में भारतीयोंपर लगे प्रतिवन्ध, २३२; -में भारतीयोंकी स्थिति, २६४; -में सरकारका भारतीयों-पर ३ पोंडी कर लगानेका इरादा, ३२४; -में पुराने कानून पहलेसे अधिक सर्ज्ञासे लागू, ३६९; -में मजदूरोंका प्रश्न, ३८५-८६

ट्रान्सवाल-कान्न, २४८
ट्रान्सवाल लीडर, ४०३
ट्रान्सवाल लीडर, ४०३
ट्रान्सवाल-संविधान, १७५
ट्रान्सवाल-संविधान, १७५
ट्रान्सवाल-सरकार, १७, ४१, ५८, ६९, ७४-७५, ८१, ८४, ९४, ९६, ९८, १०५, ३२५, ३४२, ४११, ४४८, ४४८, ४८७, ४८८, ४८४, ४५०, ४५७, ४७८, ४८४, ४८७, ४८९, ४२९, ७५८, ४५०, ४५५, ४७८, ४८४, ४८९, -मारतीयोंको वाजारोंमें स्थानान्तरित करनेपर एतल, ४०७; -की नीति सुसंगतिपूर्ण नहीं, ४४४; -द्वारा भारतीयोंके प्रवेशपर पावन्दी, ६३, ३४०; -द्वारा लंदन-समझौतेका उल्लंबन, २५१

ਫ਼

इंडो, ३५, ३६, ३९, ४२, ५६-५७, ८७, १००-१, ११७, १२८, १३३, १७५, १८५ डंडी कोल फम्पनी, ८८, १०१ डच, १२, २३ पा० टि०, ६२ डचेतर यूरोपीय (एटलांडर्स ), ८४, १२४, १२८; -की परिषद, १२४ डचेस, २१५-१६ डन, जे० एस०, १२३, २०९, २७५ डब्लिन, ४२७-२८ डर्वन, २, ४-७, १०, १३, १७ पा० टि०,१८-१९, २१-२२, २५-२६ २८, ३०-३४, ३७-३८, ४२, ४७-९, ५३-६१, ६४, ६६-७, ७४, ७७, ८०-१, ८४-८५, ८७-८९, ९३, १०१, १०३, १०५, १०७-८, ११५, ११७-२२, १२३ पा विव, १२४, १२६-२९, १३०, १३२-३३, १३५, १३७-३८,१४०,१४३-४८,१५१-५२,१५४-६२,१६४-७०, १७५, १७७-७८, १८०-८८, १९०-९५, १९९-२०२, २०४-८, २१०-१४, २१६-१७, २२०-२१, २२३, २२५, २३६, २३९, २४३, २८४, २९९-३००, ३१४, ३३८, ३४३, ३६०, ३६७, ३७०-७१, ३८१, ३८८, ४०५, ४६६-६७, ४७२, ४७४, ४८१, ४९१ हर्वन-बन्दरगाह, १५२ डर्वन महिला देशभक्त संघ (डवॅन वीमेन्स पैट्रिऑटिक लीग), १२९ पा० टि०, १३०, १३५, १५१,१५८; -कोश २३९ हर्वन नगर-परिषद, ४७४ डर्वेन-निधि, १३० डर्वन रोड, १८२ डवेन हाई स्कूल, ९१, १७६ डर्वी, लॉर्ड, ७५, ३८३ डाइक, सर चार्ल्स, ४२३; -दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंको स्थितिपर ४२३-२४ डाउनिंग स्ट्रीट, २२७, ३६४, ४८३ डाएटी, ३६७ डायर (परवाना-अधिकारी), १८ डीन, सेंट जॉन्स, १९४ डीर्क्स लाइन्सेन ऐक्ट, *देखिए* विक्रेता-परवांना अधिनियम ढेलागोबा-वे, ५९, १२०−२१, १२४, १२७, १७५, ४०४-५, ४०८, ४१९, ४३३; -के कानून और भी कड़े, ३१२; *—*में शरणार्थी, ३५९ हेली टेलीयाफ, ४५०-५१

ढेविडसन, ३११

हेविडसन, ओलीविया, ४६९

डोनोली, १३९ डोली-वाह्न, १४९-५१, १५९, १७१ ड्यूक ऑफ सैंक्सकोर्गा-गोटा, प्रिंस अल्फेड, १६५*पा ० टि०* ड्यूक, कॉर्नवाल तथा यॉर्क, २१५-१६

ढ़

ढुंडे, एन० पी० १२३

त्तमिल, १०९, १११, ११४, ४४०

त

ताजपोशी स्पृतिपदक, भारतीय वाल्कोंके लिए नहीं, २६७ ताजमहल, २१५, ४७९; "संगमरमर निर्मित सपना," २४६ तार, अनुमतिपत्रोंके वोरमें, २०५, २१०, २१३; इंडियाकों, १७, २४, ३२०; -उच्चायुक्तकों, १९१; -उपनिवेश-सच्विकों, २२, ५८, ८५, १०४, १३६, १३८, १४५, १८९, १९०, २१३, २२३; -कर्नल गाल्वेकों, १४३; -गवर्नरंकं सच्चिकों, १६२, १६६, १८१; -"गुल"कों, १८२; -परवानोंके वोरमें, १९२, १९४; -बिटिश सिमितिकों, ४२०; -भारतके वाइसरायकों, १४; -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकों, ३४५; -रानीकों ८०; -श्री तैयवकों, १८७-८८,

२०६, २०८; -श्री प्रागजी भीमभाईको, १३७;

-श्री सी० वर्डको, २१४;-सर मंचरजी भावनगरीको,

१७; न्सर हैनरी वेळको, २१४
तालाना टेकडी, २३६
तिळक, ११२
तुर्को, १, ८, १०-११, ६९-७०, ७२, ७७, १६४, १६७
तुर्को-सुल्तान, १६४
तुर्व्सीदास, केशवजी, २८२
तैयव, १८७-८८, २०६, २०८
तैयव हाजी अब्दुल्ला और कम्पनी, ११
तैयव हाजीखान मुहम्मद और कम्पनी, ११
तोमोर, मुहम्मद ईसप, ४६
शीकम, कारा, २०७

ચ

थराद, २८१ थोरवर्न, ४०२

द

दक्षिण आफ्रिका, ७ पा० टि०, ८, ११-१२,१७ पा० टि०, ५६, ६०, ६२-६५, ७५-७७, ८१, ८४, ८९, १०३, १०८, ११०-१२, ११४-१५, ११७, ११७, ११९, १२८, १५७, १५३, १५७, १६२, १७०, १७४, १७६, १७८, पा० टि०, १७९-८०,१८२,१८८,१९५,१९७,१९९, २०२, २९९, २०२, २११, २१५, २२१, २२१-२२, २२६-३२,

२३५, २४७-४८, २५२-५५, २५७, २६१, २६४
-६५, २७५, २७७ पा० टि०, २८३, २८५,
३०४, पा० टि०, ३०६, ३१२, ३१९, ३२५, ३३६३७, ३३८ पा० टि०, ३४६, ३५४-५५, ३५८,
३६३-६४, ३६६, ३७२, ३७४-७५, ३८०-८२,
३८७, ३८९-९२, ३९४, ३९५-९६ पा० टि०,
४०१, ४०८-१०, ४१२, ४२२-२४, ४३२, ४३७,
४४०, ४४२-४५, ४५०, ४५२, ४५४, ४५९-६०,
४६२, ४६४, ४६६-६७, ४९०; -मारतीयोंके लिए
जगन्नाथपुरी, ४४१; -में छः और वैरिस्टरोंकी
गुंजाइश, २८४; -में भारतीय समाज अछूतोंके
समान, ३३९; -में भारतीय होना ही रोगकी छूतका
कारण, ६६; -में हर चीज इंग्लैंडसे महँगी, ३०८
दिक्षण आफिकावासी चिटिश भारतीयोंकी कष्ट
गाथा: भारतीय जनतासे अपील, १११

नावा आफ्रिका संव (साउथ आफ्रिका लीग); -की आपित चीनियोंके खिलाफ, भारतीयोंके खिलाफ नहीं, ३१९ दक्षिण आफ्रिका गणराज्य, २, १४-१६, २३, ५६, ६८-७२, ७४, ७७, ८१, ८९, ९५, १०७, १९१, १९५-९६, १९८, २०८; -के ब्रिटिश भारतीय विरोधी कानून, २९२ दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके लिए वोअर-युद्ध वरदान, २३२

दक्षिण आस्ट्रेलिया, ४०१ दाजी, डाह्यामाई, १४१-४२ दादा अब्दुल्ला एंड कम्पनी, ११४-१५, २२४ दादा, हाजी हवीव हाजी, २, ९३, १९२ दिनशा, के०सी०, १८९-९०, १९३, २३० दिल्ली, ४७९ दिल्ली-दरवार, ३८४; -में सम्राटका सन्देश, २९६ दुर्जन, १४१ दुरैसामी, ३३३ देवदास, ३७९ देवमामी, २३४

देशभक्त महिला संव (विमेग्स पॅट्रिऑटिक लीग), १७२ देशाई. पुरुषोत्तम (परशोत्तम) भाईचन्द्र, २४३ देसा, डोसा, १६८-७० देसाई, एन० जी०, २०० देसाई, गोविंदजी प्रेमजी, १४१ देसाई, प्राग्जी द्यालजी, १४१-४२ दौरा अदालत (सर्किट कोर्ट), १८४

देशभक्त उपनिवेशी संघ (कलोनियल पेदिआटिक यूनियन),

ध

धनजी, शाह, पी०, १२३

११२

नई दिल्ली, २२ नगर-निगम (केप टाउन), —हारा अधिक सत्ता प्राप्त करनेका प्रयत्न, ९६५; —(डिन्ळ्न) द्वारा सम्राट और सम्राधीको मानपत्र देनेसे इनकार, ४२७ नगर-परिषद, १३२; —द्वारा परवाना अधिकारका निर्णय वहाल, १३२; —(ईस्ट ल्रन्दन) द्वारा भारतीयोंको पैदल-पटरीपर न चल्ने देनेका कानून पास, ३३९; —(डर्वन) द्वारा दादा उस्मानकी अपील्की सुनवाई, १८; —द्वारा भारतीयोंको शहरी जमीन वेचने या पट्टेपर देनेपर प्रतिवन्ध, ३३८; —(न्यूकेंसिल) द्वारा ८ भारतीयोंको परवाना देनेसे इनकार, ३४; —(पीटर-मेरित्सवर्ग) द्वारा भारतीय दूकानदारोंके नाम परिपत्र जारी, ६४; —(पीटर्सवर्ग) द्वारा वतनियोंके लिए नियम पास, ३९१

नरभेराम, ३०० नगर-सॉलिसिटर, १३२ नलाल्यान, २३४ नागर, रतनजी, १४२

नाजर कोश-समिति, ११७

नागरिक सेवा-अधिनियम (सिविल सर्विस ऐक्ट), २६४ नागरिक सेवा-निकाय (सिविल सर्विस वोर्ड) द्वारा नागरिक सेवा परीक्षामें वैठनेवालोंकी छॅटनीके लिए उपनियम पास, २६३

नागरिक सेवा-(सिविल सर्विस) परीक्षा, ६, ७, ११७ नाजर, मनसुखलल हीरालाल, ७ पा० टि० २२, ११६ –१७, १२३, १८५ पा० टि०, २०६, २४४, २५४, २७५, २७७, ३३६, ४६६

नाजर बदर्स, ठंदन, ११६
नाजवाला मुकदमा, २८३
नाडा, ३३३
नाधूवाले पेंड कं० ६२
नाद्गी, २८, ३२, ११२
नायक, वी० आर० ६२
नायकु, पार्थसार्थी, ११२
नायकु, पार्थसार्थी, ११२
नायकु, पी० के०, १२३, १४०
नामचर, डॉ०, भारतीयोंकी स्वच्छतापर, ७०
नॉर्थबुक, लॉर्ड, २०४
निक्षाल, जे०, १८
निद्धा, १०९
नीरी, ४९२

नेटाल, २–३, ५, ७, ९–१०, १२, १९, २६, २७, ३२–३३, ३६, ३८, ४१–४२, ४६, ४९, ५१, ५४– ५६, ५९–६०, ६२–६४, ६७, ८०, ८९, ९१–९२, ९८–९९, १०२, १०४ *पा० छि०,* १०६, १०८ –९, ११२, ११४–१५, १२०–२२, १२४–२८, १३०,

१३३–३५, १३७–३८, १४३, १४६ <sup>पा</sup>० टि०, १४७-४८, १५१-५४, १५७-५८, १६०, १६२-इप, १६७, १७० पा० टि,० १७१, १७३, १७५, १७७-७९, १८३-८५, १८८, १९४ पा० टि०, १९९, २०५-६, २०८, २११-१२, २१५-१७, २२१-२२, २२७-२८, २३०, २३९-४०, २४३-४४, २४८, २५०, २५७, २५९-६०, २६२-६६, २७०-७१, २७५, २८०-८३, २८५, २९६-९७, २९९, ३०२-०३, ३०७-०८, ३१२, ३१४, ३१९, ३२२, ३३८-३९, ३४१-४२, ३५९, ३७०-७१, ३७३, ३७५, ३७८-७९,३८४, ३८७, ३९४, ३९८, ४०५, ४०८, ४१९, ४३१, ४३७-३८, ४४४, ४४९-५०, ४५५, ४५९-६०, ४६३-६४, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७, ४८२, ४८९, ४९४, ४९८; -भारतीयों द्वारा दक्षिण आफ्रिका उद्यानमें परिवर्तित, ३८९; -का चरम लक्ष्य, २९८; -की भारतीय-विरोधी वृत्ति श्री चेम्बरलेनके उपदेशोंके वावजूद अपरिवर्तित, ३००; -के ढंगपर वने विधानको माननेकी शर्ते, ३२१-२२; -को ट्रान्सवालके समानाधारपर रखनेके लिए मेयरके सुझाव, ३४४; -को सर्वाधिक बिटिश होनेका अभिमान, २७२; -में उत्पन्न भारतीय वालकोंके लिए शिक्षाकी सुविधा आवश्यक, २८८; -में प्रवेश करने-पर भारतीय शरणार्थियोंपर प्रतिवन्ध, ३०६; -में पुराने वृणित कानूनोंको दाखिल करनेका असामयिक प्रयत्न, ३४३; -में भारतीयोंकी आवादी अधिक होनेपर भी एशियाई दफ्तर नहीं, ३५०; -को भारतीयोंको व्यापारसे वंचित करनेका अधिकार प्राप्त, ४१; -में भारतीयोंके पास ३०० दूकानदारोंके परवाने और ५०० फेरीवालोंके परवाने, १३१

नेटाल-ऐडवर्टाइज़र, २,३ पा० टि०, ६,११०,१४४ पा० टि०,१४७,१६२-६३,१८२,१८६,१९९, २१५,३४० पा० टि०, गांधीजीकी विदाई समापर, २२१; -परवाना अधिकारीके निर्णयकी पुष्टिपर, ३३; सम्नाहीकी न्वाय-परिषदके निर्णयपर,४१,४८२-८३; -द्वारा वोअर-युद्धमें भारतीयोंके योगदानकी प्रशंसा २४०; -द्वारा 'मेयरकी तजवीज' की हिमायत,३८९ नेटालका इतिहास (एनल्स ऑफ नेटाल), २७६ नेटाल नागरिक सेवा अधिनियम (नेटाल सिविल सर्विस ऐक्ट),२५०

नेटाल भारतीय कांग्रेस, ३, ७, १०६-११, ११५-१९, १२२, १४६ पा० टि०, २११, २१६, २१८, २२१-२२४, २४५, २८५; -द्वारा शरणार्थियोंके सम्बन्धमें प्रस्ताव, १२२; -के सामने गांधीजी द्वारा तजवीजें पेश, २७५-७६ नेटाल भारतीय शिक्षा संव (नेटाल इंडियन एजुकेशनल असोसिएशन), ११५ नेटाल भारतीय समाज, –हारा हजारों शरणार्थी भारतीयोंका उदर-पोषण, २३९

नेटाल मक्युरी, ५, ४१, ४४, ६०, ६६, ८७, ९८, १०८, १४७, १८९, २१६, २७६, ३४० मा० टि०, ३७५; — कुली शब्दकी व्याख्यापर, २१७; — दादा उस्मानके मुकदमेपर, २१; — देशमक्त महिला-संघको दिये गये भारतीयों के दानपर, १७२; — वोअर-युद्धमें भारतीय व्यापारियों के योगदानपर १५१; — भारतीय उच्च शिक्षा विद्यालयके पुरस्कार-वितरण समारोह-पर २१२; — की कालोंकी शिक्षा के लिए सरकार हारा धन स्वीकृतिकी कड आलोचना, ९२; — की श्री हिस्लॉपके भाषणपर टिप्पणी २९७—९८

नेटाल लॉ रिपोर्ट्स, ९ पा० टि०

नेटाल विटनेस, २८, १५३-५४, ३११ पा० टि० -डंडी स्थानिक निकायके अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सभाकी कार्यवाहीपर, ३७; -सरकार द्वारा लेडी-रिमथके स्थानिक निकायको लिखे गये पत्रपर, ९९; -भारतीय आहत-सहायक दलके कठिन कार्योपर, १५०; -भारतीय आहत-सहायक दलके सफरके अनुभवों और कठिनाइयोंपर, ४४९-५०; -का भारतीय प्रश्नपर तीखी नजर रखनेका सुझाव १७१

नेटाल संविधान, १७५ नेटाल-संसद द्वारा भारतीय बच्चोंके खिलाफ विधेयक पास, २७३; -द्वारा व्यक्ति कर गिरमिटियोंके बच्चोंपर भी लादनेका प्रयत्न, २८८

नेटाल-सरकार, ९१-९२, ९८-१००, १२०-२४, १३२, १३४, १४७, १७५, २५०, २५०, २५७, २७०, २७८, २८७, २८७, २६६, ४७६-७८, ४८०; -का गिरिमिटिया भारतीयोंके प्रति रुख हर दृष्टिसे अनुचित, २७०; -के एक आयोग द्वारा भारतीयोंके अनिवार्य वापसीके विरुद्ध सिफारिश, २९८; -को परवाना कानूनमें संशोधनके लिए प्रेरित किया वाये, ५५; -द्वारा एक शिष्टमण्डल भारत प्रेषित, २९६-९७; -द्वारा भारतीयोंको राहत देनेसे साफ इनकार, १२५; -द्वारा भारतीयोंको राहत देनेसे साफ इनकार, १२५; -द्वारा भारतीयोंको राहत देनेसे साफ इनकार, १२५; -द्वारा भारतीयोंपर लगाये गये १० पोंडी शुल्क स्थगित, १२७; -द्वारा विभिन्न स्थानिक संस्थाओंको चेतावनी, १३३-३४, २८६; -द्वारा श्री चेम्बरलेनके कहनेपर परवाना-अधिकारियोंको चेतावनी २८६-८७

नेटाली फिसान सभा (फामेंसे असोसिएशन), २९७ नेटाली यूरोपीय, गिरिमट भारत वापस पहुंचनेपर समाप्त करनेवाला कानून पास करनेके प्रयत्नमें, २७८ नैथेनियल, जॉर्ज, ५६ नोंदेवेनी, १०८, ११४

नोटिस ३५६, १९०३, एक अशुभ चिह्न, ३३८

नौरोजी, दादामाई, २०४, २०९, २९९, ३०२ पा० टि०, ३०९, ३१८ पा० टि०, ३२२, ३३४, ३३६, ३४५ पा० टि०, ४३१ पा० टि०, ४५८, ४६५, ४७९ पा० टि०

न्यायाधिकरण, ३-४ न्यायालयों (दक्षिण आफ्रिका) द्वारा निवास (हैविटेशन) शब्दकी व्याख्या, ६९

न्यूकैंसिल, ३४-८, ४१, ४४-४८, ५७, ६२, ८७, १००, १०७, ११७, १२८, १३३, १७५, ४६६-७, ४७४, ४८१, ४९१

न्यूलेंड्स, १०७ न्यू साउथ वेल्स, ४०२

### प

पंचर्केसला, १, १९६; —भारतीयोंके खिलाफ, ३२५ पंजाव, ३८३ पच्चैयप्पा-भवन, १११ पटवारीका रानडे स्मृति-कोशके लिए अप्रैलमें धनसंग्रह शुरू न करनेका सुझाव, २४६

पटेल, ४७६ पत्र, अनुमतिपत्रोंके वारमें २०५; -ईस्ट इंडिया असोसिएशन-को, २०४, २६८; -उपनिवेश-सचिवको -१३, ५७-५९, ६७, ७७, ८०, ८५, ८७, ९३, १४४, १५२, १६०, १६१, १६४-७०, १८० १९३, १९५, २०१, २०७, २२०, २२५, २९०, ३०१, ३१५-१६, ४१६; -टाउन वलार्कको, १७७, २१७; -ट्रान्सवाल्के गवर्नरको, २९१; -डोनोलीको, १३९; -नगर परिपदको, ६०; नेटालके धर्माध्यक्ष वेन्सको, १३७; -पी० एफ० क्लेरेन्सको, १४०; -पुलिस कमिशनरको, २४७; -प्रवासी-संरक्षकको, १८४; -प्रोफेसर गोपाल कृष्ण गोख्ळेको, २४१, २४५, २५६, २६०, २६१, २८१, २८५, ३०४, ३२३, ३८२; *-*वस्वई-सरकारको, २०२; -ब्रिटिश एजेंटको, १, ९३; -लॉर्ड हैमिल्टनको, १६; –्छेफ्टिनेंट गवर्नेरको, ३१८; –विलियम पामरको, १२९, १३५; −विलियम वेडरवर्नको, ८४, ३०९; –श्री अब्दुल कादिरको, २६६; -श्री खान और श्री नाजरको, २५४, २७५; -श्री गोकुटदास काहनदास पोरखको, २५६; -श्री द्यानलाल गांधीको, २३४, ३००, ३७९-८०; -श्री जॉज विन्सेंट गॉडफ्रेकी, ७; –श्री जेम्स गॉडफ्रेकी, २३५, २८१, २८३-८४; -श्री दलपतराम भवानजी शुक्लको, २३५, २८१, २८३-८४; -श्री दादाभाई नौरोजीको, १७८, २९९-३००, ३०९-१०, ३२२-२३, ३३६, ४६५-६६; -श्री दिनशा वाटाको, २६८; -श्री देवकरन मूळजीको, २४३; -श्री देवचन्द पोरेखको, २८२; -श्री पारसी रुस्तमजीको, २२३-२४, २४४; -श्री पुरुषोत्तम भाईचन्द देसाईको, २४३; —श्री मदनजीतको, २७७; —श्री मॉरिसको, २५५; —श्री मेहताको, २८०; —श्री रेवारांकर झवेरीको, २०६; —श्री विलियम स्प्रॉस्टन केनको, २४७; —श्री हरिदास वखतचन्द वोराको, ३७८—७९; —सर जॉन राविन्सनको, २६०; —सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको, २११, २५३, २६९

परदेशी निष्कासन कानून (एलियन्स एक्सप्र्वशन लों), ४१ परवाना-अधिकारी, २-४, २०, २६, २८-२९, ३२, ३४-३५, ३७, ४२, ४५, ४७, ४२, ४५-५३, ८७, ९३, १००, १०२, ११७, १३४, १७५, २३०, ४८१ -का नगरपरिषदको उत्तर, ३१; -का मारतीयोंको परवाना फिर जारी करनेसे इनकार, ५७; -द्वारा कारोवार वेचने वाले एक भारतीयका परवाना अन्य भारतीयके नाम करनेसे इनकार, ३०५; -द्वारा द्वेनके एक पुराने अधिवासी भारतीयको परवाना देनेसे इनकार, १३२; -द्वारा परवाने नये करनेसे इनकार, ४६७; -द्वारा परवानेकी अर्जी नामंजूर, १८, १०१; -द्वारा परवानेकी अर्जी नामंजूर, १८, १०१; -द्वारा परवानेकी अर्जी नामंजूर करनेके लिए कारण प्रस्तुत, ३०; -द्वारा व्रिटिश भारतीयोंको परवाने देनेसे इनकार, ४७४

परीक्षात्मक मुकदमा, १ पा० टि०, ८, १०, १२ पा० टि०, १४ पा० टि०, १७, ८१-८२, ११९

पहला आयोग, ४७६ पाईटन्स विल्डिग्न, ४९

पॉचेफस्टूम, १९२, ३१६, ३४९, ३९८, ४०७, ४२५–२६ पॉचेफस्टूम भारतीय संब, ४२५ *पा* िटि०, ४७३ पामर, विलियम, १२९, १३५; –द्वारा भारतीयोंकी

शिक्षाके लिए धन-राशिमें वृद्धिकी आलोचना, ९२ पायोगियर, १११

पारूक, १०६

पारेख, गोकुल्दास काहनदास, २५६

पारेख, देवचन्द २८२, २८४

पार्कर, जा० फ्रे०, ८३*−८४;*−का चेम्वरलेनको प्रार्थनापत्र, ८१ पॉल, एच० एल०, १२३, १८२, २१६, २७४

पालमपुर, २४६

पालमाल, ४२८

पॉल, छई, १४६ पा० टि०

पावर्टी ऐंड अनिविद्या रूल इन इंडिया (भारतमें गरीवी और अबिदिश शासन), ४५८ पा० टि० पिचर, १८१

पिल्छे, ए०, २३

पिल्छे, परमेश्वरम्, ११२ २०४

पीर्किगके ब्रिटिश दूतावासकी रक्षा भारतीय फीज द्वारा, ४०६–१० पीटर, पी०, १२३ पीटरमैरित्सवर्ग, १३ *पा* टि०, २२, ५४, ५७-५९, ह७, ७७, ७९-८०, ८५, ८७, ९९, १०४, १३६, १३८-४०, १४४-४५, १५२, १६०, १६४- ७०, १८०-८१, १८५-८६, १८९-९०, १९३-९५, २०१, २०७, २१३–१४, २२०, २२३, २२५–२६, ३७० पीटर्सवर्ग, ३१०, ३९१; -के विषयमें सरकारका निर्णय, ३१३: -में परवानेदारोंको ताकीदें, २९४ पीरन, ११४ पीरभाई, आदमजी, १६३, २२९, पीस, सर वॉल्टर, ११२ पुरस्कार-वितरण समारोह, २१२ पूर्वे भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन), ४३ पा० टि०, ११६, १९४, २०९, २११, २२७, २४९, ३९१, ४११, ४२३-२४; -की गिरमिटिया भारतीयोंका देशान्तरण वन्द करनेकी माँग, २६९; -के तत्वावधानमें एक महान सभा, ४०१-२ पृथम् वस्ती-मानून, ४८७ पेकमन, १२४, १४८ पेन, ९२ पेन, गिल्वर्ट सयानी व मूस कम्पनी, २८२ पेरमल, १४१-४२ पेरिसकी भीषण दुर्घटना, ४४३-४४ पेरुमल, १४१ पा० टि० पेरुलामल, १४१-४२ पैट्रिक, परसी फिट्ज, ३६५, ४०६, ४९९ पैदल पटरियोंके फानूनको अमलमें लानेका प्रयत्न, ३५८ पींगोला, १११ पोरवन्दर, १० पोर्ट एलिजावेय, ६४, ६६ पोर्टर, डॉ०, ४३२, ४४८, ४५३-५४, ४९३ **વોટે છુઈ, ૨**૨૬ पोर्ट शेप्स्टन, ८८, ९३, १०१-२, १८१, २२० पोतुंगाल, ८२ पोर्तुंगीज, ६१-६२, १२८ प्रगतिशील दल (प्रोम्नेसिन पार्टी), ४९८ प्रधानमन्त्री (नेटाल) -के मतमें भारतीयोंका आगमन वन्दकर देनेसे उपनिवेशके उद्योगधन्ये ठप्प, २७३ प्रभुसिंहकी सर जॉर्ज न्हाइट द्वारा प्रशंसा, १७९ प्रवासी-अधिकारी, १३, १६८, १७४ भवासी-न्यास-निकाय, (इमिग्रेशन ट्रस्ट वोडे), ७७, ३६० प्रवासी-प्रतिवन्यक अधिकारी (इमिग्रेशन रिस्ट्रिश्शन्स ऑफीसर) १६४, ६५, १६८, १७०, ३७१ भवासी-भतिवन्यक अधिनियम (इमिग्रेशन रिस्ट्रिशनस ऐनट), २२ पा० टि०, १०४ पा० टि०, ११३, ११७,

१२०–२१, १२४–२६, १२८, १६९, पा० टि॰, १७३, १७८ पा० टि॰, २३०, २३२, २४८, २५०, २६५, **३४२**–४३, ३५४, ३६०, ३७६, ३८७-८८, ३९४, ४२४, ४९१; -का उद्देश्य भारतीयोंको जनरदस्ती वापसीसे विनष्ट, २९८; -का ब्रिटिश भारतीयोंपर प्रत्यक्ष प्रभाव, २८७; -के विरुद्ध विरोध निष्फल, २७; -के द्वारा देशान्तरवास नियन्त्रित, ३१२; -दारा नये भारतीयोंके नेटाल प्रवेशपर रोक, ३३८; -से लोगोंके प्रवेशपर प्रतिवन्य, २६३ प्रवासी-संरक्षक, १३६, १३९, १८४, १८८-८९, २००

प्रागजी, दूलभभाई, १४२ प्रागजी, देशामाई, १४१

प्रायर्चील, डॅाक्टर एच०;-भारतीयोंकी खच्छतापर, २९५ प्रार्थनापत्र, चेम्बरलेनको, २६-४४, ६८, ८१-८३ २८६, ४४९; -द्रान्सवालके गवर्नरको, ३४७; -नेटालके गवर्नरको, ९८, १८३;-नेटाल विधानपरिषदको, ३९०;-नेटाल विधानसभाको ३५६-५७;-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी, १४-१६, २३;-लॉर्ड कर्जनकी, ५६, २९६; -लॉर्ड हैमिल्टनको, २७७; -सैनिक गवर्नरको, २०३

प्रिंस, डॉ॰, १२२, १३८

प्रिटोरिया, १, ८, १०-११, ६८-६९, ७४, ८१-८४, ९३, ९८, १०५, १२०, १२७, १७५, १८७–८८, १९१-९२, १९६-९८, २००-१, २०५, २९०-९२, ३०४, ३१०, ३१५, ३१८, ३२६, ३५६, ३९८, ४०३, ४१२, ४१८, ४४८-४९, ४५५-५६, ४६२, ४८०, ४९७

भेमजी, गोविन्दजी, १४२ प्रेंसिडेन्सी असोसिप्शन, १११, २६०, २६८–६९, २७६–७७

फ

फरीद, शेख, २०९ फर्ग्युसन, ८६ फर्नेंड, डॉ०, १८९ फॉउल, कैप्टेन हैमिल्टन, ३१६, ४९९ फॉर, सर पीटर, ३७६, ३९५; --का मेयरोंक शिष्ट-मण्डलको उत्तर, ३९४ फार्स्टेर, डगल्स, २१०, ४३४, ४३६ फीजी, २३१ फूली, ३८० फ़ेरार, सर जॉर्ज, ३६४, ४०६; -रंगदार जातियोंको मताधिकारसे वंचित करनेपर, ३६५; -का प्रस्ताव रद, ४८५; -भारत-सरकारके प्रति कृद्ध, ४८९-९० फेररा-नगर, ४३४-३५

फैसला, सर वाल्टर रैगफा, ९

फोनसरस्ट, ४०४ फोड्स्वर्ग, ४३३ फामजी कावसजी इन्स्टिट्यूट, १११ फांसीसी, ६२, ४७३ फाईहाइड, १९, ३० फीयर, १४९, १५८, २३८ फ्रेनिखन (वेरीनिजिंग)—सन्वि, ३५७

व

वंगाल, ११४ वंगाल व्यापार संघ (चेंग्वर ऑफ कॉमर्स), २३५, २६५, ३८२ पा० टि०; दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका मामला हाथमें लेनेके लिए तैयार, २४५

वटरी प्लेस, १०७

वनारस, २८४; -गरीव मुसाफिरोंके लिए सबसे बुरा स्टेशन, २४६; -से गांधीजी द्वारा तीसरे दर्जेमें सफर, २४५

वम्बई, ५९-६०, ६३ पा० टि०, ६५, ७०, ७६, १११-१२, १२७, १९९, २०२, २१५, २२७, २२९, २४५, २५२-५३, २५६, २७७, २८१-८२, २८५, ३७९-८०

वर्षोट, फ्रांज० जे०, ८७, १००

वर्गेसेंडॉप, ४३३

वर्च, ६१; -द्रारा भारतीय वस्तु भण्डारका संरक्षण, ६२ वर्ड, सी०, ५१, ७७, १८९, २१४

वस्ती-कानून (लोकेशन लॉ), १९६, ३२५

वाइविल, ४२४; -प्रचार-सभा (प्रोपेगेशन ऑफ दी गॉस्पेल सोसाइटी), ४५९

वॉक्सवर्गे, ३९६-९७, ४०३-४, ४१४, ४३०, ४३९-४०, ४६५, ४७२, ४८५

वागवान, आर० १२३

वार्नेज, १८१

वालफोर, ४३४-३६

बाली, ३७९

बुचर, एस०, ३१

बुद्ध गया, २१५

बुल्र, जनरल, १४५, १४९, १५३–५४, १५७, १९३, १९५, २३७–३९, ४४१, –के खरीतेमें आहत-सहायक दलमें भरती होनेवाले भारतीय मजदूरोंका विशेष उल्लेख, २३३; नेटाल-सरकारको भारतीय आहत-सहायक दल तैयार करनेका सुझाव, १४७

व्य, डॉ०, ८९, ११५, ११९, १३६-३९, १४९, १५५-५६, १९४; - श्रीमती १५१

वृहत्तर विटेनकी समस्याएँ (प्रॉव्लेम्स ऑफ येटर विटेन), ४२३ बेन्स, नेटालके धर्माध्यक्ष, १३७, १३९ बेल, सर हेनरी, १८९, २१४ बेलेयर, १३७, १४० बेसेंट, श्रीमती, ४६८ वैंक आफ आफ़िका, ७ बैजनाय, ४३६

वैप्टी, मेजर, १५०; -द्वारा मोर्चा अस्पताल जानेके लिए भारतीय आहत-सहायक दलका नेतृत्व करनेका प्रस्ताव, २३८

वैरा, ६१

वाजार-सूचना, ४८७; -द्वारा तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण वातोंमें एशियाइयोंका खयाल, ४५४

वोअर, ११ पा० टि०, १२४, १२६, १७२, १७५, ३१३, ३२५, ३५८, ३६५, ३८५, ४३०; वोअरोंका निश्चित योजनाके अनुसार नेटालकी सीमामें प्रवेश, २३६

बोअर-कानून, ४४८

वोअर-गणराज्य, १७८ पा० टि०,

वोअर-युद्ध, १०६ पा० टि०, ११९ पा० टि०, १३५, १४६ पा० टि०, १५७, १८७ पा० टि०, २३५ पा० टि०, ४५८

वोअर-शासन, ७५, २९४, ३५८-५९, ४१४, ४३०, ४३७, ४५१, ४८७; —के दिनोंमें भारतीयोंकी स्थिति, ३५८; —द्वारा भारतीयोंकी दक्षिण आफ्रिकी मूल निवासियोंके साथ गणना, २९३; —द्वारा भारतीय वस्तीको शहरसे दूर हटानेका प्रयत्न, २१४; —में भारतीय व्यापारियोंको विना परवानोंके व्यापार करनेकी ढील २९३; —में सरकारी अफसरोंके वच्चोंको यूरोपीय स्कूलमें पढ़नेकी अनुमति, २९४

वौद्ध (चीनी), ९

व्यूमेंाट, १८४

वाउन, एलिस, २, ४, ३६०, ४८३; –हारा भारतीय व्यापारियों पर अनुचित होड़का आरोप, ४८१

बॉड्रिक, ४८८; —द्वारा दक्षिण आफ्रिकी फौजके खर्चका एक भाग भारतसे छेनेपर जोर, ४०९; —द्वारा दक्षिण आफ्रिकी सेनाके खर्चमें भारत द्वारा हिस्सा वॅटानेका प्रस्ताव, ४७७

ब्राह्मण, ४४०**-**४१

त्रिक्फील्ड्स, ९४

त्रिटिश इंडियन असोसिएशन, देखिए त्रिटिश भारतीय संव त्रिटिश उच्चायुक्त, २, ६१, ६८ पा० टि०, ७५, ८४, ९४, १२७, १९१, १९६, १९९-२००, २०३ पा० टि०, २९६, ३५५, ३५८, ३९२, ३९६ पा० टि०, त्रिटिश उपराज प्रतिनिधि, नेटाल सरकार द्वारा भारतीयोंके साथ वरती गई भेदभावकी नीतिसे नाराज, १२६; —की सिफारिशसे भारतीयोंपर लगाये १० पोंडी शुस्क स्थगित, १२७; —द्वारा भारतीयोंकी मदद, १२७ व्रिटिश एजेंट, १, ११, ६२, ६८ पा० टि०, ७५, ८३—८४, ९३, १०४—५, १२०, १९६—९८, २९१, ३५८, ४१७, ४३७, ४५१; —द्वारा भारतीयोंकी सहायताके लिए मिटिश उच्चायुक्तको तार, १२७ व्रिटिश प्रजाजनमें भारतीय शामिल नहीं, १०७ व्रिटिश प्रतिनिधि (जोहानिसवर्ग)का अधिकारियोंसे गिलना और भारतीयोंको राहत दिलाना, १२५

विदिश भारतीय; —समाजका आदिवासियोंक साथ रखे जानेपर विरोध, ३९७; —समाजका लॉर्ड कर्जनको प्रार्थनापत्र, ५६; —समाजको ओरसे शाही महमानोंको अभिनन्दनपत्र, २१५; —समाजके खिलाफ दायर किये गये मुकदमे सरकार डारा वापस, ४१८; —समाजके ल्य्रिंग लॉर्ड मिलनरके भाषणके अन्तिम शन्द अत्यन्त संग्रहणीय, ४०६, —समाज द्वारा रानीको अभिनन्दन-पत्र, ७१; —समाज द्वारा रिक्शोंक उपयोगसे विचत रखनेवाले उपनियमका विरोध, १८३—८४; —समाज द्वारा वम्बईके भृतपूर्व गवर्नरको अभिनन्दनपत्र, १९९; —समाज डारा लॉर्ड मिलनरको अभिनन्दनपत्र, २९५ —समाज डारा लॉर्ड मिलनरको अभिनन्दनपत्र, २९५ —समाज डारा लॉर्ड मिलनरको अभिनन्दनपत्र, २९५ —समाज डारा सम्नानोको पुत्र-शोकमें समवेदना अपित, १६५; —समाजसे गोर लोगोंको एणाका कारण व्यापारिक ईप्या, २६२

विदिश भारतीय संव (विदिश इंडियन असोसिएशन), ११२, ३०६, ३१५, ३१७-१९, ३५५, ३५७, ३७६-७७, ४१९; —के एक शिष्टमण्डलकी लॉर्ड मिल्नरसे मेंट, ३२४-३१; —का एक शिष्टमण्डलकी लॉर्ड मिल्नरसे मेंट, ३२४-३१; —कारा प्रवासी-अधिनियम तथा अन्य प्रस्तावित कानूनोंके विद्द प्रस्ताव पास, ३४१; —द्वारा भारतीयोंकी कठिनाइयोंके बोरमें गवर्नरको प्रार्थनापत्र, ३४७-५५

त्रिटिश राज्यमें वीअर-राज्यसे अधिक कठोरता, ४४७ त्रिटिश संविधान, ४, १७४, १७८ पा० टि०, १८३, ३२६, ३६५, ४१३, ४२८, ४३१, ४५६, ४६७,

४८१; -में व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके प्रति आदर, ३१७ त्रिटिश संसद, ६२, १०८, १९७, २२७, ३७६, ४१४, ४५९; -में पृष्ठा गया प्रश्न एक वड़ी भूल, २५० त्रिटिश संस्था, १७५

विटिश सिमिति (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), १४ पा० टि०, १७ पा० टि०, २०४, २५४, ३०४ पा० टि०, विटिश-सरकार, ६६, ९१, २३६, २६५, ३१४, ३२४, ३२८, ३५१, ३५४, ३६३–६५, ४२९, ४४८, ४५०-५२, ४५६, ४६०; —के दखल देनेके भयसे वोशर-सरकार द्वारा भारतीय-विरोधी कानूनोंको लागू करनेमें ढिलाई, २९३; -कमजोरोंकी रक्षाके लिए विख्यात, ३५५

बिटिश साम्राज्य, १२१, २२८, ४५७, ४६०, ४६४, ४९० बिटेन, १०, २७, ६२, १०३, १२४, १९० मा० टि०, ३१७, ३३७, ३५८, ३९१, ४१०-११, ४५७ मा० टि० ४५८-५९

मृषम, ४९९

ब्द्रमफॉटीन, १, ६८, पा० टि०, ९४, १५४, ३२१, ३९६, ४७२; —क निगम और शासनका नियमन करनेवाले अध्यादेशकी कुछ धाराएँ, ४२६-२७

H

भंडारकर, ११२ भयाद, १४० भागवत, २३४ *पा* ० टि० भाटे, २४२, २५२ भान, कासिम, १०६

भारत, ९-११, १४-१५, १९, ५५-५६, ५८, ६२-६३, ६५, ८४, १०३, १२४, १२६, १६२-६३, १६८, १७३-७४, १७९, १९० पा० टि०, १९५ पा० टि०, २९५ पा० टि०, २०३, २११, २१५, २२१, २२२, २२२, २२६-२९, २३१, २६०, ३२३, ३४६, ३५५, ३५७, ३५५, ४५०, ४१०, ४१०, ४१०, ४०१, ४०४, ४१०, ४२८-२३, ४२८, ४५७-५८, ४६६, ४७१, ४७८-७९, ४८८-९०; -अकालके पंजेमें, ३७३;-मा तमाम युद्धोंमें योगदान, ४०९;-का सिपाही-विद्दोह, ३८३;-में स्युनिसिपल स्वायत्तशासन, ३६६

भारत-कार्याख्य, १७९, २११, २९९

भारत-मन्त्री, १६, ११२, १७८ पा० टि,० २०२ पा० टि०, २७७ पा० टि०, ३०२ पा० टि०, ३१८ पा० टि०, ३४५ पा० टि०, ३९२, ४२३, ४७९ पा० टि०

भारत-सरकार, १४, ४०, ६५, १७८ पा० टि०, २३५ पा० टि०, २५७, २७३, २९६, २९८, ३२८, ३४५-४६, ३६२, ४०४, ४२१, ४२३, ४५९-६०, ४६६, ४७१, ४७६, ४८९-९०;-का भारतसे वाहर भारतीयोंके अधिकारोंको मिट जानेसे वचानेके लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक, ५६;-का मारतीयोंको हित-रक्षा विशेष कर्तन्य, ४२२;-को प्लेगके मामलेमें अपने छोटे-छोटे अफसरोंपर भरोसा नहीं, ६६

भारतीय अकाल-निधि, १७९ भारतीय अस्पताल, १५५

भारतीय भाहत-सहायक दल, १३७-४०, १४४-४५, १४७-४८, १५७-५९, १९३, २३७, २३९, २७९, ३७३ पा० टि०, ४६३ पा० टि०,

भारतीय आहत-सेवा, १३९ भारतीय उच्च शिक्षा विद्यालय (हायर घेड इंडियन भारतीय चौकसी-सिमिति (इंडियन विजिलैन्स कमिटी), २१७ भारतीय प्रवास-कायलिय (इंडियन इमिजेशन ऑफिस्), २०३ भारतीय प्रवास-संशोधन अधिनियम (इंडियन इमिग्रेशन, एमेंडमेंट ऐक्ट), ७०, २०१, २६६; —में संशोधन करनेका विवेयक, २६६-६७, २७७ भारतीय प्रवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमिश्रन्), ९ भारतीय प्रवासी संरक्षक, ७८, १६२, २६७; -उपनिवेशके भारतीय वालकोंकी शिक्षाका प्रज्ञन, १७६ भारतीय मिशन स्कूल, ९१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १४, २३, १०६ पा० टि०, १७८ १७० दि०, २२७ १७० दि०, ३४५; —की बिटिश समिति, २०८ १७० टि०, ३०९ १७० हि० भारतीय निरोधी अध्यादेश (ऐंटी इंडियन ऑडिनेंस), १९६ भारतीय विरोधी कानून (ऐंटी इंडियन लेजिस्लेशन), भारतीय न्यापारी, ८, ११-१२, ३१, पा० टि०, —खतरनाक, ५०; —खतरमें ४१; चिन्तामस, ४३; –दुविधाकी अवस्थामें, ८८, २८६; ्डंडीमें अवांछनीय, ३७; —उनका वोअर-युद्धमें योगदान, २३९; —उनकी विधान निर्माताओंसे अपील, ४८०-८२; - उनके खिलाफ ४ अधिनियम, १३०; उनको एकाएक मुंहसे रोटी छिन जानेका भय, ४०; -उनको अपनी आयक साधनोंसे वंचित होनेका भय, ८१; - उनका वायलोंके लिए उपहार, १५१; - उनपर लगाये गये अनैतिक और गन्दर्गाके आरोप अन्याय-पूर्ण, ८२; —उनमें आतंक, २७ भारतीय शरणार्थी; द्रान्सवाल लौटनके लिए चिन्तित, ४४४; -शरणार्थियोंको अनुमतिपत्र देनेपर कड़ी रोक, ४४५ भारतीय रारणार्थी-सिमिति (इंडियन रिफ्यूजी फिमिटी) १९४ पा० हि०, १९६, २१३ भारतीय समाज; -को १ पाँडी शुल्क डठा देनेसे सन्तोप, ६७; न्सी ओरसे बिटिश एजेंटके सामने <sup>बुछ</sup> बात पेश, ९३-९७; —को भारतीय प्रवास कार्यात्रयकी स्थापनासे असन्तीप, २०३ भारतीय समिति, १९४, ३०९ भारतीय सैन्य सहायक कीश (इंडियन क्षेत्र फॉलोयर्स भारतीय स्त्रियोंका सेवा कार्यमें योग, १७२ भारतीय स्वागत-समिति (इंडियन रिसेप्शन कमिटी), २१६

भारतीयोंका मताधिकार: दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक अंग्रेजके नाम अपील, १०८ भावनगरी, सर मंचरजी मेरवानजी, १७, २२, १०९, ११६, १९४, २०८, २२७-२८, २४५, २४९, २५२-५४, २६९, ३६८, ३७०, ३९१, ४०२, ४८७ भीमभाई, प्रागजी, १३७

मगनलाल, ३००, ३८० Ħ मजम, मुहम्मद, ३० मणिलाल, २३४, २४५, २८२, ३००, ३७९-८० मजदूर आयातक संघ (लेवर इंपोर्टेशन असोसिएशन), ३९२ मताधिकार अधिनियमं (फ्रेंचाइज़ ऐक्ट), ११४ मताधिकार अपहरण कानून, २६३ मताला, डी० एम०, ३९० मद्रास, २०२, २४२-४३ मद्रास महाजन सभा, १११ मद्रासी, १५६ मनीपेनी, १२४ मलावोक, ११ पा० टि०, मलायी, १, ८, १०-११, ६९-७०, ७२, ७७, ४९८ महान्यायवादी ( भटनी जनरल ), ६५, ९१, १६३, १८९, ४७४; -नगर परिषद्की सत्तापर, ४८२ महाभारत, २३४ पा० टि०, महाराज, मैसूर, ४७८ महाराज, सोमनाथ, २-३, २८, ३७, ४४; -का पुटकर <sup>ब्यापारके</sup> लिए प्रार्थनाप्त्र, २८; —की अपीलका फैसला, २९; -को न्यापारके लिए परवाना देने से इनकार, २८ महावलेश्वर, २५६ महासर्वेक्षम (सर्वेयर जनरल), २२० मार्क्विस, लोरेंसो, १८९ मादागास्कर, ६३, ६६ मॉरिशस, ६३, ६६, २२६, २३१, ४६२ मॉरिस, ८, २५५, ३५१, माल्देन, ४६९ मिडिल टेम्पल, लंदन, ११८ मिडेलवर्ग, ६३ मियाँखाँ, आदमजी, १०९, १११, ११५-१६, २६६ मियाँजान, सज्जाद, ४४-४५; -मा वयान, ४७ मिलनर, सर अल्केड, २०२ १७० हि०, २०४, २०८, २१२, २२३-२५, २३०, २६४, ई३०-३४, ३४१, <sup>३४५</sup>, ३६०, ३६२, ३६८–६९, ३७३, ३८२, ३९२, ३९४, ३९६, ४००, ४०८, ४१८, ४२१, ४२५-२६, ४२८, ४३१-३२, ४४६, ४५५-५६, ४५९<u>-</u> ६०, ४६६-६७, ४७७-७८, ४८७, ४९२, ४९४; -एशियाई प्रक्षपर, ३६१-६२; -एशियाई वस्तियों-

पर, ४५३; -नये आगन्तुर्कोपर, ४६१; -परवानोंपर, ४२९; -वाजारोंकी स्थापनापर, ३२९; -मिटिश भारतीयोंपर, ४५२; -रंगके सवालपर, ४०५; -का एशियाई विभागकी स्थापनाकी आवस्यकतापर जोर ३२७; -का भारतीय तथा यूरोपीय शिष्टमण्डलोंक प्रति समान रुख, ३४५; -का भारतीयोंपर आक्षेप, ४२०; -की अपशकुन-स्चक वात, ३४६; -की दृष्टिमें ट्रान्सवालमें भारतीय छोटे व्यापारियों और फेरीवालोंफी वाढ़, ४१५; –ढारा अग्रत्यक्ष रूपसे इस वक्तव्यका समयेन कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी वाद आ गई है, ४१६; -दारा निचले दर्जेकी रुचिका तुष्टीकरण, ४२८; -्दारा भारतसे मजदूर लानेकी इजाजत पानेका प्रयतन, ३९२; -द्वारा भारतीयोंपर अनैतिकताका आरोप, ४२९; -से भारतीयोंकी संरक्षणकी अपील, ३३२; मीरन, हुसेन, १०६ मुकदमा, डायर वनाम मूसा, ५; -तैयव हाजीखान मुहन्मद वनाम एफ० डब्ल्यू० राइट्स एन०ओ०; ६८, ७२;–दादा उसमान, १८–२१, ३० पा० टि०, ३३ पा० टि०; -नाजवाला; २८३; -विन्दन वनाम लेडीसमय लोकल-वोर्डे, ९-१०, १२; -हाजीखान मुहम्मद वनाम ढॉ० ठीड्स, १० मुंबई समाचार, १८८ पा० टि० मुडले, आर०, १२३ मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, २६, ५४, ८०, ८९, १८४ मुख्य उपसचिव, १२३ पा० टि०; १९४ पा० टि० मुगल स्ट्रीट, २४२ मुगलसराय, २४६ मुदलियार, राजा सर रामस्वामी, ११२ मुदल्यार, वी० गुरुखामी, २३ मुहम्मद, एस० पी०, १३० मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंडं कं०, २, १९, २२, ३०, ४२, ४४, ५४, ५७, १८४, १९२, १९७ मुहम्मद, जान, १८१, २२० मुहग्मद, तैयन हाजी, १ पा० टि०, २, ८, १०-११, ६८, ७१-७२, २९०; -की गवर्नरसे गांधीजीको भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करने देनेकी अपील, २९१-९२ मुहम्मद, दाऊद, १०६, ११०, ११४ मुहम्मद मजम ऐंड कम्पनी, ३० मुहम्मद, मलीम(हलीम) १८७ मुहम्मद, हाशम, ३० मृअर, डवल्यू० एच०, ३१५, ४०३, ४३७; -द्वारा स्वास्थ्य निकायके खिलाफ अपने रिक्षतोंकी सहायता. ३९६; --का स्वास्थ्य निकायसे झगड़ा, ४३९ मूई नदी, २९ .मूळजी देवकरण, २४३ मूसा, ११७

मेकॉले, लॉर्ड, भारतीय सैनिकोंकी उदारतापर, ४०९; -मानवजातिकी आजादी और सभ्यतापर, ४८६ मेन, सर हेनरी, ३६६; –भारतीयोकी स्वशासन परम्परा-पर, ३५६-५७ मेफिर्फिंग और किम्बर्छेपर बीअरोंका घेरा, २३६ मेयर (इर्वेन), ११५, १४८, १५८, १७३, १८९, १९९, २१६, ३६०; -की एशियाई व्यापारियोंके लिए त्ववीज ३४३-४५; -दार। नेटालक भारतीयोंकी सराहना, १५१; -की तजवीजपर डर्वन नगर परिपदमें मेसन। (उपन्यायाधीश), नगर-परिपदकी कार्रवाईपर, १३२; –नेगर-परिपदोंको दी गई सत्ता पर ४८२ मेलमॉथ, १०९ मेसर्स जेरमिया लॉयन ऐंड कम्पनी, ११९ मेसर्स पी० आम ऐंड सन्स, ३९९ मेहता डॉ॰ प्राणजीवन, ५४, *पा॰ टि॰*, ११८, २४५, ,२८० पा० टि० मेहता, फीरोजशाह, १११, २३०, २७९, २८१–२८२, पा० टि०, ३८२ पा० टि० मेहता, राजवन्द्र रावजीभाई या रायचन्द्रभाई, २०६ पा ० टि० मैक-किलिकन टी०, ४५ मैक-फैल्म, सर हेनरी, २१२ मैंकडॉनल्ड, जस०, ४५–४७ में फविल्यिम अलेक्जेंडर, १८-१९; फी गवाही ३१ मैंकेंजी कर्नल कॉलिन, २०३ मैक्समृलर, प्रोफेसर, ८, २६० मैक्सिम, सर हाइरम, कर लगानेपर, ३६२ मैया कार्टी, ३८३ मैरित्सवर्ग, देखिए पीटरमेरित्सवर्ग मेरियट, सर विलियम, ४९२ मैरोमन, ४९८ मैरेस, डॉ॰ एफ॰ पी॰, ४३२, ४५४; -भारतीयोंकी स्वच्छतापर, २९५; -को गवाही, ४३२-३५ मेंसीक्वीस, ६१ मेस्र, ४७८-७९ मैंचेस्टर व्यापार संघ (मैंचेस्टर चेम्बर ऑफ कामर्स), ४१२ मो०, डाह्यामाई, १४२ मोम्बासा, ५९ मोरकाम, २७४; -डारा विधेयकका विरोध, २७१ मोर्चा-अस्पताल, २३८ य

यंगहस्वेंड, कैप्टेन, ११५ यहूदी, ७४, ९२, ४०२ याज्ञिक, झनेरीलाल, १११ यातायात-इन्स्पेक्टर, ९४ यॉर्क, २१५-१६ युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स), ४२८
यूनियन जैक, २१५, २७२
यूरोप, ३७४
यूरोपीय डोलीवाहक, १४७-४८, १५०
यूरोपीय पेढ़ियाँ, (नेटाल), ५ -भारतीयोंकी स्वच्छतापर,७०
यूरोपीय व्यापारी, २९; -व्यापारियोंका भारतीय वस्तु
भण्डारपर हमला, ६१; -व्यापारियोंका भारतीयोंपर
हर तरहका दोषारोपण, ३६३
यूरोपीय आहत-सहायक दल, १४९, २३७
यूसव, एम० एच०, २

₹

'रंगदार व्यक्ति' का कानून १५, १८६९ के खण्ड २ के अनुसार अथे, ९ रंगून, २३५, २४२–४३, २५५ रजत-जयन्ती, १६४, १६७ रमेशदत्त, २०४ रलियावेन, ३८० रस्ल, अन्दुल, ४४-४५, ८७, १००; -का वयान, ४६ रसेल, १९०-९१ रस्टेनवर्गे, ३०९-१०, ४९६-९७ रहमान, अब्दुल, ९३, १८७, १९२, २०५, ३७६; ~भारतीयोंपर पुलिसके अत्याचारपर, ४२५ राइट्ज एफ० डब्ल्यू०, ७३ राजकोट, २४३, २४४, २५२, २७५, २८१ *पा० टि०,* २८२, २८४, ३७८ *पा० टि०,* ३७९-८०; -में प्छेगकी आशंका, २६१ राजाध्यक्ष, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य, ७२ राज्यमन्त्री, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य, १ पा० टि० राज्य स्वयंसेवक प्लेग समिति (स्टेट वालंटियर प्लेग कमिटी), २६१ रानडे स्पृति कोश, २४६ रानडे स्मारक, २५२ रॉवर्ट्स, जे० एल०, १२३, २१६ रॉवर्ट्स, लॉर्ड, १४६–४७, १५३–५४, १७१, १८१, १९९, २१२ रॉविन्सन, डॉ॰ लिलियन, ११९, १५५ रॉविन्सन, सर जॉन, ३८, ४९, ९१, ११०, १४६, १५२, १५४, १५८, १६३, १७३, १८९, ४२४, ४६७, ४८८, ४९०-९१; -भारतीय आहत-सहायक दलके सेवा - कार्योपर, १७१-७२; -का मताधिकार छीनते समय भारतीयोंको दिया गया आदवासन व्यर्थ, २८५; –श्रीमर्ता, १८९, २६१ रॉविन्सन, सर हर्क्युलीज, ८, ७५, २५१

रामटहल, १२३

रामदात, ३७९

रामखामी, ७८

रायटर, २७, ११२, २०८-९ राय, डॉ॰ प्रपुरूलचन्द्र, २४२ पा॰ टि॰ रायपन, एम० १२३ रायपन, जे०, १२३ रॉयल कॉलेज ऑफ सजेंन्स, एडिनवरा, ४३२, ४३५ राष्ट्रीय अकाल कोश, २३३ रिच, एल० डब्ल्यू०, ३२० रिचर्डे, सर, ३६५ रिचर्डूस, एस० एन, १२३ रिची, ४८८ रिपन, लॉर्ड, ७५, ३८४, ४५०; -का भारतीयोंकी आश्वासन, २८९ रिसिक ऐंड, एण्डसेंन स्ट्रीट, ३८२ रिसिक स्ट्रीट, ३७८ रुडॉल्फ, जरहार्डेस मार्टिनस, ८६ रुस्तमजी पारसी, १०६, ११८, १३०, १४८, २२३-२४, २६६ रूस, ४०९ रूसी, ४०२, ४७३ रे, २०४ रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, ४९४-९६ रेंड इंडियन, ४६८ रेड क्रॉस, १४८ रेनाड ऑर रॉविन्सन, ३८; -विक्रेता-परवाना अधिनियम-पर, ४९ रेंलवे स्ट्रीट, ३४४ रेवाशंकर, ३७८-८० रेंड, १०४ रेंड क्ल्य, २१० रैंड डेली एक्सप्रेस, ४५४ रैंड डेली मेल, ३१६–१७, ४५३, ४७२ रेंड राइफल्स, २१२ रेंडर्स त्रदर्स ऐंड हडसन, ३१ रेंग, सर वाल्टर, १२; -द्वारा विन्दन वनाम छेडीस्मिथ लोक्तलकोडे नामक मुकदमेका फैसला, ९-१०; -पर-वाना अधिकारीकी नियुक्तिके खतरपर, २८; -परवाना-अधिकारीकी नियुक्तिपर, ४८२ रोडेशिया, २७, ६०-६२, ११९, १८० पा० टि०. रोड्स, सेसिल, ९१, पा० टि०, २५४ पा० टि०, ३५९, ३६१, रोम, ४९२ पा० टि०

ल

रोलां, बुकर टी० वाशिंगटनपर, ४६८

रहंदन, २, १५-१६, २२ पा० टि०, २६, ३४, ५४, ७१, ७४, ८९-९०, १०७, १०९, पा० टि०,

१११-१२, ११५-१६, ११८-१९, १६२, १६७, १७५, १७८, १८८, १९४, २०४, २८३, ३२४ ३३३, ३३६, ४०१, ४०९, ४११, ४२३, ४३२, ४६५, ४९२; -समझौता, १५, २३, ७५, ८१, २५१ लच्छीराम सी०, ५८ ट्तीफ ईं॰ उस्मान, २०० ट्यीफ, उस्मान हाजी अब्दुल, २०३ पा० टि०, छ-रैडिफल, २२६ ल्वडे — ३६५ लॉफ, लॉर्डे, २५१ ळाजारस, फ्रान्सिस, १२३, ४७२ ठॉटन, ३४, ४५−४७, ११०, ११५; **−**विक्रेता-परवाना अधिनियमपर, ३७, ४८ लाभशंकर, २७७ लामू, ५९ लॉरन्स, वी०, १२३, १६५, २७५ ठों(न्स, सर जॉन, ३८३ लॉर्ड, सार० जे० सी०, २०२ ठॉर्ड-मेयर (छन्दन), १६२ लॉर्ड विशप, (नेटाल), १६३ लियोनार्ड, के० सी०, ३९२ लिटिल दुगेला मिज, १५० लींडर, (जोहानिसवर्ग), १२४, १४८ लीड्स, ढॉ॰, १०, ३५८ लुम्सडेन्स हॉर्स, १७९ (स्वयंसेवक) ल्युनान, ३१०-११ ल्यूमान, फेप्टेन, १७२ ढेखराज, १४२ छेडीस्मिय, १०, १२, ८६, ८८, ९९, १००, १४५–४७, १५२–५४, १५७–५८, १७३, १७५, १७९,२०५, २१७, २३६, २३८, ४०९, ४४१ वेषिटनेंट गवर्नेर, २९२ पा० टि०, ३०१-२, ३०९, ३१३-१४, ३१८, ३२१, पा० टि० ३२२, ३२५, ३२८, ३५८, ३९१, ४०८, ४१३, ४४४, ४७२, ४९७; -द्वारा हुसैन अमदक परवानेक वारमें हस्तक्षेप फरनेसे इनफार, ३१०; -फो ३ पोंडी फर छागू करनेक सम्बन्धमें विरोधपत्र, ३२४; -द्वारा भारतीयोक विरोधका सहानुभृतिपूर्ण उत्तर, ३९७ रुंसराउन, टॉर्ट, १९७, ३०६; -क मतम भारतीयोंकी कानूनी निर्वान्यताएं बीअर-सुद्धका एक कारण, २६४ रेपिस्टर, श्री सी० ए० डी० आर०, २, २१, ३८; -नगर-परिपदंक निर्णयपर, ३३; -दारा रंगके बहाने परवाना देनेकी निन्दा, ४७४; -परवाना अधिनियम १८९७पर, ४९

ठोरॅजी, गार्वंस, ६३

ਕ वन दी हिल [एक पेडवाली टेकरी], ३९६, ४०३, ४३९ वांडरर्स हाल, ३६६ वांडरप्लेंक, डब्ल्यू० ए०, ४४ वाइसराय, १४, ५६, ६२, ६८ पा० टि०, १६२, १८८-८९, २०२, २२७, २२९, २३१, २५४-५५, २५९, २६५, ३०२ पा० टि०,३८२-८३,४७७; -फा दक्षिण भारतीयोंके मामलेमें सहानुभृतिपूर्ण उत्तर, २३५ पा० टि०; -द्वारा व्यक्ति-कर लगानेका सिद्धान्त स्वीकृत २५७; -से कांग्रेसकी दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके मामलेका न्यायपूर्णे निपटारा कर देनेकी **अ**पील, २५३ वाइसरायकी परिपद २११, २५१ बॉइस ऑफ इंडिया, २७२ *पा० टि०*, २७६ वाकरस्ट्रम्, २९४, ३१०, ४९४-९६ वाहा, दिनशा इंदुल्जी, २२९ पा० टि०,२७९, २८२ वाटरवाल, ९५, ९८ वाडिया, २५२, २६१ वालकॉज, १५८, १७१ वालर, ११५ वावड़ा, एस० ई०, ४१, ४४-४५; का वयान, ४६ वाशिंगटन, बुफार टी०, ४६८-७१ विक्रोता-परवाना अधिनियम (डीलर्स लाइसेन्सेज ऐवट), २, २५–२७, २९, ३७, ३९, ४८–४९, ५४, ६७, ९३, ९८, १००, १०२, रू१३, ११७, १२६, १७५-७६, १७८ मा० टि०, २२७, २४८, २५०, २६५, ३४२, ३६०, ३७३ू, ४६६–६८, ४७५, ४८१, ४९१; -एक वहुत वह अत्याचारका उपकरण, २८६; -एक वेमानीभरा विधान, ४७; प्रत्यक्ष दु:खर्द्यमा फारण, ५६; -का पुनरूजीवन, ४६७–६८, ४७४–७५, ४८०–८३, ४९०–९२; -द्वारा परवाना-अधिकारियोंको निरंकुश सत्ता प्राप्त, २३० –से परवाना-अधिकारियोंको परवाना देने-न-देनेका पूरा अधिकार, २६३; —से भारतीय व्यापारी परवाना-अधिकारियोंकी दयापर, ३३८ विभान-परिपद (द्रान्सवारु), -में भारतीयोंकी मताधिकारसे वंचित करनेवाला अध्यादेश पास ३९७; -(नेटाल), ३९०; -(रोडेशिया), ६२ विधानसभा, (ऑरॅंज रिवर उपनिवेश); -फी भारतीयंकि अधिकारोंपर पेशगी नियन्त्रण लगानेमें सरगर्मी, ४२६-२७; -(नेटाल), १०२, १३४; -म गिरिमिटिया भारतीयोंकी सन्तानोंपर प्रतिवन्ध ट्यानेका विवेयक,

विक्टोरिया महारानी, १४६ पा० टि०, १८५-८६

१९० पा० टि०, ४२८

विश्वप्ति, ३५६, १९०३, ३१८; ३२१, -पर बिटिश भारतीय संघ, ३१८-१९ विन्दन हैविड,१०;-श्रीमती ९-१०,१२,८६,१४०,२१७ विन्दन बनाम लेडीस्मिथ लोकल बोर्ड,१८९६,१०;२१७ विलियम्स, ढॉ० क्लारा,१५५ विलियम्स, ढी,१ विलिक्सन,१८४ विल्सन,सी० जी०,की दृष्टिमें एशियाई नेटाल उपनिवेशके

लिए अभिशाप, ३६ वील, डॉ॰, ११, ४०३; भारतीयोंकी स्वच्छतापर, ६९-

वील, डॉ॰, ११, ४०३; भारतीयोंकी स्वच्छतापर, ६९– ७०, ४२९

बुडगेट, मेजर जनरल, १५०.

वेजिटेरियन, ३०८

वेडरवर्न, सर विलियम, ६१ पा० टि०, ६८, ७६, १७९, २०४, ३०२ पा० टि०, ३०९-१०, ४१३, ४२३; ४४३; -द्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिपर, ४११; -का सुझाव; -के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, ४०१

वेस्लम, ८८, १०१, १०६-७ वेस्ट, सर रेमंड, ४०१; -दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके

साथ उपनिवेशियोंके व्यवहारपर, ४०१-२ वेस्ट स्ट्रीट, १८, २०७, ३४४ वेब्स्टर, ९, १२

बोरा, हरिदास वखतचन्द, ३७८-७९ व्यावहारिक, मदनजीत, १०६, ११८, २७७ पा० टि०, व्हाइट, जनरल सर जॉर्जे स्टुवर्ड १४७, १५३-५४, १७९;

—ने अपनेको छेडीस्मिथमें घिर जाने दिया, २३६ व्हाइट हाउस, ४७०

### श

शकी मुहम्मद, ४६ शब्दकोश, (वेब्स्टर), ९, १२ शम्शुद्दीन, १८७ शरणार्थी सहायक सिमिति (रिक्यूजी रिलीक कमिटी), १५१-५२ शाहलॉक, २५८, ४७६ शादक, एस०, १२३ शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजर्वेशन बार्डिनेंस), ३४७-

शान्त-रक्षा अध्यादश (पास प्रजनशन भाडनस), ३४७– ४८, ४१९, –द्वारा शरणार्थियोंको छोड शेप समस्त भारतीयोंके प्रवेशपर रोक, ४१६

शायर, १९३-९४

शिमला, ११२

शिवलालभाई, ३८०

शुन्छ, दल्पतराम भवानजी, ५४, २३५, २८१, ८३-८४ शुभाशा अन्तरीप (केप ऑफ गुड होप), २३०, ३५५ श्रम-आयोग, ४८३, ४८८

द्वेत-संव (न्डास्ट लीग), ३४५-४६, ३५१, ३६२, ३८५, ४४६, ४६०, ४८५ 7

संसद, (ऑरेंज फ्री स्टेट), ७४; -(केप),में एशियाई मजदूरोंके लानेके विरोधमें प्रस्ताव पास, ३८५; -(ट्रान्सवाल), ४१; -(नेटाल), १०९; -की भारतीयोंपर नियोंग्यताएँ लादनेकी कोशिश, २७०

सफरी, ५९

सफाई-दारोगा, २, १८, २८, ३४–३५, ४२, ४४, ४६, ५२, ५५; –की रिपोर्ट, ४५

सम्राज्ञी, १-२, १५, २७, ४३, ५६, ६२, ६८-७०, ७४-७५, ७७, ८०, ८९, ९२-९५, १११, ११५, १२३ पा० टि०, १२८, १३३, १३८, १५१, १५३, १६०, १६३-६७, १७१-७२, १८५, १९०, २४०, ३१९, ३८३, ४२७; -की १८५८ की घोषणा, ३८४; -की प्रतिमापर पुष्पांजलि, १८५; -की मृत्युपर कोक, १८५, होरीवए विकटोरिया

सम्राज्ञीकी न्याय-परिषद (प्रीवी कौंसिल), १६, ३४, ४१, ६२, ११७, १३३; -के निर्णयके कारण भारतीय व्यापारियोंका भविष्य भयानक, २७; -के निर्णयके कारण भारतीय पेढ़ियाँ हताश, ४३; -हारा विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले मामलोंको सुननेके अधिकारसे सर्वोच्च न्यायालयको वंचित करनेकी पुष्टि, १३१

सम्राज्ञी-सरकार, १-२, १५, २६-२७, ३३, ४१-४४, ६८-६९, ७५, ८१, ८३, ९३-९५, २९३, ३५८; -की भारतीयोंके साथ अन्य प्रजाजनोंके समान व्यवहार करनेकी इच्छा, २८९

सम्राट और सम्राज्ञीकी यात्रा समस्त साम्राज्यके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, ४२७

सम्राटका भाषण, १९७

सयानी, १११, २८२

सरकारी स्वना, ३१४-१५; सरकारी स्वना नं० ५१७, १८९७, ५१; सरकारी स्वना नं० ६२१, २३ सर्वोच्च न्यायाधिकरण, १३४

सर्वोच्च न्यायालय, २५, २९, ३४, ३६, ४२, ५०, ८८, ९९, १०१, ११७, १३२, १७५, १८४, १८६, २५०, २८६, २८०, २८६, २८०, २८६, १८०, २८६, १८०, ४८२, ४६३ मा० टि०, ४७४ -७५, ४८०, ४८२-८३, ४९१; -विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले मामलोंकी सुनवाईके अधिकारसे वंचित, १३१; -का परवाना कानून द्वारा अपील सुननेका परंपरागत अधिकार समाप्त, २६३; -द्वारा अपील नामंजूर, ३४

सहायक उपनिवेश-सचिवः —द्वारा गांधीजीको भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करनेकी अनुमित देनेसे इनकार, २९० साँडर्स, जेम्स आर०, २९८, ४७१; —नेटालके भारतीयोंकी उपयोगितापर, २७२; —भारतीय प्रवासियोंक ने टाल्ट

प्रवेशपर, २७२; -भारतीयोंके प्रवेशके प्रश्तपर, ४७५-७६; -द्वारा गिरमिटिया भारतीयोंकी सन्तानोंपर प्रतिवन्ध लगानेकी निन्दा, २५८ साठे, ए० ए०, ११२ पा० टि०, साम्राज्य-सरकार, ९९-१००, १०२, १२२-२३, १२८, १३८, १९५, ३४३, ४१२, ४७७; -की दृष्टिमें गिरमिटिया प्रथा ''अर्घ दासता,'' ७८; -की भारतीयोंके साथ भेदभावपूर्णं नीति, १२६ सिंगलटन, ८६ सिंगापुर, २३१ सिंह, के०, १२३ सिन्ध, ५९ सिमन्स, सर डब्ल्यू पेन, -का तालाना टेकरीपर दुश्मनकां रोकनेका प्रयास, २३६ सीजर, ४९२ *पा* ० टि०, सीतळ्वाड, चिमनलाल, २७९ सीली, ४१० सुखराज, १४१ सुदामा-चरित्र, २३४ सुमार, ईसा हाजी, ५७ सुलतान, १६७ सुलेमान, अमद, ५७ सूचना, नं० २५६, ४०७, ४११, ४१३, ४५६; -पर दो कारणोंसे भारतीयोंको आपत्ति, ३५०-५३ सूतक, ४७३-७४; -अधिनियम (क्वार्रटीन ऐक्ट), ११३, १२७-२८ सैंट जॉन्स, १९४, २३७ सेंट जॉर्ज, ५४, १८३ सेंट माइकेल, ५४, १८३ सेंट हेलेना, ३९७ सेंट्ल हिन्दू फालेज, २४६ सैनिक गवर्नेर, २००-१, २०३ मैलिसवरी, लॉर्ड भारतीयोंकी गरीवीपर, ४५७; -साम्राज्यकी नीतिपर, ४५७-५८; -भारतपर, ४५८ सोमनाथ, वनाम, डवेंन निगम, २ सोमनाथ महाराजका मुकदमा, २, २९ पा० टि०, ३७, ४३ पा० टि० सोमालीलैंड, ४०९ सॉलोमन, हेरी, ३६४ सौराष्ट्र, १० पा० टि० स्कॉट, ४५ स्कैंडिनेवियाई, ३५७ स्टनहोप, सर एडवर्ड, ४५० स्टाउ, श्रीमती वीचर, ४६८ स्टॉकहोम, ११६ स्टॉकहोम ओरियंटल कांग्रेस, ११६

स्टाट्स कूरैंट [सरकारी गजट], २३, ६८, ७२, ९६ स्टार, ९८, १२४, ३११, ३७७, ३९६, ४८८ स्टीफन, सी०, ११७, १८६ स्टीवेन्स, सी०, १२३ स्डअर्ट, ४८६-८७, ४९४, ४९९-५०० स्टेट्समेन, ११२ स्टेनमोर, लॉर्ड, ४६२;-मॉरिशसके भारतीयोंपर, ४६२-६३ स्टेंजर, १०६-७, ११८, २२४ स्टेंडर्टन, ५७, ३१३; -में पटरियोंकी शिकायत अस्थायी रूपसे दूर, ३१२ स्टेंडर्ड, २२६; -भारतीय फौजोंक्षी वहादुरीपर, ४०९-१० स्टेंडर्ड एन्ड डिगर्स न्यूज़, ९७, पा० टि०; –साम्राज्य सरकारकी भेदभावपूर्ण नीतिपर, १२६ स्टेंडर्ड वेंक, २२० स्थानिक निकाय (ग्रेटाउन) की परशानी, -(इंडी), ३५, ३६, ३९, १३३; -का किसी अख व्यापारीका परवाना नया न करनेका निक्चय ५१ स्थानीय भारतीय संघ (लोकल इंडियन असोसिएशन), ४०० स्पिंक, डॉ॰, -भारतीयोंकी खच्छता पर, ७० स्पिऑनकोप, १५७-५८, १७१, २३८, ४४१ स्पीयरमैन, १४४, १४९, २३८ स्वीयरमैन्स कैंग्व, १५८ स्प्रिंग फील्ड, १५० स्मिथर्स, ए०, -की कच्ची दूकानोंके भारतीय मालिकोंको चेतावनी, ९६ स्मिथ स्ट्रीट, ३४४ स्मिय, हैरी, ३७४ स्पृति-चिह्न, १९० स्पृतिपत्र, ४८०; -की 'क' से 'च' तककी धाराओंको वाइसराय मान्यता देनेके लिए तैयार, ४७७ स्ले, फील्ड मार्शल फेडरिक, १५३ स्वास्थ्य-निकाय (वॉक्सवर्ग) -के अनुचित रुखके खिलाफ श्री मूअर द्वारा अपने रिक्षतोंकी सहायता, ३९६; -द्वारा भारतीय वस्तीको 'वन-ट्री-हिल' पर छे जानेका पस्ताव, ४३९

### ह

हंटर, सर विलियम विल्सन, ८, १४५, २२७-२८, ३६६, -गिरमिटिया प्रथापर, ३९३; -भारतीय कलापर ४७९; -भारतीयोंके प्रथ्नपर, २८९; -की दृष्टिमें गिरमिटकी दशा अर्थ दासता, २५७-५८; -लेडी, १४५ हक, अब्दुल, १८७ हवीव, हाजी, १८७, २०५, ३२४, ३३०, ४५५; -मस्तिदकी जायदादके न्यासीपर, ४१६-१७ हव्शी, ४६८ हिरदास, नानामाई, ११६

हरिलाल, २३४, २४५, २८४, ३७८-७९ हाइडेलवर्ग, ५७, ३१७, ३३०, ३३६, ३७६, ३८५; हर्मन टोवियान्स्की, ९५ -की घटनापर गंभीरताके साथ विचार करना आवश्यक, ३२१; -की मस्जिदके सम्बन्धमें लॉर्ड रावर्ट्ससे प्रार्थना, ३२६; -के भारतीयों द्वारा ब्रिटिश भारतीय संबको लिखा गया पत्र, ३१५-१६; -में पुलिसका दुर्व्यवहार, ३१६; -में भारतीयोंपर करूर अत्याचार, ३४९ हाइम, सर ऑल्वर, एच०, ३४२ पा० टि० हाजी, अन्दुल करीम, १०८, १११ हॉफमन, ४३३ हार्वेडे विश्वविद्यालय, ४७० हार्व ग्रानिकर एंड कम्पनी, ८७, १०० हॉस्केन, विलियम, ३१८, ३२०-२१, ३६६, ३७३;-का प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियमको मंजूर करनेका सुझाव, ३५४; -द्वारा भारतीयोंकी माँगका समर्थन, ३५३; हिचिन्स, १८, २१ हिस्लॉप, टी० एल०, उपनिवेशमें भारतीयोंके प्रवेशपर, २९७ हिसावका च्योरा, १४२ हीरक-जयन्ती, (सम्राजीकी) ७१, ११५-१६, १४८, २४८; -पुस्तकालय (डायमण्ड जुवली लाइमेरी), ११५

हेच, अर्नेस्ट, -द्वारा ५० भारतीयोंके शिष्टमण्डलसे मुला-हुसेन, अल्लारखिया, ६२ कात, १०८ हेनबुड, २, १८ हेली-हेचिन्सन, सर वाल्टर फ्रान्सिस, ५४, १८३ हेस्टिंग्स, ३६ हेस्टी, ४६-४७ हेडले एंड सन्स, ८७, १०० हैमिल्टन, लॉर्ड जॉर्ज १६, २२७, २६८ पा ० टि०, २७६ हेदरावाद, ५९ पा० टि०, २७७, ३००, ३३५, ४२२, ४८८; -के फथनसे व्यक्तिफरवाले विषेयकके अस्वीकृत होनेकी आशा, २९९; -द्वारा अनेक भारतीयोंके प्रति सहानुभूति, ३९२; -भारतीयोंके वकील, ४४३ हैम्प्टन (वर्जीनिया), ४६८ हैरिस, लॉड, जॉर्ज फ़ैनिंग, १९९ हेरी, जी० डी०, १२३ हैलेट, सर जेम्स, ४८३, ४८८ होई-ली ऐंड कम्पनी, ३५-३६ होर्न, जेव डो०, १२३

